## \* श्रीमद्भगवद्गीता \*

### शांकरभाष्य हिन्दी-अनुवाद-सहित

मूल श्लोक, माष्य, भाष्यार्थ, टिप्पणी तथा श्लोकोंके पदोंकी अकारादिक्रम सूचीसहित



श्रुवादक श्रीहरिकृष्णदास गोयन्दका सुद्रके तथा प्रकाशके घनश्यामदास जालान गीताप्रेस, गोरखपुर

> सं० १९८८ से संवद् २००१ तक १८,२५० सं० २००८ सप्तम सस्करण १०,००० सं० २०१० अप्टम सस्करण १०,००० कुल ३८,२५०

मूल्य २॥।) दो रुपया वारह आना मात्र

षता-गीतात्रेस, पो॰ गीतात्रेस (गोरखपुर)



#### चृन्दावन-विहारी



वंशीविभूषितकरात्रवनीरदाभात्पीताम्वरादरुणविम्वफलाधरोष्टात् । पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने॥

### भूमिका

श्रीमद्भगवद्गीता संसारके अनेकानेक धर्मग्रन्थोंमे एक विशेष स्थान रखती है । श्रीकृष्णभगवान् खयं इसके वक्ता है और उनका कहना है 'गीता में हृद्यं पार्थ ।' अतएव गीता सनातनधर्मावलिक्वयों के हृद्यकी राजेश्वरी हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं । साथ ही अन्य धर्मावलिक्वयों एवं देश-देशान्तर-वासियोद्वारा भी यह अति प्रशंसित है । इसका दिव्य सन्देश किसी जानि वा देशिवशेपके ही लिये उपादेय नहीं इसका अम्न्य उपदेश सार्वभौम है । अपनी-अपनी भावनाके अनुसार असंख्य मनुष्योंने गीताके उपदेशोंका अनुसरण कर संसारयात्राकों सुखपूर्वक पूरा किया है, उसके हृद्ध आलम्बनसे वे केवल भवसागर ही पार नहीं उतरे, अपने और मनोरथोंकी भी सिद्धि कर सके है । गीता सर्वशासमयी है । समस्त शास्त्रोंका मथन कर अमृतमयी गीताका आविर्माव हुआ है । सर्वसिद्धान्तोंका जैसा सुन्दर और युक्तियुक्त समन्वय गीतामे मिलता है वैसा अन्य किसी ग्रन्थमें कदाचित् ही उपलब्ध हो ।

मतमतान्तरोंके वाद्विवाद, परम नि.श्रेयसकी प्राप्तिके नाना मार्गोंकी बदाबदीका कोलाहल गीताके गम्भीर उपदेशमे शान्त होकर परस्पर सहायक हो जाता है । गीतामे नाना सिद्धान्तोका एकीकरण ऐसी सुन्दरतासे किया गया है कि तत्व-जिज्ञासुको समस्त पथ एक ही राजमार्गकी ओर प्रवृत्त करते है । अधिकार और भावनाके अनुरूप ही साधनका आदेश मिल जाता है । एक और भी विशेषता इस प्रन्थरत्नमे देखनेको मिलती है । मनुष्यके लिये उच्चतम आदर्शका निश्चय किया गया है और साथ ही उसको प्राप्त करनेके लिये सुलभ-से-सुलभ साधन भी बताये गये है । यही कारण है कि इस सात सौ श्लोककी छोटी-सी गीताको कामधेनु और कल्पवृक्षकी उपमा दी जाती है । महात्माओने इसपर भाष्य रचकर आचार्यकी पदवी पायी । अनेक टीकाकारोंने अपनी बुद्धिको इस कसौटीपर कस पण्डित और ज्ञानीकी दुर्लभ स्थाति पायी और ज्ञानचक्षु प्रदानकर इसके तत्त्वानुसन्धानमे साधारण गतिके लोगोको इसका मर्म हृदयद्भम करनेमे सहायता प्रदान की । विद्याका परमलाभ गीताके रहस्थको समझना ही माना गया है ।

आचार्योंने अपने-अपने सिद्धान्तोकी प्रामाणिकता स्थापन करनेमे गीताको एक मुख्य आधार माना है । गीतापर भाष्य रच अपने सिद्धान्तोको गीता-सम्मत वताना ही उनका छक्ष्य रहा है । गीता-विरोधी किसी धर्म वा सम्प्रदायका प्रचार वे असम्भव समझते और जिस धर्म, आचार वा सिद्धान्तको ब्रह्मरूपा गीतासे सिद्ध कर दिया, वह अवश्य ही सर्वशास्त्र और वेद-सम्मत मान छिया जाता है ।

सम्प्रदाय, जाति और देशकी भिन्नताका निराकरण करनेवाला गीता एक सार्वमौम सिद्धान्त-प्रतिपादक प्रन्थ-रत है । उसके उपदेश और निर्दिष्ट साधनोंने मानव-जातिके लिये एक महान् धर्मकी नींव डाली है, उसके प्रचारसे प्राणिमात्रका कल्याण सम्भव है । हृदय-दौर्वल्यपर विजयी होकर गीतोक्त उपदेशसे मनुष्य कर्मरत हो सकता है । वह भिक्तरसामृतका आखादन करता हुआ ज्ञानी वन सकता है । ऐहिक और पारमार्थिक दोनो ही सुखोकी प्राप्ति उसे अल्प प्रयाससे ही उपलब्ध होनेमे कोई सन्देह नहीं रहता । आधुनिक कालमे जो अनेकानेक जिल्ल प्रश्न नित्यप्रति समाज और व्यक्तिके समक्ष उपस्थित होते रहते है और बुद्धिको चकरा देते है, उनके सुलक्षानेके लिये भी गीतामे पर्याप्त सामग्री विद्यमान है । परन्तु खेद तो यह है कि ऐसे अवसरोंपर गीनासे पूर्ण सहायता नहीं छी जाती । इस त्रुटिकी पूर्तिके छिये गीता-प्रचार ही एकमात्र उपाय है ।

गीताके अध्ययन, श्रवण आदिसे जो लाभ होता है उसको भगवान्ने खयं अर्जुनके प्रति अपने उपदेशकी समाप्तिमे कहा है; फिर गीता-प्रचारसे अविक भगवखीत्वर्य और कौन कार्य मनुष्यसे वन सकता है। भगवदाजाको यथाशक्ति गलन करने और उन्हींके कन्याणकारी उपदेशोंके प्रचारकी प्रेरणासे गीताका यह सस्करण प्रकाशित हुआ है । शांकरभाष्यका छपा हुआ मूळ तो सुलभ प्राप्त है परन्तु मूलके साथ ही सरल हिन्दी-अनुवाद नहीं मिलता। नवलिकगोर-प्रेस, लखनऊसे प्रकागित 'नवल-भाष्य' मे कई संस्कृत भाष्य और टीकाऍ प्रकाशित हुई थीं; परन्तु वह हिन्दी-अनुवाद खतन्त्र या। तिसपर भी वह प्रन्थ अप्राप्य है और मूल्य अत्यविक होनेसे सुलभ नहीं। दूसरा प्रन्थ जिसमे अद्देत-सिद्धान्तकी टीकाएँ शांकरभाष्यके साथ छपी थीं वह कान्यकुव्ज श्रीनगन्नाय शुऋद्वारा सम्पादित होकर कलकत्तेसे प्रकाशित हुआ था। संवत् १९२७ का द्वितीय संस्करण हमारे देखनेमें आया है। इसमे भी हिन्दी-अनुवाद खतन्त्र है । शांकरमाष्यका अनुवाद नहीं है और वह पुस्तक भी दुष्प्राप्य है । गीताका एक संस्करण उपादेय था । उसका प्रकाशन श्रीज्वालाप्रसाद भागवने आगरेसे किया था। इस पुस्तकका केवल उत्तरभाग हमारे पास है। लीथोकी छपी पुस्तक है, संवत् दिया नहीं है। इसमे शांकर और रामानुज-भाष्यके साथ तीन टीकाएँ भी दी हैं और भाषा-अनुवाद शंकरके आधारपर है । श्रीभागवजी वडे विद्वान् थे । समप्र महाभारतको मूल और अनुवादसहित उन्होने प्रकाशित किया था और वेदोको भी अर्थसहित छापा था । उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना हमारा धर्म है। खेद यही है कि उनके ग्रन्थ कहीं खोजनेपर भी अब नहीं मिलते। इन बातोंके उल्लेखसे केवल यही तात्पर्य है कि प्रस्तुत प्रन्थकी उपादेयता हमको खीकार करना अभीष्ट है । मूल और हिन्दी-अनुवाद शांकरभाष्यका इससे पहले कहीं प्रकाशित हुआ है, ऐसा नहीं जान पडता । हिन्दी-भाषा-भाषियोंका परम सौभाग्य है जो अल्प मूल्यमे ही वे इस उच्च कोटिके प्रन्थको, जिसपर इतनी टीकाएँ हो चुकी है, अब सहजमे प्राप्त कर सकते है।

हमारे धर्मग्रन्थोमे गीताका क्या स्थान है और अन्य ग्रन्थोसे उसका क्या सम्बन्ध है, विज्ञ सुधीजन मळी प्रकार जानते है, उसका संक्षिप्त वर्णन ही पर्याप्त होगा। अखिल धर्मोंका मूल हिन्दूलोग वेदको मानते है । वेद स्वतः प्रमाण और ईश्वरकी वाणी है । वेदकी आज्ञाके अनुसार धर्म और अधर्म-कार्यका अन्तिम निर्णय होता है । ईश्वरीय ज्ञान भी हमको वेदसे ही ग्राप्त होता है । अन्य धर्मग्रन्थ वेदोक्त और वेद-प्रतिपादित धर्मको सुलभ रीतिसे समझानेके लिये निर्मित हुए है । वेद ही उनका आधार है । परन्तु वेदके दो भाग है—मन्त्र और ब्राह्मण । ब्राह्मण-भागके अन्तर्गत यज्ञादि कर्मकाण्ड है और दूसरा आरण्यक वा ज्ञानकाण्ड है । इसी ज्ञानकाण्डमे उपनिषदोक्ती गणना है । प्राचीन शास्त्र और विद्याओमे ग्रायः एक उपनिषद्-भाग हुआ करता था जो तद्विश्यक रहस्यमय ज्ञानकी शिक्षा देता था । उच्च कोटिके अधिकारी उसको गुरुमुखसे श्रवण कर ग्राप्त कर सकते थे । साधारण जिज्ञासुओको उस रहस्यमय तात्विक ज्ञानका अधिकारी नहीं समझा जाता था और उसकी ग्राप्तिके लिये गुरुका उपदेश परमावस्यक माना जाता था ।

वेदान्त-शास्त्रमें उपनिषद्का इसी प्रकार मुख्य स्थान है। वेदोंका अन्तिम उपदेश ही वेदान्त है। कर्मकाण्डीको उपनिषद्के रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञानका अविकारी बननेपर ही उपदेशसे लाभ हो सकता था। इतना ध्यान रखनेकी बात है कि गुद्धविद्या या उपदेश अनिधकारीको न देनेसे उसीका कल्याण था। खार्थवश गुप्त रखना सिद्धान्तानुकूल नहीं था।

वेदान्तके तीन प्रस्थान है । श्रीत-प्रस्थान उपनिषद् है जो वेदके ही अङ्ग है, दूसरा स्मार्त-प्रस्थान है जो गीता है और तीसरा प्रस्थान दार्शनिक है जो वेदव्यास-प्रणीत ब्रह्मसूत्र है । इन प्रस्थानत्रयके आधारपर समस्त वेदान्त-साहित्यकी रचना हुई है । इन्हींपर भाष्य लिखकर महात्माओ और धर्म-प्रवर्तकोने आचार्य-पदवी प्राप्त की है । देशकी यही प्रणाली थी कि प्रस्थानत्रयपर भाष्य रचकर अपने सिद्धान्तोकी पुष्टि एवं प्रचार किया जाता था । इनका समन्वय भाष्योद्वारा किये विना किसी सिद्धान्त-को वेद या धर्म-मूलक कहने का कोई साहस नहीं कर सकता था । मतल्ब यह कि सिद्धान्तप्रतिपादक खतन्त्र ग्रन्थ-रचनाकी अपेक्षा प्रस्थानत्रयीपर भाष्य लिखनेको अधिक महत्त्व दिया गया था और भाष्योके समन्वयसे मतकी पुष्टि की जाती थी ।

गीताके अध्यायोकी समाप्तिमे 'उपनिषत्सु' शब्द आता है । भगवान्के श्रीमुखसे यह उपदेश हुआ है तो वेद और उपनिषद्का दर्जा उसे दिया गया तो कोई आश्चर्य नहीं; परन्तु वेद अपौरुपेय है और उपनिषद् श्रौत है अतएव गीता स्मार्त-प्रस्थानके ही अन्तर्गत है ।

गीतापर अनेक माध्य और टीकाएँ बनी है और अब मी उसके विवेचनमें जो साहित्य बनता जाता है, वह भी उपेक्षणीय नहीं है । परन्तु गीताका अध्ययन खतन्त्ररूपसे बहुत कम हुआ है । सिद्धान्त-प्रतिपादन और साम्प्रदायिक दृष्टिसे ही उसपर अधिक विचार हुआ है । उसका परिणाम यह हुआ है कि गीताका वास्तविक अर्थ किठनतासे समझमें आता है । प्रतिभाशाछी आचार्यों और टीकाकारों के मत-विभिन्नतासे साधारण बुद्धिके छोग घवड़ा जाते है । महाकि और उसके उत्कृष्ट काव्यमें ऐसी शिक्त होती है कि समाजकी प्रगतिके साथ उसमें नये अर्थ निकाले जाते है और उसके द्वारा नवीन भावनाओं पूर्ति होती रहती है । फिर गीता-जैसे अतुछनीय ग्रन्थमें समय-समयपर आवश्यकतानुसार अनेक आशय और अर्थ निकाले गये तो कोई नयी बात नहीं है । इससे ग्रन्थकी महिमाका परिचय मिछता है । परन्तु उसके मूछ सिद्धान्तोंको यथावत् निश्चयपूर्वक खोज निकालना अवश्य ही अति किठन हो जाता है । जिस ग्रन्थने अपूर्व समन्वय किया है, वही मत-विभिन्नताके कारण परस्परिवरीभी सिद्धान्तोंका समर्थक बना छिया गया है । मनुष्यकों सत्यका अंश भी बुद्धिगम्य हो जाय तो वह कृतकृत्य हो जाता है । भाष्यकारोंने जैसा अपने अनुभवसे गीताके तत्त्वको समझा, वैसा ही वर्णन किया है । उनके समन्वयमें जो आनन्द है, वह उनके पक्षपात और विरोधकी आलोचनामें नहीं है । अतएव इस बातकी चर्चा यहाँ अभीष्ट नहीं है कि गीताके वास्तिकक अर्थकी रक्षा भगवान् शंकराचार्यने अपने भाष्यमें कहाँतक की है । प्रचारकको सम्भवतः अखुक्तिका आश्रय आवश्यक होता है ।

यह भी याद रखना उचित है—

शङ्करः शङ्करः साक्षाद् व्यासो नारायणः स्वयम्। तयोर्विवादे सम्प्राप्ते न जाने किं करोम्यहम्॥ भगवान् शंकराचार्यके कुछ सिद्धान्तोका स्थूल्रूपसे वर्णन करना युक्तियुक्त है जिससे गीताभाष्यमे जो उनका दृष्टिविन्दु है वह सहजमें अवगत हो जाय । इस वातके माननेमें हमें कोई संकोच नहीं कि अनेक वाक्य गीतामे ऐसे मिल सकते हैं, जिनको द्देत और अद्देतसिद्धान्ती अपना प्रमाणवचन बना सकते हैं, गीताके कई मार्मिक श्लोक दोनो पक्षोंके समर्थक ममझे जा सकते हैं।

श्रीशंकराचार्यसे पूर्व जो गीतापर भाष्य लिखे गये उनमेसे अब एक भी नहीं मिछता। भर्तृप्रपश्चके भाष्यका श्रीशंकराचार्यने उन्लेख किया है और उसका खण्डन भी किया है। भर्तृप्रपञ्चके अनुसार कर्म और ज्ञान दोनोसे मिलकर मोक्षकी प्राप्ति होती है, श्रीशकराचार्य केवल विशुद्ध ज्ञान ही मोक्षप्राप्तिका उपाय बताते हैं। यहीं भेड एकायन-सम्प्रदाय और उपनिपद्मे भी हैं। एकायनके मतमे आग्मा परमेश्वरका अंश है और उसीके आश्रित हैं। उपनिपद् आत्मा और ब्रह्मकी अभिन्नताका निरूपण करते हैं। उपनिपद्मे ज्ञान मोक्षका साधन हैं और एकायन प्रपत्तिमे मोक्ष मानते हैं। और गीतामे स्पष्ट ऐसे बचन है कि जीव ईश्वरका सनातन अब हैं 'ममेंबाशों जीवलोंके जीवमृतः सनातनः' और ईश्वरकी शरणागित और आश्रयमे ही उसका कल्याण हैं, 'मामंकं शरणं ब्रज' यह सिद्धान्तवाक्य प्रपत्तिका पोषक हैं। भक्तिहीन कर्म व्यर्थ हें और भक्तिहीन ज्ञान शुष्क एवं नीरस हैं। उपनिपद्के अनुसार प्रकृति मिथ्या है और एकायन प्रकृतिकों नित्य परन्तु परमेश्वरके अधीन मानते हैं। उपनिपद्के अनुसार ब्रानीके लिये प्रकृति विलीन हो जाती है और एकायनका मत हैं कि ज्ञानी प्रकृतिके खेलको देखा करता है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि पाड्यरात्र और एकायनके सिद्धान्त गीतामें स्पष्ट मिलते हैं। परन्तु यह भी सहसा नहीं कहा जा सकता कि श्रीशंकराचार्यके सिद्धान्तोका भी समर्थन गीता पूर्णत. नहीं करती।

वैसे तो शाकरसिद्धान्तका विस्तृतरूपसे प्रतिपादन ब्रह्मसूत्रके शारीरक नामक भाष्यमे किया गया है, परन्तु गीता-भाष्यसे भी वह भळी प्रकार अवगत हो जाता है । सिद्धान्त अति संक्षेपसे यह है कि मनुष्य-को निष्कामभावसे स्वकर्ममे प्रवृत्त रहकर चित्तशुद्धि करनी चाहिये । चित्तशुद्धिका उपाय ही फळाकाक्षाको छोड़कर कर्म करना है । जवतक चित्तशुद्धि न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती, विना जिज्ञासा-के मोक्षकी इच्छा ही असम्भव है । पश्चात् विवेकका उदय होता है । विवेकका अर्थ है नित्य और अनित्य वस्तुका भेद समझना । संसारके सभी पदार्थ अनित्य है और केवळ आत्मा उनसे पृथक् एवं नित्य है ऐसा अनुभव होनेसे विवेकमे दढता होती है, दढ विवेकसे वैराग्य उत्पन्न होता है । छोक-परलोकके यावत् सुख और भोगोंके प्रति पूर्ण विरक्ति बिना वैराग्य दढ नहीं होता । अनित्य वस्तुओंमे वैराग्य मोक्षका प्रथम कारण है और इसीसे शम, दम, तितिक्षा और कर्म-त्याग सम्भव होते है, इसके पश्चात् मोक्षका कारण जो ज्ञान है, उसका उदय होता है । बिना विशुद्ध ज्ञानके मोक्ष किसी प्रकार भी नहीं मिळ सकता ।

## न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया। व्रह्मात्मकवोधेन मोक्षः सिद्ध-यति नान्यथा॥

जिन साधनोका फल अनित्य है वे मोक्षके कारण हो ही नहीं सकते। मोक्षका खरूप है जीवात्मा-परमात्माकी अभिन्नताका ज्ञान। दोनो एक खरूप है, इसी ज्ञानका नाम मोक्ष है। जीवात्मा-परमात्मामे जो भेद माछूम होता है वह प्रकृतिके कारणसे हैं। इस भ्रान्तिकी निवृत्ति ज्ञानद्वारा होती है। द्वैत जो भासता है उसका कारण माया है और वह माया अनिर्वचनीया है। न तो वह सत् है और न असत् है और दोनोंहीके धर्म उसमे भासते है। इसीलिये उसको 'अनिर्वचनीया' विशेषण दिया गया है। वास्तवमे माया भी मिध्या है। क्योंकि सत्से असत्की उत्पत्ति सम्भव नहीं और सत्-असत्का मेल भी सम्भव नहीं और असत्मे कोई शक्ति ही नहीं। अतएव जगत् केवल भ्रान्तिमात्र है और खप्तवत् है।

भगवान् शंकराचार्यको 'मायावादी' कहना न्यायसंगत नहीं । उन्होने मायाका प्रतिपादन नहीं किया । जब विपक्षी दश्यमान परन्तु मिथ्या जगत्का कारण आग्रहपूर्वक पूछता है तो मायाको, जो खयं मिथ्या है, बता दिया जाता है । यही कारण है कि जीवभाव वा जीवका यह अनुभव कि वह बद्ध है, वास्तवमे कल्पित है, अज्ञानके आवरणसे जीव अपने खरूपको भूळा हुआ है और ज्ञान ही इस अज्ञानका नाशक है ।

भगवान् शंकराचार्य निवृत्तिमार्गके उपदेष्टा है और गीताको भी उन्होंने निवृत्तिमार्गप्रतिपादक प्रन्थ माना है। उनके मतानुसार संन्यासके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। यही उनका पुन:-पुन: कथन है। परन्तु इतना ध्यान रखना उचित है कि कर्म वा प्रवृत्तिमार्गको वे चित्तशुद्धिके लिये आवश्यक समझते है। अतएव वे समीको संन्यासका अधिकारी नहीं मानते। सच्चा संन्यास अर्थात् विद्वत्संन्यास वही है जिसमे मनुष्य किसी वस्तुका त्याग नहीं करता वरं पके फल-जैसे वृक्षसे आप ही गिर पड़ते है, संसारसे वह सर्वथा निर्लित हो जाता है। लोहेके तप्त गोलेको हाथसे छोड़ देनेके लिये किसके आदेशकी प्रतीक्षा होती है ?

गीताभाष्यमे यही सिद्धान्त भगवान् शंकराचार्यने प्रतिपादित किया है। आधुनिक संसारके इतिहासमे शंकर-जैसा कोई ज्ञानी और दार्शनिक दूसरा नहीं मिळता। उनके सिद्धान्तोको समझनेमे यह हिन्दी-अनुवाद अत्यन्त सहायक होगा, इसमे कोई सन्देह नहीं। अनुवादक महाशयके सराहनीय परिश्रमकी सफळता इसीमे है कि आचार्यके सिद्धान्तोसे हम सुगमतापूर्वक परिचय प्राप्त करे और हममे सुमुक्षुताका भाव भळी प्रकार जाग्रत् हो।

काशी हिन्दूविश्वविद्यालय ) आश्विन शुक्क ४, सं० १९८८ )

जीवनशंकर याज्ञिक





#### श्रीपरमात्मने नमः

### नम्र निवेदन

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥ मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिम् । यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥

परम आदरणीय जगद्गुरु श्रीश्रीआद्यशंकराचार्य भगवान्कृत विश्वविख्यात श्रीमद्भगवद्गीता-भाष्यको कौन नहीं जानता ? आज यह भाष्य गीताके समस्त भाष्य और टीकाओंमें मुकुटमणि माना जाता है, वेदान्तके पथिकोंके लिये तो यह परमोत्कृष्ट पथप्रदर्शक है, इसीलिये प्रायः सभी अद्वैतवादी टीकाकारोंने इसका सर्वथा अनुसरण किया है। आचार्यके कथनसे यह सिद्ध होता है कि उनके भाष्य-निर्माणके समय श्रीमद्भगवद्गीतापर अन्य वहुत-सी टीकाएँ प्रचलित थी, खेद है कि आज उनमेंसे एक भी उपलब्ध नहीं है। परन्तु आचार्य कहते हैं कि उनसे ग्रन्थका यथार्थ तत्त्व भलीभाँति समझमें नहीं आता था, उसी यथार्थ तत्त्वको दिखलानेके लिये आचार्यको स्वतन्त्र भाष्य-रचना करनी पड़ी। इस भाष्यमें आचार्यने बड़ी ही बुद्धिमानीके साथ अपने मतकी स्थापना की है। स्थान-स्थानपर शास्त्रार्थकी पद्धितसे विस्तृत विवेचन कर अर्थको सुस्पष्ट किया है।

कुछ समयसे जगत्में श्रीमद्भगवद्गीताका प्रचार जोरसे वढ़ रहा है। सभी प्रकारके विद्वान् अपनी-अपनी दृष्टिसे गीताका मनन कर रहे हैं, परन्तु गीताका मनन करनेके लिये आचार्यक्रत भाष्यको समझनेकी वड़ी ही आवश्यकता है। इसीसे अनेक विभिन्न भाषाओं में भाष्यका अनुवाद भी हो चुका है। हिन्दीमें भी दो-एक अनुवाद इससे पूर्व निकले थे, परन्तु कई कारणोंसे उनसे हिन्दी-जनता विशेष लाभ नहीं उठा सकी, इसीसे हिन्दीमें एक ऐसे अनुवादके प्रकाशित होनेकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी, जिससे गीताप्रेमी हिन्दी-भाषी पाठक सुगमतासे आचार्यका मत जान सकें।

मेरे पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता श्रीजयदयालजी गोयन्दकाने, जिनके अनवरत सङ्ग और सदुपदेशां-से मेरी इस ओर किञ्चित् प्रवृत्ति हुई और होती है, मुझे भाष्यका अनुवाद करनेकी आज्ञा दी; पहले तो अपनी विद्या-बुद्धिकी ओर देखकर मेरा साहस नहीं हुआ, परन्तु उनकी कृपाभरी प्रेरणाने अन्तमें मुझे इस कार्यमें प्रवृत्त कर ही दिया।

गत सं० १९८४ के मार्गशीर्ष-मासमें मैंने व्यापारके कामसे प्रतिदिन कुछ समय निकालकर अनुवाद करना आरम्भ किया और माघके अन्ततक सतरहवें अध्यायतकका अनुवाद लिख गया। इसके पश्चात् अनेक वार ग्रन्थके प्रकाशित करनेकी वात उठी, परन्तु अपनी अल्पहताके कारण किसी

अच्छे विद्वान्को दिखलाकर संशोधन करवाये विना छपानेका साहस नहीं हुआ। इस वार मेरे प्रार्थना करनेपर श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती-अस्पताल कलकत्ताके प्रसिद्ध वैद्य पं० श्रीहरिवक्षजी जोशी काव्य-सांख्य-स्पृति-तीर्थ महोदयने प्रायः एक मासतक किन परिश्रम करके समस्त प्रन्थको मूल भाष्यके साथ अक्षरशः मिलाकर यथोचित संशोधन कर देनेकी छपा की। इसीसे आज यह आपलेंशोंकी सेवामें मुद्रितरूपमें उपस्थित किया जा सका है। इस कृपाके लिये में सम्मान्य श्रीजोशीजी महाराजका हदयसे छतह हूँ।

अपनी अल्पवुद्धि और सीमित सामर्थ्य अनुसार यथासाध्य मेंने सरछ हिन्दीमें आचार्यका भाव ज्यों-का-त्यों रखनेकी चेष्टा की है, तथापि में यह कह नहीं सकता, में इसमें सम्पूर्णतया सफल हुआ हूँ। एक तो परम तात्विक विषय, दूसरे आचार्यकी लिखी हुई उस कालकी कितन संस्कृत, जिसमें चड़े-चड़े विद्वान भी गीता-सम्बन्धी विषयका अध्ययन कम होनेके कारण अममें पड़ जाया कहते हैं, मुझ जैसा साधारण मजुष्य सर्वथा अमरिहत होनेका दावा कैसे कर सकता है? तथापि भगवत्कृपासे जो कुछ हो सका है, वह आपके सामने है। विषयकी कितनतासे कहीं-कहीं वाक्य-रचनामें कितनता आ गयी हो तो सहदय पाठक क्षमा करें। ऐसे अन्थके अनुवादमें किन-किन कितनाइयोंका सामना करना पड़ता है और अपनी स्वतन्त्रताको छोड़कर पराधीनताके किन-किन नियमों में कैसे वँध जाना पड़ता है, इसका अनुभव उन्हीं पाठक और लेखक महोद्योंको है जो कभी इस प्रकारका कार्य कर चुके हैं, या कर रहे हैं।

भगवान् श्रीकृष्णके परम अनुग्रहसे मुझ-सरीखे व्यक्तिको आचार्यकृत भाष्यके किञ्चित् मननका सुअवसर प्राप्त हुआ, यह मेरे लिये वड़े ही सौभाग्यका विषय है। श्रद्धेय विद्वन्मण्डली और गीताप्रेमी महानुमावोंसे प्रार्थना है कि वे वालकके इस प्रयासको स्नेहपूर्वक देखें और जहाँ कही प्रमादवश भूल रह गयी हो, उसे वतलानेकी कृपा अवश्य करें, जिससे मुझे अपनी भूलोंको सुधारनेका अवसर मिले और यदि सम्भव हो तो आगामी संस्करणमें भूलें सुधार दी जायँ।

यद्यपि मैं मराठी नहीं जानता, तथापि जहाँ कुछ विशेष समझनेकी आवश्यकता हुई है वहाँ मैंने पूना आचार्यकुळके आचार्य भक्त पं० श्रीविष्णु वामन वापट शास्त्रीजीकृत मराठी भाष्यार्थसे सहायता ली है, इसके लिये में पण्डितजीका कृतक्ष हूँ।

एक वात ध्यानमें रखनी चाहिये। अनुवाद कैसा ही क्यों न हो, जो आनन्द और खारस्य मूळ ग्रन्थमें होता है वह अनुवादमें नहीं आ सकता। इसी विचारसे इसमें मूळ भाष्य भी साथ रक्खा गया है। साधारण संस्कृत जाननेवाले सज्जन भी आचार्यके मूळ लेखको सहज ही समझ सकें, इसके लिये साध्यके पद अलग-अलग करके और वाक्योंके छोटे-छोटे भाग करके लिखे गये हैं। व्याकरणके नियमानुसार यदि इसमें किसी प्रकारकी बुटि जान पड़े तो विद्वान महोद्यगण क्षमा करें।

जहाँ शास्त्रार्थकी पद्धतिसे भाष्य लिखा गया है वहाँ अनुवादमें पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षकी कल्पना करके 'पू०-' और 'उ०-' शब्द लिख दिये गये हैं। आशा है, पाठकोंको इससे विषयके समझनेमें वहुत सुविधा होगी।

भाष्यमें मूल खोकके जो राज्द आये हैं, वे दूसरे टाइपोंमें, तथा जहाँ प्रतीक आये हैं, वे दूसरे टाइपोंमें दिये गये हैं। मूल खोकके पदोंका आगे-पीछेका सम्वन्ध जोड़नेके लिये आण्यकारने जैसा लिखा है वैसा ही कर दिया गया है; परन्तु सभी जगह यह वात हिन्दीमें लिखकर नहीं जनायी जा सकी, अतः कहीं-कहीं तो टिप्पणीमें इसका स्पष्टीकरण कर दिया है, कहीं खोकके अन्तमें लिखा गया है और कही उसके अनुसार कार्य कर दिया गया है, शब्दोंका अर्थ नहीं दिया गया है।

आचार्यने समासोंका जो विग्रह दिखाया है, उसके सम्वन्थमें भी यही वात है। जहाँतक वन पड़ा है, उसी प्रणालीसे अनुवादमें समासका विग्रह दिखलानेकी चेप्रा की गयी है, परन्तु जहाँ भाषाकी रौली विगड़ती दिखलायी दी है वहाँ उस विग्रहके अनुकूल केवल अर्थ लिख दिया गया है, विग्रह नहीं दिखलाया गया है। पाठकगण मेरी असुविधाओको देखकर इसके लिये क्षमा करेंगे।

आचार्यने श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिहासोंके जो प्रमाण उद्धृत किये हैं, वे किस ग्रन्थके किस स्थलके हैं, यह भी दिखलानेकी चेष्टा की गयी है। वहाँ जिन सांकेतिक चिह्नोंका प्रयोग किया गया है, उनकी सूची अलग छपी है।

अनुवादमें पर्याय वतलानेके लिये कहीं 'अर्थात्' शब्दसे तथा कहीं (--) डैससे काम लिया गया है। संमास करनेके लिये (-) छोटी लाइन लगायी गयी है।

प्रकाशककी पार्थनापर काशी हिन्द्विश्वविद्यालयके विद्वान् प्रोफेसर सम्मान्य पं० जीवनशंकरजी याश्विक एम्० ए० महोदयने इस प्रन्थकी सुन्दर भूमिका लिखनेकी कृपा की है, इसके लिये मैं उनका हृद्यसे कृतज्ञ हूँ।

विनीत

हरिकृष्णदास गोयन्दका

#### प्रकाशकका निवेदन

तीसरे संस्करणमें अनुवादक महोदयने यत्र-तत्र और भी आवश्यक संशोधन और परिवर्तन कर दिया था। संशोधनके सम्बन्धमें जिन-जिन सज्जनोंने अपनी मूख्यवान् सम्मति दी थी उनके हम आमारी हैं।

प्रमार्थ-प्रिय प्रेमी ग्राहकोंने इस पुस्तकको आदर देकर इसके छः संस्करण जल्दी विक जानेमें जो हमे सहायता दी उसके छिये हम सवके छतज्ञ हैं।

पिछले छः-सात वर्षोंसे इस पुस्तककी लगातार माँग रहनेपर भी मुद्रणकी अनेक कठिनाइयोंके कारण यह सातवाँ संस्करण हम अवतक प्रकाशित न कर सके इसके लिये हम प्रेमी पाठकोंसे क्षमा-प्रार्थना करते हैं। आशा है कि वे लोग अब इससे लाभ उठावेंगे।

विनीत

प्रकाश्क



#### अध्याय-सूची

| अध्याय          |       |       | वृष्ठ | अध्याय          |       |       | पृष्ठ |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
| प्रथमोऽध्यायः   | * * * | 4 * 6 | १७    | दशमोऽध्यायः     | • • • | • •   | २४५   |
| द्वितीयोऽध्यायः | • • • | • •   | રષ્ટ  | पकादशोऽध्यायः   | ***   | • • • | २६०   |
| तृतीयोऽध्यायः   | • • • | * *   | ७६    | द्वादशोऽध्यायः  | •••   | •••   | ५८५   |
| चतुर्थोऽध्यायः  | ***   | • •   | १०६   | त्रयोदशोऽध्यायः | ***   | ***   | २९८   |
| पञ्चमोऽध्यायः   | . • • | ***   | १४२   | चतुर्दशोऽध्यायः | ***   | • •   | 340   |
| पष्टोऽध्यायः    | • • • |       | १६७   | पञ्चदशोऽध्यायः  | •••   | ***   | ३६५   |
| सप्तमोऽध्यायः   |       | • • • | १९६   | पोडशोऽध्यायः    | • • • | ***   | 360   |
| अष्टमोऽध्यायः   | •••   | •••   | २११   | सप्तद्शोऽध्यायः | * * * | ***   | ३९२   |
| नवमोऽध्यायः     | •••   | * * * | २२६   | अप्रादशोऽघ्यायः | ***   | • • • | ४०४   |

#### सांकेतिक चिह्नोंका स्पष्टीकरण

| संकेत      | स्पष्ट              |
|------------|---------------------|
| बृह० उ०    | =बृहदारण्यक उपनिपद् |
| ন্তা০ ব০   | =छान्दोग्य उपनिपद्  |
| ना० उ०     | =नारायणोपनिपद्      |
| जावा० उ० : | =जावालोपनिषद्       |
| तै० सं०    | =तैत्तिरीयसंहिता    |
| तै० उ०     | =तैत्तिरीय उपनिषद्  |
| के० उ०     | =केन उपनिषद्        |
| प्र० उ०    | =प्रक्नोपनिषद्      |
| क्र० उ०    | =कडोपनिपद्          |
| ई० उ०      | =ईशोपनिपद्          |
| इवे० उ०    | =इवेताश्वतरोपनिषद्  |

संकेत स्पष्ट

नृ० पू० ड० =नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिपद्

सु० ड० =मुण्डकोपनिपद्
तै० व्रा० =तैत्तिरीय ब्राह्मण
ते० आर० =तैत्तिरीय आरण्यक

महा० शान्ति०=महाभारत शान्तिपर्व

महा० स्त्री० =महाभारत स्त्रीपर्व

मनु० =नेष्णुपुराण

वोधा० स्मृ० =वेष्णुपुराण

वोधा० स्मृ० =गौतमस्मृति

आ०स्मृ० =आपस्तम्वस्मृति

#### वित्र-सूची

| १-वृन्दावन-विहारी          | (रंगीन) | 4 5 4 | *** | भूमिकाके सामने |
|----------------------------|---------|-------|-----|----------------|
| २-भगवान् श्रीशङ्कराचार्यजी | ( ,, )  | ***   | ••• | पृष्ठ १३       |
| ३-मोहनाशक श्रीकृष्ण        | ( ,, )  | ***   | *** | पृष्ठ ३१       |

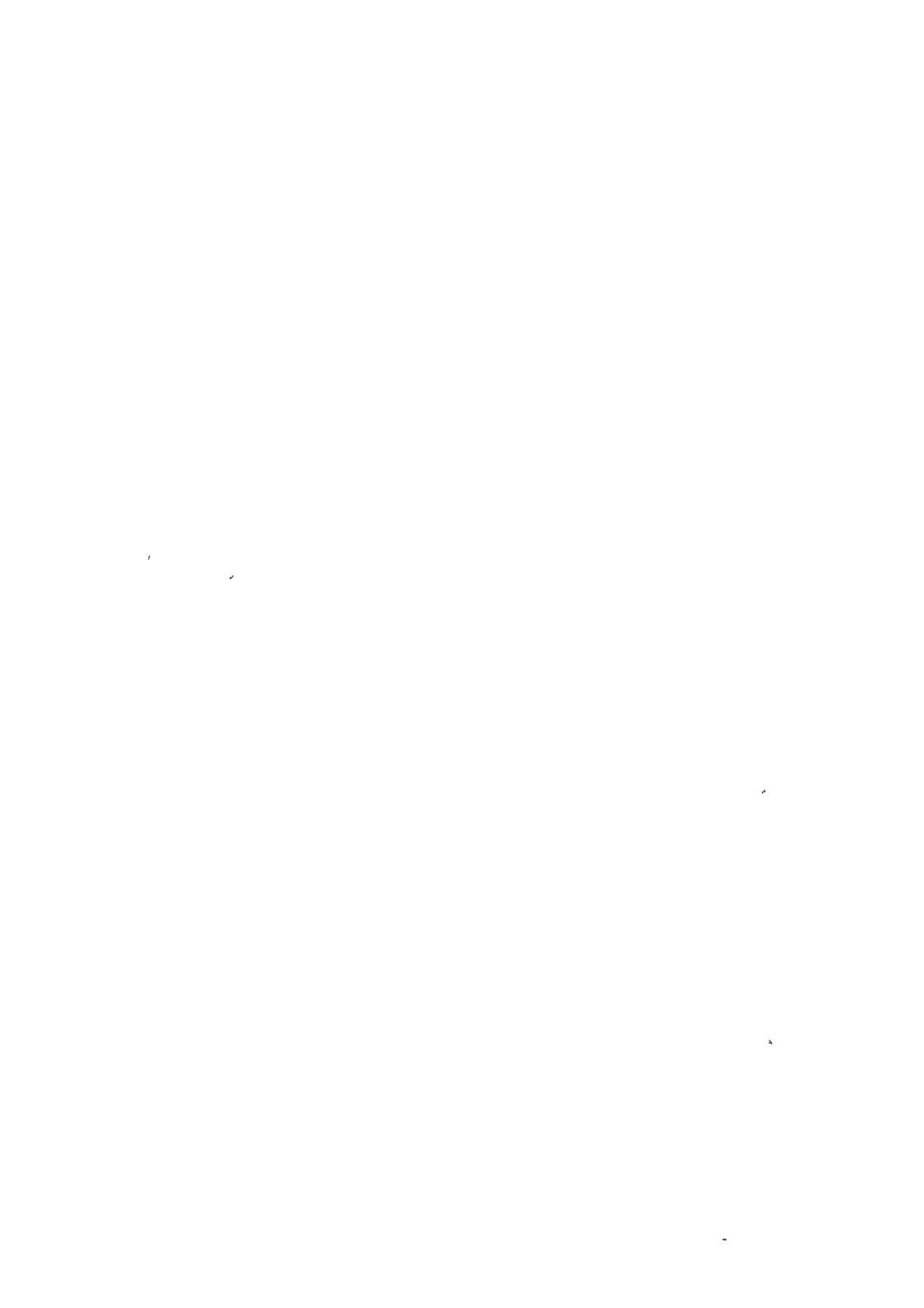



भगवान् श्रीशंकराचार्यजी

🐝 तत्सद्ब्रह्मणे नमः

## श्रीमद्भगवद्गीता

शांकरभाष्य

#### हिन्दी-भाषानुवाद्सहित

( उपोद्घात )

ॐ नारायणः परोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम् ।

अण्डस्यान्तस्त्वमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥

अव्यक्तसे अर्थात् मायासे श्रीनारायण—आदिपुरुष सर्वथा अतीत ( अरपृष्ट ) है, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अव्यक्त—प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है, ये भूः, भुवः आदि सब लोक और सात द्वीपोंवाली पृथिवी ब्रह्माण्डके अन्तर्गत है।

स भगवान् सृष्ट्वा इदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः मरीच्यादीन् अग्रे सृष्ट्वा इच्छावाले उस भगवान्ने पहले मरीचि आदि प्रजापतीन् प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम्।

ततः अन्यान् च सनकसनन्दनादीन् उत्पाद्य निवृत्तिलक्षणं धर्म ज्ञानवैराग्यलक्षणं ग्राह्यामास ।

द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणः च।

जगतः स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षात अभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः यः स धर्मी ब्राह्मणाद्यैः श्रेयोऽर्थिभिः वर्णिभिः आश्रमिभिः च अनुष्ठीयमानः।

इस जगत्को रचकर इसके पालन करनेकी प्रजापतियोको रचकर उनको वेदोक्त प्रवृत्तिरूप धर्म ( कर्मयोग ) ग्रहण करवाया।

फिर उनसे अलग सनक, सनन्दनादि ऋषियोंको उत्पन करके उनको ज्ञान और वैराग्य जिसके छक्षण हैं ऐसा निवृत्तिरूप धर्म ( ज्ञानयोग ) ग्रहण करवाया ।

वेदोक्त धर्म दो प्रकारका है--एक प्रवृत्तिरूप, दूसरा निवृत्तिरूप ।

जो जगत्की स्थितिका कारण तथा प्राणियो-की उनतिका और मोक्षका साक्षात् हेतु है एवं कल्याणकामी ब्राह्मणादि वर्णाश्रम अवलम्बर्योद्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम धर्म है।

दीर्घेण कालेन अनुष्ठातृणां कामोद्भवाद् हीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेन अधर्मेण अभि-भ्यमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे, जगतः स्थिति परिपिपालिथिपुः स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णुः भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थ देवक्यां वसुदेवाद् अंदोन कृष्णः किल संवभृव।

व्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रिक्षतः स्याद् वैदिको धर्मः तद्धीनत्वाद् वणिश्रमभेदानाम्।

स च भगवान् ज्ञानैश्चर्यशक्तिवलवीर्य-तेजोभिः सदा संपन्नः त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं खां मायां मूलप्रकृतिं वशीकृत्य अजः अव्ययो भूतानाम् ईश्वरो नित्यशुद्धबुद्ध-मुक्तस्वभावः अपि सन् स्वमायया देहवान् इव जात इव च लोकानुग्रहं कुर्वन् इव लक्ष्यते।

स्वप्रयोजनाभावे अपि भृतानुजिष्टक्षया वैदिकं हि धर्मद्वयम् अर्जुनाय शोकमोहमहोदधौ निमग्राय उपदिदेश, गुणाधिकैः हि गृहीतः अनुष्ठीयमानः च धर्मः प्रचयं गमिष्यति इति ।

तं धर्म भगवता यथोपदिष्टं वेद-व्यासः सर्वज्ञो भगवान् गीताख्यैः सप्तभिः स्रोक्शतैः उपनिववन्ध।

तद् इदं गीताशास्त्रं समस्तवेदार्थसार-संग्रहभूतं दुविंज्ञेयार्थम् । वहुत कालके वाद, जब धर्मानुष्ठान करनेवालोंके अन्तः करणमे कामनाओंका विकास होनेसे विवेक-विज्ञानका हास हो जाना ही जिसकी उत्पत्तिका कारण है ऐसे अवर्मसे धर्म दवता जाने लगा और अधर्मकी वृद्धि होने लगी तव जगत्की स्थिति सुरक्षित रखनेकी इच्छावाले वे आदिकर्ता नारायणनामक श्रीविष्णुभगवान् भूलोंकके ब्रह्मकी अर्थात् भूदेवों (ब्राह्मणों) के ब्राह्मणत्वकी रक्षा करनेके लिये श्रीवसुदेवजीसे श्रीदेवकीजीके गर्भमे अपने अंशसे (लीलाविग्रहसे) श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हुए। यह प्रसिद्ध है।

त्राह्मणत्वकी रक्षासे ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है क्योंकि वर्णाश्रमोंके भेद उसीके अधीन हैं।

ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, वल, वीर्य और तेज आदिसे सदा सम्पन्न वे भगवान् यद्यपि अज, अविनाशी, सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर और नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव है, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका मूळ प्रकृति वैणावी मायाको वशमे करके अपनी लीलासे शरीरधारीकी तरह उत्पन्न हुए-से और लोगो-पर अनुग्रह करते हुए-से दीखते हैं।

अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी भगवान्ने भूतोपर दया करनेकी इच्छासे, यह सोचकर कि अविक गुणवान् पुरुषोद्वारा ग्रहण किया हुआ और आचरण किया हुआ धर्म अधिक विस्तारको प्राप्त होगा, शोकमोहरूप महासमुद्रमे हूवे हुए अर्जुनको दोनो ही प्रकारके वैदिक धर्मोंका उपदेश किया।

उक्त दोनो प्रकारके धर्मोंको भगवान्ने जैसे-जैसे कहा था ठीक वैसे ही सर्वज्ञ भगवान् वेदव्यासजीने गीतानामक सात सौ श्लोकोके रूपमे प्रथित किया।

ऐसा यह गीताशास्त्र सम्पूर्ण वेदार्थका सार-संग्रह-रूप है और इसका अर्थ समझनमें अत्यन्त कृठिन है । तदर्थाविष्करणाय अनेकैः विवृतपद्पदार्थ-वाक्यार्थन्यायम् अपि अत्यन्तविरुद्धानेकार्थ-त्वेन लौकिकैः गृह्यमाणम् उपलभ्य अहं विवेकतः अर्थनिर्धारणार्थ संक्षेपतो विवरणं करिष्यामि।

तस्य अस्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परं निःश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य अत्यन्तोपरमलक्षणम् । तत् च सर्वकर्मसंन्यास-पूर्वकाद् आत्मज्ञाननिष्ठारूपाद् धर्माद् भवति ।

तथा इमम् एव गीतार्थधर्मम् उद्दिश्य भगवता एव उक्तम् 'स हि धर्मः सुपर्याप्तो बह्मणः पदवेदने' इति अनुगीतासु ।

किं च अन्यद्पि तत्रैव उक्तम्—

'नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव हि शुभाशुभी। यः स्यादेकासने लीनस्तूप्णीं किञ्चिदचिन्तयन्॥' 'ज्ञानं संन्यासलक्षणम्' इति च।

इह अपि च अन्ते उक्तम् अर्जुनाय— 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं व्रज' इति

अभ्युदयार्थः अपि यः प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो वर्णाश्रमान् च उद्दिश्य विहितः स देवादि-स्थानप्राप्तिहेतुः अपि सन् ईश्वरार्पणवुद्ध्या अनुष्ठीयमानः सन्वशुद्धये भवति फलाभि-सन्धिवर्जितः।

शुद्धसत्त्वस्य च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्ति-द्वारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन च निःश्रेयसहेतुत्वम् अपि प्रतिपद्यते।

यद्यपि उसका अर्थ प्रकट करनेके छिये अनेक पुरुषोने पदच्छेद, पदार्थ, वाक्यार्थ और आक्षेप, समाधानपूर्वक उनकी विस्तृत व्याख्याएँ की हैं, तो भी छोकिक मनुष्योद्वारा उस गीताशास्त्रका अनेक प्रकारसे (परस्पर) अत्यन्त विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण किये जाते देखकर, उसका विवेकपूर्वक अर्थ निश्चित करनेके छिये मैं सक्षेपसे व्याख्या कहाँगा।

सक्षेपमे इस गीताशास्त्रका प्रयोजन परमकल्याण अर्थात् कारणसहित संसारकी अत्यन्त उपरित हो जाना है, वह ( परमकल्याण ) सर्वकर्मसंन्यास-पूर्वक आत्मज्ञाननिष्ठारूप धर्मसे प्राप्त होता है।

इसी गीतार्थरूप धर्मको छक्ष्य करके खयं भगवान्-ने ही अनुगीतामें कहा है कि 'ब्रह्मके परमपदको (मोक्षको) प्राप्त करनेके छिये वह (गीतोक्त ज्ञान-निष्ठारूप) धर्म ही सुसमर्थ है।'

इसके सिवा वहीं ऐसा भी कहा है कि, 'जो न धर्मी, न अधर्मी और न शुभाशुभी होता है तथा जो कुछ भी चिन्तन न करता हुआ तूण्णीभावसे एक जगदाधार ब्रह्ममें लीन हुआ रहता है (वही उसको पाता है)।'

यह भी कहा है कि 'ज्ञानका लक्षण (चिह्न) संन्यास है।'

यहाँ (गीताशास्त्रमे ) भी अन्तमे अर्जुनसे कहा है— 'सव धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमें आ जा।'

अभ्युदय—सासारिक उन्नित ही जिसका फल है ऐसा जो प्रवृत्तिरूप धर्म, वर्ण और आश्रमोको लक्ष्य करके कहा गया है, वह यद्यपि खर्गादिकी प्राप्तिका ही साधन है तो भी फल-कामना छोडकर ईश्वरार्पणबुद्धिसे किया जानेपर अन्तः करणकी शुद्धि करनेवाला होता है।

तथा शुद्धान्त करण पुरुपको पहले ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता-प्राप्ति कराकर फिर ज्ञानोत्पत्तिका कारण होने-से (वह प्रवृत्तिरूपधर्म) कल्याणका भी हेतु होता है। तथा च इमम् एव अर्थम् अभिसंधाय वक्ष्यति— 'वहाण्याधाय कर्माणि' 'योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्तवात्मशुद्धये' इति ।

इमं द्विप्रकारं धर्म निःश्रेयसप्रयोजनं परमार्थतत्त्वं च वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म अभिधेय-भूतं विशेषतः—अभिव्यञ्जयद् विशिष्टप्रयोजन-सम्बन्धाभिधेयवद् गीताशास्त्रम् ।

यतः तद्थें विज्ञाते समस्तपुरुपार्थसिद्धिः

अतः तद्विवरणे यतः क्रियते मया।

इसी अर्थको छक्ष्यमें रखकर आगे कहेंगे कि, 'कर्मोंको ब्रह्ममें अर्पण कर' 'योगिजन आसक्ति छोड़-कर आत्मशुद्धिके लिये कर्म करते हैं' इत्यादि ।

परमकल्याण ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे इन दो प्रकारके धर्मोंको और लक्ष्यभूत वासुदेवनामक परमहारूप परमार्थतत्त्वको विशेपरूपसे अभिव्यक्त (प्रकट) करनेवाला यह गीताशास्त्र, असाधारण प्रयोजन, सम्बन्ध और विषयवाला है।

ऐसे इस (गीताशास्त्र) का अर्थ जान लेनेपर समस्त पुरुपार्थीकी सिद्धि होती है, अतएव इसकी व्याख्या करनेके लिये मैं प्रयत्न करता हूँ।



## श्रीमद्भगवद्गीता

#### प्रथमोऽध्यायः

घृतराष्ट्र उवाच---

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय॥१॥

धृतराष्ट्र बोले—हे संजय! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें युद्धकी इच्छासे इकट्ठे होनेवाले मेरे और पाण्डुके पुत्रोने क्या किया ? ॥ १ ॥

संजय उवाच---

हङ्का तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। अवनमव्रवीत्॥ २॥

संजय बोला—उस समय राजा दुर्योधन पाण्डवोंकी सेनाको न्यूहरचनासे युक्त देखकर गुरु द्रोणके पास जाकर कहने लगा ॥ २ ॥

पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्। व्यूढां द्रुपद्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥ ३॥

गुरुजी ! आपके बुद्धिमान् शिष्य द्रुपदपुत्र घृष्टद्युम्नद्वारा व्यूहरचनासे युक्त की हुई पाण्डवोकी इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । युयुधानो विराटश्च द्वपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् । पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ युधामन्युश्च विकान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् । सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

इस सेनामे महाधनुर्धर वीर, लड़नेमे भीम और अर्जुनके समान सात्यिक, विराट और महारथी द्रुपद, बलवान् धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशिराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित्, कुन्तिमोज और शैच्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान् उत्तमोजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पाँचो पुत्र ये सभी महारथी हैं ॥४,५,६॥

# अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ववीमि ते ॥ ७ ॥

हे द्विजोत्तम ! हमारे पक्षके भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिये । आपकी जानकारीके लिये मैं उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेनाके नेता है ॥ ७ ॥

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदित्तस्तथैव च॥८॥

आप, पितामह भीष्म, कर्ण और रणविजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तका पुत्र ( भूरिश्रवा ) ।। ८ ।।

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः॥ ९॥

इनके सिवा अन्य भी बहुत-से शूरवीर मेरे लिये प्राण देनेको तैयार हैं, जो कि नाना प्रकारके शस्त्रास्त्रोंको धारण करनेवाले और सब-के-सब युद्धविद्यामें निपुण हैं।। ९।।

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। १०॥

ऐसी वह पितामह भीप्मद्वारा रिक्षित हमारी सेना सब प्रकारसे अजेय है और भीमद्वारा रिक्षित इन पाण्डवोंकी यह सेना सहज ही जीती जा सकती है ॥ १०॥

> अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि॥११॥

अतः आपलोग सव-के-सब सभी मोरचोपर अपनी-अपनी जगह डटे हुए, केवल पितामह भीष्मकी ही रक्षा करते रहे ॥ ११ ॥

तस्य संजनयन्हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्कां दध्मौ प्रतापवान्॥ १२॥

इसके बाद कुरुवंशियोमे वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमे हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च खरसे सिंहके समान गर्जकर शह्व बजाया ॥ १२ ॥

ततः शङ्काश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः। सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्॥१३॥

फिर एक साथ ही राह्व, नगारे, ढोल, मृदंग और रणिंसगा आदि बाजे बजे; वह शब्द बड़ा भयद्भर हुआ ॥ १३॥ ततः इवेतैईयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ।

माधवः पाण्डवरचेव दिन्यो राङ्को प्रदध्मतुः॥ १४॥

फिर सफेद घोडोसे युक्त वड़े भारी रथमे बैठे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी अपने अलैकिक श्रह्म बजाये ॥ १४ ॥

पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनंजयः। पौण्डुं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः॥१५॥

श्रीकृष्णने पाञ्चजन्यनामक और अर्जुनने देवदत्तनामक राह्व बजाया । भयानक कर्मकारी वृकोदर भीमने पौण्ड्रनामक अपना महान् राह्व बजाया ॥ १५॥

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ॥१६॥

कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय, नकुलने सुघोष और सहदेवने मणिपुष्पकनामवाला शङ्क बजाया ॥ १६॥

> काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। धृष्टद्युम्नो विरादश्च सात्यिकश्चापराजितः॥ १७॥ द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्दध्मुः पृथक् पृथक्॥ १८॥

हे पृथ्वीनाथ ! महाधनुर्धारी काशिराज, महारथी शिखण्डी, घृष्टद्युम्न और विराट, अजेय सात्यिक, द्रुपद और द्रौपदीके पाँचो पुत्र तथा महाबाहु सुभद्रापुत्र अभिमन्यु इन सबने भी सब ओरसे अलग-अलग शह्य बजाये ॥ १७, १८॥

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् । नमश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १६॥ वह भयङ्कर शब्द आकाश और पृथिवीको गुँजाता हुआ धृतराष्ट्र-पुत्रोके हृदय विदीर्ण करने लगा ॥१९॥

अथ व्यवस्थितान्दष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्किषध्वजः। प्रवृत्ते रास्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः॥ २०॥ हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते।

सेनयोरभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान्।

हे पृथ्वीनाथ ! फिर उस शल चलनेकी तैयारीके समय युद्धके लिये सजकर डटे हुए धृतराष्ट्रपत्रोंको देखकर किपध्वज अर्जुन धनुप उठाकर श्रीकृष्णसे इस तरह कहने लगा कि, हे अन्युत ! जवतक मैं इन खड़े हुए युद्धेन्छुक वीरोको भलीभाति देखूँ कि इस रण-उद्योगमे मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है तवतक आप मेरे रथको दोनो सेनाओके बीचमे खड़ा रखिये ॥ २०, २१, २२ ॥

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः॥ २३॥

( मेरी यह प्रवल इच्छा है कि ) दुर्मित दुर्योधनका युद्धमे भला चाहनेत्राले जो ये राजालोग यहाँ आये हैं, उन युद्ध करनेवालोको मै भली प्रकार देखूँ ॥ २३॥

संजय उवाच —

एवमुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोरभयोर्भध्ये स्थापियत्वा रथोक्तमम्॥ २४॥ भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति॥ २५॥

संजय वोला—हे भारत! निद्राजित् अर्जुनद्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीकृष्ण उस उत्तम रथको दोनो सेनाओके बीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके तथा अन्य सत्र राजाओके सामने खड़ा करके बोले, हे पार्थ! इन इकट्टे हुए कौरवोको देख॥ २४, २५॥

तत्रापश्यितस्थतान्पार्थः पितृनथ पितामहान् । आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पोत्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥ श्रशुरान्मुहृदृश्चेव सेनयोरुभयोरि । तान्सभीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान् ॥ २० ॥ कृपया परयाविष्टो विषीद्त्रिद्मव्रवीत् । ह्रेष्ट्रेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥ सीदिन्ति सम गात्राणि मुखं च परिशुष्यिति । वेप्थुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥

फिर वह पृथापुत्र अर्जुन वहाँ दोनो सेनाओं खड़े हुए अपने ताऊ-चाचोको, दादोंको, गुरुओको, मामोको, भाइयोको, पुत्रोको, पौत्रोंको, मित्रोको, ससुरोंको और सुदृद्वर्गको देखने छगा। वहाँ उन सभी कुटुम्बियोंको खड़े हुए देखकर अत्यन्त करुणासे घिरकर वह कुन्तीपुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार कहने छगा, हे कृष्ण! सामने खड़े हुए युद्धेच्छुक खजन-समुदायको देखकर मेरे सब अक शिथिछ हो रहे हैं, मख सख रहा है, मेरे शरीरमे कम्प और रोमाश्च होते हैं ॥ २६, २७, २८, २९ ॥

#### गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिद्दाते।

#### न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥ ३०॥

गाण्डीव धनुष हाथसे खिसक रहा है, त्वचा बहुत जळती है, साथ ही मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है, (अधिक क्या ) मै खड़ा रहनेमें भी समर्थ नहीं हूँ ॥ ३०॥

#### निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥

हे केशव ! इसके सिवा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखायी देते है, युद्धमें अपने कुलको नष्ट करके मै कल्याण नहीं देखता ॥ ३१ ॥

#### न काङ्को विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा॥ ३२॥

हे कृष्ण ! मै न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाहता हूँ । हे गोविन्द ! हमे राज्यसे, भोगोसे या जीवित रहनेसे क्या प्रयोजन है ! ॥ ३२ ॥

येषामथें काङ्कितं नो राज्यं भोगाः मुखानि च । त इमेऽविश्यता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । मातुलाः श्रशुराः पौत्राः स्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥

हमे जिनके छिये राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट हैं, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लडके, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुम्बी लोग धन और प्राणोको त्यागकर युद्धमे खड़े हैं ॥ ३३,३४॥

> एतान्न हन्तुमिच्छामि झतोऽपि मधुसूद्रन । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५॥

हे मधुसूदन ! मुझपर वार करते हुए भी इन सम्बन्धियोंको त्रिलोकीका राज्य पानेके लिये भी मैं मारना नहीं चाहता, फिर जरा-सी पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है <sup>2</sup> ॥ ३५ ॥

> निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६॥

हे जनार्दन ! इन धृतराष्ट्र-पुत्रोको मारनेसे हमे क्या प्रसन्तता होगी <sup>2</sup> प्रत्युत इन आततायियोंको मारनेसे हमे पाप ही लगेगा ॥ ३६॥

तस्मान्नाही वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३ ७ ॥

इसिलये हे माधव ! अपने कुटुम्बी धृतराष्ट्र-पुत्रोको मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुम्बको नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे ? ॥१३७॥

#### यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्॥ ३८॥

यद्यपि लोभके कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है ऐसे ये कौरव कुलक्षयजनित दोषको और मित्रोंके साथ वैर करनेमे होनेवाले पापको नहीं देख रहे हैं॥ ३८॥

> कथं न ज्ञेयमसाभिः पापादसान्निवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन॥ ३६॥

तो भी हे जनार्दन ! कुलनाशजन्य दोषको भली प्रकार जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे बचनेका उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिये ? ॥ ३९॥

> कुळक्षये प्रणश्यन्ति कुळधर्माः सनातनाः । धर्मे नष्टे कुळं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत् ॥ ४०॥

(यह तो सिद्ध ही है कि ) कुलका नाश होनेसे सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्मका नाश होनेसे सारे कुलको सब ओरसे पाप दवा लेता है।। ४०॥

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलिखयः। स्त्रीषु दुप्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः॥ ४१॥

हे कृष्ण ! इस तरह पापसे घिर जानेपर उस कुलकी स्त्रियाँ दूपित हो जाती हैं, हे वार्णेय ! स्त्रियोंके दूषित होनेपर उस कुलमे वर्णसंकरता आ जाती है ॥ ४१ ॥

संकरो नरकायैव कुलझानां कुलस्य च । पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥

वह वर्णसंकरता उन कुछघातियोको और कुछको नरकमे ले जानेका कारण बनती है, क्योंकि उनके पितरलोग पिण्डिक्रया और जलक्रिया नष्ट हो जानेके कारण अपने स्थानसे पितत हो जाते हैं॥४२॥

दोषेरेतैः कुलझानां वर्णसंकरकारकैः।

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः॥ ४३॥

(इस प्रकार) वर्णसंकरताको उत्पन्न करनेवाले उपर्युक्त दोषोंसे उन कुळघातियोंके सनातन कुळघर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं॥ ४३॥

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ हे जनार्दन ! जिनके कुलधर्म नष्ट हो चुके है ऐसे मनुष्योका निस्सन्देह नरकमे वास होता है, ऐसा हमने सुना है ॥ ४४ ॥

#### अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्। यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनसुद्यताः॥ ४५॥

अहो ! शोक है कि, हमलोग बड़ा भारी पाप करनेका निश्चय कर बैठे है, जो कि इस राज्य-सुखके लोभसे अपने कुटुम्बका नाश करनेके लिये तैयार हो गये है ॥ ४५॥

#### यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः। धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्॥ ४६॥

यदि मुझ शस्त्ररहित और सामना न करनेवालेको ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्रपुत्र ( दुर्योधन आदि ) रणभूमिमे मार डाले तो वह मेरे लिये बहुत ही अच्छा हो ॥ ४६॥

संजय उवाच—

#### एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् । विसृज्य सशरं चापं शोकसंविश्मानसः ॥ ४७ ॥

संजय बोळा—उस रणभूमिमे वह अर्जुन इस प्रकार कहकर वाणोसिहत धनुषको छोड़ शोकाकुळ-चित्त हो रथके ऊपर (पहले सैन्य देखनेके लिये जहाँ खड़ा हुआ था वहीं ) बैठ गया ॥ ४७ ॥ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रगं सिहतायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता-सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंत्रादेऽर्जुनविषाद-योगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥



#### द्वितीयोऽध्यायः

संजय उवाच--

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

संजय वोला—इस तरह ऑसूभरे कातर नेत्रोसे युक्त करुणासे घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुनसे भगवान् मधुसूदन यह वचन कहने लगे ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच-

कुतरत्त्रा कश्मलिमदं विषमे समुपिश्यतम्। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २॥

हे अर्जुन ! तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषोसे असेवित, खर्गका विरोधी और अपकीर्ति करनेवाळा मोह इस रणक्षेत्रमे क्यों हुआ ? ॥ २ ॥

क्केंब्यं मा सम गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप॥३॥

हे पार्थ ! कायरता मत ला, यह तुझमे शोभा नहीं पाती, हे शत्रुतापन ! हृदयकी क्षुद्र दुर्बलता-को छोड़कर युद्धके लिये खड़ा हो ॥ ३॥

अर्जुन उवाच-

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहीवरिसूदन॥ ४॥

अर्जुनने कहा—हे मधुसूदन! रणभूमिमे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणके साथ मैं किस प्रकार वाणोसे युद्ध कर सकूँगा <sup>2</sup> क्योंकि हे अरिसूदन! वे दोनो ही पूजाके पात्र है '।। ४ ।।

गुरूनहत्वा हि महानुभावाञ्छ्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुझीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥

ऐसे महानुभाव पूज्योंको न मारकर इस जगत्मे भीख मॉगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन गुरुजनोंको मारकर इस संसारमे रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगोंको ही तो भोगूँगा अर्थात उनको मारनेसे भी केवल भोग ही तो मिलेंगे॥ ५॥

# न चैतद्विद्याः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽविश्वाः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६॥

हम यह नहीं जानते कि हमारे छिये क्या करना अच्छा है, (पता नहीं इस युद्धमें ) हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। (अहो!) जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे सामने खड़े है। ६॥

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥ ०

कायरतारूप दोषसे नष्ट हुए खभाववाला और धर्मका निर्णय करनेमे मोहितचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतलाइये। मै आपका शिष्य हूँ, आपके शरणमे आये हुए मुझ दासको उपदेश दीजिये।। ७॥

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् । अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८॥

क्योंकि पृथ्वीमे निष्कण्टक धन-धान्य-सम्पन्न राज्यको या देवताओंके खामित्वको पाकर भी मै ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥ ८॥ संजय उवाच—

> एवमुक्तवा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप। न योत्स्य इति गोविन्दमुक्तवा तृष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥

सजय बोला—हे रात्रुतापन धृतराष्ट्र ! निद्राविजयी अर्जुन अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णसे इस प्रकार कह चुकनेके बाद साफ-साफ यह बात कहकर कि मै युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया॥ ९॥

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तिमदं वचः॥ १०॥

हे भारत ! इस तरह दोनो सेनाओके बीचमे शोक करते हुए उस अर्जुनसे भगवान् श्रीकृण मुसकराकर यह वचन कहने छगे ॥ १०॥

अत्र च—'हष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्' इत्यारभ्य 'न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूण्णीं वभूव ह' इति एतदन्तः प्राणिनां शोकमोहादिसंसारवीज-भ्तदोषोद्भवकारणप्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो ग्रन्थः। यहाँ 'ह्रष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्' इस श्लोकते लेकर 'न योत्स्य इति गोविन्द्मुक्त्वा तूण्णी वभ् ह' इस श्लोकतकके ग्रन्थकी ज्याख्या यों कर लेनी चाहिये कि, यह प्रकरण प्राणियोके शोक, मोह आदि जो ससारके वीजभूत दोप हैं, उनकी उत्पत्ति-का कारण दिखलानेके लिये हैं। तथा हि अर्जुनेन राज्यगुरुपुत्रमित्रसुहृत्स-जनसंत्रिवान्धवेषु 'अहस् एपां मम एते' इति एवं भ्रान्तिप्रत्ययनिमित्तरनेहिविच्छेदादिनिमित्तौ आत्मनः शोकमोहौ प्रदर्शितौ 'कथं भीष्ममह संख्ये' इत्यादिना।

शोकमोहाभ्यां हि अभिभूतिववेकिविज्ञानः भ्वत एव क्षात्रधर्मे युद्धे प्रवृत्तः अपि तसाद् युद्धाद् उपरराम । परधर्म च भिक्षाजीवनादिकं कर्तु प्रववृते ।

तथा च सर्वप्राणिनां शोकमोहादिदोषा-विष्टचेतसां खभावत एव खधर्मपरित्यागः प्रतिषिद्धसेवा च खात्।

ख्धमें प्रवृत्तानाम् अपि तेपां वाङ्मनः-कायादीनां प्रवृत्तिः फलाभिसंधिपूर्विका एव साहंकारा च भवति।

तत्र एवं सित धर्माधर्मीपचयाद इष्टानिष्ट-जन्मसुखदुःखसंप्राप्तिलक्षणः संसारः अनुपरतो भवति, इत्यतः संसारवीजभूतौ शोकमोहौ। तयोः च सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकाद् आत्म-ज्ञानाद् न अन्यतो निवृत्तिः इति, तदुपदि-दिक्षुः सर्वलोकानुग्रहार्थम् अर्जुनं निमित्तीकृत्य आह मगवान् वासुदेवः—'अशोच्यान्' इत्यादि। तत्र केचिद् आहुः, सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकाद्

आत्मज्ञाननिष्ठामात्राद् एव केवलात् कैवल्यं

न प्राप्यते एव, किं तर्हि अग्निहोत्रादिश्रौतसार्त-

कर्मसहिताद् ज्ञानात् कैवल्यप्राप्तिः

गर्नाम मीनाम निश्चितः अर्थ इति ।

क्योंकि 'क्यं भीष्ममहं संख्ये' इत्यादि श्लोको-द्वारा अर्जुनने इसी तरह राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, सुहद्, खजन, सम्बन्धी और बान्धवोंके विषयमे 'यह मेरे हैं, मैं इनका हूँ' इस प्रकार अज्ञानजनित रनेह-विच्छेद आदि कारणोसे होनेवाले अपने शोक और मोह दिखाये हैं।

यद्यपि (वह अर्जुन) खयं ही पहले क्षात्रधर्म-रूप युद्धमे प्रवृत्त हुआ था तो भी शोक-मोहके द्वारा विवेक-विज्ञानके दव जानेपर (वह) उस युद्धसे रुक गया और भिक्षाद्वारा जीवन-निर्वाह करना आदि दूसरोके धर्मका आचरण करनेके लिये प्रवृत्त हो गया।

इसी तरह शोक-मोह आदि दोषोसे जिनका चित्त धिरा हुआ हो, ऐसे सभी प्राणियोसे स्वधर्मका त्याग और निपिद्ध धर्मका सेवन स्वामाविक ही होता है।

यदि वे स्वधर्मपालनमे लगे हुए हो तो भी उनके मन, वाणी और शरीरादिकी प्रवृत्ति फलाकांक्षा-पूर्वक और अहंकारसहित ही होती है।

ऐसा होनेसे पुण्य-पाप दोनो वद्दते रहनेके कारण अच्छे-बुरे जन्म और सुख-दु:खोकी प्राप्तिरूप संसार निवृत्त नहीं हो पाता, अत: शोक और मोह यह दोनो संसारके बीजरूप है।

इन ढोनोकी निवृत्ति सर्व-कर्म-संन्यासपूर्वक आत्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं हो सकती। अतः उसका (आत्मज्ञानका) उपदेश करनेकी इच्छावाले भगवान् वासुदेव सब छोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये अर्जुनको निमित्त बनाकर कहने छगे—'अशोच्यान' इत्यादि।

इसपर कितने ही टीकाकार कहते है कि केवल सर्व-कर्म-संन्यासपूर्वक आत्मज्ञान-निष्ठामात्रसे ही कैवल्यकी (मोक्षकी) प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु अग्निहोत्रादि श्रौत-स्मार्त-कर्मींसहित ज्ञानसे मोक्ष-की प्राप्ति होती है, यही सारी गीताका निश्चित अभिप्राय है। ज्ञापकं च आहु: अस्य अर्थस्य—'अथ चेत्त्विममं धर्म्य सङ्ग्रामं न करिप्यसि' 'कर्मण्ये-वाधिकारस्ते' 'कुरु कमेंव तस्मात्त्वम्' इत्यादि ।

हिंसादियुक्तत्वाद् वैदिकं कर्म अधर्माय इति इयम् अपि आशङ्का न कार्या, कथम्, क्षात्रं कर्म युद्धलक्षणं गुरुश्रातृपुत्रादिहिंसालक्षणम् अत्यन्तक्र्रम् अपि स्वधर्मः इति कृत्वा न अधर्माय, तदकरणे च 'ततः स्वधर्म क्रीतिं च हित्वा पापमवाप्त्यसि' इति व्रवता यावज्ञी-वादिश्वतिचोदितानां पश्चादिहिंसालक्षणानां च कर्मणां प्राग् एव न अधर्मत्वम् इति सुनि-श्चितम् उक्तं भवति इति ।

तद् असत्, ज्ञानकर्मनिष्ठयोः विभाग-वचनाद् बुद्धिद्वयाश्रययोः।

'अशोच्यान्' इत्यादिना भगवता यावत् 'स्वधर्ममिपि चावेक्ष्य' इति एतदन्तेन ग्रन्थेन यत् परमार्थात्मतत्त्वनिरूपणं कृतं तत् सांख्यम्, तद्विषया बुद्धिः आत्मनो जनमादि षड्विक्रियाभावाद् अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थनिरूपणाद् या जायते सा सांख्य-बुद्धिः, सा येषां ज्ञानिनाम् उचिता भवति ते सांख्याः।

एतस्या बुद्धेः जन्मनः प्राग् आत्मनो देहा-दिन्यतिरिक्तत्वकरित्वभोक्तृत्वाद्यपेक्षो धर्मा-धर्मविवेकपूर्वको मोक्षसाधनानुष्ठाननिरूपण-लक्षणो योगः, तद्विषया बुद्धिः योगबुद्धिः, सा येषां कर्मिणाम् उचिता भवति ते योगिनः।

इस अर्थमे वे प्रमाण भी वतलाते है, जैसे—'अथ चेस्विममं धर्म्य सङ्ग्रामं न करिष्यसि' 'कर्मण्ये-वाधिकारस्ते' 'कुरु कर्मेव तस्मास्वम्' इत्यादि ।

(वे यह भी कहते है कि) हिंसा आदिसे युक्त होनेके कारण वैदिक कर्म अधर्मका कारण है, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिये। क्योंकि गुरु, भाता और पुत्रादिकी हिंसा ही जिसका खरूप है ऐसा अत्यन्त क्रूर युद्धरूप क्षात्रकर्म भी खधर्म माना जानेके कारण अधर्मका हेतु नहीं है, ऐसा कहनेवाले तथा उसके न करनेमे 'ततः खधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यस्ति' इस प्रकार दोप बतलानेवाले भगवान्का यह कथन तो पहले ही सुनिश्चित हो जाता है कि 'जीवनपर्यन्त कर्म करे' इत्यादि श्रुतिवाक्योद्वारा वर्णित पशु आदिकी हिंसा-रूप कर्मोंको करना अधर्म नहीं है।

परन्तु वह ( उन लोगोका कहना ) ठीक नहीं है; क्योंकि भिन्न-भिन्न दो बुद्धियोंके आश्रित रहनेवाली ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अलग-अलग वर्णन है।

'अशोच्यान्' इस श्लोकते लेकर 'खधर्ममिप चावेक्ष्य' इस श्लोकके पहलेके प्रकरणसे भगवान्ने जिस परमार्थ-आत्मतत्त्रका निरूपण किया है वह साख्य है, तद्विषयक जो बुद्धि है अर्थात् आत्मामे जन्मादि छओ विकारोका अभाव होनेके कारण आत्मा अकर्ता है, इस प्रकारका जो निश्चय उक्त प्रकरणके अर्थका विवेचन करनेसे उत्पन्न होता है, वह साख्यबुद्धि है, वह जिन ज्ञानियोंके लिये उचित होती है (जो उसके अधिकारी है )वे साख्ययोगी है।

इस(उपर्यक्त) बुद्धिक उत्पन्न होनेसे पहले-पहले, आत्माका देहादिसे पृथक्पन, कर्तापन और भोक्तापन माननेकी अपेक्षा रखनेवाला, जो धर्म-अधर्मके विवेकते युक्त मार्ग है, मोक्षसाधनोका अनुष्ठान करनेके लिये चेष्ठा करना ही जिसका खरूप है, उसका नाम योग है, और तद्विपयक जो बुद्धि है, वह योग-बुद्धि है, वह जिन कर्मियोंके लिये उचित होती है (जो उसके अधिकारी हैं) वे योगी हैं। तथा च भगवता विभक्ते द्वे बुद्धी निर्दिष्टे—

'एपा तेऽभिहिता सांख्ये वुद्धियोंगे त्विमा शृणु' इति । तयोः च सांख्यवुद्धचाश्रयां ज्ञानयोगेन निष्ठां सांख्यानां विभक्तां वक्ष्यति—'पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता' इति ।

तथा च योगबुद्धचाश्रयां कर्मयोगेन निष्ठां विभक्तां वक्ष्यति—'कर्मयोगेन योगिनाम्' इति ।

एवं सांख्यबुद्धि योगबुद्धि च आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञानकर्मणोः कर्तृत्वाकर्तृत्वेकत्वानेकत्वबुद्धचाश्रययोः एक-पुरुपाश्रयत्वासंभूवं पश्यता।

यथा एतद् विभागवचनं तथैव दर्शितं शातपथीये त्राह्मणे—'एतमेव प्रवाजिनो लोकभिच्छन्तो बाह्मणाः प्रव्रजन्ति' (वृ० ४।४।२२) इति
सर्वकर्मसंन्यासं विधाय तच्छेपेण—'कि
प्रजया करिष्यामो येपां नोऽयमात्मायं लोकः'
(वृ० ४।४।२२) इति।

तत्र एव च-'प्राग्दारपरिप्रहात्पुरुप आत्मा प्राकृतो धर्मजिज्ञासोत्तरकाल लोकत्रयसाधन पुत्र द्विप्रकार च वित्त मानुषं देव च तत्र मानुषं वित्त कर्मरूषं पिनृलोकप्राप्तिसाधन विद्या च देवं वित्त देवलोकप्राप्तिसाधन सोऽकामयत'( वृ० १ 18 18 ७)।

इति अविद्याकामवत एव सर्वाणि कर्माणि

इसी प्रकार भगवान्ने 'एपा तेऽभिहिता सांख्ये वुद्धियोंगे त्विमां श्रणु' इस श्लोकसे अलग-अलग दो वुद्धियाँ दिखलायी हैं।

उन दोनो वुद्धियोमेसे सांख्यवुद्धिके आश्रित रहनेवाली सांख्ययोगियोंकी ज्ञानयोगसे (होनेवाली) निष्ठाको 'पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता' इत्यादि वचनोसे अलग कहेगे।

तथा योगबुद्धिके आश्रित रहनेवाली कर्मयोगसे (होनेवाली) निष्ठाको 'कर्मयोगेन योगिनाम्' इत्यादि वचनोंसे अलग कहेगे।

कर्तापन-अकर्तापन और एकता-अनेकता-जैसी भिन्न-भिन्न वुद्धिके आश्रित रहनेवाले जो ज्ञान और कर्म है उन दोनोका एक पुरुपमे होना असम्भव माननेवाले भगवान्ने ही खय उपर्युक्त प्रकारसे सांख्यवुद्धि और योगवुद्धिका आश्रय लेकर अलग-अलग दो निष्ठाएँ कही है।

जिस प्रकार (गीताशाशमे ) इन दोनो निष्ठाओका अलग-अलग वर्णन है वैसे ही शतपथ ब्राह्मणमे भी दिखलाया गया है । (वहॉ ) 'इस आत्मलोकको ही चाहनेवाले वैराग्यशील ब्राह्मण संन्यास लेते हैं' इस प्रकार सर्व-कर्म-संन्यासका विधान करके उसी वाक्यके शेप (सहायक ) वाक्यसे कहा है कि 'जिन हमलोगोंका यह आत्मा ही लोक है (वे हम ) सन्ततिसे क्या (सिद्ध ) करेगे।'

वहीं यह भी कहा है कि 'प्राकृत आत्मा अर्थात् अज्ञानी मनुष्य धर्माजिज्ञासाके वाद और विवाहसे पहले तीनों लोकोकी प्राप्तिके साधनक्षप पुत्रकी तथा दैव और मानुष ऐसे दो प्रकारके धनकी इच्छा करने लगा। इनमें पित्तलोककी प्राप्तिका साधनक्षप 'कर्म' तो मानुष धन है और देवलोक-की प्राप्तिका साधनक्षप 'विद्या' दैव-धन है।'

इस तरह ( उपर्युक्त श्रुतिमे ) अविद्या और कामनावाले पुरुषके लिये ही श्रौतादि सम्पूर्ण कर्म बताये गये है ।

श्रौतादीनि दर्शितानि ।

'तेभ्यो व्युत्थाय प्रव्रजन्त' ( वृ० ४ । ४ । २२ ) इति व्युत्थानम् आत्मानम् एव लोकम् इच्छतः अकामस्य विहितम् ।

तद् एतद् विभागवचनम् अनुपपन्नं स्याद् यदि श्रोतकर्मज्ञानयोः सम्रचयः अभिष्रेतः स्याद् भगवतः।

न च अर्जुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति । 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' इत्यादिः ।

एकपुरुषानुष्ठेयत्वासंभवं बुद्धिकर्मणोः भगवता पूर्वम् अनुक्तं कथम् अर्जुनः अश्रुतं बुद्धेः चकर्मणो ज्यायस्त्वं भगवति अध्यारोपयेद्

मृषा एव 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः' इति ।

किं च यदि बुद्धिकर्मणोः सर्वेषां सम्रचय उक्तः स्याद् अर्जुनस्य अपि स उक्त एव इति— 'यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बूहि सुनिश्चितम्' इति कथम् उभयोः उपदेशे सति अन्यतरिवषयः एव प्रश्नः स्यात्।

न हि पित्तप्रश्नमनार्थिनो वैद्येन मधुरं शीतं च मोक्तव्यम् इति उपदिष्टे तयोः अन्यतरत् पित्तप्रशमनकारणं ब्रुहि इति प्रश्नः संभवति ।

अथ अर्जुनस्य भगवदुक्तवचनार्थविवेका-नवधारणनिमित्तः प्रश्नः कर्ण्येत, तथापि भगवता प्रश्नानुरूपं प्रतिवचनं देयम्, मया बुद्धिकर्मणोः समुचय उक्तः किमर्थम् इत्थं त्वं भ्रान्तः असि इति ।

न तु पुनः प्रतिवचनम् अननुरूपं पृष्टाद् अन्यद् एव हे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वक्तुं युक्तम्।

'उन सव (किमाँ) से निवृत्त होकर संन्यास ग्रहण करते हैं' इस कथनसे केवल आत्मलोकको चाहनेवाले निष्कामी पुरुषके लिये संन्यासका ही विधान किया है।

यदि (इसपर भी यह बात मानी जायगी कि ) भगवान्को श्रौतकर्म और ज्ञानका समुच्चय इष्ट है तो यह उपर्युक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा ।

तथा (ऐसा मान लेनेसे) 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' इत्यादि जो अर्जुनका प्रश्न है वह भी नहीं बन सकता।

यदि ज्ञान और कर्मका एक पुरुषद्वारा एक साथ किया जाना असम्भव और कर्मकी अपेक्षा ज्ञानका श्रेष्ठत्व भगवान्ने पहले न कहा होता, तो इस तरह अर्जुन विना सुनी हुई वातका झुठे ही भगवान्मे अध्यारोप कैसे करता कि 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः'।

यदि सभीके लिये ज्ञान और कर्मका समुचय कहा होता तो अर्जुनके लिये भी वह कहा ही गया था, फिर दोनोका समुच्चित उपदेश होते हुए 'यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बृहि सुनिश्चितम्' इस प्रकार दोनोमेसे एकके ही सम्बन्धमे प्रश्न कैसे होता <sup>2</sup>

क्योंकि पित्तकी शान्ति चाहनेवालेको वैद्यके द्वारा यह उपदेश दिया जानेपर कि, मधुर और शीत पदार्थ सेवन करना चाहिये, रोगीका यह प्रश्न नहीं बन सकता कि उन दोनोमेसे किसी एकको ही पित्तकी शान्तिका उपाय वतलाइये।

यदि ऐसी कल्पना की जाय कि भगवान्द्वारा कहे हुए वचन न समझनेके कारण अर्जुनने प्रन्न किया है, तो किर भगवान्को प्रश्नके अनुरूप ही यह उत्तर देना चाहिये था कि मैंने तो ज्ञान और कर्मका समुच्चय वतलाया है, त ऐसा भ्रान्त क्यो हो रहा है 2

परन्तु प्रश्नसे विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि मैने दो निष्ठाएँ पहले कही है (उपर्युक्त कन्पनाके) उपयुक्त नहीं है। न अपि सार्तेन एव कर्मणा बुद्धेः समुच्चये अभिष्रेते विभागवचनादि सर्वम् उपपन्नम् ।

किं च क्षत्रियस्य युद्धं सार्त कर्म स्वधर्म इति जानतः 'तिकं कर्मणि घोरे मां नियोजयित' इति उपालम्भः अनुपपन्नः।

तसाद् गीताशास्त्रे ईपन्मात्रेण अपि श्रौतेन सार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुचयो न केनचिद् दर्शयितुं शक्यः।

यस्य तु अज्ञानाद् रागादिदोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्धसत्त्वस्य ज्ञानम् उत्पन्नं परमार्थतत्त्वविषयम् एकम् एव इदं सर्व ब्रह्म अकर्त्व च इति ।

तस्य कर्मणि कर्मप्रयोजने च निवृत्ते अपि लोकसंग्रहार्थ यह्नपूर्व यथा प्रवृत्तः तथा एव कर्मणि प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्तिरूपं दक्यते न तत् कर्म येन बुद्धेः समुच्चयः स्थात् ।

यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्रकर्मचेष्टितं न ज्ञानेन सम्बीयते पुरुषार्थसिद्धये तद्वत् फला-भिसंध्यहंकाराभावस्य तुल्यत्वाद् विदुषः ।

तत्त्ववित् तु न अहं करोमि इति मन्यते। न च तत्फलं अभिसंधत्ते।

यथा च खर्गादिकामार्थिनः अग्निहोत्रादि-कामसाधनानुष्टानाय अःहिताग्नेः काम्ये एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सानिकृते विनष्टे अपि कामे तद् एव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपि न इसके सिवा यदि केवल स्मार्त-कर्मके साथ ही ज्ञानका समुचय माना जाय तो भी विभक्त वर्णन आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते।

तथा ऐसा माननेसे युद्धरूप स्मार्त-कर्म क्षत्रियका स्वधर्म है, यह जाननेवाले अर्जुनका इस प्रकार उलाहना देना भी नहीं बन सकता कि 'तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि'।

सुतरा यह सिद्ध हुआ कि गीताशास्त्रमे किञ्चिन्-मात्र भी श्रोत या स्मार्त किसी भी कर्मके साथ आत्मज्ञानका समुच्चय कोई भी नहीं दिखा सकता।

अज्ञानसे या आसक्ति आदि दोपोसे कर्ममे छो हुए जिस पुरुपको यज्ञसे, दानसे या तपसे अन्तः-करण शुद्ध होकर परमार्थ-तत्त्वविषयक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यह सब एक ब्रह्म ही है और वह अकर्ता है।

उसके कर्म और फल दोनो ही यद्यपि निवृत्त हो चुकते है तो भी लोकसग्रहके लिये पहलेकी मॉिंत यलपूर्वक कर्मों में लगे रहनेवाले ऐसे पुरुपका जो प्रवृत्तिरूप कर्म दीखा करता है, वह वास्तवमें कर्म नहीं है, जिससे कि ज्ञानके साथ उसका समुच्चय हो सके।

जैसे भगवान् वासुदेवद्वारा किये हुए क्षात्रकर्मी-का मोक्षकी सिद्धिके लिये ज्ञानके साथ समुचय नहीं होता वैसे ही फलेच्छा और अहंकारके अभावकी समानता होनेके कारण ज्ञानीके कर्मोंका भी (ज्ञानके साथ समुच्चय नहीं होता)।

क्योंकि आत्मज्ञानी न तो ऐसा ही मानता है कि मैं करता हूँ और न उन कर्मोंका फल ही चाहता है।

इसके सिवा जैसे काम-साधनरूप अग्निहोत्रादि कमोंका अनुष्ठान करनेके छिये सकाम अग्निहोत्रादि-मे छगे हुए खर्गादिकी कामनावाले अग्निहोत्रीकी कामना यदि आधा कर्म कर चुक्रनेपर नष्ट हो जाय और फिर भी उसके द्वारा वहो अग्निहोत्रादि कर्म होता रहे, तो भी वह काम्य-कर्म नहीं होता (वैसे

į



अशोज्यानन्वशोचस्त्वं प्रशावादांश्च मापसे । गतासूनगतास्थ्य नानुशोचन्ति पणिडताः ॥

तथा च दर्शयित भगवान् 'कुर्वन्निप' 'न करोति न लिप्यते' इति तत्र तत्र ।

यच 'पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्' 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः' इति तत् तु प्रविभज्य विज्ञेयम् ।

तत् कथम्, यदि तावत् पूर्वे जनकादयः तत्त्वविदः अपि प्रवृत्तकर्माणः स्युः ते लोक-संग्रहार्थ 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम् आस्थिताः, कर्मसंन्यासे प्राप्ते अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम् आस्थिता न कर्म-संन्यासं कृतवन्त इति एषः अर्थः।

अथ न ते तत्त्वविदः, ईश्वरसमर्पितेन कर्मणा साधनभूतेन संसिद्धिं सत्त्वशुद्धिं ज्ञानोत्पत्ति-लक्षणां वा संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः इति व्याख्येयम्।

एतम् एव अर्थं वक्ष्यति भगवान् 'सत्त्वशुद्धये कर्म कुर्वन्ति' इति ।

'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः' इति उक्तवा सिद्धिं प्राप्तस्य च पुनः ज्ञानिष्ठां वक्ष्यति 'सिद्धि प्राप्तो यथ। वहा' इत्यादिना ।

तसाद् गीतासु केवलाद् एव तत्त्वज्ञानाद् मोक्षप्राप्तिः न कर्मसमुचिताद् इति निश्चितः अर्थः।

यथा च अयम् अर्थः तथा प्रकरणशो विभज्य

तत्र तत्र दर्शयिष्यामः।

तत्र एवं धर्मसंसृढचेतसो महित शोकसागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानाद् उद्धरणम् अपञ्यन् भगवान् वासुदेवः ततः अर्जुनम् उद्दिधारियषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन् आद् 'कुर्वन्निप न लिप्यते' 'न करोति न लिप्यते' इत्यादि वचनोसे भगवान् भी जगह-जगह यही बात दिखळाते है।

इसके सिवा जो 'पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्' 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः' इत्यादि वचन है उनको विभागपूर्वक समझना चाहिये।

वह किस प्रकार समझे <sup>2</sup> यदि वे पूर्वमे होनेवाले जनकादि तत्त्ववेत्ता होकर भी छोकसंग्रहके छिये कमोंमे प्रवृत्त थे, तब तो यह अर्थ समझना चाहिये कि 'गुण ही गुणोंमें वरत रहे हैं' इस ज्ञानसे ही वे परम सिद्धिको प्राप्त हुए अर्थात् कर्म-संन्यासकी योग्यता प्राप्त होनेपर भी कमोंका त्याग नहीं किया, कर्म करते-करते ही परमसिद्धिको प्राप्त हो गये।

यदि वे जनकादि तत्त्वज्ञानी नहीं थे तो ऐसी व्याख्या करनी चाहिये कि वे ईश्वरके समर्पण किये हुए साधनरूप कमोंद्वारा चित्त-शुद्धिरूप सिद्धिको अथवा ज्ञानोत्पत्तिरूप सिद्धिको प्राप्त हुए।

यही बात भगवान् कहेंगे कि '(योगी) अन्तः करणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं।'

तथा 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्द्ति मानवः' ऐसा कहकर फिर उस सिद्धिप्राप्त पुरुषके लिये 'सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म' इत्यादि वचनोसे ज्ञाननिष्ठा कहेगे।

सुतरा गीताशास्त्रमे निश्चय किया हुआ अर्थ यही है कि केवल तत्त्वज्ञानसे ही मुक्ति होती है, कर्मसहित ज्ञानसे नहीं।

जैसा यह भगवान्का अभिप्राय है वैसा ही प्रकरण-के अनुसार विभागपूर्वक यथास्थानपर हम आगे दिखळायेगे।

इस प्रकार धर्मके विषयम जिसका चित्त मोहित हो रहा है और जो महान् शोकसागरमे इब रहा है, ऐसे अर्जुनका बिना आत्मज्ञानके उद्धार् होना असम्भव समझकर उस शोक-समुद्रसे अर्जुनका उद्धार करनेकी इच्छावाले भगवान् वासुदेव आत्म-ज्ञानकी प्रस्तावना करते हुए वोले—

### अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥

न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादयः सद्वृत्तत्वात् परमार्थरूपेण च नित्यत्वात्, तान् अशोच्यान् अन्वशोचः अनुशोचितवान् असि ते म्रियन्ते यिनिमित्तम् अहं तैः विना-भृतः किं करिष्यामि राज्यसुखादिना इति।

त्वं प्रज्ञावादान् प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादान् च वचनानि च भाषसे । तद् एतद् मौद्धं पाण्डित्यं च विरुद्धम् आत्मिन दर्शयसि उन्मत्त इव इति अभिप्रायः ।

यसाद् गतास्न् गतप्राणान् सृतान् अगतास्न् अगतप्राणान् जीवतः च न अनुशोचन्ति पण्डिताः आत्मज्ञाः ।

पण्डा आत्मविषया बुद्धिः येषां ते हि पण्डिताः 'पाण्डित्यं निर्विद्य' ( वृ० ३।५।१ ) इति श्रुतेः ।

परमार्थतः तु नित्यान् अशोच्यान् अनु-शोचिस अतो मृढः असि इति अभिग्रायः ॥११॥ जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हें अशोच्य कहते हैं, भीष्म, द्रोण आदि सदाचारी और परमार्थरूपसे नित्य होनेके कारण अशोच्य है। उन न शोक करने योग्य भीष्मादिके निमित्त त्रशोक करता है कि वे मेरे हाथो मारे जायंगे, मै उनसे रहित होकर राज्य और सुखादिका क्या करूँगा ?

तथा त् प्रज्ञावानोके अर्थात् वुद्धिमानोके वचन भी वोळता है, अभिप्राय यह कि इस तरह त् उन्मत्तकी भॉति मूर्खता और वुद्धिमत्ता इन दोनो परस्पर-विरुद्ध भावोको अपनेमे दिखळाता है।

क्योकि जिनके प्राण चले गये है—जो मर गये हैं उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये—जो जीते है उनके लिये भी पण्डित—आत्मज्ञानी शोक नहीं करते।

'पाण्डित्यको सम्पादन करके' इस श्रुति-वाक्यानुसार आत्मविषयक वुद्धिका नाम पण्डा है और वह वुद्धि जिनमे हो वे पण्डित है।

परनतु परमार्थदृष्टिसे नित्य और अशोचनीय भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुपोके लिये त् शोक करता है, अतः तू मूढ है। यह अभिप्राय है ॥११॥

कुतः ते अशोच्याः, यतो नित्याः। कथम् वे भीष्मादि अशोच्य क्यो है १ इसिलये कि वे नित्य है । नित्य कैसे है १—

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः।

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥ १२॥

न तु एव जातु कदाचिद् अहं न आसं | किन्तु आसम् एव, अतीतेषु देहोत्पत्तिविनाशेषु | नित्यम् एव अहम् आसम् इति अभिप्रायः ।

तथा न त्वं न आसीः किन्तु आसीः एव । तथा न इमे जनाधिणः न आसन् किन्तु आसन् एव । किसी कालमे मैं नहीं था, ऐसा नहीं किन्तु अवश्य था अर्थात् भूतपूर्व शरीरोकी उत्पत्ति और विनाश होते हुए भी मै सदा ही था।

वैसे ही त्नहीं था सो नहीं किन्तु अवस्य था, ये राजागण नहीं थे सो नहीं किन्तु ये भी, अवस्य थे।

च एव न भविष्यामः, किन्त भविष्याम एव सर्वे वयम् अतः असाद् देह-विनाशात् परम् उत्तरकाले अपि, त्रिषु अपि कालेषु नित्या आत्मखरूपेण इति अर्थः।

देहभेदानुवृत्त्या बहुवचनं न आत्मभेदाभि-प्रायेण ॥ १२ ॥

इसके बाद अर्थात् इन शरीरोका नाश होनेके बाद भी हम सब नहीं रहेगे सो नहीं किन्तु अवश्य रहेंगे । अभिप्राय यह है कि तीनो कालोमे ही आत्मरूपसे सव नित्य हैं।

यहाँ बहुवचनका प्रयोग देहभेदके विचारसे किया गया है, आत्मभेदके अभिप्रायसे नहीं ॥ १२ ॥

नित्य आत्मा इति कथम् इव दृष्टान्तम् आह——

आत्मा किसके सदश नित्य है ? इसपर दृशन्त कहते हैं---

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा।

देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥

देहः अस्य अस्ति इति देही तस्य देहिनो देहवदात्मनः अस्मिन् वर्तमाने देहे यथा येन कौमारं कुमारभावो वाल्यावस्था, यौत्रन यूनो भावो मध्यमावस्था, जरा वया-हानिः जीर्णात्रस्था इति एताः तिस्रः अवस्था अन्योन्यविलक्षणाः ।

तासां प्रथमावस्थानाशे न नाशो द्वितीया-वस्थोपजनने न उपजननम् आत्मनः, किं तर्हि, अविक्रियस्य द्वितीयतृतीयावस्थाप्राप्तिः एव आत्मनो दृष्टा ।

तथा तद्वद् एव देहाद् अन्यो देहान्तरं तस्य प्राप्तिः देहान्तरप्राप्तिः अविक्रियस्य एव आत्मन इत्यर्थः।

धीरो धीमान् तत्र एवं सति न मुह्यति

न मोहम् आपद्यते ॥ १३ ॥

जिसका देह है वह देही है, उस देहीकी अर्थात् शरीरधारी आत्माकी इस—वर्तमान शरीरमें जैसे कौमार—बाल्यावस्था, यौवन—तरुणावस्था और जरा——वृद्धावस्था——ये परस्पर विलक्षण तीनो अवस्थाऍ होती है।

इनमे पहली अवस्थाके नाशसे आत्माका नाश नहीं होता और दूसरी अवस्थाकी उत्पत्तिसे आत्माकी उत्पत्ति नहीं होती; तो फिर क्या होता है १ कि निर्विकार आत्माको ही दूसरी और तीसरी अवस्थाकी प्राप्ति होती हुई देखी गयी है।

वैसे ही निर्विकार आत्माको ही देहान्तरकी प्राप्ति अर्थात् इस शरीरसे दूसरे शरीरका नाम देहान्तर है, उसकी प्राप्ति होती है (होती हुई-सी दीखती है)।

ऐसा होनेसे अर्थात् आत्माको निर्विकार और नित्य-समझ लेनेके कारण धीर--बुद्धिमान् इस विपयमे मोहित नहीं होता-मोहको प्राप्त नहीं होता ॥ १३॥

अात्मविनाशनिमित्तो मोहो न विजानतः | संभवति नित्य आत्मा इति तथापि शीतोष्णसुखदुःखप्राप्तिनिमित्तो मोहो तथापि शीत-उष्ण और सुख-दुःख-प्राप्ति-जनित लोकिको दृश्यते, सुखिवयोगनिमित्तो दुःख-संयोगनिमित्तः च शोक इति एतद् अर्जुनस्य वचनम् आशङ्कच आह—

यद्यपि 'आत्मा नित्य है' ऐसे जाननेवाले ज्ञानीको आत्म-विनाश-निमित्तक मोह होना तो सम्भव नहीं, लंकिक मोह तथा सुख-वियोग-जनित और दु ख-संयोग-जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है, ऐसे अर्जुनके वचनोंकी आशका करके भगवान् कहते हैं-

## मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोप्णसुखदुःखदाः।

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १ ४ ॥

मात्रा आभिः मीयन्ते शब्दादयइति श्रोत्रा-दीनि इन्द्रियाणि, मात्राणां स्पर्शाः शब्दादिभिः संयोगाः ते शीनोण्णसुखदुःखदाः शीतम् उण्णं सुखं दुःखं च प्रयच्छन्ति इति ।

अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषयाः शब्दादयः, मात्राः च स्पर्शाः च शीतोष्णसुख-

दुःखदाः।

श्रीतं कदाचित् सुखं कदाचित् दुःखं तथा उष्णम् अपि अनियतरूपं सुखदुःखं पुनः नियतरूपे यतो न व्यभिचरतः अतः ताभ्यां पृथक् शीतोष्णयोः ग्रहणम् ।

यसात् ते मात्रास्पर्शादय आगमापायिन आगमापायशीलाः तसाद् अनित्या अतः तान् शीतोष्णादीन् तितिक्षस्व प्रसहस्व तेषु हर्षं विषादं च मा कार्षीः इत्यर्थः ॥ १४ ॥ मात्रा अर्थात् शब्दादि विषयोको जिनसे जाना जाय ऐसी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके स्पर्श अर्थात् शब्दादि विषयोके साथ उनके संयोग, वे सब शीत-उष्ण और सुख-दु ख देनेवाले हैं अर्थात् शीत-उष्ण और सुख-दु:ख देने हैं।

अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श अर्थात् शब्दादि विपय, (इस न्युत्पत्तिके अनुसार यह अर्थ होगा कि ) मात्रा और स्पर्श यानी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ और शब्दादि विपय (ये सब ) शीत-उष्ण और सुख-दु:ख देनेवाले है।

शीत कभी सुखरूप होता है कभी दु खरूप, इसी तरह उण्ण भी अनिश्चितरूप है, परन्तु सुख और दु.ख निश्चितरूप है, क्योंकि उनमे व्यभिचार (फेरफार) नहीं होता। इसिल्ये सुख-दु:खसे अलग शीत और उण्णका ग्रहण किया गया है।

जिससे कि वे मात्रा-स्पर्शादि (इन्द्रियाँ उनके विषय और उनके संयोग ) उत्पत्ति-विनाशशील हैं, इससे अनित्य हैं, अतः उन शीतोष्गादिको तू सहन कर अर्थात् उनमे हर्प और विपाद मत कर ॥ १४॥

शीतोष्णादीन् सहतः किं स्याद् इति शृणु--

शीत-उष्णादि सहन करनेवालेको क्या (लाम) होता है ? सो सुन—

### यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्भ। समदुःखसुखं धीरं सोऽसृतत्वाय कल्पते॥१५॥

यं हि पुरुपं समदु खसुखं समे दुःखसुखं यस्य तं समदुःखसुखं सुखदुःखप्राप्तौ हर्षविपाद-रहितं धीरं धीमन्तं न व्यथयन्ति न चालयन्ति नित्यात्मदर्शनाद् एते यथोक्ताः शीतो-ष्णाद्यः।

स नित्यात्मदर्शनिष्ठो द्वन्द्वसिष्णुः अमृतत्वाय अमृतभावाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति ॥ १५॥ सुख-दु: खको समान समझनेत्राले अर्थात् जिसकी दृष्टिमे सुख-दु ख समान हैं—सुख-दु खकी प्राप्तिमे जो हर्ष-विपादसे रहित रहता है ऐसे जिस धीर—वुद्धिमान् पुरुपको ये उपर्युक्त शीतोष्णादि व्यथा नहीं पहुँचा सकते अर्थात् नित्य आत्मदर्शनसे विचलित नहीं कर सकते।

वह नित्य आत्मदर्शनिष्ठ और शीतोष्णादि द्वन्द्री-को सहन करनेत्राला पुरुष आत्मतृप्त हो जानेके लिये यानी मोक्षके लिये समर्थ होता है ॥ १५॥ इतः च शोकमोहौ अकृत्वा श्रीतोष्णादि- । सहनं युक्तं यसात्—

इसिंख्ये भी शोक और मोह न करके शीतोष्णादि-को सहन करना उचित है, जिससे कि—

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदुर्शिभिः ॥ १६॥

नासतः अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न विद्यते नास्ति भावो भवनम् अस्तिता । न हि शीतोष्णादि सकारणं प्रमाणैः निरूप्यमाणं वस्तु संभवति ।

विकारो हि सः। विकारः च व्यभिचरति,
यथा घटादिसंस्थानं चक्षुषा निरूप्यमाणं
मृद्वचितरेकेण अनुपलब्धेः असत् तथा सर्वो
विकारः कारणव्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असन्।
जनमप्रध्वंसाभ्यां प्राग् ऊर्ध्व च अनुपलब्धेः।

मृदादिकारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारण-व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत्त्वम् । तदसत्त्वे च सर्वाभावप्रसङ्ग इति चेत् ।

न, सर्वत्र बुद्धिद्वयोपलब्धेः सद्बुद्धिः असद्-बुद्धिः इति ।

यद्विषया बुद्धिः न न्यभिचरति तत् सत्, यद्विषया बुद्धिः न्यभिचरति तद् असद् इति सदसद्विभागे बुद्धितन्त्रे स्थिते।

सर्वत्र द्वे बुद्धी सर्वैः उपलभ्येते समाना-धिकरणे।

न नीलोत्पलवत् सन्घटः सन् पटः सन् हस्ती इति एवं सर्वत्र ।

तयोः बुद्धयोः घटादिबुद्धिः व्यभिचरति, तथा च दर्शितम्। न तु सद्बुद्धिः।

वास्तवमे अविद्यमान शीतोष्णादिका और उनके कारणोका भाव अर्थात् अस्तित्व है ही नहीं, क्योंिक प्रमाणोंद्वारा निरूपण किये जानेपर शीतोष्णादि और उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते।

व्रयोकि वे शीतोष्णादि सब विकार हैं, और विकार-का सदा नाश होता-है। जैसे चक्षुद्वारा निरूपण किया जानेपर घटादिका आकार मिट्टीको छोड़कर और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता इसलिये असत् है, वैसे ही सभी विकार कारणके सिवा उपलब्ध न होनेसे असत् है।

क्योंकि उत्पत्तिसे पूर्व और नाशके पश्चात् उन सबकी उपलब्ध नहीं है।

पू०-मिट्टी आदि कारणका और उसके भी कारण-का उसके निजी कारणसे पृथक् उनकी उपलब्ध नहीं होनेसे अभाव सिद्ध हुआ, फिर इसी तरह उसका भी अभाव सिद्ध होनेसे सबके अभावका प्रसङ्ग आ जाता है।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र सत्-बुद्धि और असत्-बुद्धि ऐसी दो बुद्धियाँ उपलब्ध होती है।

जिस पदार्थको विषय करनेवाली बुद्धि नष्ट नहीं होती वह पदार्थ सत् है और जिसको विषय करने-वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है वह असत् है । इस प्रकार सत् और असत्का विभाग बुद्धिके अधीन है।

सभी जगह समानाधिकरणमें (एक ही अधिष्ठानमें) सबको दो बुद्धियाँ उपलब्ध होती है।

नील कमलके सदश नहीं, किन्तु घडा है, कपड़ा है, हाथी है, इम तरह सब जगह दो-दो बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं।\*

उन दोनो बुद्धियोंमेसे घटादिको विपय करने-वाली बुद्धि नप्ट हो जाती है, यह पहले दिखलाया जा चुका है परन्तु सत्-बुद्धि नप्ट नहीं होती।

अर्थात् 'नीलोत्पलम्' इस जानमे जैसे कमलमे कमलत्वकी और नीलापनकी दो ट्रांडयाँ होती हैं उसी प्रकार गुण-गुणी-भावसे यहाँ दो बुद्धियाँ नहीं ली गयी हैं किन्तु मृगतृष्णिकामे भ्रान्तिके कारण जैसे अधियानसे अतिरिक्त जलबुद्धि भी रहती है उसी तरहकी दो बुद्धियाँ दिखायी गयी हैं।

तसाद् घटादिबुद्धिविषयः असन् व्यभि-चारात्, न तु सद्बुद्धिविषयः अव्यभि-चारात्।

घटे विनष्टे घटबुद्धौ व्यभिचरन्त्यां सद्-बुद्धिः अपि व्यभिचरित इति चेत् ।

न, पटादौ अपि सद्बुद्धिदर्शनात् । विशेपण-

विषया एव सा सद्वुद्धिः।

सद्बुद्धिवद् घटबुद्धिः अपि घटान्तरे दृश्यते इति चेत्।

न, पटादौ अदर्शनात्। -सद्बुद्धिरपि नष्टे घटे न दृश्यते इति

चेत्।
न, विशेष्याभावात्। सद्बुद्धिः विशेषणविषया सती विशेष्याभावे विशेषणानुपपत्तौ
किविषया स्यात्, न तु पुनः सद्बुद्धेः विषयाभावात्।

एकाधिकरणत्वं घटादिविशेष्याभावे न युक्तम् इति चेत् ।

न, इदम् उदकम् इति मरीच्यादौ अन्यतरा-

भावे अपि समानाधिकरण्यदर्शनात्।

तसाद् देहादेः द्वन्द्वस्य च सकारणस्य

असतो न विद्यते भाव इति ।

तथा सतः च आत्मनः अभावः अविद्य-मानता न विद्यते सर्वत्र अन्यमिचार।द् इति अत्रोचाम।

अतः घटादि बुद्धिका विषय ( घटादि ) असत् है क्योंकि उसका व्यभिचार होता है । परन्तु सत-बुद्धिका विषय ( अस्तित्व ) असत् नहीं है, क्योंकि उसका व्यभिचार नहीं होता ।

पू०-घटका नाश हो जानेपर घटविपयक बुद्धिके नष्ट होते ही सत्-बुद्धि भी तो नष्ट हो जाती है।

उ०-यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि वहादि अन्य वस्तुओंमें भी सत्-वुद्धि देखी जाती है। वह सत्-वुद्धि केवल विशेषणकों ही विषय करनेवाली है।

पू०-सत् वुद्धिकी तरह घट-वुद्धि भी तो दूसरे घटमे दीखती है!

उ०-यह ठीक नहीं क्योंकि वस्तादिमें नहीं दीखती। प्०-घटका नाश हो जानेपर उसमे सत्-वुद्धि भी तो नहीं दीखती।

उ०-यह ठीक नहीं; क्योंकि (वहाँ ) घटरूप विशेष्यका अभाव है । सत्-बुद्धि विशेषणको विषय करनेवाळी है सो जब घटरूप विशेष्यका अभाव हो गया, बिना विशेष्यके विशेषणकी अनुपपत्ति होनेसे वह (सत्-बुद्धि) किसको विषय करे १ पर विषयका अभाव होनेसे सत्-बुद्धिका अभाव नहीं होता ।

पू० - घटादि विशेष्यका अभाव होनेसे एकाधिकरणता (दोनो बुद्धियोका एक अधिष्ठानमे होना ) युक्तियुक्त नहीं होती ।

उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि मृगतृष्णिकादिमें अधिष्ठानसे अतिरिक्त अन्य वस्तुका (जलका) अभाव है तो भी 'यह जल है' ऐसी बुद्धि होनेसे समानाधिकरणता देखी जाती है। \*

इसिलये असत् जो शरीरादि एवं शीतोष्णादि दृन्द्व और उनके कारण हैं उनका किसीका भी भाव—— अस्तित्व नहीं है ।

वैसे ही सत् जो आत्मतत्त्व है उसका अभाव अर्थात् अविद्यमानता नहीं है; क्योंकि वह सर्वत्र अटल है यह पहले कह आये है।

क्रांत्रमास हो तस्तओं अतीतिसे हैं। वास्तविक सत्तासे नहीं।

एवम् आत्मानात्मनोः सद्सतोः उभयोः अपि दष्ट उपलब्धः अन्तो निर्णयः सत् सद् एव असद् असद् एव इति तु अनयोः यथोक्तयोः तत्त्वदर्शिभिः।

तद् इति सर्वनाम सर्व च ब्रह्म तस्य नाम तद् इति तद्भावः तत्त्वं ब्रह्मणो याथात्म्यं तद् द्रष्टुं शीलं येषां ते तत्त्वदर्शिनः तैः तत्त्वदर्शिभिः।

त्वम् अपि तत्त्वद्शिनां दृष्टिम् आश्रित्य शोकं मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियतानियत-रूपाणि द्वन्द्वानि विकारः अयम् असन् एव मरीचिजलवत् मिथ्या अवभासते इति मनसि निश्चित्य तितिक्षस्व इति अभिप्रायः ॥ १६॥

किं पुनः तद् यत् सद् एव सर्वेदा एव अस्ति इति उच्यते-

विनाशमन्ययस्यास्य

अविनाशि न विनष्टुं शीलम् अस्य इति । तु

शब्दः असतो विशेषणार्थः।

तद् विद्धि विजानी हि । किं येन सर्वम् इदं जगत ततं व्याप्तं सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशम् आकारोन इव घटाद्यः।

विनाशम् अदर्शनम् अभात्रम् अन्ययस्य न च्येति, उपचयापचयौ न याति इति अन्ययं तस्य अन्ययस्य ।

न एतत् सदाख्यं ब्रह्म स्वेन रूपेण व्येति व्यभिचरति निरवयवत्वाद् देहादिवत् ।

इस प्रकार सत्-आत्मा और असत्-अनात्मा---इन दोनोका ही यह निर्णय तत्त्वदर्शियोद्वारा देखा गया है अर्थात् प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत् सत् ही है और असत् असत् ही है।

'तत्' यह सर्वनाम है और सर्व ब्रह्म ही है, अतः उसका नाम 'तत्' है, उसके भावको अर्थात् ब्रह्मके यथार्थ खरूपको तत्त्व कहते हैं, उस तत्त्वको देखना जिनका खभाव है वे तत्त्वदर्शी है, उनके द्वारा उपर्युक्त निर्णय देखा गया है।

त् भी तत्त्वदर्शी पुरुषोकी बुद्धिका आश्रय लेकर शोक और मोहको छोड़कर तथा नियत और अनियत-रूप शीतोष्णादि द्वन्द्वोंको, इस प्रकार मनमे समझकर कि ये सब विकार हैं, ये वास्तत्रमे न होते हुए ही मृगतृणाके जलकी मॉति मिध्या प्रतीत हो रहे है, ( इनको ) सहन कर । यह अभिप्राय है ॥ १६ ॥

तो, जो निस्सन्देह सत् है और सदैव रहता है वह क्या है ? इसपर कहा जाता है—

अविनाशि तु तद्विडि येन सर्वमिदं ततम्।

कश्चित्कर्तुमहिति ॥ १७ ॥

नष्ट न होना जिसका खभाव है, वह अविनाशी है। 'तु' शब्द असत्से सत्की विशेषता दिखानेके लिये है।

उसको त् (अविनाशी) जान-समझ किसको 2 जिस सत् नामके ब्रह्मसे यह आकागसहित सम्पूर्ण विश्व आकाशसे घटादिके सदश व्याप्त है।

इस अन्ययका अर्थात् जिसका न्यय नहीं होता जो घटता-बढता नहीं उसे अन्यय कहते हैं, उसका विनाश-अभाव (करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है)।

क्योंकि यह सत् नामक ब्रह्म अवयवरहित होनेके कारण देहादिकी तरह अपने ख्रहासे नष्ट नहीं होता अर्थात् इसका न्यय नहीं होता ।

न अपि आत्मीयेन आत्मीयाभावात्, यथा देवदत्तो धनहान्या व्येति न तु एवं ब्रह्म व्येति।

अतः अन्ययस्य अस्य त्रह्मणो विनाशं न कश्चित् कर्तुम् अर्हति न कश्चित् आत्मानं विनाशयितुं शक्नोति ईश्वरः अपि ।

आत्मा हि ब्रह्म स्वात्मिन च क्रिया-विरोधात् ॥ १७॥

किं पुनः तद् असद् यत् खात्मसत्तां व्यभिचरति इति उच्यते—

> अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत॥१८॥

अन्तवन्तः अन्तो विनाशो विद्यते येषां ते अन्तवन्तो यथा मृगतृष्णिकादौ सद्बुद्धिः अनुवृत्ता प्रमाणिनरूपणान्ते विच्छिद्यते स तस्या अन्तः तथा इमे देहाः स्वप्नमायादेहा-दिवत् च अन्तवन्तः।

नित्यस्य शरीरिणः शरीरवतः अनाशिनः अप्रमेयस्य आत्मनः अन्तवन्त इति उक्ता विवेकिमिः इत्यर्थः।

नित्यस्य अनाशिन इति न पुनरुक्तं नित्य-त्वस्य द्विविधत्वात् लोके नाशस्य च ।

यथा देहो भसीभूतः अदर्शनं गतो नष्ट उच्यते विद्यमानः अपि अन्यथा परिणतो व्याध्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते। तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होनेके कारण निजी पटार्थोंके नाससे भी इसका नाश नहीं होता, जैसे देवदत्त अपने धनकी हानिसे हानिवाला होता है, ऐसे ब्रह्म नहीं होता।

इसिलये कहते हैं कि इस अविनाशी ब्रह्मका विनाश करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है। कोई भी अर्थात् ईश्वर भी अपने आपका नाश नहीं कर सकता।

क्योंकि आत्मा ही खयं ब्रह्म है और अपने-आपमे क्रियाका विरोध है ॥ १७॥

तो फिर वह असत् पदार्थ क्या है जो अपनी

सत्ताको छोड़ देना है ? ( जिसकी स्थिति बदल

जाती है ) इसपर कहते है-

स्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८॥ जिनका अन्त होता है—विनाश होता है वे सब अन्तत्राले हैं। जैसे मृगतृष्णादिमे रहनेवाली जल-विषयक सत्त-बुद्धि प्रमाणद्वारा निरूपण की जानेके बाद विच्छिन हो जाती है वही उसका अन्त है, वैसे ही

इसिंछिये इस अविनाशी, अप्रमेय, शरीरधारी नित्य आत्माके ये सब शरीर विवेकी पुरुषोद्वारा अन्तवाले कहे गये है। यह अभिप्राय है।

ये सब शरीर अन्तवान् हैं तथा खप्त और मायाके

शरीरादिकी मॉति भी ये सब शरीर अन्तवाले है।

'नित्य' और 'अविनाशी' यह कहना पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि संसारमे नित्यत्वके और नाशके दो-दो भेद प्रसिद्ध है।

जैसे, शरीर जलकर भस्मीभूत हुआ अद्देश होकर भी 'नष्ट हो गया' कहलाता है और रोगादिसे युक्त हुआ निपरीत परिणामको प्राप्त होकर निद्यमान रहता हुआ भी 'नष्ट हो गया' कहलाता है। तत्र अनाशिनो नित्यस्य इति द्विविधेन

अपि नाशेन असंबन्धः अस्य इत्यर्थः । अन्यथा पृथिन्यादिवद् अपि नित्य

अन्यथा पृथिन्यादिवद् अपि नित्यत्वं स्याद् आत्मनः तद् मा भूद् इति नित्यस्य अनाशिन इति आह ।

अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणैः अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थः।

ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षा-

दिना च पूर्वम् ।

न, आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात् । सिद्धे हि आत्मनि प्रमाति प्रमित्सोः प्रमाणान्वेषणा भवति ।

न हि पूर्वम् इत्थम् अहम् इति आत्मानम् अप्रमाय पश्चात् प्रमेयपरिच्छेदाय प्रवर्तते । न हि आत्मा नाम कस्यचिद् अप्रसिद्धो भवति । शास्त्रं तु अन्त्यं प्रमाणम् अतद्धर्माध्यारोपण-मात्रनिवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम् आत्मिन प्रति-पद्यते न तु अज्ञातार्थज्ञापकत्वेन ।

तथा च श्रुतिः 'यत्साक्षादपरोक्षाद्वह्म य

आतमा सर्वान्तरः' ( वृ० ३ । ४ । १ ) इति । यसाद् एवं नित्यः अविक्रियः च आत्मा तस्माद् युध्यख युद्धाद् उपरमं मा कार्षाः

तस्माद् युध्यस्त युद्धाद् उपरम मा व

अतः 'अविनाशी' और 'नित्य' इन दो विशेषणों-का यह अभिप्राय है कि इस आत्माका दोनो प्रकारके ही नाशसे सम्बन्ध नहीं है।

ऐसे नहीं कहा जाना तो आत्माका नित्यत्व भी पृथ्वी आदि भूतोंके सदश होता । परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये, इसिलये इसको 'अविनाशी' और 'नित्य' कहा है।

प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जिसका खरूप निश्चित नहीं किया जा सके वह अप्रमेय है।

पू०-जब कि वेदवाक्योद्वारा आत्माका खरूप निश्चित किया जाता है, तब प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे उसका जान लेना तो पहले ही सिद्ध हो चुका (फिर वह अप्रमेय कैसे है <sup>2</sup>)

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा खतः सिद्ध है। प्रमातारूप आत्माके सिद्ध होनेके बाद ही जिज्ञाप्तकी प्रमाणविषयक खोज ( शुरू ) होती है।

क्योंकि 'मैं अमुक हूँ' इस प्रकार पहले अपनेको विना जाने ही अन्य जाननेयोग्य पदार्थको जाननेके लिये कोई प्रवृत्त नहीं होता । तथा अपना आपा किसीसे भी अप्रत्यक्ष (अज्ञात ) नहीं होता है ।

शास्त्र जो कि अन्तिम प्रमाण है \* वह आत्मामे किये हुए अनात्मपदार्थों के अध्यारोपको दूर करने-मात्रसे ही आत्माके विषयमे प्रमाणरूप होता है, अज्ञात वस्तुका ज्ञान करवाने के निमित्तसे नहीं।

ऐसे ही श्रुति भी कहती है कि 'जो साक्षात् अपरोक्ष है वही ब्रह्म है जो आत्मा सवके हृद्यमे व्याप्त है' इत्यादि ।

जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य और निर्विकार सिद्ध हो चुका है, इसिल्ये त् युद्ध कर, अर्थात् युद्धसे उपराम न हो।

अ प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम-टन तीन प्रमाणोंमे आगम अर्थात् शास्त्र अन्तिम प्रमाण है। जो वस्तु शास्त्रद्वारा वतलायी जाती है वह पहलेसे किसी-न-किसीद्वारा प्रत्यक्ष की हुई होनी है या अनुमानसे समझी हुई होती है, यह युक्तियुक्त बात है, इस युक्तिको लेकर ही उपर्युक्त शङ्का है। उसका यह उत्तर दिया गया है।

न हि अत्र युद्धकर्तन्यता विधीयते । युद्धे प्रवृत्त एव हि असौ शोकमोहप्रतिबद्धः तूष्णीम् आस्ते, तस्य कर्तन्यप्रतिबन्धापनयनमात्रं भगवता क्रियते । तसात् 'युध्यस्व' इति अनुवादमात्रं न विधिः ॥ १८॥

यहाँ ( उपर्युक्त कथनसे ) युद्धकी कर्तन्यताका विधान नहीं है, क्योंकि युद्धमे प्रवृत्त हुआ ही वह ( अर्जुन ) शोक-मोहसे प्रतिबद्ध होकर चुप हो गया था, उसके कर्तन्यके प्रतिबन्धमात्रको भगवान् हटाते है। इसलिये 'युद्ध कर' यह कहना अनुमोदन-मात्र है, विधि ( आज्ञा ) नहीं है।। १८॥

शोकमोहादिसंसारकारणिनवृत्त्यर्थं गीता-शास्त्रं न प्रवर्तकम् इति, एतस्य अर्थस्य साक्षिभूते ऋचौ आनिनाय भगवान् ।

यत् तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते अहम् एवं तेपां हन्ता इति एषा बुद्धिः मृपा एव ते । कथम्— गीताशास्त्र संसारके कारणरूप शोक-मोह आदि-को निवृत्त करनेवाला है, प्रवर्तक नहीं है । इस अर्थकी साक्षिभूत दो ऋचाओंको भगवान् उद्धृत करते हैं।

जो त् मानता है कि 'मेरेद्वारा युद्धमे भीप्मादि मारे जायंगे, मै ही उनका मारनेवाला हूँ'—यह तेरी बुद्धि ( भावना ) सर्वथा मिथ्या है । कैसे <sup>2</sup>—

## य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥ १९॥

य एनम् प्रकृतं देहिनं वेत्ति जानाति हन्तारं हननिक्रयायाः कर्तारम्, यः च एनम् अन्यो मन्यते हतं देहहननेन 'हतः अहम् इति' हननिक्रयायाः कर्मभूतम् ।

तौ उमौ न विजानीतो न ज्ञातवन्तौ अविवेकेन आत्मानम् अहंप्रत्ययविषयम् ।

'हन्ता अहं हतः असि अहम्' इति देहहननेन आत्मानं यो विजानीतः तो आत्मस्वरूपानभिज्ञो इत्यर्थः ।

यसाद् न अयम् आत्मा हन्ति न हनन-क्रियायाः कर्ता भवति, न हन्यते न च कर्म भवति इत्यर्थः अविक्रियत्वात् ॥ १९॥ जिसका वर्णन ऊपरसे आ रहा है, इस आत्माकों जो मारनेवाला समझता है अर्थात् हननिक्रयाका कर्ता मानता है और जो दूसरा (कोई) इस आत्माको देहके नाशसे 'मैं नष्ट हो गया'—ऐसे नष्ट हुआ मानता है—अर्थात् हननिक्रयाका कर्म मानता है।

वे दोनो ही अहंप्रत्ययके विषयभूत आत्माको अविवेकके कारण नहीं जानते।

अभिप्राय यह कि जो शरीरके मरनेसे आत्माको 'मै मारनेवाला हूँ' 'मैं मारा गया हूँ'—इस प्रकार जानते है वे दोनो ही आत्मखरूपसे अनिमज्ञ हैं।

क्योंकि यह आत्मा विकाररिहत होनेके कारण न तो किसीको मारता है और न मारा जाता है अर्थात् न तो हननिक्रयाका कर्ता होता है और न कर्म होता है ॥ १९॥

कथम् अविकिय आत्मा इति द्वितीयो मन्त्रः—

आत्मा निर्विकार कैसे है ? इसपर दूसरा मन्त्र ( इस प्रकार है )— न जायते स्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाऽभविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥२०॥

न जायते न उत्पद्यते जनिलक्षणा वस्तु-विक्रिया न आत्मनो विद्यते इत्यर्थः । न म्रियते वा। वाशब्दः चार्थे।

न म्रियते च इति अन्त्या विनाश्र छक्षणा विक्रिया प्रतिपिध्यते ।

कदाचित् शब्दः सर्वविक्रियाप्रतिषेधैः संबध्यते न कदाचिद् जायते, न कदाचिद् भ्रियते, इति एवम् ।

यसाद् अयम् आतमा भूत्वा भवनिक्रयाम्
अनुभूय पश्चाद् अभिवता अभावं गन्ता न भूयः
पुनः तसाद् न भ्रियते । यो हि भूत्वा न
भविता स भ्रियते इति उच्यते लोके ।

वाशब्दाद् नशब्दात् च अयम् आतमा
अभूत्वा भिवता वा देहवद् न भूयः पुनः तसाद्
न जायते । यो हि अभूत्वा भिवता स जायते
इति उच्यते, न एवम् आत्मा अतो न जायते ।
यसाद् एवं तसाद् अजः यसाद् न भ्रियते
तसाद् नित्यः च ।

यद्यपि आद्यन्तयोः विक्रिययोः प्रतिषेधे सर्वा विक्रियाः प्रतिपिद्धा भवन्ति तथापि मध्यभाविनीनां विक्रियाणां स्वशब्दैः एव तद्थैः प्रतिषेधः कर्तव्य इति अनुक्तानाम् अपि यौवनादिसमस्तविक्रियाणां प्रतिषेधो यथा स्याद् इति आह 'शाश्वत' इत्यादिना । यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता अर्थात् उत्पत्तिरूप वस्तुविकार आत्मामे नहीं होता और यह मरता भी नहीं। 'वा' शब्द यहाँ 'च' के अर्थमे है।

'मरता भी नहीं' इस कथनसे विनाशरूप अन्तिम विकारका प्रतिपेध किया जाता है ।

'कदाचित्' शब्द सभी विकारोके प्रतिपेधके साथ सम्बन्ध रखता है अर्थात् यह आत्मा न कभी जन्मता है, न कभी मरता है।

जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात् उत्पत्तिरूप विकारका अनुभव करके फिर अभावको प्राप्त होनेवाला नहीं है इसलिये मरता नहीं, क्योंकि जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह 'मरता है' इस प्रकार लोकमे कहा जाता है।

'त्रा' शब्दसे और 'न' शब्दसे यह भी पाया जाता है कि यह आत्मा शरीरकी मॉित पहले न होकर फिर होनेत्राला नहीं है इसलिये यह जन्मता नहीं; क्योंकि जो न होकर फिर होता है वही 'जन्मता है' यह कहा जाता है। आत्मा ऐसा नहीं है, इसलिये नहीं जन्मता।

ऐसा होनेके कारण आत्मा अज है और मरता नहीं, इसलिये नित्य है।

यद्यपि आदि और अन्तके दो विकारोको प्रतिपेशसे ( वीचके ) सभी विकारोका प्रतिपेश हो जाता है, तो भी बीचमे होनेवाले विकारोका भी उन-उन विकारोंके प्रतिपेशर्थक खास-खास शब्दोंद्वारा प्रतिपेश करना उचित है। इसिल्ये ऊपर न कहे हुए जो यौवनादि सब विकार है उनका भी जिस प्रकार प्रतिपेश हो, ऐसे भावको 'शास्रत' इत्यादि शब्दोंसे कहते हैं—

शाश्वन इति अपक्षयलक्षणा विक्रिया प्रति-शश्चद्भवः शाश्वतः । न अपक्षीयते खरूपेण निरवयवत्वाद् निर्गुणत्वात् च अपि गुणक्षयेण अपक्षयः।

अपक्षयविपरीता अपि चृद्धिलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते पुराण इति । यो हि अवयवागमेन उपचीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते । अयं तु आत्मा निरवयवत्वात् पुरा अपि नव एव इति पुराणो न वर्धते इत्यर्थः ।

तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने

विपरिणम्यमाने अपि शरीरे। हन्तिः अत्र विपरिणामार्थो द्रष्टच्यः अपुन-

रुक्ततायै न विपरिणम्यते इत्यर्थः ।

असिन् मन्त्रे पड्मावविकारा लौकिक-वस्त्विक्रिया आत्मिनि प्रतिषिध्यन्ते । सर्व-प्रकारविकियारहित आत्मा इति वाक्यार्थः। यसाद् एवं तसाद् उभौ तौ न विजानीत

इति पूर्वेण मन्त्रेण अस्य संबन्धः ॥ २०॥

'य एन वेत्ति हन्तारम्' इति अनेन मन्त्रेण हननिक्रयायाः कर्ता कर्म च न भवति इति प्रतिज्ञाय 'न जायते' इति अनेन अविक्रियत्वे हेतुम् उक्तवा प्रतिज्ञातार्थम् उपसंहरति --

वेदाविनाशिनं नित्यं

सदा रहनेवालेका नाम शाखन है, 'शाखत' शब्द से अपक्षय ( क्षय होना ) रूप विकारका प्रतिपेध किया जाता है क्योंकि आत्मा अवयवरहित है, इस कारण खरूपसे उसका क्षय नहीं होता और निर्गुण होनेके कारण गुणोके क्षयसे भी उसका क्षय नहीं होता।

'पुराण' इस शब्दसे, अपक्षयके विपरीत जो वृद्धिरूप विकार है उसका भी प्रतिपेध किया जाता है। जो पदार्थ किसी अवयवकी उत्पत्तिसे पुष्ट होता है वह 'बढ़ता है' 'नया हुआ है' ऐसे कहा जाता है, परन्तु यह आत्मा तो अवयवरिहत होनेके कारण पहले भी नया था, अतः 'पुराण' है अर्थात् बढ़ता नहीं।

तथा शरीरका नाश होनेपर यानी विपरीत परिणामको प्राप्त हो जानेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता अर्थात् दुर्वलतादि बुरी अवस्थाको प्राप्त नहीं होता।

यहाँ हन्ति क्रियाका अर्थ पुनरुक्तिदोषसे बचनेके लिये विपरीत परिणाम समझना चाहिये, इसलिये यह अर्थ हुआ कि आत्मा अपने खरूपसे बदलता नहीं।

इस मन्त्रमे लौकिक वस्तुओमे होनेवाले छः भावविकारोका आत्माने अभाव दिखलाया जाता है। आत्मा सब प्रकारके विकारोप्ते रहित है, यह इस स्रोकका वाक्यार्थ है।

ऐसा होनेके कारण वे दोनो ही (आत्मखरूपको) नहीं जानते । इस प्रकार पूर्व मन्त्रसे इसका सम्बन्ध है॥ २०॥

'य एनं वेत्ति हन्तारम्'—इस मन्त्रसे 'आत्मा हननिक्रयाका कर्ना और कर्म नहीं है'—यह प्रतिज्ञा करके, तथा 'न जायते' इस मन्त्रसे आत्माकी निर्विकारताके हेतुको वतलाकर, अव प्रतिज्ञा किये हुए अर्थका उपसंहार करते है-

एनम जमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥ वेद विज्ञानाति अविनाशिनम् अन्त्यभाव-विकाररहितं नित्यं विपरिणामरहितं यो वेद इति संबन्ध एनं पूर्वेण मन्त्रेण उक्तलक्षणम् अजं जन्मरहितम् अन्ययम् अपक्षयरहितम्।

कथं केन प्रकारेण स विद्वान् पुरुषः अधिकृतो हन्ति हननिक्रयां करोति । कथं वा घातयित हन्तारं प्रयोजयित ।

न कथंचित् कंचिद् हिन्त न कथंचित् कंचिद् घातयित इति । उभयत्र आक्षेप एव अर्थः प्रश्नार्थासंभवात् ।

हेत्वर्थस्य अविक्रियत्वस्य तुल्यत्वाद् विदुषः सर्वकर्मप्रतिषेध एव प्रकरणार्थः अभिप्रेतो भगवतः।

हन्तेः तु आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन ।

विदुपः कं कमीसंभवे हेतुविशेषं पश्यन् कमीणि आक्षिपति भगवान् 'कथं स पुरुपः' इति ।

ननु उक्त एव आत्मनः अविक्रियत्वं सर्वकर्मासंभवकारणिवशेषः।

सत्यम् उक्तो न तु स कारणविशेषः, अन्यत्वाद् विदृषः अविक्रियाद् आत्मन इति, न हि अविक्रियं स्थाणुं विदितवतः कर्म न संभवति इति चेत्।

पूर्व मन्त्रमें कहे हुए लक्षणोसे युक्त इस आत्मा-को जो अविनाशी—अन्तिम भाव-विकाररूप मरणसे रिहत, नित्य—रोगादिजनित दुर्वलता, क्षीणता आदि विकारोंसे रिहत, अज—जन्मरिहत और अन्यय—अपक्षयरूप विकारसे रिहत जानता है।

वह आत्मतत्त्वका ज्ञाता—अधिकारी पुरुप कैसे (किसको) मारता है और कैसे (किसको) मग्वाता है अर्थात् वह कैसे तो हननरूप किया कर सकता है और कैसे किसी मारनेवालेको नियुक्त कर सकता है 2

अभिप्राय यह कि वह न किसीको किसी प्रकार भी मारता है और न किसीको किसी प्रकार भी मरवाता है। इन दोनो बातोमे 'किम्' और 'कथम्' शब्द आक्षेपके बोधक है, क्योंकि प्रश्नके अर्थमें यहाँ इनका प्रयोग सम्भव नहीं।\*

निर्विकारतारूप हेतुका तात्पर्य सभी कर्मोंका प्रतिपेध करनेमें समान है, इससे इस प्रकरणका अर्थ भगवान्को यही इष्ट है कि आत्मवेत्ता किसी भी कर्मका करने, करवानेवाला नहीं होता।

अकेली हननिक्रयाके विषयमे आक्षेप करना उदाहरणके रूपमे है । †

पू०-कर्म न हो सकनेम कौन-से खास हेतुको देखकर ज्ञानीके लिये भगवान् 'कथं स पुरुपः' इस कथनसे कर्मविषयक आक्षेप करते हैं ?

उ०-पहले ही कह आये हैं कि आत्माकी निर्विकारता ही (ज्ञानी-कर्तृक) सम्पूर्ण कर्मोंके न होनेका खास हेतु है।

पू० - कहा है सही, परन्तु अविकिय आत्मासे उसकी जाननेवाला भिन्न हैं, इसलिये (वह ऊपर वतल्या हुआ) खास कारण उपयुक्त नहीं है। क्यों कि स्थाणुको अविकिय जाननेवालेसे कर्म नहीं होते ऐसा नहीं।

<sup>#</sup> अर्थात् आत्मा किसीको किसी प्रकार भी मारने या मरवानेवाला नहीं हो सकता—यह वतलानेके लिये ही यहाँ 'किम्' और 'कथम्' शब्द है, प्रश्नके उद्देश्यसे नहीं।

<sup>†</sup> अर्थात् जानी केवल हननिक्रयाका ही कर्ता और कर्म नहीं हो सकता, इतना ही नहीं, आत्मा निर्विकार और नित्य होनेके कारण वह किसी भी क्रियाका कर्ता और कर्म नहीं हो सकता। यहाँ जो केवल हननिक्रयाना ही प्रतिपेध किया गया है, उसे उदाहरणके रूपमें समझना चाहिये।

न, विदुष आत्मत्वात् । न देहादिसंघातस्य विद्वत्ता । अतः पारिशेष्याद् असंहत आत्मा विद्वान् अविक्रिय इति, तस्य विदुपः कर्मा-संभवाद् आक्षेपो युक्तः 'कथं स पुरुपः' इति । यथा बुद्धचाद्याहतस्य शब्दाद्यर्थस्य अविक्रिय एव सन् बुद्धिवृत्त्यिवेकविज्ञानेन अविद्यया उपलब्धा आत्मा करुप्यते ।

एवम् एव आत्मानात्मिविवेकज्ञानेन बुद्धि-वृत्त्या विद्यया असत्यरूपया एव परमार्थतः अविक्रिय एव आत्मा विद्वान् उच्यते।

विदुषः कर्मासंभववचनाद् यानि कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि इति भगवतो निश्चयः अवगम्यते।

ननु विद्या अपि अविदुष एव विधीयते, विदित्तविद्यस्य पिष्टपेषणवद् विद्याविधानान-र्थक्यात् । तत्र अविदुषः कर्माणि विधीयन्ते न विदुष इति विशेषो न उपपद्यते ।

न,अनुष्ठेयस्य भावाभावविशेषोपपत्तेः अग्नि-होत्रादिविध्यर्थज्ञानोत्तरकालम् अग्निहोत्रादिकर्म अनेकसाधनोपसंहारपूर्वकम् । अनुष्ठेयम् 'कर्ता अहं मम कर्तव्यम्' इति एवंप्रकारविज्ञानवतः अविदुषो यथा अनुष्ठेयं भवति न तु तथा 'न जायते' इत्यादि आत्मस्वरूपविध्यर्थज्ञानोत्तर-कालभावि किंचिद् अनुष्ठेयं भवति । उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा खयं ही जाननेवाला है। देह आदि संघातमे (जड होनेके कारण) ज्ञातापन नहीं हो सकता, इसलिये अन्तमे देहादि संघातसे भिन्न आत्मा ही अविक्रिय ठहरता है और वही जाननेवाला है। ऐसे उस ज्ञानीसे कर्म होना असम्भव है, अतः 'क्यं स पुरुपः' यह आक्षेप उचित ही है।

जैसे (वास्तवमें) निर्विकार होनेपर भी आत्मा, बुद्धि-वृत्ति और आत्माका भेदज्ञान न रहनेके कारण अविद्या-के सम्बन्धसे, बुद्धि आदि इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण किये हुए शब्दादि विषयोंका ग्रहण करनेवाला मान लिया जाता है।

ऐसे ही आत्म-अनात्मविषयक विवेकज्ञानरूप जो बुद्धिवृत्ति है जिसे विद्या कहते है, वह यद्यपि असत्-रूप है, तो भी उसके सम्बन्धसे, वास्तवमे जो अविकारी है, ऐसा आत्मा ही विद्यान् कहा जाता है।

ज्ञानीके लिये सभी कर्म असम्भव वतलाये है, इस कारण भगवान्का यह निश्चय समझा जाता है कि शास्त्रद्वारा जिन कर्मोंका विवान किया गया है वे सब ज्ञानियोंके लिये ही विहित है।

प्०-विद्या भी अज्ञानीके लिये ही विहित है, क्योंकि जिसने विद्याको जान लिया उसके लिये पिसेको पीसनेकी भॉति विद्याका विधान व्यर्थ है। अतः अज्ञानीके लिये कर्म कहे गये है, ज्ञानीके लिये नहीं, इस प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि कर्तव्यके भाव और अभावसे भिन्नता सिद्ध होती है, अभिप्राय यह कि अग्निहोन्नादि कर्मोंका विधान करनेवाले विधिवाक्योंके अर्थको जान लेनेके बाद अनेक साधन और उपसंहारके सिहत अमुक्त अग्निहोन्नादि कर्म अनुष्ठान करनेके योग्य हैं भी कर्ता हूँ भीरा अमुक्त कर्तव्य हैं — इस प्रकार जाननेवाले अज्ञानीके लिये जैसे कर्तव्य बना रहता है वेसे 'न जायते' इत्यादि आत्मखरूपका विधान करनेवाले वाक्योंके अर्थको जान लेनेके बाद उस ज्ञानीके लिये कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता। किन्तु 'न अहं कर्ता न भोक्ता' इत्यादि

आत्मैकत्वाकर्तृत्वादिविषयज्ञानाद् अन्यद्

उत्पद्यते इति एप विशेष उपपद्यते ।

यः पुनः 'कर्ता अहम्' इति वेत्ति आत्मानं तस्य 'मम इदं कर्तव्यम्' इति अवश्यम्भाविनी बुद्धिः स्यात्, तदपेक्षया सः अधिक्रियते इति तं प्रति कर्माणि । स च अविद्वान्-'उभौ तौ न विजानीतः' इति वचनात्।

विशेषितस्य च विदुषः कर्माक्षेपवचनात्

'कथं स पुरुषः' इति।

अविक्रियात्मदर्शिनो तसादु विशेषितस्य विदुषो मुमुक्षोः च सर्वेकर्मसंन्यासे अधिकारः ।

भगवान् नारायणः सांख्यान् विदुषः अविदुषः च कर्मिणः प्रविभज्य द्वे निष्ठे ग्राहयति—'ज्ञानयोगेन कर्मयोगेन सांख्यानां योगिनाम्' इति ।

तथा च पुत्राय आह भगवान् व्यासः इत्यादि । तथा च 'कियापथश्चैव पुरस्तात्पश्चात् संन्यासश्च' इति ।

एतम् एव विभागं पुनः पुनः दर्शियण्यति भगवान् । 'अतत्त्ववित् अहंकारविमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते', 'तत्त्ववित्तु न अहं करोमि' इति । तथा च 'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते' इत्यादि ।

क्योंकि (ज्ञानीको ) भैं न कर्ता हूँ, न भोका हूँ' इत्यादि जो आत्माके एकत्व और अकर्तृत्व आदि-विपयक ज्ञान है इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार-का भी ज्ञान नहीं होता । इस प्रकार यह ( ज्ञानी और अज्ञानीके कर्तव्यका ) विभाग सिद्ध होता है।\*

जो अपनेको ऐसा समझता है कि 'मैं कर्ता हूँ' उसकी यह बुद्धि अवश्य ही होगी कि भेरा अमुक कर्तव्य हैं उस बुद्धिकी अपेक्षासे वह कमींका अधिकारी होता है, इसीसे उसके लिये कर्म है। और 'उभौ तौ न विजानीतः' इस वचनके अनुसार वही अज्ञानी है।

क्योंकि पूर्वोक्त विशेषणींद्वारा वर्णित ज्ञानीके लिये तो 'कथं स पुरुषः' इस प्रकार कर्मोंका निपेध करनेवाले वचन है।

सुतरां ( यह सिद्ध हुआ कि ) आत्माको निर्विकार जाननेवाले विशिष्ट विद्वान्का और मुमुक्षुका भी सर्वकर्मसंन्यासमे ही अधिकार है।

नारायण 'ज्ञानयोगेन इसीलिये भगवान् सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्' इस कथनसे सांख्ययोगी-ज्ञानियो और कर्मी-अज्ञानियोंका विभाग . करके अलग-अलग दो निष्ठा ग्रहण करवाते है।

ऐसे ही अपने पुत्रसे भगवान् वेदव्यासजी कहते 'द्वाविमावथ पन्थानी' ( महा० शा० २४१ । ६ ) हैं कि 'ये दो मार्ग हैं' इत्यादि, तथा यह भी कहते है कि 'पहले कियामार्ग और पीछे संन्यास।'

> इसी विभागको बारवार भगवान् दिखलायेगे। जैसे 'अहंकारसे मोहित हुआ अज्ञानी में कर्ता हूँ, ऐसे मानता हैं 'तत्त्ववेत्ता में नहीं करता ऐसे मानता है। तथा 'सव कर्मोंको मनसे त्यागकर रहता है' इत्यादि ।

<sup>#</sup> अर्थात् अज्ञानीके लिये कर्तव्य शेष रहता है, ज्ञानीके लिये कोई क्रतव्य शेष नहीं रहता । इसिटये नारोंने अधिकार नहीं है और अवानीका अधिकार है यह शेर सरहा उन्हित ही है।

तत्र केचित् पण्डितंमन्या वदन्ति जनमा-दिषड्माविक्रयारिहतः अविक्रियः अकर्ता एकः अहम् आत्मा इति न कस्यचिद् ज्ञानम् उत्प-द्यते यसिन् सित सर्वकर्मसंन्यास उपदिक्यते ।

न, 'न जायते' इत्यादि शास्त्रोपदेशानर्थ-क्यात्।

यथा च शास्त्रोपदेशसामध्यीद् धर्मास्तित्व-विज्ञानं कर्तुः च देहान्तरसंबन्धिज्ञानं च उत्पद्यते, तथा शास्त्रात् तस्य एव आत्मनः अविक्रियत्वाकर्तृत्वैकत्वादिविज्ञानं कस्मात् न उत्पद्यते इति प्रष्टच्याः ते । करणागोचरत्वाद् इति चेत्।

न, भनसैवानु द्रष्टव्यम्' ( वृ० ४ । ४ । १९ )

इति श्रुतेः । शास्त्राचार्योपदेशशमदमादिसंस्कृतं

मन आत्मदर्शने करणम् ।

तथा च तद्धिगमाय अनुमाने आगमे च

सित ज्ञानं न उपपद्यते इति साहमम् एतत् । ज्ञानं च उत्पद्यमानं तिद्वपरीतम् अज्ञानम् अवञ्यं वाधते इति अभ्युपगन्तव्यम् ।

तत् च अज्ञानं दिशतं हन्ता अहं हतः असि इति । 'उमौ तौ न विजानीतः' इति अत्र च आत्मनो हननिक्रयायाः कर्तृत्वं कर्मत्वं हेतुकर्तृत्वं च अज्ञानकृतं दिशतम् ।

तत् च सर्विक्रयासु अपि समानं कर्तृत्वादेः अविद्याकृतत्वम् अविक्रियत्वाद् आत्मनः । विक्रियावान् हि कर्ता आत्मनः कर्मभृतम् अन्यं प्रयोजयित करु इति ।

इस विपयमे कितने ही अपनेको पण्डित समझने-वाले कहते हैं कि जन्मादि छः भावविकारोंसे रहित निर्विकार, अकर्ता, एक आत्मा मै हूँ—ऐसा ज्ञान किसीको होता ही नहीं कि जिसके होनेसे सर्व-कमोंके संन्यासका उपदेश किया जा सके।

यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि (ऐसा मान छेनेसे) 'न जायते' इत्यादि शास्त्रका उपदेश व्यर्थ होगा।

उनसे यह पूछना चाहिये कि जैसे शास्त्रोपदेश-की सामर्थ्यसे कर्म करनेवाले मनुप्यको धर्मके अस्तित्वका ज्ञान और देहान्तरकी प्राप्तिका ज्ञान होता है, उसी तरह उसी पुरुषको शास्त्रसे आत्माकी निर्विकारता अकर्तृत्व और एकत्व आदिका विज्ञान क्यो नहीं हो सकता ?

यदि वे कहे कि ( मन-बुद्धि आदि ) कारणोंसे आत्मा अगोचर है इस कारण ( उसका ज्ञान नहीं हो सकता )।

तो यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि 'मनके द्वारा उस आत्माको देखना चाहिये' यह श्रुति है, अतः शास्त्र और आचार्यके उपदेशद्वारा एवं शम, दम आदि साधनोद्वारा शुद्ध किया हुआ मन आत्म-दर्शनमे 'करण' (साधन) है।

इस प्रकार उस ज्ञान-प्राप्तिके विपयमे अनुमान और आगमप्रमागोके रहते हुए भी यह कहना कि ज्ञान नहीं होता, साहसमात्र है!

यह तो मान ही लेना चाहिये कि उत्पन्न हुआ ज्ञान अपनेसे विपरीत अज्ञानको अवश्य नष्ट कर देता है।

वह अज्ञान भी मारनेवाला हूँ भी मारा गया हूँ 'पेसे माननेवाले दोनों नही जानते' इन वचनों-द्वारा पहले दिखलाया ही था, फिर यहाँ भी यह बात दिखायी गयी है कि आत्मामे हननिक्रयाका कर्तृत्व, कर्मत्व और हेतुकर्तृत्व अज्ञानजनित है।

आत्मा निर्विकार होने के कारण 'कर्तृत्व' आदि भावोका अविद्यामूलक होना सभी क्रियाओं मे समान है। क्यों कि विकारवान् ही (खयं) कर्ता (बन-कर) अपने कर्मरूप द्सरेको कर्ममे नियुक्त करता है कि 'त् अमुक कर्म कर्र।' तद् एतद् अविशेषेण निदुषः सर्निक्रयासु
कर्तृत्वं हेतुकर्तृत्वं च प्रतिषेधित मगवान् विदुषः
कर्माधिकाराभावप्रदर्शनार्थं 'वेदाविनाशिनम्'
'कथं स पुरुषः' इत्यादिना ।

क पुनः विदुषः अधिकार इति एतद् उक्तं पूर्वम् एव 'ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्' इति । तथा च सर्वकर्मसंन्यासं वक्ष्यति 'सर्वकर्माणि मनसा' इत्यादिना ।

ननु मनसा इति वचनाद् न वाचिकानां कायिकानां च संन्यास इति चेत्।

न, सर्वकर्माणि इति विशेषितत्वात् । मानसानाम् एव सर्वकर्मणाम् इति चेत् ।

न, मनोव्यापारपूर्वकत्वाद् वाकाय-व्यापाराणां मनोव्यापाराभावे तदनुपपत्तेः।

शास्त्रीयाणां वाकायकर्रणां कारणानि मानसानि वर्जियत्वा अन्यानि सर्वकर्माणि मनसा संन्यसेद् इति चेत् ।

न, न एव कुर्वन् न कारयन् इति विशेषणात्।

सर्वकर्मसंन्यासः अयं भगवता उक्तो मरिष्यतो न जीवत इति चेत् ।

न, नवद्वारे पुरे देही आस्ते, इति विशेषणानुपपत्तेः।

न हि सर्वकर्ममंन्यासेन मृतस्य तद्देहे आसनं संभवति अकुर्वतः अकारयतः च। सुतरां ज्ञानीका कमोंमे अधिकार नहीं है यह दिखानेके लिये भगवान् 'वेदाविनाशिनम्' 'कथं स पुरुषः' इत्यादि वाक्योसे सभी क्रियाओंमे समान भावसे विद्वान्के कर्ता और प्रयोजक कर्ता होनेका प्रतिषेध करते हैं।

ज्ञानीका अविकार किसमे है <sup>2</sup> यह तो 'ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्' इत्यादि वचनोद्वारा पहले ही बतलाया जा चुका है वैसे ही फिर भी 'सर्वकर्माणि मनसा' इत्यादि वाक्योसे सर्व कर्मोंका संन्यास (भगवान् ) कहेंगे।

पू० -( उक्त श्लोकमे ) 'मनसा' यह शब्द है, इसिलये मानसिक कमींका ही त्याग बतलाया है, शरीर और वाणीसम्बन्धी कमींका नहीं।

उ०-यह कहना ठीक नहीं। क्योक 'सर्वकमोंको छोड़कर' इस प्रकार कमोंके साथ 'सर्व' विशेषण है।

पू०-यदि मनसम्बन्धी सर्व कर्मोंका त्याग मान लिया जाय तो ?

उ०-ठीक नहीं । क्योंकि वाणी और शरीरकी क्रिया मनोव्यापारपूर्वक ही होती है । मनोव्यापार-के अभावमे उनकी क्रिया वन नहीं सकती।

पू०-शास्त्रविहित कायिक-वाचिक कर्मोंके कारण-रूप मानसिक कर्मोंके सिवा अन्य सब कर्मोंका मनसे संन्यास करना चाहिये—यह मान लिया जाय तो ?

उ०-ठीक नहीं । क्योंकि 'न करता हुआ और न करवाता हुआ' यह विशेषण साथमे हैं (इसलिये तीनो तरहके कमोंका संन्यास सिद्ध होता है )।

प्० - यह भगवान्द्रारा कहा हुआ सर्व कर्मोंका संन्यास तो मुमूर्प्रके छिये है, जीते हुएके छिये नहीं, यह माना जाय तो ?

उ०-ठीक नहीं । क्योंकि ऐसा मान लेनेसे 'नौ द्वारवाले शरीररूप पुरमे आत्मा रहता है' इस विशेषणकी उपयोगिता नहीं रहती।

कारण, जो सर्वकर्ममंन्यास करके मर चुका है, उसका न करते हुए और न करवाते हुए उस शरीरमे रहना सम्भव नहीं।

देहे संन्यस्य इति संबन्धो न देहे आस्ते | इति चेत्।

न, सर्वत्र आत्मनः अविक्रियत्वावधारणात् । आसनिक्रयायाः च अधिकरणापेक्षत्वात् तदनपेक्षत्वात् च संन्यासस्य, संपूर्वः तु न्यास-शब्द इह त्यागार्थी न निक्षेपार्थः।

तसादु गीताशास्त्रे आत्मज्ञानवतः संन्यासे एव अधिकारो न कर्मणि इति तत्र तत्र उपरिष्टाद् आत्मज्ञानप्रकरणे दर्शयिष्यामः ।२१।

प्रकृतं तु वक्ष्यामः, तत्र आत्मनः अविनाशि-। त्वं प्रतिज्ञातं तत् किम् इव इति उच्यते—

पू०-उक्त वाक्यमे शरीरमें कर्मोंको रखकर, इस तरह सम्बन्ध है 'शरीरमे रहता है' इस प्रकार सर्वन्य नहीं है. ऐसा मानें तो 2

उ०-ठीक नहीं है। क्योंकि सभी जगह आत्माको निर्विकार माना गया है । तथा 'आसन' क्रियाको आधारकी अपेक्षा है और 'संन्यास' को उसकी अपेक्षा नहीं है । एवं 'सं' पूर्वक 'न्यास' शब्दका अर्थ यहाँ त्यागना है, निक्षेप ( रख देना ) नहीं ।

सुतरां गीताशास्त्रमे आत्मज्ञानीका संन्यासमे ही अधिकार है, कर्मों मे नहीं। यही बात आगे चळकर आत्मज्ञानके प्रकरणमे हम जगह-जगह दिखलायेगे॥ २१॥

अब हम प्रकृत विषय वर्णन करेगे । यहाँ ( प्रकरणमे ) आत्माके अविनाशित्वकी प्रतिज्ञा की गयी है वह किसके सदश है ? सो कहा जाता है—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥२२॥

वासासि वस्त्राणि जीर्णानि दुर्वलतां गतानि । यथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि गृह्णाति उपादत्ते नरः पुरुषः अपराणि अन्यानि तथा तद्वद् एव शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति संगच्छति नवानि देही आतमा पुरुषवद् अविक्रिय एव इत्यर्थः ॥२२॥

ं जैसे जगत्मे मनुष्य पुराने—जीर्ण वस्नोको त्याग-कर अन्य नवीन वस्नोको प्रहण करते है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरको छोड़कर अन्यान्य नवीन शरीरोको प्राप्त करता है। अभिप्राय यह कि ( पुराने वस्रोको छोड़कर नये धारण करनेवाले ) पुरुषकी भॉति जीवात्मा सदा निर्विकार ही रहता है ॥ २२ ॥

कसाद् अविक्रिय एव इति । आह— विश्वे अत्मा सदा निर्विकार किस कारणसे है 2 सो कहते है—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥२३॥

निरवयवत्वाद् न अवयवविभागं कुर्वन्ति तलवार आदि शस्त्र इसके अङ्गोके टुकड़े नहीं शस्त्राणि अस्यादीनि ।

एनं प्रकृतं देहिनं न छिन्दन्ति शस्त्राणि इस उपर्युक्त आत्माको शस्त्र नहीं काटते, कर सकते।

तथा न एन दहति पावकः अग्निः अपि न भसीकरोति ।

तथा न एन क्केदयन्ति आपः। अपां हि सावयवस्य वस्तुन आद्रीभावकरणेन अवयवविक्लेपापादने सामर्थ्य तद् न निरवयवे आत्मनि संभवति।

तथा स्नेहवद् द्रव्यं स्नेहशोपणेन नाशयित वायुः एनं स्वात्मानं न शोषयित मारुतः अपि ॥ २३ ॥

यत एवं तसात्--

वैसे ही अग्नि इसको जला नहीं सकता अर्थात् अग्नि भी इसको भस्मीभूत नहीं कर सकता।

जल इसको भिगो नहीं सकता । क्योंकि सावयव वस्तुको ही भिगोकर उसके अङ्गोंको पृथक्-पृथक् कर देनेमें जलकी सामर्थ्य है । निरवयव आत्मामें ऐसा होना सम्भव नहीं ।

उसी तरह वायु आई द्रग्यका गीलापन शोषण करके उसको नष्ट करता है अतः वह वायु भी इस ख-खरूप आत्माका शोपण नहीं कर सकता ॥ २३॥

ऐसा होनेके कारण—

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्केद्योऽशोप्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥२४॥

यसाद् अन्योन्यनाशहेतूनि भूतानि एनम् आत्मानं नाशियतुं न उत्सहन्ते । तसाद्

नित्यत्वात् सर्वगतः सर्वगतत्वात् स्थाणुः स्थाणुः इव स्थिर इति एतत् । स्थिरत्वाद् अचलः अयम् आत्मा अतः सनातनः चिरंतनो न कारणात् कुतिथिद् निष्पन्नः अभिनव इत्यर्थः ।

न एतेपां श्लोकानां पौनरुक्तयं चोदनीयम्। यद् एकेन एव श्लोकेन आत्मनो नित्यत्वम् अविक्रियत्वं च उक्तम् 'न जायते भ्रियते वा' इत्या-दिना। तत्र यद् एव आत्मिवपयं किंचिद् उच्यते तद् एतरमात् श्लोकार्थाद् न अतिरिच्यते किंचित् शब्दतः पुनरुक्तं किंचिद् अर्थत इति।

दुर्वोधत्वाद् आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसङ्गम् आपाद्य शञ्दान्तरेण तद् एव वस्तु निरूपयति भगवान् वासुदेवः कथं नु नाम संसारिणाम् अञ्यक्तं तत्त्वं बुद्धिगोचरताम् आपन्नं सत् संसारिनवृत्तये स्याद् इति ॥ २४ ॥

(यह आत्मा न कटनेवाला, न जलनेवाला, न गलनेवाला और न सूखनेवाला है)। आपसमे एक दूसरेका नाश कर देनेवाले पञ्चभूत इस आत्माका नाश करनेके लिये समर्थ नहीं है। इसलिये यह नित्य है।

नित्य होनेसे सर्वगत है। सर्वन्यापी होनेसे स्थाणु है अर्थात् स्थाणु (ठूँठ) की भाँति स्थिर है। स्थिर हानेसे यह आत्मा अचल है और इसीलिये सनातन है अर्थात् किसी कारणसे नया उत्पन्न नहीं हुआ है। पुराना है।

इन श्लोकोमे पुनरुक्तिके दोपका आरोप नहीं करना चाहिये, क्योंकि 'न जायते म्नियते वा' इस एक श्लोकके द्वारा ही आत्माकी नित्यता और निर्विकारता तो कही गयी, फिर आत्माके विपयमे जो भी कुछ कहा जाय वह इस श्लोकके अर्थसे अतिरिक्त नहीं है। कोई शब्दसे पुनरुक्त है और कोई अर्थसे (पुनरुक्त है)।

परन्तु आत्मतत्त्व वडा दुवींध है—सहज ही समझ-मे आनेवाला नहीं है, इसिलये वारवार प्रसंग उपस्थित करके दूसरे-दूमरे बद्धोसे भगवान् वासुदेव उसी तत्त्वका निरूपण करते हैं, यह सोचकर कि किमी भी तरह वह अन्यक्त तत्त्व इन संसारी पुरुपोके बुद्धिगोचर होकर संसारकी निवृत्तिका कारण हो ॥ २४॥

किं चं-

तथा---

## अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते

तस्मादेवं विदित्वैनं

अव्यक्तः सर्वकरणाविषयत्वाद् न व्यज्यते |

इति अव्यक्तः अयम् आत्मा ।

अत एव अचिन्त्यः अयम्। यद् हि इन्द्रिय-गोचरं वस्तु तत् चिन्ताविषयत्वम् आपद्यते अयं तु आत्मा अनिन्द्रियगोचरत्वाद् अचिन्त्यः।

अविकार्यः अयम्, यथा क्षीरं दध्यातश्चना-दिना विकारि न तथा अयम् आत्मा ।

निरवयवत्वात् च अविक्रियः । न हि निरवयवं किंचिद् विक्रियात्मकं दृष्टम् । अविक्रियत्वाद् अविकार्यः अयम् आत्मा उच्यते ।

तस्माद् एवं यथोक्तप्रकारेण एनम् आत्मानं विदित्वा त्वं न अनुशोचितुम् अर्हिस हन्ता अहम् एपां मया एते हन्यन्ते इति ॥ २५॥

नानुशोचितुमईिस ॥ २५॥

यह आत्मा बुद्धि आदि सन्न करणोका निषय नहीं होनेके कारण व्यक्त नहीं होता ( जाना नहीं जा सकता ) इसिछिये अव्यक्त है ।

इसीछिये यह अचिन्त्य है, क्योंकि जो पदार्थ इन्द्रियगोचर होता है वही चिन्तनका विषय होता है । यह आत्मा इन्द्रियगोचर न होनेसे अचिन्य है ।

यह आत्मा अविकारी है अर्थात् जैसे दहीके जाँवन आदिसे दूध विकारी हो जाता है वैसे यह नहीं होता।

तथा अवयवरहित ( निराकार ) होनेके कारण भी आत्मा अविकिय है, क्योंकि कोई भी अवयव-रहित ( निराकार ) पदार्थ, विकारवान् नहीं देखा गया । अतः विकाररहित होनेके कारण यह आत्मा अविकारी कहा जाता है।

सुतरां इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे समझ-कर तुझे यह शोक नहीं करना चाहिये कि भैं इनका मारनेवाला हूँ भुझसे ये मारे जाते हैं इत्यादि ॥ २५॥

आत्मनः अनित्यत्वम् अध्युपगम्य इदम् उच्यते—

औपचारिक रूपसे आत्माकी अनित्यता खीकार करके यह कहते है—

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् । तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमईसि ॥ २६॥

अय च इति अभ्युपगमार्थः।

एनं प्रकृतम् आत्मानं नित्यजातं लोकप्रसिद्धचा प्रत्यनेकशरीरोत्पिं जातो जात इति मन्यसे। तथा प्रतितद्धिनाशं नित्यं वा मन्यसे मृतं मृतो मृत इति।

'अथ' 'च' ये दोनो अन्यय औपचारिक स्वीकृतिके बोधक हैं।

यदि त् इस आत्माको सदा जन्मनेवाला अर्थात् लोकप्रसिद्धिके अनुसार अनेक शरीरोंकी प्रत्येक उत्पत्तिके साथ-साथ उत्पन्न हुआ माने तथा उनके प्रत्येक विनाशके साथ-साथ सदा नष्ट हुआ माने ।

तथापि तथाभाविनि अपि आत्मनि वं महाबाहो एवं न शोचितुम् अर्हसि, जनमवतो नाशो नाशवतो जन्म च इति एतौ अवश्यं-भाविनौ इति ॥ २६ ॥

तो भी अर्थात् ऐसे नित्य जन्मने और नित्य मरनेवाले आत्माके निमित्त भी हे महाबाहो ! तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं हैं । क्योंकि जन्मनेवालेका मरण और मरनेवालेका जन्म, यह दोनों अवस्य ही होनेवाले है ॥ २६॥

तथा च सति--

ऐसा होनेसे---

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्माद्परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमहीस ॥ २७॥

जातस्य हि लब्धजन्मनो ध्रवः अव्यभिचारी मृत्युः मरणं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यः अयं जन्ममरणलक्षणः अर्थः तसिन्

जिसने जन्म लिया है उसका मरण ध्रव— निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म ध्रुव-निश्चित है, इसिलिये यह जन्म-मरणरूप भाव अपरिहार्य है अर्थात् किसी प्रकार भी इसका प्रति-कार नहीं किया जा सकता, इस अपरिहार्य विषय-अपरिहार्ये अर्थे न त्व शोचितुम् अर्हिस ॥ २७॥ के निमित्त तुझे शोक करना उचित नहीं ॥ २७॥

कार्यकरणसंघातात्मकानि अपि भूतानि | उद्दिश्य शोको न युक्तः कर्तु यतः—

कार्य-करणके संघातरूप ही प्राणियोंको माने तो उनके उद्देशसे भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि-

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत।

अव्यक्तनिधनान्येव का परिदेवना ॥ २८॥ तत्र

प्राग् उत्पत्तेः ।

उत्पन्नानि च प्राग् मरणाद् व्यक्तमध्यानि अन्यक्तनिधनानि एव पुनः अन्यक्तम् अद्शेनं निधनं मरणं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि मरणाद् ऊर्ध्वम् अपि अव्यक्तताम् एव प्रति-पद्यन्ते इत्यर्थः ।

तथा च उक्तम्—'अदर्शनादापतितः पुन-श्चादर्शनं गतः । नासौ तव न न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना ॥" ( महा० स्त्री० २ । १३ ) इति । किसलिये ?"

अन्यक्तादीनि अन्यक्तम् अदर्शनम् अनुप-। अन्यक्त् यानी न दीखना—उपलन्य न होना ही लिंधः आदिः येषां भूतानां पुत्रमित्रादिकार्य- जिनकी आदि है ऐसे ये कार्य-करणके संघातरूप करणसंघातात्मकानां तानि अन्यक्तादीनि भूतानि पत्र, मित्र आदि समस्त भूत अन्यक्तािट हैं अर्थात् जन्मसे पहले ये सब अदस्य थे।

> उत्पन्न होकर मरणसे पहले-पहले वीचमे व्यक्त है—दस्य है। और पुनः अन्यक्त-निधन है, अदस्य होना ही जिनका नियन यानी मरण है उनको अन्यक्त-निधन कहते हैं, अभिप्राय यह कि मरनेके वाद भी ये सब अदस्य हो ही जाते है।

ऐसे ही कहा भी है कि 'यह भूतसंघात अद्र्यतसे आया और पुनः अह्च्य हो गया। न वह तेरा है और न त् उसका है। व्यर्थ ही शोक

तत्र का परिदेवना को वा प्रलापः अदृष्टदृष्ट-प्रणष्टभान्तिभूतेषु भूतेषु इत्यर्थः ॥ २८॥

सुतरां इनके विपयमे अर्थात् विना हुए ही दीखने और नष्ट होनेवाले भ्रान्तिरूप भूतोके विषयमे चिन्ता ही क्या है ? रोना-पीटना भी किसिछिये है ? || २८ ||

दुर्विज्ञेयः अयं प्रकृत आत्मा किं त्वाम् एव एकम् उपालभे साधारणे आन्तिनिमित्ते। कथं दुर्विज्ञेयः अयम् आत्मा इति । आह—

जिसका प्रकरण चल रहा है यह आत्मतत्त्व दुर्विज्ञेय है। सर्वसाधारणको भ्रान्ति करा देनेवाले विषयमे केवल एक तुझे ही क्या उलाहना दूँ । यह आत्मा दुर्विज्ञेय कैसे है ? सो कहते है—

आश्चर्यवत्परयति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २९॥

आश्चर्यवद् आश्चर्यम् अदृष्टपूर्वम् अद्भुतम्। अकसाद् दृश्यमानं तेन तुल्यम् आश्चर्यवद् आश्चर्यम् इव एनम् आत्मानं पश्यति कश्चित्। आश्चर्यवद् एनं वदति तथा एव च अन्यः । आश्चर्य-वत् च एनम् अन्यः शृणोति । श्रुत्वा दृष्ट्वा उक्त्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्।

अथ वा यः अयम् आत्मानं पश्यति स आश्चर्यतुल्यो यो वदति, यः च शृणोति, सः अनेकसहस्रेषु कश्चिद् एव भवति, अतो दुर्बोध आत्मा इति अभिप्रायः ॥ २९ ॥

पहले जो नहीं देखा गया हो अकस्माद् दृष्टिगोचर हुआ हो ऐसे अद्भुत पढार्थका नाम आश्चर्य है, उसके सदराका नाम आश्चर्यवत् है, इस आत्माको कोई (महापुरुष) ही आश्चर्यमय वस्तुकी भॉति देखता है ।

वैसे ही दूसरा (कोई एक) इसको आश्चर्यवत् कहता है, अन्य (कोई) इसको आश्चर्यवत् सुनता है एवं कोई इस आत्माको सुनकर, देखकर और कहकर भी नहीं जानता।

अथवा जो इस आत्माको देखता है वह आश्चर्य-के तुल्य है, जो कहता है और जो सुनता है वह भी ( आश्चर्यके तुल्य है )। अभिप्राय यह कि अनेक सहस्रोमेसे कोई एक ही ऐसा होता है। इसलिये आत्मा बड़ा दुर्बोध है ॥ २९ ॥

अथ इदानीं प्रकरणार्थम् उपसंहरन् ब्रूते— । अब यहाँ प्रकरणके विषयका उपसंहार करते हुए कहते है—

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात्मर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हिस ॥ ३०॥

अवध्यो निरवयवत्वाद् नित्यत्वात् च तत्र स्थावर-जंगम आदि शरीरोमे स्थित है तो भी अवध्यः अयं देहे शरीरे सर्वस्य सर्वगतत्वात् अवयवरहित और नित्य होनेके कारण सदा—सब स्थावरादिषु स्थितः अपि ।

देही शरीरी नित्यं सर्वदा सर्वावस्थासु | यह जीवात्मा सर्वव्यापी होनेके कारण सबके अवस्थाओं मे अवध्य ही है।

सर्वस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमाने अपि अयं देही न वध्यो यसात् तसाद् भीष्मादीनि सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य न त्वं शोचितुम् अर्हसि ।३०। तुझे शोक करना उचित नहीं है ॥ ३०॥

जिससे कि सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंका नाश किये जानेपर भी इस आत्माका नाश नहीं किया जा सकता, इसिंखें भीष्मादि सब प्राणियोंके उद्देश्यसे

यहाँ यह कहा गया कि परमार्थ-तत्त्वकी अपेक्षासे

इह परमार्थतत्त्वापेक्षायां शोको मोहो वा | न संभवति इति उक्तम्, न केवलं परमार्थ-तत्त्वापेक्षायाम् एव किन्तु—

शोक या मोह केंरना नहीं वन सकता। केंबल इतना ही नहीं कि परमार्थ-तत्त्वकी अपेक्षासे शोक और मोह नहीं वन सकते, किन्तु— स्वधर्ममपि चावेक्य न विकिमपतुमहिसि।

खधर्मम् अपि खोधर्मः क्षत्रियस्य युद्धं तम् अपि | अवेक्य त्वं न विकम्पितुं प्रचलितुं न अर्हसि; खामाविकाद् धर्माद् आत्मखामाच्याद् इति अभिप्रायः ।

तत् च युद्धं पृथिवीजयद्वारेण धर्मार्थ प्रजारक्षणार्थं च इति धर्माद् अनपेतं परं धर्म्य तसाद् धर्म्याद् युद्धात् श्रेयः अन्यद् क्षत्रियस्य न विद्यते हि यसात् ॥ ३१॥

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ क्षत्रियके लिये जो युद्धरूप खधर्म है उसे देख-कर भी तुझे कम्पित होना उचित नहीं है, अभिप्राय

यह कि अपने खाभाविक धर्मसे विचि छत होना

( हटना ) भी तुझे उचित नहीं है । क्योंकि वह युद्ध पृथ्वी-विजयद्वारा धर्म-पालन और प्रजा-रक्षणके लिये किया जाता है इसलिये धर्मसे ओतप्रोत परम धर्म्य है, अतः उस धर्ममय युद्धके सिवा दूसरा कुछ क्षत्रियके छिये कल्याणप्रद

नहीं है।। ३१॥

कुतः च तद् युद्धं कर्तव्यम् इति उच्यते— | और भी वह युद्ध किसलिये कर्तव्य है सो कहते है—

चोपपन्नं यदच्छया सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२॥

लभन्ते क्षत्रियाः हे पार्थ, सुखिनः ते ॥ ३२॥ हैं, क्या वे सुखी नहीं हैं 2॥ ३२॥

यदन्छया च अप्रार्थितया उपपन्नम् आगतं | हे पार्थ ! अनिन्छासे प्राप्त—ित्रना मोंगे मिले हुए, खर्गद्वारम् अपावृतम् उद्घाटितं ये तद् ईदशं युद्व ऐसे खुले हुए खर्गद्वारक्षप युद्धको जो क्षत्रिय पाते

एवं कर्तव्यताप्राप्तम् अपि— । इस प्रकार कर्नव्यरूपसे प्राप्त होनेपर भी---अथ चेत्त्विममं धर्म्य संग्रामं न करिप्यसि। ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥

अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं धर्माद् अन्पेतं संग्रामं युद्धं न करिष्यसि चेत् ततः तदकरणात् खधमी महादेवादिसमागमनिमित्तां हित्वा केवलं पापम् अवाप्स्यसि ॥ ३३॥

यदि त् यह धर्मयुक्त—धर्मसे ओतप्रोत युद्ध नहीं करेगा, तो उस युद्धके न करनेके कारण अपने धर्मको और महादेव आदिके साथ युद्ध करनेसे प्राप्त हुई कीर्तिको नष्ट करके केवल पापको ही प्राप्त होगा ॥ ३३ ॥

न केवलं खधमंकीर्तिपरित्यागः-

केवळ खधर्म और कीर्तिका त्याग होगा, इतना

#### अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्। चाकीर्तिर्मरणाद्तिरिच्यते ॥ ३४ ॥ संभावितस्य

अकीर्ति च अपि भूतानि कथयिप्यन्ति ते तव अन्ययां दीर्घकालाम् । धर्मात्मा शूर इति एव-मादिभिः गुणैः संमावितस्य च अकीर्तिः मरणाद् अतिरिच्यते । संभावितस्य च अकीर्तेः वरं मरणम् इत्यर्थः ॥ ३४ ॥

सब छोग तेरी बहुत दिनोतक स्थायी रहनेवाछी अपकीर्ति (निन्दा ) भी किया करेगे । धर्मात्मा शूरवीर इत्यादि गुणोसे प्रतिष्ठा पाये हुए पुरुपके लिये अपकीर्ति, मरणसे भी अधिक होती है। अभिप्राय यह है कि संभावित (इज्जतदार) पुरुषके लिये अपकीर्तिकी अपेक्षा मरना अच्छा है ॥ ३४ ॥

किं च--

तथा--

#### भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।। ३५॥

निवृत्तं मंस्यन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृपया इति | बहुत गुणोसे युक्त माना जाकर अब लघुताको दुर्योधनादीनां वहुमतो बहुभिः गुणैः युक्त इति वर्णादिके भयसे ही युद्धसे निवृत्त हुआ मानेगे, एवं वहुमतो भूत्वा पुनः यास्यसि लाघवं लघुभावम्। विया करके हट गया है' ऐसा नहीं।। ३५॥

भयात् कर्णादिस्यो रणाद् युद्धाद् उपरतं | जिन दुर्योधनादिके मतमे तू पहले बहुमत अर्थात् महार्या दुर्योधनप्रभृतयः येषा च त्वं प्राप्त होगा, वे दुर्योधन आदि महार्यागण तुझे

किं च—

तथा--

अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६॥

अनेकप्रकारान् विदण्यन्ति तव अहिताः शत्रवो करनेमे दिखलाये हुए तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते निन्दन्तः कुत्सयन्तः तव त्वदीयं सामध्ये निवात- हुए बहुत-से-अनेक प्रकारके न कहनेयोग्य वाक्य कवचादियुद्धनिमित्तम् ।

अवाच्यवादान् अवक्तव्यवादान् च बहून् । वे तेरे शत्रुगण, निवातकवचादिके साथ युद्ध भी तुझे कहेगे।

तसात् ततो निन्दाप्राप्तेः दुःखाद् दुःखतरं नु

किम्।ततः कष्टतरं दुःखं न अस्ति इत्यर्थः।।३६।। दुःख नहीं है ॥ ३६ ॥

उस निन्दाजनित दुःखसे अधिक वड़ा दुःख क्या है 2 अर्थात उससे अधिक कप्टकर कोई भी

युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिभिः—

पक्षान्तरमे कर्ण आदि शूरवीरोंके साथ युद्ध करनेपर—

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तसादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्रयः ॥ ३७॥

प्राप्सिसि जित्वा वा कर्णादीन् शूरान् भोक्ष्यसे प्राप्त करेगा अथवा कर्णादि शूरवीरोको जीतकर महीम्। उभयथा अपि तव लाभ एव इति अभिप्रायः ।

यत एवं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत-निश्चयो जेष्यामि शत्रुन् मरिष्यामि वा इति निश्चयं कृत्वा इत्यर्थः ॥ ३७ ॥

हतो वा प्राप्यिस खर्ग हतः सन् स्वर्ग। —या तो उनके द्वारा मारा जाकर (त्) सर्गको पृथिवीका राज्य भोगेगा । अभिप्राय यह कि दोनो. तरहसे तेरा लाभ ही है।

> जब कि यह बात है, इसिलये हे कौन्तेय! युद्ध-के लिये निश्चय करके खड़ा हो जा अर्थात् भीं या तो शत्रुओको जीत्र्गा या मर ही जाऊँगा' ऐसा निश्चय करके खडा हो जा॥ ३७॥

तत्र युद्धं स्वधमें इति एवं युध्यमानस्य उपदेशम् इमं शृणु—

'युद्ध खधर्म है' यह मानकर युद्ध करनेवालेके लिये यह उपदेश है, सुन—

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८॥

सुखदुः खे समे तुल्ये कृत्वा रागद्वेपौ अकृत्वा | इति एतत्। तथा लामालामी जयाजयी च समी कृत्वा ततो युद्धाय युज्यस्व घटस्व । न एवं युद्धं कुर्वन् पापम् अवाप्स्यसि इति एप उपदेशः प्रास-ङ्गिकः ॥ ३८॥

सुख-दु.खको समान—तुल्य समझकर अर्थात् ( उनमे ) राग-द्वेप न करके तथा लाभ-हानिको और जय-पराजयको समान समझकर, उसके बाद त् युद्धके लिये चेटा कर, इस तरह युद्ध करता हुआ त् पापको प्राप्त नहीं होगा । यह प्रासिज्ञक उपदेश है॥ ३८॥

'स्वधर्ममपि चावेक्ष्यः इत्यादि श्लोकोद्वारा शोक

और मोहको दूर करनेके लिये लौकिक न्याय वतलाया

गया है, परन्तु पारमार्थिक दृष्टिसे यह वात नहीं है ।

लौकिको शोकमोहापनयनाय न्यायः 'रवधर्ममिप चावेक्य' इत्याद्यैः श्लोकैः उक्तो न तु तात्पर्येण।

यहाँ प्रकरण परमार्थ-दर्शनका है, जो कि पहले (श्लोक ३०) तक कहा गया है। अव शासके विपयका विभाग दिखलानेव लिये 'एपा तेऽभिहिता' इस लांक-द्वारा उस ( परमार्थ-दर्शन ) का उपसंहार करते हैं।

परमार्थदर्शनं तु इह प्रकृतं तत् च उक्तम् उपसंहरति 'एपा तेऽभिहिता' इति शास्त्रविपय-विभागप्रदर्शनाय ।

इह हि दर्शिते पुनः शास्त्रविपयविभागे उपरिष्टात् 'ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्' इति निष्ठाद्वयविषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिष्यते श्रोतारः च विषयविभागेन सुखं ग्रहीष्यन्ति इति अत आह— क्योंकि यहाँ शास्त्रके विपयका विभाग दिखलाया जानेसे यह होगा कि आगे चलकर जान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्' इत्यादि जो दो निष्ठाओंको वतानेवाला शास है वह सुखपूर्वक समझाया जा सकेगा और थ्रोतागण भी विपयविभागपूर्वक अनायास ही उसे प्रहण कर सकेगे। इसलिये कहते हैं—

## एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु । बुद्धचा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यिस ॥ ३९॥

एपा ते तुभ्यम् अभिहिता उक्ता सांख्ये परमार्थ-वस्तुविवेकविषये बुद्धिः ज्ञानं साक्षात् शोक-मोहादिसंसारहेतुदोषनिष्टक्तिकारणम् ।

योगे तु तत्प्राप्तयुपाये निःसङ्गतया द्वन्द्व-प्रहाणपूर्वकम् ईश्वराराधनार्थे कर्मयोगे कर्मानु-ष्ठाने समाधियोगे च इमाम् अनन्तरम् एव उच्यमानां बुद्धि शृणु ।

तां बुद्धं स्तौति प्ररोचनार्थम्—

बुद्र्या यया योगविषयया युक्तो हे पार्थ कर्मबन्धं कर्म एव धर्माधर्माख्यो वन्धः कर्म- वन्धः तं प्रहास्यसि ईश्वरप्रसादनिमित्तज्ञानप्राप्तेः इति अभिप्रायः ॥ ३९॥

मैने तुझसे सांख्य अर्थात् परमार्थ वस्तुकी पहिचान-के विषयमे यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया। यह । ज्ञान, संसारके हेतु जो शोक, मोह आदि दोष है, उनकी निवृत्तिका साक्षात् कारण है।

इसकी प्राप्तिके उपायरूप योगके विपयमे अर्थात् आसक्तिरहित होकर सुख दु:ख आदि द्वन्द्वोके त्याग-पूर्वक ईश्वराराधनके छिये कर्म किये जानेवाले कर्म-योगके विपयमे और समावियोगके विषयमे इस बुद्धि-को, जो कि अभी आगे कही जाती है, सुन—

रुचि वढ़ानेके लिये उस बुद्धिकी रति करते है— हे अर्जुन ! जिस योगविपयक बुद्धिसे युक्त हुआ तू धर्माधर्म नामक कर्मरूप धन्धनको ईश्वर-कृपासे होनेवाली ज्ञान-प्राप्तिद्वारा नाश कर डालेगा ॥ ३९॥

किं च अन्यत्—

इसके सिवा और भी सुन—

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४०॥

न इह मोक्षमार्गे कर्मयोगे अभिक्रमनाशः अभिक्रमणम् अभिक्रमः प्रारम्भः तस्य नाशो न अस्ति यथा कृप्यादेः योगविषये प्रारम्भस्य न अनैकान्तिकफलत्वम् इत्यर्थः।

आरम्भका नाम अभिक्रम है, इस कर्मयोगरूप मोक्षमार्गमे अभिक्रमका यानी प्रारम्भका कृषि आदिके सदश नाश नहीं होता । अभिप्राय यह कि योगविषयक प्रारम्भका फळ अनैकान्तिक (संशययुक्त) नहीं है। किं च न अपि चिकित्सावत् प्रत्यवायो विद्यते।

किं तु भवति । खल्पम् अपि अस्य योग-धर्मस्य अनुष्ठितं त्रायते रक्षति महतः संसार-भयात् जन्ममरणादिलक्षणात् ॥ ४० ॥

तथा चिकित्सादिकी तरह (इसमे ) प्रत्यवाय ( विपरीत फल ) भी नहीं होता है ।

तो क्या होता है ? इस कर्मयोगरूप धर्मका योदा-सा भी अनुष्ठान (साधन) जनम-मरणरूप महान् संसारभयसे रक्षा किया करता है ॥४०॥

या इयं सांख्ये बुद्धिः उक्ता योगे च। वक्ष्यमाणलक्ष्णा सा-

जो यह बुद्धि सांख्यके विषयमें कही गयी है और जो योगके विषयमे अब कही जानेवाली है वह—

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन।

बहुशाखा

ह्यनन्ता३च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

व्यवसायात्मिका निश्चयस्यभावा एका एव बुद्धिः इतरविपरीतबुद्धिशाखाभेदस्य बाधिका सम्य-क्प्रमाणजनितत्वाद् इह श्रेयोमार्गे हे कुरुनन्दन ।

याः पुनः इतरा बुद्धयो यासां शाखाभेद-अनन्तः अपारः प्रचारवशाद अनुपरतः संसारो नित्यप्रततो विस्तीणी भवति, प्रमाण-जनितविवेकबुद्धिनिमित्तवशात् च उपरतासु अनन्तभेदबुद्धिषु संसारः अपि उपरमते।

ता बुद्धयो बहुशाखा बहुचः शाखा यासां ता बहुशाखा बहुभेदा इति एतत्। प्रतिशाखाभेदेन हि अनन्ताः च बुद्धयः, केषाम् अन्यवसायिना प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहितानाम् इत्यर्थः । ४१। भेदसे अनन्त होती हैं ॥ ४१॥

कुरुनन्दन ! इस कल्याण-मार्गम व्यवसायात्मिका-निश्चय खभाववाली बुद्धि एक ही है, यानी यथार्थ प्रमाणजनित होनेके कारण अन्य विपरीत बुद्धियोंके शाखा-भेदोंकी बावक है।

जो इतर ( दूसरी ) बुद्धियाँ हैं, जिनके शाखा-भेदके विस्तारसे संसार अनन्त, अपार और अनुपरत होता है अर्थात् निरन्तर अत्यन्त विस्तृत होता है, उन अनन्त भेदोवाली वुद्धियोंका, प्रमाण-जनित विवेक-बुद्धिके वलसे, अन्त हो जानेपर संसारका भी अन्त हो जाता है।

परन्तु जो अन्यवसायी है, जो प्रमाणजनित विवेक-बुद्धिसे रहित हैं उनकी वे वुद्धियाँ वहुत शाखा अर्थात् बहुत भेदोंत्राली और प्रति शाखा-

----

येषां व्यवसायात्मिका बुद्धिः नास्ति ते— जिनमें निश्चय। त्मिका बुद्धि नहीं है वे— यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः।

वेदवाद्रताः पार्थ नान्यद्स्तीति वादिनः॥ ४२॥

इव शोभमानां श्रूयमाणरमणीयां वाचं वाक्य- शोभित—सुननेमें ही रमगीय जिस वाणीको कहा लक्षणां प्रवदन्ति ।

याम् इमा वक्षमाणां पुष्पिता पुष्पितवृक्ष | इस आगे कही जानेवाळी, पुष्पित वृक्षी-जैसी करते हैं।

The sile Me /-

के, अविपश्चितः अस्पमेधसः अविवेकिन इत्यर्थः । वेदवादरता बह्वर्थवादफलसाधन-प्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः ।

हे पार्थ न अन्यत् खगेप्राप्त्यादिफल-साधनेभ्यः कर्मभ्यः अस्ति इति एवं वादिनो वदनशीलाः ॥ ४२॥

ते च--

कौन कहा करते हैं ? अज्ञानी अर्थात् अल्प-बुद्धि-वाले अविवेकी, जो कि बहुत अर्थवाद और फल-साधनोंको प्रकाश करनेवाले वेदवाक्योंमे रत है।

तथा हे पार्थ ! जो ऐसे भी कहनेवाले हैं कि खर्ग-प्राप्ति आदि फलके साधनरूप कमोंसे अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं ॥ ४२ ॥

तथा वे-

स्वर्गपरा कामोत्मानः

जन्मकर्मफलप्रदाम्।

भोगैश्वर्यगति क्रियाविशेषबहुलां प्रति॥ ४३॥

कामात्मानः कामस्यभावाः कामपरा इत्यर्थः। खर्गपराः स्वर्गः परः पुरुषार्थी येषां ते स्वर्गपराः स्वर्गप्रधाना जन्मकर्मफलप्रदां कर्मणः फलं कर्म-फलं जन्म एव कर्मफलं जन्मकर्मफलं तत् प्रददाति इति जनमकर्मफलप्रदा तां वाचं प्रवद्नित इति अनुषज्यते ।

क्रियाविशेषवहुला क्रियाणां विशेषाः क्रिया-विशेपाः ते बहुला यस्यां वाचि तां स्वर्गपशु-पुत्राद्यर्था यया वाचा वाहुल्येन प्रकाश्यन्ते। मोगैश्वर्यगति प्रति भोगः च ऐश्वर्य च मोगैश्वर्ये तयोः गतिः प्राप्तिः भोगैश्वर्यगतिः तां प्रति साधनभूता ये क्रियाविशेषाः तद्वहुलां तां वाचं प्रवदन्तो मृहाः संसारे परिवतन्ते इति अभिप्रायः ॥ ४३॥

कामात्मा-जिन्होंने कामको ही अपना खभाव बना लिया है ऐसे कामपरायण और खर्गको प्रधान मानने-वाले यानी खर्ग ही जिनका परम पुरुषार्थ है ऐसे पुरुष जनमरूप कर्मफलको देनेवाली ही बाते किया करते हैं। कर्मके फलका नाम 'कर्म-फल' है, जनमरूप कर्म-फल 'जन्म-कर्म-फल' कहलाता है, उसको देनेवाली वागी 'जन्म-कर्म-फल-प्रदा' कही जाती है । ऐसी वाणी कहा करते हैं।

इस प्रकार भोग और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये जो क्रियाओं के भेद है वे जिस वाणीमें बहुत हों अर्थात् खर्ग, पशु, पुत्र आदि अनेक पदार्थ जिस वाणीद्वारा अधिकतासे वतलाये जाते हो, ऐसी बहुत-से क्रिया-भेदोको बतलानेवाली वाणीको बोलनेवाले वे मूढ़ बारंबार संसार-चक्रमे भ्रमण करते अभिप्राय है ॥ ४३॥

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्। व्यवसायात्मका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

तेपां च-भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगः कर्तव्यम् | ऐश्वर्य च इति भोगैश्वर्ययोः एव प्रणयवतां तदात्मभूतानां तया क्रियाविशेषबहुलया वाचा आच्छादितविवेकप्रज्ञानां अपहतचेतसाम् व्यवसायात्मिका सांख्ये योगे वा बुद्धिः समाधौ

जो भोग और ऐश्वर्यमे आसक्त है, अर्थात् भोग और ऐश्वर्य ही पुरुषार्थ है ऐसे मानकर उनमे ही जिनका प्रेम हो गया है इस प्रकार जो तदूप हो रहे है, तथा क्रिया-भेटोको विस्तारपूर्वक वतलानेवाली उस उपर्युक्त वाणी-द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है अर्थात् ( जिनकी ) विवेक-बुद्धि आच्छादित रही है; उनकी समाधिमे साख्यविषयक या योगविषयक निश्चयात्मिका बुद्धि (नहीं ठहरती )।

समाधीयते असिन् पुरुपोपमोगाय सर्वम् इति समाधिः अन्तःकरणं बुद्धिः तसिन् समाधौ न विधीयते न भवति इत्यर्थः ॥ ४४॥

'पुरुषके भोगके लिये जिसमे सब कुछ स्थापित किया जाता है, उसका नाम समाधि है।' इस न्युत्पत्तिके अनुसार समाधि अन्त.करणका नाम है, उसमे बुद्धि नहीं ठहरती अर्थात् उत्पन्न ही नहीं होती ॥ ४४॥

तेपां | विवेकबुद्धिरहिताः एवं य कामात्मनाम्—

जो इस प्रकार विवेक-बुद्धिसे रहित है, उन कामपरायण पुरुषोके---

त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन। निर्द्धन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

त्रैगुण्यं संसारो विषयः त्रैगुण्यविषया: प्रकाशियतच्यो येषां ते वेदाः त्रेगुण्यविषयाः त्वं तु निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निष्कामो भव इत्यर्थः।

निर्द्रन्दः सुखदुः खहेत् सप्रतिपक्षौ पदार्थौ द्वन्द्वशब्दवाच्यौ ततो निर्गतो निर्द्वन्द्वो भव । त्वं नित्यसत्त्वस्थः सदा सत्त्वगुणाश्रितो भव।

तथा निर्योगक्षेमः अनुपात्तस्य उपादानं योग रक्षणं क्षेमः, योगक्षेमप्रधानस्य उपात्तस्य श्रेयसि प्रवृत्तिः दुष्करा इति अतो निर्योगक्षेमो भव ।

आत्मवान् अप्रमत्तः च भव। एष तव उपदेशः स्वधर्मम् अनुतिष्ठतः ॥ ४५॥

वेद त्रैगुण्यविपयक हैं अर्थात् तीनों गुणोके कार्य-रूप संसारको ही प्रकाशित करनेत्राले है। परन्तु हे अर्जुन ! त् असंसारी हो-निष्कामी हो ।

तथा निर्द्वन्द्व हो अर्थात् सुख-दुःखके हेतु जो परस्पर-विरोधी ( युग्म ) पदार्थ हैं उनका नाम द्वन्द्व है, उनसे रहित हो और नित्य सत्त्रस्थ हो अर्थात् सदा सत्त्वगुणके आश्रित हो।

तथा निर्योगक्षेम हो । अप्राप्त वस्तुको प्राप्त करनेका नाम योग है और प्राप्त वस्तुके रक्षणका नाम क्षेम है, योगक्षेमको प्रधान माननेवालेकी कल्याण-मार्गमें प्रवृत्ति होनी अत्यन्त कठिन है, अतः तू योगक्षेमको न चाहनेवाला हो।

तथा आत्मवान् हो अर्थात् ( आत्म-विपयोमे ) प्रमादरहित हो । तुझ खधर्मानुष्ठानमे लगे हुरके लिये यह उपदेश है ॥ ४५ ॥

सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनन्तानि | फलानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत् किमर्थ फलोको यदि कोई न चाहता हो तो वह उन तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति, उच्यते | कमोंका अनुष्टान ईश्वरके लिये क्यों करे 🔞 इसपर शृणु —

सम्पूर्ण वेदोक्त कमोंके जो अनन्त फल है, उन कहते है, सुन-

यावानर्थ उद्पाने सर्वतःसंप्कुतोदके । तावान्सर्वेषु वेदेषु व्राह्मणस्य विजानतः॥ ४६॥ यथा लोके क्र्यतडागाद्यनेकस्मिन् उदपाने परिच्छिकोदके यावान् यावत्परिमाणः स्नानपानादिः अर्थः फलं प्रयोजनं स सर्वः अर्थः सर्वत संच्छतोदके तावान् एव सम्पद्यते तत्र अन्तर्भवति इत्यर्थः।

एवं तावान् तावत्परिमाण एव सम्पद्यते सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यः अथों यत् कर्मफलम्। सः अथों ब्राह्मणस्य संन्यासिनः परमार्थतन्वं विज्ञानितो यः अथों विज्ञानफलं सर्वतःसंप्छतोद-कस्थानीयं तसिन् तावान् एव सम्पद्यते तत्र एव अन्तर्भवति इत्यर्थः।

'सर्व तदिभसमेति यत्तिच्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद' (छा० ४।१।४) इति श्रुतेः। 'सर्व कर्माखिलम्' इति च वक्ष्यति। तसात् प्राग् ज्ञाननिष्ठाधिकारप्राप्तेः कर्मणि अधिकृतेन क्ष्पतडागाद्यर्थस्थानीयम् अपि कर्म कर्तव्यम्।। ४६॥

जैसे जगत्मे कूप, तालाब आदि अनेक छोटे-छोटे जलाशयोंमें जितना स्नान-पान आदि प्रयोजन सिद्ध होता है, वह सब प्रयोजन सब ओरसे परिपूर्ण महान् जलाशयमे उतने ही परिमाणमें (अनायास) सिद्ध हो जाता है । अर्थात् उसमें उनका अन्तर्भाव है।

इसी तरह सम्पूर्ण वेदोंने यांनी वेदोक्त कमोंसे जो प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात् जो कुछ उन कमोंका फल मिलता है, वह समस्त प्रयोजन परमार्थ-तत्त्वको जाननेवाले ब्राह्मणका यानी संन्यासीका जो सब ओरसे परिपूर्ण महान् जलाशय-स्थानीय विज्ञान आनन्दरूप फल है, उसमें उतने ही परिमाणमें (अनायास) सिद्ध हो जाता है। अर्थात् उसमें उसका अन्तर्भाव है।

श्रुतिमे भी कहा है कि—'जिसको वह (रैंक) जानता है उस (परब्रह्म) को जो भी कोई जानता है, वह उन सबके फलको पा जाता है कि जो कुछ प्रजा अच्छा कार्य करती है।' आगे गीतामे भी कहेंगे कि 'सम्पूर्णकर्म ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं।' इत्यादि।

सुतरां यद्यपि कूप, तालाव आदि छोटे जलाशयोकी मॉति कर्म अल्प फल देनेवाले है तो भी ज्ञाननिष्ठाका अधिकार मिलनेसे पहले-पहले कर्माधिकारीको कर्म करना चाहिये॥ ४६॥

## कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥४७॥

कर्मणि एव अधिकारो न ज्ञाननिष्ठायां ते तव। तत्र च कर्म कुर्वतो मा फलेषु अधिकारः अस्तु कर्मफलतृष्णा मा भृत् कदाचन कस्यांचिद् अपि अवस्थायाम् इत्यर्थः।

यदा कर्मफले तृष्णा ते स्यात् तदा कर्म-फलप्राप्तेः हेतुः स्याः, एवं मा कर्मफलहेतुः भूः।

तेरा कर्ममे ही अधिकार है, ज्ञाननिष्ठामें नहीं। वहाँ (कर्ममार्गमे ) कर्म करते हुए तेरा फलमें कभी अधिकार न हो, अर्थात् तुझे किसी भी अवस्थामे कर्मफलकी इच्छा नहीं होनी चाहिये।

यदि कर्मफलमे तेरी तृष्णा होगी तो त् कर्म-फल-प्राप्तिका कारण होगा। अतः इस प्रकार कर्म-फल-प्राप्तिका कारण त् मत वन।

हि कर्मफलतृष्णात्रयुक्तः कर्मणि प्रवर्तते तदा कर्मफलस एव जन्मनो हेतुः भवेत्।

यदि कर्मफलं न इष्यते किं कर्मणा दुःख-रूपेण इति मा ते तव सङ्गः अस्तु अकर्मणि अकरणे प्रीतिः मा भृत् ॥ ४७॥

क्योंकि जब मनुष्य कर्म-फलकी कामनासे प्रेरित होकर कर्ममे प्रवृत्त होता है तव वह कर्म-फल्रूप पुनर्जन्मका हेतु वन ही जाता है।

'यदि कर्म-फलकी इच्छा न करे तो दु.खरूप कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार कर्म न करनेमें भी तेरी आसिक-प्रीति नहीं होनी चाहिये॥ ४७॥

यदि कर्मफलप्रयुक्तेन न कर्तव्यं कर्म कथं। तर्हि कर्तव्यम् इति उच्यते—

यदि कर्म-फलसे प्रेरित होकर कर्म नहीं करने चाहिये तो फिर किस प्रकार करने चाहिये 2 इसपर

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥

योगस्थः सन् कुरु कर्माणि केवलं ईश्वरार्थं तत्र अपि ईश्वरो से तुष्यतु इति सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय |

फलतृष्णाशून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्त्व-शुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धिः तद्विपर्ययजा असिद्धिः तयोः सिद्धयसिद्धयोः अपि समः तुल्यो भूत्वा कुरु कमीणि।

कः असौ योगो यत्रस्यः कुरु इति युक्तम् इदम् एव तत् सिद्धचसिद्धचोः समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ असिद्धिमे समत्व है, इसीको योग कहते हैं ॥ ४८॥

हे धनंजय ! योगमे स्थित होकर केवल ईश्वरके लिये कर्म कर। उनमे भी 'ईश्वर मुझपर प्रसन्न हो।' इस आशारूप आसक्तिको भी छोड़कर कर।

फलतृष्णारहित पुरुपद्वारा कर्म किये जानेपर अन्त.करणकी शुद्धिसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञान-प्राप्ति तो सिद्धि है और उससे विपरीत ( ज्ञान-प्राप्तिका न होना ) असिद्धि है, ऐसी सिद्धि और असिद्धिमें भी सम होकर अर्थात् दोनोको तुल्य समझकर कर्म कर।

वह कौन-सा योग है, जिसमे स्थित होकर कर्म करनेके लिये कहा है 2 यहीं जो सिद्धि और

कर्म एतसात् कर्मणः।

यत् पुनः समत्ववुद्धियुक्तम् ईश्वराराधनार्थ | जो समत्व-वुद्धिसे ईश्वराराधनार्थ किये जाने-वाले कर्म हैं उनकी अपेक्षा ( सकाम कर्म निकृष्ट हैं, यह दिखलाते हैं )—

> दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः॥ ४९॥

दूरेण अतिवित्रकर्षेण हि अवरं निकृष्टं कर्म।
फलाथिना क्रियमाणं बुद्धियोगात् समत्वबुद्धियुक्तात् कर्मणो जन्ममरणादिहेतुत्वाद् धनंजय।
यत एवं योगविषयायां बुद्धौ तत्परिपाकजायां
वा सांख्यबुद्धौ शरणम् आश्रयम् अभयप्राप्तिकारणम् अन्विच्छ प्रार्थयस्व परमार्थज्ञानशरणो
भव इत्यर्थः।

यतः अवरं कर्म कुर्वाणाः कृपणा दीनाः फलहेतवः फलहुष्णाप्रयुक्ताः सन्तः 'यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्माह्योकात्प्रैति स कृपणः' ( वृ० २ । ८ । १० ) इति श्रुतेः ।। ४९ ।।

हे धनंजय । बुद्धियोगकी अपेक्षा, अर्थात् समत्वबुद्धि-से युक्त होकर किये जानेवाले कर्मोंकी अपेक्षा, कर्मफल चाहनेवाले सकामी मनुप्योंद्वारा किये हुए कर्म, जन्म-मरण आदिके हेतु होनेके कारण अत्यन्त ही निकृष्ट है।

इसिलये त् योगविषयक वुद्धिमे, या उसके परिपाकसे उत्पन्न होनेवाली सांख्यबुद्धिमे, शरण— आश्रय अर्थात् अभयप्राप्तिके हेतुको पानेकी इच्छा कर । अभिप्राय यह कि परमार्थ ज्ञानकी शरणमे जा।

क्योंकि फलतृष्णासे प्रेरित होकर सकाम कर्म करनेवाले कृपण हैं—दीन है। श्रुतिमे भी कहा है— 'हे गागीं! जो इस अक्षर ब्रह्मकी न जानकर इस लोकसे जाता है वह कृपण है'॥ ४९॥

समत्वबुद्धियुक्तः सन् खधर्मम् अनुतिष्ठन् । यत् फलं प्राप्नोति तत् शृणु—

समत्व-बुद्धिसे युक्त होकर स्वधर्माचरण करने-वाला पुरुप, जिस फलको पाता है वह सुन—

# बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्॥ ५०॥

बुद्धियुक्तः समत्विवषयया बुद्धचा युक्तो बुद्धियुक्तो जहाति परित्यजित इह असिन् लोके उमे सुकृतदुष्कृते पुण्यपापे सन्वशुद्धि-ज्ञानप्राप्तिद्वारेण यतः, तस्मात् समत्वबुद्धि-योगाय युज्यस्य घटस्व ।

योगो हि कर्मसु कौशलं स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य या सिद्धचिसद्धचोः समत्वबुद्धिः ईश्वरार्पितचेतस्तया तत् कौशलं कुशलभावः। तद् हि कौशलं यद् वन्धस्वभावानि अपि कर्माणि समत्वबुद्धचा स्वभावाद् निवर्तन्ते। तसात् समत्वबुद्धियुक्तो भव त्वम् ॥ ५०॥

समत्वयोगविषयक बुद्धिसे युक्त हुआ पुरुष, अन्तःकरणकी गुद्धिके और ज्ञानप्राप्तिके द्वारा सुकृत-दुष्कृतको—पुण्य-पाप दोनोको यहीं त्याग देता है, इसी लोकमे कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। इसलिये त समत्वबुद्धिक्षप योगकी प्राप्तिके लिये यह कर—चेष्टा कर।

क्योंकि योग ही तो कर्मोंमे कुरालता है अर्थात् स्वधर्मरूप कर्ममे लगे हुए पुरुषका जो ईश्वरसमर्पित-वुद्धिसे उत्पन्न हुआ, सिद्धि-असिद्धिविपयक समल-भाव है, वही कुरालता है।

यही इसमे कौशल है कि स्त्रभात्रसे ही वन्धन करनेवाले जो कर्म है वे भी समत्व-वुद्धिके प्रभावसे अपने स्त्रभावको छोड़ देते है, अत. त् समत्व-वुद्धिसे युक्त हो ॥ ५०॥ यसात्—

क्योंकि---

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्तवा मनीषिणः । जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥

कमेजं फलं त्यक्त्वा इति व्यवहितेन सम्बन्धः।

इष्टानिष्टदेहप्राप्तिः कर्मज फलं कर्मभ्यो जातं बुद्धियुक्ताः समत्वबुद्धियुक्ता हि यसात् फलं त्यक्त्वा परित्यज्य मनीपिणो ज्ञानिनो भूत्वा जनमबन्ध-विनिर्मुक्ता जन्म एव बन्धो जन्मबन्धः तेन विनिर्भुक्ता जीवन्त एव जनमबन्धविनिर्भुक्ताः सन्तः पदं परमं विष्णोः मोक्षारूयं गच्छन्ति अनामयं सर्वोपद्रवरहितम् इत्यर्थः।

अथ वा 'वुद्धियोगाद्धनंजय' इति आरभ्य परमार्थदर्शनलक्षणा एव सर्वतःसंप्लुतोदकस्था-नीया कर्मयोगजसत्त्वशुद्धिजनिता दिशंता साक्षात् सुकृतदुष्कृतप्रहाणादिहेतुत्व-श्रवणात् ॥ ५१ ॥

'कर्मजम्' इस पदका 'फलं त्यक्ता' इस अगले पदसे सम्बन्ध है।

कमोंसे उत्पन्न होनेवाली जो इष्टानिएदेहप्राप्ति है वही कर्मज फल कहलाता है, समलबुद्धियुक्त पुरुप, उस कर्म-फलको छोडकर मनीपी अर्थात् ज्ञानी होकर जीवित अवस्थामे ही जन्म-बन्धनसे निर्मुक्त होकर अर्थात् जन्म नामके वन्यनसे छूटकर विष्णुके मोक्ष नामक अनामय—सर्वोपद्रवरहित परमपदको पा लेते हैं।

अथवा (यो समझो कि) 'वुद्धियोग। द्धनं जय' इस श्लोकसे लेकर (यहाँतक वुद्धि शन्दसे) कर्मयोगजनित सत्त्व शुद्धिसे उत्पन्न हुई जो सर्वत.-संख्तोदकस्थानीय परमार्थ-ज्ञानरूपा वुद्धि है वही दिखलायी गयी है । क्योंकि (यहाँ) यह वुद्धि पुण्य-पापके नारामे साक्षात् हेतुरूपसे वर्णित है ॥ ५१ ॥

योगानुष्ठानजनितसत्त्वशुद्धिजा बुद्धिः कदा प्राप्यते इति उच्यते—

योगानुष्ठानजनित सत्त्व-शुद्धिसे उत्पन्न हुई वुद्धि कव प्राप्त होती है ? इसपर कहते है-

यदा ते मोहकिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यित । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥ ५२॥

अविवेकरूपं कालुष्यं येन आत्मानात्मविवेक-बोधं कलुषीकृत्य विषयं प्रति अन्तःकरणं प्रवतेते तत् तव वुद्धिः व्यतितरिप्यति व्यति-क्रमिष्यति शुद्धिभावं आपत्स्यते इत्यर्थः ।

तदा तिसन्काले गन्तासि प्राप्स्यसि निर्वेदं वैराग्यं श्रोतन्यस्य श्रुतस्य च तदा श्रोतन्यं श्रुतं च निष्फलं प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः ॥ ५२ ॥

यदा यिसन्काले ते तव मोहकिल मोहात्मकम् जव तेरी बुद्धि मोहकिलको अर्थात् जिसके द्वारा आत्मानात्मके विवेक-विज्ञानको कलुषित करके अन्त करण विपयोंमे प्रवृत्त किया जाता है उस मोहात्मक अविवेक कालिमाको उल्लंबन कर जायगी अर्थात् जब तेरी बुद्धि विल्कुछ शुद्ध हो जायगी,

> तब-उस समय त् सुननेयोग्यसे और सुने हुएसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा । अर्थात् तव तेरे लिये सुननेयोग्य और सुने हुए (सन्न निपन) निप्तल हो जायँगे, यह अभिश्राय है ॥ ५२ ॥

प्रज्ञः कदा कर्मयोगजं फलं परमार्थयोगम् अवाप्स्यामि इति चेत् तत् शृणु--

मोहकलिलात्ययद्वारेण लब्धात्मविवेकज- यदि त पूछे कि मोहरूप मलिनतासे पार होकर आत्मविवेकजन्य बुद्धिको प्राप्त हुआ मैं, कर्मयोगके फलक्प परमार्थयोगको (ज्ञानको ) कब पाऊँगा ? तो सुन-

#### श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ बुद्धिस्तदा समाधावचला

अनेकसाध्यसाधनसम्बन्ध-श्रुतिविप्रतिपन्ना प्रकाशनश्चितिभिः अवणैः विप्रतिपन्ना नाना-प्रतिपन्ना श्रुतिविप्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती ते तव बुद्धिः यदा यस्मिन्काले स्थास्यति स्थिरीभूता भविष्यति निश्वला विश्वेपचलनवर्जिता सती समाधी समाधीयते चित्तम् असिन् इति समाधिः आत्मा तिसन् आत्मिनि इति एतत्। अचला तत्रापि विकल्पवर्जिता इति एतत् । बुद्धिः अन्तः करणम्,

तदा तिस्मिन्काले योगम् अवाप्त्यसि विवेकप्रज्ञां समाधि प्राप्सिसि ॥ ५३ ॥

अनेक साध्य, साधन और उनका सम्बन्ध वतलानेवाली श्रुतियोसे विप्रतिपन्न अर्थात् नाना भावोको प्राप्त हुई—विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब समाधिमे यानी जिसमे चित्तका समाधान किया जाय वह समाधि है, इस न्युत्पत्तिसे आत्माका नाम समाधि है, उसमे अचल और दृद् स्थिर हो जायगी—यानी विक्षेपरूप चलनसे और विकल्पसे रहित होकर स्थिर हो जायगी,

तव त् योगको प्राप्त होगा अर्थात् विवेकजनित बुद्धिरूप समाधिनिष्ठाको पावेगा ॥ ५३ ॥

प्रश्नवीजं प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच लब्ध-। समाधिप्रज्ञस्य लक्षणबुभुत्सया-

प्रश्नके कारणको पाकर, समाधिप्रज्ञाको प्राप्त हुए पुरुपके लक्षण जाननेकी इच्छासे अर्जुन बोला-

#### समाधिस्थस्य केशव । श्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ॥ ५४ ॥

प्रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञः तस्य का भाषा कि भाषणं वचनं कथम् असौ परैः भाष्यते समा-धिस्थस्य समाधौ स्थितस्य केशव ।

स्थितधीः स्थितप्रज्ञः स्वयं वा कि प्रभाषेत । किम् आसीत व्रजेत किम् । आसनं व्रजनं वा तस्य कथम् इत्यर्थः ।

श्लोकेन खितप्रज्ञस्य लक्षणम् अनेन पृच्छति ॥ ५४ ॥

स्थिता अतिष्ठिता अहम् असि परं ब्रह्म इति | जिसकी वुद्धि इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गयी है कि 'मै परब्रह्म परमात्मा ही हूँ', वह स्थितप्रज्ञ है। हे केशव ! ऐसे समाविमे स्थित हुए स्थितप्रज्ञ पुरुषकी क्या भाषा होती है 2 यानी वह अन्य पुरुपोंद्वारा किस प्रकार-किन लक्षणोंसे वतलाया जाता है ?

> तथा वह स्थितप्रज्ञ पुरुष खयं किस तरह बोलता है ? कैसे बैठता है ? और कैसे चलता है ? अर्थात् उसका वैठना, चढना किस तरहका होता है ?

> इस प्रकार इस श्लोकसे अर्जुन स्थितप्रज्ञ पुरुषके लक्षण पूछता है ॥ ५४ ॥

यो हि आदित एव संन्यस्य कर्माणि ज्ञान- | परिसमाप्तिपर्यन्तं स्थितप्रज्ञलक्षणं साधनं च उपदिश्यते।

सर्वत्र एव हि अध्यात्मशास्त्रे कृतार्थलक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिइयन्ते यत्तसाध्यत्वात् । यानि यत्तसाध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि।

श्रीभगवानुवाच--

जो पहलेसे ही कर्मोंको त्यागकर ज्ञाननिष्ठामे योगनिष्टायां प्रवृत्तो यः च कर्मयोगेन, तयोः स्थित है और जो कर्मयोगसे ( ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त स्थितप्रज्ञस्य 'प्रजहाति' इति आरभ्य अध्याय- हुआ है ) उन दोनो प्रकारके स्थिनप्रज्ञोंके लक्षण और साधन 'प्रजहाति' इत्यादि श्लोकसे लेकर अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त कहे जाते हैं।

> अध्यात्मशास्त्रमें सभी जगह कृतार्थ पुरुषके जो लक्षण होते है, वे ही यतदारा साध्य होनेके कारण ( दूसरोके लिये ) साधनरूपसे उपदेश किये जाते है। जो यतसाध्य साधन होते है वे ही (सिद्ध पुरुपके खाभाविक ) लक्षण होते है।

श्रीभगवान् बोले---

#### प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्। स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ आत्मन्येवात्मना तुष्टः

प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परित्यजति यदा यसिन्काले सर्वान् समस्तान् कामान् इच्छाभेदान् । हे पार्थ मनोगतान् मनसि प्रविष्टान् हृदि प्रविष्टान्।

सर्वकामपरित्यागे तुष्टिकारणाभावात्

शरीरधारणनिमित्तशेषे च सति उन्मत्तप्रमत्तस्य

इव प्रवृत्तिः प्राप्ता इति अत उच्यते—

आत्मनि एव प्रत्यगात्मस्वरूपे एव आत्मना स्वेन एव बाह्यलाभनिरपेक्षः तुष्टः परमार्थदर्शना-**मृतरसलाभेन** अलंप्रत्ययवान् अन्यसाद् प्रतिष्ठिता आत्मानात्म-स्थितप्रज्ञः स्थिता विवेकजा प्रज्ञां यस्य सं शितप्रज्ञो विद्वान् तदा उच्यते।

त्यक्तपुत्रवित्तलोकैपणः संन्यासी आत्माराम

आत्मक्रीडः स्थितप्रज्ञ इत्यर्थः ॥ ५५॥

हे पार्थ ! जब मनुष्य मनमे स्थित-हृदयमे प्रविष्ट सम्पूर्ण कामनाओंको—सारे इच्छा-भेदोंको भली प्रकार त्याग देता है - छोड़ देता है।

सारी कामनाओका त्याग कर देनेपर तुष्टिके कारणोका अभाव हो जाता है और शरीरधारणका हेतु जो प्रारव्ध है, उसका अभाव होता नहीं, अत: शरीर-स्थितिके लिये उस मनुष्यकी उन्मत्त-पूरे पागलके सदश प्रवृत्ति होगी, ऐसी शंका प्राप्त होनेपर कहते हैं-

तब वह अपने अन्तरात्मस्वरूपमे ही किसी बाह्य लाभकी अपेक्षा न रखकर अपने आप सन्तुष्ट रहनेवाला अर्थात् परमार्थदर्शनरूप अमृतरस-लाभसे तृप्त, अन्य सव अनात्मपदायाँसे अलंबुद्धिवाला तृष्णारिहत पुरुप स्थितप्रज्ञ कहलाता है अर्यात् जिसकी आत्म-अनात्मके विवेकसे उत्पन हुई बुद्धि स्थित हो गयी है, वह स्थित-प्रज्ञ यानी ज्ञानी कहा जाता है।

अभिप्राय यह कि पुत्र, धन और छोमकी समस्त तृष्णाओंको त्याग देनेवाला संन्यासी ही आत्माराम, आत्मक्रीड और स्थितप्रज्ञ है ॥ ५५ ॥

किं च--

दुःखेष्वनुद्विममनाः

वीतरागभयक्रोधः

दुःखेषु आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उद्विशं न प्रक्षुभितं दुःखप्राप्तौ मनो यस्य सः अयम् अनुद्विप्रमनाः।

तथा सुखेषु प्राप्तेषु विगता स्पृहा तृष्णा यस्य न अग्निः इव इन्धनाद्याधाने सुखानि अनु-विवर्धते स विगतस्पृहः ।

वीतरागभयकोधो रागः च भयं च क्रोधः च वीता विगता यसात् स वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीः स्थितप्रज्ञो मुनिः संन्यासी तदा उच्यते ॥ ५६॥ तथा---

सुखेषु विगतस्पृहः।

स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दुःखोंके प्राप्त होनेमे जिसका मन उद्विम नहीं होता अर्थात् क्षुभित नहीं होता उसे 'अनुद्विममना' कहते हैं।

तथा सुर्खोंकी प्राप्तिमें जिसकी स्पृहा—तृष्णा नष्ट हो गयी है अर्थात् ईधन डालनेसे जैसे अग्नि बढ़ती है वैसे ही सुखके साथ-साथ जिसकी लालसा नहीं बढ़ती, वह 'विगतस्पृह' कहलाता है।

एवं आसक्ति, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गये हैं, वह 'वीतरागभयक्रोध' कहलाता है, ऐसे गुणोंसे युक्त जब कोई हो जाता है तब वह स्थितधी यानी स्थितप्रज्ञ और मुनि यानी सन्यासी कहलाता है।।५६॥

किं च--

तथा--

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्।

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

यो मुनिः सर्वत्र देहजीवितादिषु अपि अनिमत्नेहः अभिस्नेहवर्जितः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं तत् तत् शुभम् अशुभं वा लब्ध्वा न अभिनन्दति न देखि शुभं प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति अशुभं च प्राप्य न देष्टि इत्यर्थः।

तस्य एवं हर्षेविषादवर्जितस्य विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति ॥ ५७॥ जो मुनि सर्वत्र अर्थात् शरीर, जीवन आदितकमें भी स्नेहसे रहित हो चुका है तथा उन-उन शुभ या अशुभको पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष ही करता है अर्थात् शुभको पाकर प्रसन्न नहीं होता और अशुभको पाकर उससे द्वेष नहीं करता।

जो इस प्रकार हर्ष-विषादसे रहित हो चुका है उसकी विवेकजनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ॥५७॥

किं च-

तथा—

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

यदा संहरते सम्यग् उपसंहरते च अयं ज्ञानिष्ठायां प्रवृत्तो यतिः कूर्मः अङ्गानि इव सर्वशो यथा कूर्मी भयात् स्वानि अङ्गानि उपसंह-रित सर्वत एवं ज्ञानिष्ठ इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थे भ्यः सर्वविषयेभ्य उपसंहरते । तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति उक्तार्थ वाक्यम् ॥५८॥

जब यह ज्ञानिष्ठामे स्थित हुआ संन्यासी कछुएके अङ्गोकी भाँति अर्थात् जैसे कछुआ भयके कारण सब ओरसे अपने अङ्गोको संकुचित कर लेता है, उसी तरह सम्पूर्ण विषयोसे सब ओरसे इन्द्रियोको खींच लेता है— भटीभाँति रोक लेता है तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। इस वाक्यका अर्थ पहले कहा हुआ है। ५८॥

तत्र विषयान् अनाहरत आतुरस्य अपि इन्द्रियाणि निवर्तन्ते कूर्माङ्गानि इव संहियन्ते न तु तद्विषयो रागः, स कथं संहियते, इति उच्यते-

> विनिवर्तन्ते विषया रसोऽप्यस्य रसवर्जं

विषयोपलक्षितानि विषयशब्दवा-च्यानि इन्द्रियाणि अथ वा विषया एव निराहारस्य अनाहियमाणविषयस्य कष्टे तपसि स्थितस्य मूर्खस्य अपि विनिवर्तन्ते देहिनो देहवतः, रसवर्ज रसो रागो विषयेषु यः तं वर्जियत्वा ।

रसशब्दो रागे प्रसिद्धः 'स्वरसेन प्रवृत्तो

रसिको रसज्ञः' इत्यादिदर्शनात् ।

सः अपि रसो रञ्जनरूपः स्टूक्ष्मः अस्य यतेः परं परमार्थतत्त्वं ब्रह्म दङ्घा उपलभ्य अहम् एव तदु इति वर्तमानस्य निवर्तते निर्वीजं विषय-विज्ञानं संपद्यते इत्यर्थः ।

न असति सम्यग्दर्शने रसस्य उच्छेदः, सम्यग्दर्शनात्मिकायाः तसात् प्रज्ञाया स्थैर्यं कर्तव्यम् इति अभिप्रायः ॥ ५९॥ स्थरता कर लेनी चाहिये ॥ ५९॥

विषयोंको ग्रहण न करनेवाले रोगी मनुप्यकी भी इन्द्रियाँ तो विषयोंसे हट जाती हैं, यानी कछुएके अङ्गोकी भॉति संकुचित हो जाती हैं, परन्तु विषयसम्बन्धी राग ( आसिक्त ) नष्ट नहीं होता। उसका नाश कैसे होता है 2 सो कहते है—

निराहारस्य देहिनः । निवर्तते ॥ ५९॥ परं हट्ट्वा

यद्यपि विषयोको ग्रहण न करनेवाले, कप्टकर तप-मे स्थित, देहाभिमानी अज्ञानी पुरुषकी भी, विषय-शब्दवाच्य इन्द्रियाँ अथवा केवल शब्दादि विषय तो निवृत्त हो जाते है परन्तु उन विपयोमे रहनेवाला जो रस अर्थात् आसक्ति है उसको छोड़कर निवृत्त होते है, अर्थात् उनमे रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती।

रस-शब्द राग ( आसक्ति ) का वाचक प्रसिद्ध है, क्योंकि 'स्वरसेन प्रवृत्तो रसिको रसहः' इत्यादि वाक्य देखे जाते हैं।

वह रागात्मक सूक्ष्म आसक्ति भी इस यतिकी परमार्थतत्त्वरूप ब्रह्मका प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर निवृत्त हो जाती है, अर्थात् भी ही वह ब्रह्म हूँ। इस प्रकारका भाव दढ़ हो जानेपर उसका विषय-विज्ञान निर्वीज हो जाता है।

अभिप्राय यह कि यथार्थ ज्ञान हुए विना रागका मूलोन्छेद नहीं होता, अतः यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी

सम्यग्दर्शनलक्षणप्रज्ञास्थैर्य चिकीर्पता आदौ | यथार्थ ज्ञानरूप वुद्धिकी स्थिरता चाहनेवाले यसात् इन्द्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि तदनवस्थापने दोपम् आह---

पुरुषोंको पहले इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लेना चाहिये। क्योंकि उनको वशमे न करनेसे दोय वतलाते हैं--

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः॥६०॥

यततः प्रयत्नं कुर्वतः अपि हि यसात् कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनः अपि इति व्यवहि-तेन सम्बन्धः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथन-शीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं विश्वोभयन्ति आकुलीकुर्वन्ति । आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसमं प्रसद्य प्रकाशम् एव पश्यतो विवेकविज्ञानयुक्तं मनः ॥६०॥

हे कौन्तेय! जिससे कि प्रयत करनेवाले विचार-शील—बुद्धिमान् पुरुपकी भी प्रमथनशील इन्द्रियाँ, उस विषयाभिमुख हुए पुरुपको क्षुव्ध कर देती हैं-व्याकुल कर देती है और व्याकुल करके, (उस) के.वल प्रकाशको ही देखनेवाले विद्वान्के विवेक-विज्ञानयुक्त मनको (भी) बलात्कारसे विचलित कर देती है ॥ ६०॥

यतः तसात्—

जब कि यह बात है, इसिलये—

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥

सर्वाणि संयम्य संयमनं वशीकरणं तानि कृत्वा युक्तः समाहितः सन् आसीत मत्परः अहं वासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परो यस्य स मत्परो न अन्यः अहं तसाद् इति आसीत इत्यर्थः। एवम् आसीनस्य यतेः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि

उन सब इन्द्रियोको रोककर यानी वशमे करके और युक्त-समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर बैठना चाहिये। अर्थात् सबका अन्तरात्मारूप मै वासुदेव ही जिसका सबसे पर हूँ, वह मत्पर है, इस प्रकार मुझसे अपनेको अभिन माननेवाला होकर बैठना चाहिये।

वर्तन्ते अभ्यासबलात् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।६१॥ प्रज्ञा प्रतिष्ठित है ॥ ६१॥

क्योंकि इस प्रकार बैठनेवाले जिस यतिकी इन्द्रिया अभ्यास-बलसे ( उसके ) वशमे हैं उसकी

अथ इदानीं परामविष्यतः सर्वानर्थमूलम् इदम् उच्यते-

इतना कहनेके उपरान्त अब यह पतनाभिमुख पुरुषके समस्त अनथींका कारण बतलाया जाता है—

विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

घ्यायतः चिन्तयतो विषयान् शब्दादिविषय-विशेषान् आलोचयतः पुंसः पुरुषस्य सङ्ग आसक्तिः प्रीतिः तेषु विषयेषु उपजायते । सङ्गात् प्रीतेः संजायते समुत्पद्यते कामः तृष्णा । कामाव् कुतश्चित् प्रतिहतात् क्रोधः अभिजायते ॥ ६२ ॥

विषयोका ध्यान—चिन्तन करनेवाले पुरुषकी अर्थात् शब्दादि विषयोंकी बारंबार आलोचना करनेवाले पुरुपकी उन विषयोंमे आसक्ति-प्रीति उत्पन हो जाती है। आसक्तिसे कामना-तृष्णा उत्पन्न होती है। कामसे अर्थात् किसी भी कारणवश रोकी गयी हुई इच्छासे क्रोध उत्पन्न होता है ॥ ६२ ॥

#### कोधाद्भवति संमोहः स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो

कोधाद् भवति संमोहः अविवेकः कार्याकार्य-विषयः। क्रुद्धो हि संमूढः सन् गुरुम् अपि आक्रोशति।

संमोहात् स्मृतिविभ्रमः शास्त्राचार्योपदेशाहित-

संस्कारजनितायाः स्मृतेः खाद् विश्रमो अंशः स्मृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्तौ अनुत्पत्तिः।

ततः स्मृतिभंशाद् बुद्धेः नाशः । कार्याकार्य-विषयविवेकायोग्यता अन्तःकरणस्य बुद्धेः नाश उच्यते ।

बुद्धिनाशात् प्रणश्यति । तावत् एव हि पुरुपो

यावद् अन्तःकरणं तदीयं कार्याकार्यविषय-विवेकयोग्यं तदयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो भवति । अतः तस्य अन्तःकरणस्य बुद्धेः नाशात्

प्रणक्यति पुरुषार्थायोग्यो भवति इत्यर्थः ॥ ६३ ॥

सर्वानर्थस्य मूलम् उक्तं विषयाभिष्यानम् अथ इदानीं मोक्षकारणम् इदम् उच्यते—
रागद्वेषवियुक्तेस्तु
आत्मवदयैर्विधेयात्मा

रागद्देषवियुक्तैः रागश्च द्वेपश्च रागद्देषौ ।
तत्पुरःसरा हि इन्द्रियाणां प्रवृक्तिः स्वाभाविकी ।
तत्र यो मुमुक्षुः भवति स ताभ्यां वियुक्तैः
श्रोत्रादिभिः इन्द्रियैः विषयान् अवर्जनीयान् चरन्
उपलभमान आत्मवश्यैः आत्मनो वश्यानि
वशीभूतानि तैः आत्मवश्यैः विधेयात्मा इच्छातो
विधेय आत्मा अन्तः करणं यस्य सः अयं प्रसादम्
अधिगच्छति । प्रसादः प्रसन्नता स्वास्थ्यम् ॥६४॥

#### संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥

क्रोवसे संमोह अर्थात् कर्तव्य-अकर्तव्य-विपयक अविवेक उत्पन्न होता है, क्योंकि क्रोधी मनुष्य मोहित होकर गुरुको (बडेको) भी गाली दे दिया करता है।

मोहसे स्मृतिका विभ्रम होता है अर्थात् शास्त्र और आचार्यद्वारा सुने हुए उपदेशके सस्कारोंसे जो स्मृति उत्पन्न होती है उसके प्रकट होनेका निमित्त प्राप्त होनेपर वह प्रकट नहीं होती।

इस प्रकार रमृतिविश्रम होनेसे बुद्धिका नाश हो जाता है। अन्त:करणमे कार्य-अकार्य-विपयक विवेचन-की योग्यताका न रहना, बुद्धिका नाश कहा जाता है।

बुद्धिका नाश होनेसे (यह मनुष्य) नए हो जाता है, क्योंकि वह तबतक ही मनुष्य है जबतक उसका अन्तः करण कार्य-अकार्यके विवेचनमे समर्थ है, ऐसी योग्यंता न रहनेपर मनुष्य नष्टप्राय ( मृतकके बराबर ही ) हो जाता है।

अतः उस अन्तः करणकी (विवेक-शक्तिरूप) बुद्धिका नाश होनेसे पुरुपका नाश हो जाता है। इस कथनसे यह अभिप्राय है कि वह मनुष्य पुरुषार्थके अयोग्य हो जाता है।। ६३।।

विषयोके चिन्तनको सब अनथेका मूल बतलाया गया। अब यह मोक्षका साधन बतलाया जाता है— विषयानिन्द्रियेश्वरन्।

#### प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

आसित और द्वेषको राग-द्वेष कहते हैं, इन दोनोको लेकर ही इन्द्रियोकी खाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। परन्तु जो मुमुञ्ज होता है वह खाधीन अन्त:करणवाला अर्थात् जिसका अन्त करण इच्छा-नुसार वशमें है, ऐसा पुरुष राग-द्वेषसे रहित और अपने वशमे की हुई श्रोत्रादि इन्द्रियोद्वारा अनिवार्य विषयोको ग्रहण करता हुआ प्रसादको प्राप्त होता है। प्रसन्नना और खास्थ्यको प्रसाद कहते हैं। ६४॥ प्रसादे सित किं स्यात्, इति उच्यते । प्रसन्ता होनेसे क्या होता है ? सो कहते हैं-प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।

प्रसादे सर्वदुःखानाम् आध्यातिमकादीनां | हानिः विनाशः अस्य यतेः उपजायते ।

किं च प्रसन्नचेतसः ख्यान्तः करणस्य हि यसाद् आशु शीघ्रं बुद्धिः पर्यवितष्ठते आकाशम् इव परि समन्ताद् अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण एव निश्वली भवति इत्यर्थः।

एवं प्रसन्नचेतसः अविश्वतबुद्धेः कृतकृत्यता यतः तसाद् रागद्वेषवियुक्तैः इन्द्रियैः शास्त्रा-विरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्तः समाचरेद् इति वाक्यार्थः ॥ ६५॥

प्रमन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

प्रसन्ता प्राप्त होनेपर इस यतिके आध्यात्मिकादि तीनों प्रकारके समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है।

क्योंकि (उस ) प्रसन्नचित्तवालेकी अर्थात् खस्य अन्त:करणवाले पुरुपकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे आकाशकी भॉति स्थिर हो जाती है—केवल आत्मरूपसे निश्चल हो जाती है।

इस वाक्यका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार प्रसन्नचित्त और स्थिरवुद्धिवाले पुरुषको कृतकृत्यता मिलती है, इसलिये साधक पुरुपको चाहिये कि राग-द्वेषसे रहित की हुई इन्द्रियोद्वारा शास्त्रके अविरोधी अनिवार्य विषयोका सेवन करे ॥ ६५॥

उस प्रसन्नताकी स्तुति की जाती है---सा इयं प्रसन्नता स्त्यते-नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥

न अस्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थः, बुद्धिः आत्मस्बरूपविषया अयुक्तस्य असमाहितान्तः-। न च अस्ति अयुक्तस्य भावना आत्मज्ञानाभिनिवेशः।

तथा न च अस्ति अभावयत आत्मज्ञानाभि-

निवेशम् अकुर्वतः शान्तिः उपशमः ।

अशान्तस्य कुतः सुखम्, इन्द्रियाणां विषयसेवातृष्णातो निवृत्तिः या तत् सुखम्, न विषयविषया तृष्णा, दुःखम् एव हि सा ।

न तृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रम् अपि उपपद्यते इत्यर्थः ॥ ६६ ॥

अयुक्त पुरुषमें अर्थात् जिसका अन्तःकरण समाहित नहीं है, ऐसे पुरुषमे आत्मखरूप-विषयक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुषमें भावना अर्थात् आत्मज्ञानके लिये साधनकी तत्परता भी नहीं होती।

तथा भावना न करनेवालेको अर्थात् आत्मज्ञान-विषयक साधनमे संलग्न न होनेवालेको शान्ति अर्थात् उपरामता भी नहीं मिलती ।

शान्तिरहित पुरुषको भला सुख कहाँ ? क्योंकि विषय-सेवन-सम्बन्धी तृष्णासे जो इन्द्रियोका निवृत्त होना है, वही सुख है, विषय-सम्बन्धी तृष्णा कदापि सुख नहीं है, वह तो दुःख ही है।

अभिप्राय यह कि तृष्णाके रहते हुए तो सुखकी गन्धमात्र भी नहीं मिछती ॥ ६६॥

उच्यते---

अयुक्तस्य कसाद् बुद्धिः न अस्ति इति । अयुक्त पुरुपमे बुद्धि क्यो नहीं होती ? इस पर

#### इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । हरति तदस्य

इन्द्रियाणां हि यसात् चरतां स्वस्वविपयेषु । प्रवर्तमानानां यद् मनः अनुविधीयते अनुप्रवर्तते तद् इन्द्रियविषयविकल्पने प्रवृत्तं मनः अस्य प्रज्ञाम् आत्मानात्मविवेकजां यतेः हरति नाशयति ।

कथम्, वायुः नावम् इव अम्भसि उदके जिग-मिषतां मार्गाद् उद्घृत्य उन्मार्गे यथा वायुः नावं प्रवर्तयति एवम् आत्मविषयां प्रज्ञां हत्वा मनो विषयविषयां करोति ॥ ६७॥

प्रज्ञां वायुनीविमवाम्भिस ॥ ६७ ॥

क्योंकि अपने-अपने विषयमे विचरनेवाली अर्थात् विषयोंमें प्रवृत्त हुई इन्द्रियोंमेसे जिसके पीछे-पीछे यह मन जाता है-विषयोमे प्रवृत्त होता है वह उस इन्द्रियके विषयको विभागपूर्वक ग्रहण करनेमे हुआ मन, इस साधककी आत्म-अनात्म-सम्बन्धी विवेक-ज्ञानसे उत्पन्न हुई वुद्धिको हर लेता है अर्थात् नप्ट कर देता है।

कैसे 2 जैसे जलमे नौकाको वायु हर लेता है वैसे ही, अर्थात् जैसे वायु जलमे चलनेकी इच्छा-वाले पुरुषोंकी नौकाको मार्गसे हटाकर उल्टे मार्ग-पर ले जाता है वैसे ही यह मन आत्मविषयक बुद्धिको विचलित करके विषयविषयक बना देता है।।६७॥

'यततो ह्यपि' इति उपन्यस्तस्य अर्थस्य , अनेकधा उपपत्तिम् उक्तवा तं च अर्थम् उपपाद्य उपसंहरति-

'यततो ह्यपि' इस श्लोकसे प्रतिपादित अर्थकी अनेक प्रकारसे उपपत्ति वतलाकर उस अभिप्रायको सिद्ध करके अब उसका उपसंहार करते हैं-

#### तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रयार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥

यसात्—तस्माद् यस्य यतेः हे महात्राहो चुका है, इसलिये हे महाबाहो ! जिस यतिकी निगृहीतानि सर्वशः सर्वप्रकारैः मानसादिभेदैः इन्द्रियाँ अपने-अपने शब्दादि विपयोंसे सव प्रकारसे इन्द्रियार्थेभ्य: इन्द्रियाणि शब्दादिभ्यः प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ६८ ॥

प्रवृत्तौ दोष उपपादितो । क्योंकि इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिमे दोष सिद्ध किया जा तस्य अर्थात् मानसिक आदि भेदोसे निगृहीत की जा चुकी हैं—(वशमे की हुई हैं) उसकी वुद्धि प्रतिष्ठित है। | ६८॥

यः अयं लोकिको वैदिकः च न्यवहारः स उत्पन्नविवेकज्ञानस्य स्थितप्रज्ञस्य अविद्याकार्य-त्वादु अविद्यानिवृत्तौ निवर्तते । अविद्यायाः च विद्याविरोधाद् निष्टत्तिः इति एतम् अर्थ स्फुटीकुर्वन् आइ--

यह जो छौकिक और वैदिक न्यवहार है वह सत्र-का-सत्र अविद्याका कार्य है अतः जिसको विवेक-ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे स्थितप्रज्ञके लिये अविद्याकी निवृत्तिके साथ-ही-साथ (यह व्यवहार भी) निवृत्त हो जाता है । और अविद्याका विद्याके साय विरोध होनेके कारण उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। इस अभिप्रायको स्पष्ट करते हुए कहते हैं-

# या निशा सर्वभृतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाग्रति भृतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९॥

या निशा रात्रिः सर्वपदार्थानाम् अविवेककरी

तमः स्वभावत्वात् सर्वेषां भृतानां सर्वभूतानाम्।

किं तत्, परमार्थतत्त्वं स्थितप्रज्ञस्य विषयः। यथा नक्तंचराणाम् अहः एव सद् अन्येषां निशा भवति तद्वद् नक्तंचरस्थानीयानाम् अज्ञानां सर्वभृतानां निशा इव निशा परमार्थतत्त्वम् अगोचरत्वाद् अतद्बुद्धीनाम्।

तस्यां परमार्थतत्त्वलक्षणायाम् अज्ञाननिद्रायाः प्रवुद्धो जागर्ति संयमी संयमवान् जितेन्द्रियो योगी इत्यर्थः ।

यस्यां ग्राह्मग्राह्मभेदलक्षणायाम् अविद्या-निशायां प्रसुप्तानि एव भूतानि जामित इति उच्यते यस्यां निशायां प्रसुप्ता इव स्वमदशः सा निशा अविद्यारूपत्वात् परमार्थतन्त्वं पश्यतो मुनेः।

अतः कर्माणि अविद्यावस्थायाम् एव चोद्यन्ते न विद्यावस्थायाम् । विद्यायां हि सत्याम् उदिते सवितरि शार्वरम् इव तमः प्रणाशम् उपगच्छति अविद्या ।

प्राग् विद्योत्पत्तेः अविद्या प्रमाणवुद्धचा गृह्यमाणा क्रियाकारकफलभेदरूपा सती सर्व-कर्महेतुत्वं प्रतिपद्यते । न अप्रमाणवुद्धचा गृह्यमाणायाः कर्महेतुत्वोपपत्तिः। तामस खभावके कारण सब पदार्थीका अविवेक करानेवाली रात्रिका नाम निशा है । सब भूतोंकी जो निशा अर्थात् रात्रि है—

वह (निशा) क्या है ? (उ०) परमार्थतत्व, जो कि स्थितप्रज्ञका विषय है (ज्ञेय है)। जैसे उल्छ्र आदि रजनीचरोंके छिये दूसरोंका दिन भी रात होती है वैसे ही निशाचरस्थानीय जो सम्पूर्ण अज्ञानी मनुष्य हैं, जिनमे परमार्थतत्त्व-विषयक बुद्धि नहीं है उन सब भूतोंके छिये अज्ञात होनेके कारण यह परमार्थतत्त्व रात्रिकी भाँति रात्रि है।

उस परमार्थतत्त्वरूप रात्रिमे अज्ञाननिदासे जगा

हुआ संयमी अर्थात् जितेन्द्रिय—योगी जागता है।

ग्राह्य-ग्राह्कभेदरूप जिस अविद्यारात्रिमें सोते हुए भी सब प्राणी जागते कहे जाते हैं अर्थात् जिस रात्रिमे सब प्राणी सोते हुए खप्त देखनेवालोंके सहश जागते हैं। वह (सारा दृश्य) अविद्यारूप होनेके कारण परमार्थतत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये रात्रि है।

सुतरां ( यह सिद्ध हुआ कि ) अविद्या-अवस्थामें ही ( मनुष्यके लिये ) कमोंका विधान किया जाता है, विद्यावस्थामें नहीं । क्योंकि जैसे सूर्यके उदय होनेपर रात्रिसम्बन्धी अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान उदय होनेपर अज्ञान नष्ट हो जाता है।

ज्ञानोत्पत्तिसे पहले-पहले प्रमाणबुद्धिसे ग्रहण की हुई अविद्या ही क्रिया, कारक और फल आदिके मेदोमे परिणत होकर सब कर्म करवानेका हेतु बन सकती है, अप्रमाणबुद्धिसे ग्रहण की हुई (अविद्या) कर्म करवानेका कारण नहीं बन सकती। प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदितं कर्तव्यं कर्म इति हि कर्नणि कर्ता प्रवर्तते न अविद्या-मात्रम् इदं सर्वं निशा इव इति ।

यस पुनः निशा इव अविद्यामात्रम् इदं सर्व भेदजातम् इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्य सर्वकर्म-संन्यासे एव अधिकारो न प्रवृत्तौ ।

तथा च दर्शयिष्यति—'तर्बुद्धयस्त-दात्मानः' इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम् एव तस्य अधिकारम्।

तत्र अपि प्रवर्तकप्रमाणाभावे प्रवृत्यनुप-पत्तिः इति चेत्।

न, खात्मविषयत्वाद् आत्मज्ञानस्य। न हि आत्मनः स्वात्मिन प्रवर्तकप्रमाणापेक्षता आत्मत्वाद् एव तदन्तत्वात् च सर्वप्रमाणानां प्रमाणत्वस्य। न हि आत्मखरूपाधिगमे सति पुनः प्रमाणप्रमेयव्यवहारः सम्भवति।

प्रमातृत्वं हि आत्मनो निवर्तयति अन्त्यं प्रमाणम् । निवर्तयद् एव च अप्रमाणीभवति स्वमकालप्रमाणम् इव प्रवोधे ।

लोके च वस्त्वधिगमे प्रवृत्तिहेतुत्वादर्शनात् प्रमाणस्य ।

तसाद् न आत्मविदः कर्मणि अधिकार इति सिद्धम् ॥ ६९ ॥ क्योंकि प्रमाणखरूप वेदने मेरे छिये अमुक कर्तव्य-कर्मोंका विधान किया है, ऐसा मानकर ही कर्ता कर्ममे प्रवृत्त होता है, यह सब रात्रिकी भाँ ते अविद्यामात्र है, इस तरह समझकर नहीं होता।

जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि यह सारा दश्य रात्रिकी भॉति अत्रियामात्र ही है, उस आत्मज्ञानीका तो सर्व कमींके संन्यासमे ही अवि-कार है, प्रवृत्तिमे नहीं।

इसी प्रकार 'तद्बुद्धयस्तदात्मानः' इत्यादि श्लोकोसे उस ज्ञानीका अविकार ज्ञाननिष्ठाने ही दिख गयेगे।

प्०-उस ज्ञाननिष्ठामे भी (तत्त्वनेत्ताको) प्रवृत्त करनेवाले प्रमाणका (विभिन्नान्यका) अभान है इसिल्ये उसमें भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्म-ज्ञान अपने ख्रूपको विषय करनेवाल है. अत. अपने ख्रूपज्ञानके विपयमे प्रवृत्त करनेवाले प्रमाणकी अपेक्षा नहीं होती । वह आत्मज्ञान ख्र्य आत्मा होनेके कारण ख्रत. सिद्ध है और उसीमें सब प्रमाणोंके प्रमाणत्वका अन्त है अर्थात् आत्मज्ञान होनेतक ही प्रमाणोंका प्रमाणत्व है, अत: आत्म-ख्रूपका साक्षात् होनेके बाद प्रमाण और प्रमेय-का व्यवहार नहीं बन सकता।

( आत्मज्ञानरूप ) अन्तिम प्रमाण, आत्माके प्रमातापनको भी निवृत्त कर देता है। उसको निवृत्त करता हुआ वह खयं भी जागनेके बाद खप्तकालके प्रमाणकी भॉति अप्रमाणी हो जाता है अर्थात् छप्त हो जाता है।

क्योंकि न्यवहारमे भी वस्तु प्राप्त होनेके बाद कोई प्रमाण (उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये) प्रवृत्तिका हेतु होता नहीं देखा जाता।

इसिलये यह सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञानीका कमां-मे अधिकार नहीं है ॥ ६९॥ विदुपः त्यक्तेपणस्य स्थितप्रज्ञस्य यतेः एव
मोक्षप्राप्तिः न.तु असंन्यासिनः कामकामिन इति
एतम् अर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपादियिष्यन् आह—

जिसने तीनो एपणाओका त्याग कर दिया है, ऐसे स्थितप्रज्ञ विद्वान् संन्यासीको ही मोक्ष मिछता है, भोगोकी कामना करनेवाले असंन्यासीको नहीं। इस अभिप्रायको दृष्टान्तद्वारा प्रतियादन करनेकी इच्छा करते हुए भगवान् कहते है—

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्तोति न कामकामी ॥ ७०॥

आपूर्यमाणम् अद्भिः अचलप्रतिष्ठम् अचलत्या प्रतिष्ठा अवस्थितिः यस्य तम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रम् आपः सर्वतोगताः प्रविशन्ति स्वात्मस्यम् अवि-क्रियम् एव सन्तं यद्दत्,

तद्वत् कामा विषयसंनिधौ अपि सर्वत इच्छाविशेषा यं पुरुषं समुद्रम् इव आपः अवि-कुर्वन्तः प्रविशन्ति सर्वे आत्मिनि एव प्रलीयन्ते न खात्मदशं कुर्वन्ति ।

स शानित मोक्षम् आप्तोति न इतरः कामकामी काम्यन्ते इति कामा विषयाः तान् कामयितुं शीलं यस्य स कामकामी न एव प्रामोति इत्यर्थः ॥ ७० ॥ जिस प्रकार, जलसे परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रमे अर्थात् अचल भावसे जिसकी प्रतिष्ठा— स्थिति है ऐसे अपनी गर्यादामे स्थित, समुद्रमे सब ओरसे गये हुए जल, उसमे किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते है।

उसी प्रकार विषयोंका सङ्ग होनेपर भी जिस पुरुषमें समस्त इच्छाएँ समुद्रमें जलकी मॉित कोई भी विकार उत्पन्न न करती हुई सब ओर से प्रवेश कर जाती हैं अर्थात् जिसकी समस्त कामनाएँ आत्मामे लीन हो जाती है, उसको अपने वशमे नहीं कर सकतीं—

उस पुरुपको शान्ति अर्थात् मोक्ष मिलता है, दूसरेको अर्थात् भोगोकी कामना करनेत्रालेको नहीं मिलता । अभिप्राय यह कि जिनको पानेके लिये इच्छा की जाती है उन भौगोका नाम काम है, उनको पानेकी इच्छा करना जिसका खभाव है वह काम-कामी है, वह उस शान्तिको कभी नहीं पाता ॥७०॥

यसाद् एवं तसात्—

क्योंकि ऐसा है इसलिये—

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति॥७१॥

विहाय परित्यज्य कामान् यः संन्यासी पुमान् सर्वान् अशेपतः कात्सन्येन चरित जीवनमात्र-चेष्टाशेषः पर्यटित इत्यर्थः ।

निःस्यृहः श्ररीरजीवनमात्रे अपि निर्गता स्पृहा यस्य स निःस्पृहः सन् । जो संन्यासी पुरुष, सम्पूर्ण कामनाओंको और भोगोको अशेपत. त्यागकर अर्थात् केवल जीवन-मात्रके निमित्त ही चेटा करनेवाला होकर विचरता है।

तथा जो स्पृहासे रहित हुँआ है, अर्थात् शरीर-जीवनमात्रमे भी जिसकी छाछसा नहीं है। निर्ममः श्ररीरजीवनमात्राक्षिप्तपरिग्रहे अपि

मम इदम् इति अभिनिवेशवर्जितः।

निरहङ्कारो विद्यावन्वादिनिमित्तातमसम्भाव-नारहित इत्यर्थः ।

स एनंभूतः स्थितप्रज्ञो त्रक्षवित् शान्ति सर्वसंसारदुः खोपरमलक्षणां निर्वाणाख्याम् अधि-गच्छित प्रामोति त्रह्मभूतो भवति इत्यर्थः ॥७१॥ पाता है अर्थात् ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ ७१॥

ममतासे रहित है अर्थात् शरीर-जीवनमात्रके लिये आवश्यक पदार्थोंके संप्रहमें भी 'यह मेरा है' ऐसे भावसे रहित है।

तथा अहंकारसे रहित है अर्थात विद्वत्ता आदि-के सम्बन्धसे होनेवाले आत्माभिमानसे भी रहित है।

वह ऐसा स्थिनप्रज्ञ, ब्रह्मवेत्ता-ज्ञानी संसारके सर्वदु. खोकी निवृत्तिरूप मोक्ष नामक परम शान्तिको

सा एपा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते—

(अव) उस उपर्युक्त ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति की जाती है--

एषा बाह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति । ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥ स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि

एषा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवा इयं। स्थितिः सर्वे कर्म संन्यस्य ब्रह्मरूपेण एव अवस्थानम् इति एतत् ।

हे पार्थ न एनां स्थिति प्राप्य लब्ध्वा विमुह्यति न मोहं प्रामोति।

स्थित्वा अम्या स्थितौ त्राह्मचां यथोक्तायाम् अन्तकाले अपि अन्ते वयसि अपि व्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मिन्ट्रेतिं मोक्षं ऋच्छति गच्छति, किमु वक्तव्यं ब्रह्मचर्याद् एव संन्यस्य यावजीवं यो इति ॥७२॥

यह उपर्युक्त अवस्था ब्राह्मी यानी ब्रह्ममे होनेवाली स्थिति है, अर्थात् सर्व कर्मोंका संन्यास करके केवल ब्रह्मरूपसे स्थित हो जाना है।

हे पार्थ ! इस स्थितिको पाकर मनुष्य किर मोहित नहीं होता अर्थात् मोहको प्राप्त नहीं होता ।

अन्तकालने-अन्तके वयमे भी इस उपर्युक्त ब्राह्मी स्थितिमे स्थित होकर मनुष्य, ब्रह्मने र्छाननारूप मोक्षको लाभ करता है। फिर जा ब्रह्मचर्याश्रमसे ही सन्यास ग्रहण करके जीवनपर्यन्त ब्रचमे स्थित ब्रह्मणि एव अनितिष्ठते स ब्रह्मनिर्वाणम् ऋच्छिति । रहता है वह ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होता है इसमें तो कहना ही क्या है 2 || ७२ ||

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहिताया वैयासिक्या भीपा-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशासे श्रीकृष्णार्जुनसंत्रादे साख्ययोगो नाम

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥

#### तृतीयोऽध्यायः

शास्त्रस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिनिपयभृते द्वे बुद्धी भगवता निर्दिष्टे, सांख्ये बुद्धिः योगे बुद्धिः इति च ।

तत्र 'प्रजहाति यदा कामान्' इति आरम्य आ-अध्यायपरिसमाप्तेः सांख्यबुद्धचाश्रितानां संन्यासं कर्तव्यम् उक्त्वा तेषां तिन्नष्ठतया एव च कृतार्थता उक्ता—'एषा बाह्यी स्थितिः' इति।

अर्जुनाय च 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' 'मा ते सङ्गोऽरत्वक् ि' इति कर्म एव कर्तव्यम् उक्तदान् योगबुद्धिम् आश्रित्य, न तत एव श्रेयःप्राप्तिम् उक्तवान् ।

तद् एतद् आलक्ष्य पर्याकुरीभृतवुद्धिः अर्जुन उवाच—

कथं भक्ताय श्रेयोऽधिने यत् साक्षात् श्रेयःसाधनं सांख्यबुद्धिनष्टां श्रावित्वा मां कर्मणि दृष्टानेकानर्थयुक्ते पारम्पर्येण अपि अनैकान्तिकश्रेयःप्राप्तिफले नियुञ्ज्याद् इति युक्तः पर्याकुठीभावः अर्जुनस्य।

तदनुरूपः च प्रश्नः 'ज्यायसी चेत्' इत्यादिः।

प्रश्नापाकरणवाक्यं च भगवता उक्तं

यथोक्तविभागविषये शास्त्रे।

इस गीताशास्त्रके दूसरे अध्यायमे भगवान्ने प्रवृत्तिविषयक योगबुद्धि और निवृत्तिविषयक सांख्यबुद्धि—ऐसी दो बुद्धियाँ दिखलायी है।

वहाँ सांख्यबुद्धिका आश्रय लेनेवालोंके लिये 'प्रजहाति यदा कामान्' इस श्लोकसे लेकर अध्याय-समाप्तितक, सर्व कर्मोंका त्याग करना कर्तव्य बतला-कर 'एपा ब्राह्मी स्थितिः' इस श्लोकमें उसी ज्ञाननिष्ठासे उनका कृतार्थ होना बतलाया है।

परन्तु अर्जुनको 'तेरा कर्ममें ही अधिकार है' 'कर्म न करनेमें तेरी प्रीति न होनी चाहिये' इत्यादि वचनोंसे (ऐसा कहा कि) योगबुद्धिका आश्रय लेकर तुझे कर्म ही करना चाहिये, (पर) उसीसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं बतलायी।

इस बातको विचारकर अर्जुनकी बुद्धि व्याकुल हो गयी और वह बोला—('ज्यायसी चेत्' इत्यादि)।

कल्याण चाहनेवाले भक्तके लिये मोक्षका साक्षात् सावन जो सांख्यवुद्धि-निष्ठा है उसे सुनाकर भी जो प्रत्यक्षीकृत अनेक अनथोंसे युक्त हैं और क्रमसे आगे बदनेपर भी (इसी जन्ममे ) एकमात्र मोक्षकी प्राप्तिह्मप फल जिनका निश्चित नहीं है ऐसे कमों मे मुझे भगवान् क्यों लगाते हैं। इस प्रकार अर्जुनका व्याकुल होना उचिन ही है।

और उस व्याकुळताके अनुकूळ ही यह 'ज्यायसी चेत्' इत्यादि प्रभ हैं।

इस प्रश्नको निवृत्त करनेवाले वचन भी भगवान्ने पूर्वोक्त विभागविषयक शास्त्रमे ( जहाँ ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अलग-अलग वर्णन है ) कहे हैं। केचिन् तु अर्जुनस्य प्रक्रनार्थम् अन्यथा कल्पयिन्वा तत्प्रतिक्त्लं भगनतः प्रतिवचनं वर्णयन्ति । यथा च आत्मना सम्बन्धग्रन्थे गीतार्थो निरूपितः तत्प्रतिक्त्लं च इह पुनः प्रश्नप्रतिवचनयोः अर्थ निरूपयन्ति ।

कथम्, तत्र सम्बन्धग्रन्थे तावत्—सर्भाम् आश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः समुचयो गीनाशास्त्रे निरूपितः अर्थ इति उक्तम्, पुनः विशेपितं च यावजीवश्रुतिचोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलाद् एव ज्ञानाद् मोक्षः प्राप्यते इति एतद् एकान्तेन एव प्रतिपिद्धम् इति ।

इह तु आश्रमविकल्पं दर्शयता यावजीव-

श्रुतिचोदितानाम् एव कर्मणां परित्याग उक्तः। तत् कथम् ईदृशं विरुद्धम् अर्थम् अर्जुनाय न्यात् भगरान्, श्रोता वा कथं विरुद्धम् अर्थम् अवधारयेत्।

तत्र एतत् स्याद् गृहस्थानाम् एव श्रौतकर्म-परित्यागेन केवलाद् एव ज्ञानाद् मोक्षः प्रतिपिध्यते न तु आश्रनान्तराणाम् इति ।

एतद् अपि पूर्वोत्तर्गिरुद्धम् एव । कथम्, सर्विश्रिमिणां ज्ञानकर्नणाः समुचया गीता-शास्त्रे निश्चितः अर्थ इति प्रतिज्ञाय इह कथं तिद्वरुद्धं केवलाद् एव ज्ञानाद् मोक्षं द्र्याद् आश्रमान्तराणाम् ।

अथ मतं श्रौतकमिपेक्षया एतद् वचनं केवलाद् एव ज्ञानात् श्रौतकमिगहिताद् गृहस्थानां मोक्षः प्रतिपि यते इति । तत्र गृहस्थानां विद्यमानप् अपि सार्त कर्म अविद्यमानवद् उपेक्ष्य ज्ञानाद् एव केवलाद् न मोक्षे इति उच्यते इति ।

तो भी कितने ही टीकाकार अर्जुनके प्रश्नका प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उसमे विपरीत भगवान्-का उत्तर वतलाते हैं तथा पहले भ्मिकामें खयं जैसा गीताका ताल्पर्य वतला आये है, उससे भी यहाँ प्रश्न और उत्तरका अर्थ विपरीत प्रतिपादन करने हैं ।

कैमे <sup>2</sup> (सो कहते हैं कि )—वहाँ भूमिकामे तो (उन टीकाकारोने) ऐमे कहा है कि गीताशास्त्रमें सब आश्रमवालोंके लिये ज्ञान और कर्मका समुच्चय निरूपण किया है और विशेषरूपमे यह भी कहा है कि 'जबतक जीवे अग्निहोत्रादि कर्म करता रहे' इत्यादि श्रुतिविहित कर्मोका त्याग करके केवल ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त होता है, इस सिद्धान्तका गीता-शास्त्रमें निश्चितरूपमें निपेध है।

परन्तु यहाँ (तीसरे अध्यायमे) उन्होने आश्रमोंका विकल्प दिखलाते हुए 'जवतक जीवे' इत्यादि श्रुति-विहित कमोंका ही त्याग बतलाया है।

इसमे यह शंका होती है कि इस प्रकारके विरुद्ध अर्थवाले वचन भगवान् अर्जुनसे कैमे कहते और सुननेवाला (अर्जुन) भी ऐसे विरुद्ध अर्थको कैसे खीकार करता?

पू०-यदि वहाँ (भूमिकामे) ऐसा अभिप्राय हो कि गृहस्थके लिये ही श्रीत-कर्मके त्यागपूर्वक केवल ज्ञानसे मोक्षत्राप्तिका निपेध किया है, दूसरे आश्रमवालोके लिये नहीं, तो ?

उ०—यह भी पूर्वारितिस्द्र ही है। क्योंिक 'सभी आश्रमवालोंके लिये ज्ञान और कर्मका समुचय गीताशालका निश्चित अभित्राय है' ऐसी प्रतिज्ञा करके उसके विपरीत यहाँ दूसरे आश्रमवालोंके लिये वे केवल ज्ञानसे मोक्ष कैसे वतलाते ?

पू०-कडाचित् ऐसा मान छे कि यह कहना श्रांतकर्मकी अपेक्षामे हैं अर्थात् श्रींत-कर्मसे रहित केवल ज्ञानसे गृहस्थों के छिये मांक्षका निपंध किया गण है, उसने जो, केवल ज्ञानसे गृहस्थों का मांक्ष नहीं होता, ऐसा कहा है वह विद्यमान स्मान्किर्म-की भी अविद्यमानके सहन उपेक्षा करके कहा है। एतद् अपि विरुद्धम् । कथम्, गृहस्थस्य एव सार्तकर्मणा समुचिताद् ज्ञानाद् मोक्षः प्रतिषिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम् इति कथं विवेकिभिः शक्यम् अवधारियतुम् ।

किं च यदि मोक्षसाधनत्वेन सातीनि

कर्माणि ऊष्ट्ररेतसां समुच्चीयन्ते तथा गृहस्थस्य

अपि इष्यतां सार्तैः एव समुचयो न श्रोतैः । अथ श्रोतेः सार्तैः च गृहस्थस्य एव समुचयो मोक्षाय ऊर्ध्वरेतसां तु सार्तकर्भमात्र-समुचिताद् ज्ञानाद् मोक्ष इति ।

तत्र एवं सित गृहस्थस्य आयासवाहुल्यं श्रौतं सार्त च बहुदुःखरूपं कर्म शिरिस आरोपितं स्थात्।

अथ गृहस्थस्य एव आयासवाहुल्यकारणाद् मोक्षः स्याद् न आश्रमान्तराणां श्रौतनित्यकर्म-रहितत्वाद् इति ।

तद् अपि असत् । सर्वोपनिषत्सु इतिहास-पुराणयोगशास्त्रेषु च ज्ञानाङ्गत्वेन मुमुक्षोः सर्व-कर्मसंन्यासिवधानाद् आश्रमविकल्पसमुच्चय-विधानात् च श्रुतिस्मृत्योः ।

सिद्धः तर्हि सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः समुचयः।

न, मुमुक्षोः सर्वकर्मसंन्यासविधानात्।

उ०-यह भी विरुद्ध है। क्योंकि 'गृहस्थके लिये ही केवल स्मार्तकर्मके साथ मिले हुए ज्ञानसे मोक्षका प्रतिपेध किया है, दूसरे आश्रमवालोंके लिये नहीं'-यह विचारवान् मनुष्य कैसे मान सकते हैं?

दूसरी बात यह भी है कि यदि ऊर्घरेताओं को मोक्षप्राप्तिके लिये ज्ञानके साथ केवल स्मार्त-कर्मके समुच्चय की ही आवश्यकता है तो इस न्यायसे गृहस्थों के लिये भी केवल स्मार्त-कर्मों के साथ ही ज्ञानका समुच्चय आवश्यक समझा जाना चाहिये, श्रीतकर्मों के साथ नहीं।

पू०-यदि ऐसा माने कि गृहस्थको ही मोक्षके छिये श्रोत और स्मार्त दोनो प्रकारके कर्मोंके साथ ज्ञानके समुचयकी आवश्यकता है, ऊर्ध्वरेताओंका तो केवल स्मार्त-कर्मयुक्त ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है ?

उ०-ऐसा मान लेनेसे तो गृहस्थके ही सिरपर विशेष परिश्रमयुक्त और अति दु:खरून श्रीत-स्मार्त दोनो प्रकारके कर्मोंका बोझ लादना हुआ।

पू०-यदि कहा जाय कि बहुत परिश्रम होनेके कारण गृहस्थकी ही मुक्ति होती है, (अन्य आश्रमोंमे) श्रीत नित्यकमोंका अभाव होनेके कारण अन्य आश्रमवालोका मोक्ष नहीं होता तो <sup>2</sup>

उ०—यह भी ठीक नहीं। क्योंकि सब उपनिषद्, इतिहास, पुराण और योगशास्त्रोंमे मुमुक्षुके लिये ज्ञानका अंग मानकर सब कमोंके संन्यासका विवान किया है तथा श्रृति स्ट्रितियोमे आश्रमोके विकल्प और समुच्चयका भी विवान है।\*

पू०—तव तो सभी आश्रमवालोंके लिये ज्ञान और कर्मका समुचय सिद्ध हो जाता है।

उ०-नहीं। क्योंकि मुमुक्षुके छिये सर्व कर्मोंके त्यागका विचान है।

<sup>#</sup> ब्रह्मचर्यसे गृहस्थ, गृहस्थसे वानप्रस्थ और वानप्रस्थि संन्यास ग्रहण करना चाहिये; यह समुचयका विधान है और ब्रह्मचर्यसे अथवा गृहस्थसे या वानप्रस्थसे संन्यास ग्रहण करे, यह आश्रमोंके विकल्पका विधान है।

'ब्युत्थायाथ मिक्षाचर्य चरित।' (बृह ० उ० ३। ५।१) 'तस्मात्संन्यासमेपा तपसामितिरिक्तमाहुः।' (ना० उ० २। ७९) 'न्यास एवात्यरेचयत्' (ना० उ० २। ७८) इति 'न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः' (ना० उ० २।१२) इति च। 'ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्' (जाबा० उ० ४) इत्याद्याः श्रुत्यः।

त्यज धर्ममधर्मं च उमे सत्यानृते त्यज । उमे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजिस तत्त्यज ॥ संसारमेव निःसार ह्या सारिइहक्षया । प्रव्रजन्त्यकृतोद्वाहाः परं वैराग्यमाश्रिताः ॥ इति वृहस्पतिः अपि कचं प्रति ।

कर्मणा वध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते । तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः॥ (महा० शान्ति० २४१।७) इति शुकानु-शासनम्॥

इह अपि 'सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य' इत्यादि।

मोक्षस्य च अकार्यत्वाद् मुमुक्षोः कर्मा-नर्थक्यम्।

नित्यानि प्रत्यवायपरिहारार्थम् अतुष्ठेयानि इति चेत् ।

न, असंन्यासिविषयत्वात् प्रत्यवायप्राप्तेः, न हि अग्निकार्याद्यकरणात् संन्यासिनः प्रत्यवायः कल्पयितुं शक्यो यथा त्रह्मचारिणाम्

असंन्यासिनाम् अपि किंभणाम् ।

'सव प्रकारके भोगोसे विरक्त होकर भिक्षा-वृत्तिका अवलम्बन करते हैं।' 'इसलिये इन सव तपांमे संन्यासको ही श्रेष्ठ कहते हैं।' 'संन्यास ही श्रेष्ठ वताया गया है' 'न कर्मसे, न प्रजासे, न धनसे, पर केवल त्यागसे ही कई एक महापुरुष अमृतत्वको प्राप्त हुए हैं।' 'ब्रह्मचर्यसे ही संन्यास ग्रहण करें।' इत्यादि श्रुतिवचन हैं।

बृहस्पतिने भी कचसे कहा है कि 'धर्म और अधर्मको छोड़, सत्य और झूठ दोनोंको छोड़, सत्य और झूठ दोनोको छोड़कर जिस (अहंकार) से इनको छोड़ता है उसको भी छोड़।' 'संसार-को साररिहत देखकर परवैराग्यके आश्रित हुए पुरुप, सार वस्तुके दर्शनकी इच्छासे विवाह किये विना ( ब्रह्मचर्य-आश्रमसे ) ही संन्यास ग्रहण करते हैं।

व्यासजीने भी शुकरेवजीको शिक्षा देते समय कहा है कि 'जीव कमॉसे वॅधता है और ज्ञानसे मुक्त होता है, इसिछिये आत्मतस्वके ज्ञाता यित कर्म नहीं करते।'

यहाँ (गीतामे ) भी 'सव कर्मों को मनसे छोड़ कर' इत्यादि वचन कहे हैं।

मोक्ष अकार्य है अर्थात् किसी कियासे प्राप्त होने-वाला नहीं है, इससे भी मुमुक्षु के लिये कर्म व्यर्थ है।

पू०—यदि ऐसा कहे कि प्रत्यवाय श्रद्ध करने के छिये नित्यकमोंका अनुष्ठान करना आवश्यक है, तो ²

उ०-यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि प्रत्यवाय-की प्राप्ति संन्यासीके लिये नहीं, असंन्यासीके लिये है। जो सन्यासी नहीं है, ऐसे कर्म करनेवाले गृहस्थोंको और ब्रह्मचारियोंको भी जिस प्रकार विहित कर्म न करनेसे प्रत्यवाय होता है, वेसे अग्निहोत्रादि कर्म न करनेसे संन्यासीके लिये प्रत्यवाय-प्राप्तिकी कल्पना नहीं की जा सकती।

विहित कमेंकि। अनुष्ठान न करने छे जो पान लगता है। उसका नाम प्रत्यवाय है।

न तावद् नित्यानां कर्मणाम् अभावाद् एव भावरूपस्य प्रत्यवायस्य उत्पत्तिः कल्पयितुं शक्या 'कथमसतः सज्जायेत' ( छा० उ० ६ । २ । २ ) इति असतः सज्जन्मासंभवश्रतेः ।

यदि विहिताकरणाद् असम्भाव्यम् अपि प्रत्यवायं ब्रूयाद् वेदः तदा अनर्थकरो वेदः अप्रमाणम् इति उक्तं स्यात् ।

विहितस्य करणाकरणयोः दुःखमात्र-फलत्वात्।

तथा च कारकं शास्त्रं न ज्ञापकम् इति अनुपननार्थं कल्पितं स्यात् । न च एतद् इष्टम्।

तसाद् न संन्यासिनां कर्माणि अतो ज्ञानकर्मणोः समुचयानुपपत्तिः।

'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः' इति । अर्जुनस्य प्रश्नानुपपत्तेः च ।

यदि हि भगवता द्वितीये अध्याये ज्ञानं कर्म च समुचयेन त्वया अनुष्ठेयम् इति उक्तं स्थात् ततः अर्जुनस्य प्रश्नः अनुपपन्नो 'ज्यायसी चेरकर्मणरते मता बुद्धः जनार्दन' इति ।

अर्जुनाय चेद् बुद्धिकर्मणी त्वया अनुष्ठेये इति उक्ते या कर्मणो ज्यायसी बुद्धिः सा अपि उक्ता एव इति 'तिकं कर्मणि घोरे मा नियोजयिस केशव' इति प्रश्लो न कथश्चन उपपद्यते। तथा नित्यकर्मोंके अभावसे ही भावरूप प्रत्यवायके उत्पन्न होनेकी भी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि 'असत्से सत् की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ?' इस प्रकार अभावसे भावकी उत्पत्तिको असम्भव वतलानेवाले श्रुतिके वचन है।

यहाँ कहो कि (कमोंके अभावसे भावरूप प्रत्यवाय)
असम्भव होनेपर भी विहित कमोंके न करनेसे
प्रत्यवायका होना वेद बतलाता है, तब तो यह कहना
हुआ कि वेद अनर्थकारक और अप्रामाणिक है।

क्योंकि (ऐसा माननेसे) वेदविहित कर्नोंके करने और न करने दोनोहीमें केवल दु.ख ही फल हुआ।

इसके सित्रा शास्त्र ज्ञापक नहीं बल्कि कारक है अर्थात् अपूर्व शक्ति उत्पन्न करनेवाला है, ऐसा युक्तिशून्य अर्थ भी मानना हुआ \*। यह किसीको इष्ट नहीं है।

सुतरा यह सिद्ध हुआ कि सन्यासियोंके लिये कर्म नहीं है, अतएव ज्ञान-कर्मका स्मुच्चय भी युक्तियुक्त नहीं है।

तथा 'ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः' इत्यादि अर्जुनके प्रश्नोकी संगति नहीं बैठनेके कारण भी ज्ञान और कर्मका समुचय नहीं बन सकता।

क्योंकि यदि दूसरे अध्यायमे भगवान्ने अर्जुनसे यह कहा होता कि ज्ञान और कर्म दोनोका तुझे एक साथ अनुष्ठान करना चाहिये तो किर अर्जुन-का यह पूछना नहीं बनता कि 'हे जनार्दन! यदि कर्मोंकी अपेक्षा आप ज्ञानको श्रेष्ठ मानते हैं' इत्यादि।

यदि भगवान्ने अर्जुनसे यह कहा हां कि तुझे ज्ञान और कर्मका एक साथ अनुष्ठान करना चाहिये, तब जो कर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, उस ज्ञानका (सम्पादन करनेके लिये) भी कह ही दिया गया, फिर यह पूछना किसी तरह भी नहीं बन सकता कि 'तो है केशव! मुझे घोर कर्मों मे क्यों लगाते हैं।'

वास्तवमे शास्त्र केवल पदार्थांकी शक्तिको वतलानेवाला है, उसमे नवीन शक्ति उत्पन्न करनेवाला नहीं है।

न च अर्जुनस्य एव ज्यायसी बुद्धिः न अनुष्ठेया इति भगवता उक्तं पूर्वम् इति कल्पयितुं युक्तम्, येन 'ज्यायसी चेत्' इति प्रश्नः स्यात् ।

यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञानकर्मणोः विरोधाद् युगपद् अनुष्ठानं न सम्भवति इति भिन्नपुरुपानुष्ठेयत्वं भगवता पूर्वम् उक्तं स्थात् ततः अयं प्रश्न उपपनः 'ज्यायसी चेत्' इत्यादिः।

अविवेकतः प्रश्नकल्पनायाम् अपि भिन्न-पुरुषानुष्ठेयत्वेन भगवतः प्रतिवचनं न उपपद्यते।

न च अज्ञाननिमित्तं भगवतप्रतिवचनं कल्प्यम्।

असात् च भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्वेन ज्ञानकर्म-निष्ठयोः भगवतः प्रतिवचनदर्शनात्, ज्ञान-कर्मणोः समुचयानुपपत्तिः।

तसात् केवलाद् एव ज्ञानाद् मोक्ष इति एपः अर्थो निश्चितो गीतासु सर्वोपनिपत्सु च।

ज्ञानकर्मणोः एकं वदः निश्चित्य इति च एकविषया एव प्रार्थना अनुपपना उभयोः समुच्चयसंभवे।

'कुरु कमें व तस्मात्त्वम्' इति च ज्ञानिष्ठा-संभवम् अर्जुनस्य अवधारणेन दर्शयिष्यति । अर्जुन उवाच—

गी० शा० भा० ११--

ऐसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि भगवान्ने पहले ऐसा कह दिया था कि उस श्रेष्ठ ज्ञानका अनुष्ठान अर्जुनको नहीं करना चाहिये, जिससे कि अर्जुनका 'ज्यायसी चेत्' इत्यादि प्रश्न वन सके।

हॉ, यदि ऐसा हो कि ज्ञान और कर्मका परस्पर विरोध होनेके कारण एक पुरुपसे एक कालमे (दोनोका) अनुष्टान सम्भव नहीं, इसिल्ये भगवान्ने दोनोको भिन्न-भिन्न पुरुषोंद्वारा अनुष्टान करनेके योग्य पहले वतलाया है तो 'ज्यायसी चेत्' इत्यादि प्रश्न बन सकता है।

यदि ऐसी कल्पना करें कि 'अर्जुनने यह प्रभ अविवेकसे किया है' तो भी भगवान्का यह उत्तर देना युक्तियुक्त नहीं ठहरता कि ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा दोनो भिन्न-भिन्न पुरुपोद्वारा अनुष्ठान की जानेयोग्य है।

भगवान्के उत्तरको अज्ञानम्लक मानना तो (सर्वथा) अनुचित है।

अतएव भगवान्के इस उत्तरको कि 'ज्ञानिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अनुष्ठान करनेवाले अविकारी भिन्न-भिन्न हैं,' देखनेसे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान-कर्मका समुच्चय सम्भव नहीं।

इसिंखें गीतामें और सन्न उपनिपदोमें यही निश्चित अभिप्राय है कि केन्नल ज्ञानसे ही मोक्ष होता है।

यदि दोनोका समुचय सम्भव होता तो ज्ञान और कर्म इन दोनोमेसे एकको निश्चय करके कहो, इस प्रकार एक ही बात कहनेके लिये अर्जुनकी प्रार्थना नहीं बन सकती।

इसके सिवा 'कुरु कर्मेंच तस्मात्त्वम्' इस निश्चित कथनसे भगवान् भी अर्जुनके छिये ( आगे ) ज्ञान-निष्ठा असम्भव दिख्डायेंगे।

अर्जुन बोला—

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्द्न। तितकं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव॥१॥

ज्यायसी श्रेयसी चेद् यदि कर्मण. सकाशात

ते तव मता अभिप्रेता बुद्धिः ज्ञानं हे जनार्टन । यदि बुद्धिकर्मणी समुचिते इप्टे तदा एकं श्रेयःसाधनम् इति कर्मणो ज्यायसी बुद्धिः इति कर्मणः अतिरिक्तकरणं बुद्धेः अनुपपनम् अर्जुनेन कृतं सात्।

न हि तद् एव तसात् फलतः अतिरिक्तं स्थात् ।

तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता वृद्धिः अश्रेयस्करं च कर्म कुरु इति मां प्रतिपाद-यति तत् किं चु कारणम् इति भगवत उपालम्भम् इव कुर्वन् तत् किं कसात् कर्मणि घारे कूरे हिंसालक्षणे मा नियो जयसि केशव इति च यद् आह तत् च न उपपद्यते ।

अथ सार्तेन एव कर्मणा समुचयः सर्वेषां भगवता उक्तः अर्जुनेन च अवधारितः चेत् तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि कथं युक्तं वचनम् ॥१॥

हे जनार्दन ! यदि कर्मोंकी अपेक्षा ज्ञानको आप श्रेष्ठ मानते है (तो हे केशव ! मुझे इस हिंसारूप क्रूर कर्ममे क्यों लगाते है ? )

यदि ज्ञान और कर्म दोनोंका समुचय भगवान्को सम्मत होता तो फिर 'कल्याणका वह एक साधन कहिये' कमोंसे ज्ञान श्रेष्ठ है, इत्यादि वाक्योद्वारा अर्जुनका ज्ञानसे कर्मोंको पृथक् करना अनुचित होता।

क्योंकि (समुचय-पक्षमे) कर्मकी अपेक्षा उस ( ज्ञान ) का फलके नाते श्रेष्ठ होना सम्भव नहीं।

तथा भगवान्ने कमें की अपेक्षा ज्ञानको कल्याण-कारक वतलाया और मुझसे ऐसा कहते है कि 'त् अकल्याणकारक कर्म ही कर' इसमे क्या कारण है—यह सोचकर अर्जुनने भगवान्को उलहना-सा देते हुए जो ऐसा कहा कि 'तो फिर हे केशव! मुझे इस हिंसारूप घोर क्रूर कर्ममे क्यो लगाते है 27 वह भी उचित नहीं होता।

यदि भगवान्ने स्मार्त कर्मके साथ ही ज्ञानका समुचय सबके लिये कहा होता एवं अर्जुनने भी ऐसा ही समझा होता, तो उसका यह कहना कि 'फिर हे केशव! मुझे घोर कर्ममे क्यो लगाते है ?' कैसे युक्तियुक्त हो सकता १॥१॥

किं च-

तथा---

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

व्यामिश्रेण इव यद्यपि विविक्ताभिधायी | भगवान् तथापि मम मन्दवुद्धेः व्यामिश्रम् इव | मन्दबुद्धिको भगवान्के वाक्य मिले हुए-से प्रतीत भगवद्वाक्यं प्रतिभाति । तेन मम बुद्धि होते है, उन मिले हुए-से वचनोसे आप मानो मेरी मोहयसि इव।

यद्यपि भगवान् स्पष्ट कहनेवाले हैं तो भी मुझ वुद्धिको मोहित कर रहे हैं।

मम बुद्धिच्यामोहापनयाय हि प्रवृत्तः त्वं तु कथं मोहयसि अतो त्रवीमि बुद्धिं मोहयसि इव मे मम इति।

त्वं तु भिन्नकर्तकयोः ज्ञानकर्मणोः एक पुरुषानुष्ठानासम्भवं यदि मन्यसे तत्र एवं सित तत् तयोः एकं वुद्धं कर्म वा इदम् एव अर्जुनस्य योग्यं बुद्धिशक्तयवस्थानुरूपम् इति निश्चित्य वद ब्रूहि । येन ज्ञानेन कर्मणा वा अन्यतरेण श्रेयः अहम् आप्नुयां प्राप्नुयाम् ।

यदि हि कर्मनिष्ठायां गुणभूतम् अपि ज्ञानं भगवता उक्तं स्थात् तत् कथं तयोः एकं वद इति एकविषया एव अर्जुनस्य शुश्रूषा स्थात्।

न हि भगवता उक्तम् अन्यतरद् एव ज्ञान-कर्मणोः वक्ष्यामि न एव द्वयम् इति । येन उभयप्राप्त्यसम्भवम् आत्मनो मन्यमान एकम् एव प्रार्थयेत् ॥ २॥ वास्तवमे आप तो मेरी बुद्धिका मोह दूर करनेके लिये प्रवृत्त हुए है, फिर मुझे मोहित कैसे करते! इसीलिये कहता हूँ कि आप मेरी बुद्धिको मोहित-सी करते है।

आप यदि अलग-अलग अविकारियोद्वारा किये जाने योग्य ज्ञान और कर्मका अनुष्ठान एक पुरुप-द्वारा किया जाना असम्भव मानते है, तो उन दोनोमेसे 'ज्ञान या कर्म यही एक वुद्धि, शक्ति और अवस्थाके अनुसार अर्जुनके लिये योग्य है'—ऐसा निश्चय करके मुझसे किह्ये, जिस ज्ञान या कर्म किसी एकसे मैं कल्याणको प्राप्त कर सकूँ।

यदि कर्मनिष्ठामे गौणरूपसे भी ज्ञानको भगवान्ने कहा होता तो 'दोनोमेसे एक कहिये' इस प्रकार एक-हीको सुननेकी अर्जुनकी इच्छा कैसे होती ?

क्योंकि 'ज्ञान और कर्म इन दोनोंमेसे मैं तुझसे एक ही कहूँगा, दोनों नहीं'—ऐसा भगवान्ने कहीं नहीं कहा, कि जिससे अर्जुन अपने छिये दोनोंकी प्राप्ति असम्भव मानकर एकके छिये ही प्रार्थना करता ॥ २॥

प्रश्नानुरूपम् एव प्रतिवचनम्—। श्रीभगवानुवाच—

प्रश्नके अनुसार ही उत्तर देते हुए— श्रीभगवान् वोले—

लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता ययानव । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥

लोके अस्मिन् शास्त्रानुष्ठानाधिकृतानां त्रैवणिकानां दिविधा दिप्रकारा निष्ठा स्थितिः अनुष्ठेयतात्पर्य पुरा पूर्वं सर्गादौ प्रजाः सृष्ट्वा तासाम् अभ्युदयिनःश्रेयसप्राप्तिसाधनं वेदार्थ-सम्प्रदायम् आविष्कुर्वता प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण हे अनव अपाप ।

हे निष्पाप अर्जुन । इस मनुष्यहोकमे शास्त्रोक्त कर्म और ज्ञानके जो अधिकारी है, ऐसे तीनो वर्णवाहोके छिये ( अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योके छिये ) नो प्रकारकी निष्टा—स्थिति अर्थात् कर्तव्य-तत्परता, पहले—सृष्टिके आदिकालमे प्रजाको रचकर उनकी है। किक उन्ति और मोक्षकी प्राप्तिके साधनहार वैदिक सम्प्रदायको आविष्कार करनेवाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा कही गयी हैं। तत्र का सा द्विविधा निष्टा इति आह— ज्ञानयोगेन ज्ञानम् एव योगः तेन सांख्यानाम् आत्मानात्मविषयविवेकज्ञानवतां ब्रह्मचर्या-श्रमाद् एव कृतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञान-गुनिश्चितार्थानां परमहंसपरिव्राजकानां ब्रह्मणि एव अवस्थितानां निष्टा प्रोक्ता।

कर्मयोगेन कर्म एव योगः कर्मयोगः तेन कर्म-योगेन योगिना कर्मिणां निष्ठा प्रोक्ता इत्यर्थः। यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरुषार्थाय

ज्ञानं कर्म च समुचित्य अनुष्टेयं भगवता इप्रम् उक्तं वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तम्। कथम् इह अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट-भिन्नपुरुषकर्तृके एव ज्ञानकर्मनिष्टे त्रूयात्।

यदि पुनः अर्जुनो ज्ञानं कर्म च द्वयं श्रुत्वा स्वयम् एव अनुष्ठास्यति अन्येपां तु भिन्नपुरुषा-नुष्ठेयतां वक्ष्यामि इति मतं भगवतः कल्प्येत । तदा रागद्वेपवान् अप्रमाणभूतो भगवान् - कल्पितः स्यात् । तत् च अयुक्तम् ।

तसात् कया अपि युक्त्या न समुचयो ज्ञानकर्मणोः।

यद् अर्जुनेन उक्तं कर्मणो ज्यायस्त्वं बुद्धेः

तत् च स्थितम् अनिराकरणात् ।

तस्याः च ज्ञाननिष्ठायाः संन्यासिनाम् एव अनुष्ठेयत्वं भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्ववचनात् च भगवत एवम् एव अनुमतम् इति गम्यते ॥ ३॥ वह दो प्रकारकी निष्ठा कौन-सी हैं ? सो कहते हैं— जो आत्म-अनात्मके विषयमे विवेकजन्य ज्ञानसे -सम्पन्न हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य-आश्रमसे ही संन्यास प्रहण कर लिया है, जिन्होंने वेदान्तके विज्ञानद्वारा आत्मतत्त्वका भलीभाँति निश्चय कर लिया है, जो परमहंस संन्यासी हैं, जो निरन्तर ब्रह्ममे स्थित है ऐसे सांख्ययोगियोकी निष्ठा ज्ञानरूप योगसे कही है।

तथा कर्मयोगसे कर्मयोगियोकी अर्थात् कर्म करनेवाळोकी निष्ठा कही है।

यदि एक पुरुषद्वारा एक ही प्रयोजनकी सिद्धिके लिये ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ अनुष्ठान करने-योग्य हैं, ऐसा अपना अभिप्राय भगवान्द्वारा गीतामें पहले कहीं कहा गया होता, या आगे कहा जानेवाला होता, अथवा वेदमे कहा गया होता तो शरणमे आये हुए प्रिय अर्जुनको यहाँ भगवान् यह कैसे कहते कि ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा अलग-अलग भिन्न-भिन्न अधिकारियोद्वारा ही अनुष्ठान की जानेयोग्य हैं।

यदि भगवान्का यह अभिप्राय मान लिया जाय कि ज्ञान और कर्म दोनोको सुनकर अर्जुन खयं ही दोनोका अनुष्ठान कर लेगा, दोनोको भिन्न-भिन्न पुरुपो-द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य तो दूसरोके लिये कहूँगा। तब तो भगवान्को रागद्देषयुक्त और अप्रामाणिक मानना हुआ। ऐसा मानना सर्वथा अनुचित है।

इसिल्ये किसी भी युक्तिसे ज्ञान और कर्मका समुच्चय नहीं माना जा सकता।

कमोंकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रेष्ठता जो अर्जुनने कही थी वह तो सिद्ध है ही, क्योंकि भगत्रान्ने उसका निराकरण नहीं किया।

उस ज्ञाननिष्ठाके अनुष्ठानका अधिकार संन्यामियों-का ही है। क्योंकि दोनों निष्ठा भिन्न-भिन्न पुरुषों-द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य वतलायी गयी है, इस कारण भगवान्की यही सम्मति है, यह प्रतीत होता है॥ ३॥

मां च वन्धकारणे कर्मणि एव नियोजयसि इति विपण्णमनसम् अर्जुनं कर्म न आरभे इति एवं मन्वानम् आलक्ष्य आह भगवान्— 'न कर्मणामनारम्भात्'-इति ।

अथ वा ज्ञानकर्मनिष्ठयोः परस्परविरोधादु एकेन पुरुषेण युगपद् अनुष्ठातुम् अश्वयत्वे सति इतरेतरानपेक्षयोः एव पुरुषार्थहेतुत्वे प्राप्ते-कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिहेतुत्वेन

पुरुषार्थहेतुत्वं न स्वातन्त्रयेण, ज्ञाननिष्ठा तु कर्मनिष्ठोपायलव्धात्मिका सती स्वातन्त्रयेण पुरुषार्थहेतुः अन्यानपेक्षा इति एतम् अर्थ प्रदर्शिष्यन् आह भगवान्--

> कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्यं पुरुषोऽइनुते। संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥

न कर्मणाम् अनारम्भाद् अप्रारम्भात् कर्मणां | क्रियाणां यज्ञादीनाम् इह जन्मनि जन्मान्तरे अनुष्टितानाम् उपात्तदुरितक्षयहेतुत्वेन वा सत्त्वशुद्धिकारणानां तत्कारणत्वेन च त्पद्यते पुंसा क्षयात्पापस्य कर्मणः' ( महा ० ज्ञान्ति ० २०४। ८ ) इत्यादिसरणाद् अनारम्भाद् अनुष्ठानात्—

नैकर्म्यं निष्कर्मभावं कर्मश्र्न्यतां ज्ञानयोगेन निष्ठां निष्क्रियात्मखरूपेण एव अवस्थानम् इति यावत्, पुरुषो न अस्तुते न प्राप्नोति इत्यर्थः।

बन्धनके हेतुरूप कमोंमें ही भगवान् मुझे लगाते है-ऐसा समझकर व्यथित-चित्त हुए और मैं कर्म नहीं कहाँगा, ऐसा माननेवाले अर्जुनको देखकर भगवान् बोले — 'न कर्मणामनारम्भात्' इति।

अथवा ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका परस्पर विरोध होनेके कारण एक पुरुपद्वारा एक कालमें दोनोका अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। इससे एक दूसरेकी अपेक्षा न रखकर दोनो अलग-अलग मोक्षमे हेतु है, ऐसी शंका होनेपर-

यह बात स्पष्ट प्रकट करनेकी इच्छासे कि ज्ञान-निष्ठाकी प्राप्तिमे साधन होनेके कारण कर्मनिष्ठा मोक्षरूप पुरुषार्थमे हेनु है, खतन्त्र नहीं है; और कर्मनिष्ठारूप उपायसे सिद्ध होनेवाली ज्ञाननिष्ठा अन्यकी अपेक्षा न रखकर खतन्त्र ही मुक्तिमे हेतु है। भगवान् बोले—

कमोंका आरम्भ किये विना अर्थात् यज्ञाडि कर्म जो कि इस जन्म या जन्मान्तरमें किये जाते हैं और सञ्चित पापोंका नाश करनेके द्वारा अन्त:-करणकी शुद्धिमे कारण हैं एवं 'पाप-कर्मोंका नाश ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण ज्ञानिष्ठाहेतूनाय्—'ज्ञानय- होनेपर मनुष्योंके (अन्तःकरणमें ) ज्ञान प्रकट होता हैं इस स्मृतिके अनुसार जो अन्त करणकी शुद्धिमें कारण होनेसे ज्ञाननिष्ठाके भी हेनु हैं, उन यज्ञादि कर्मोंका आरम्भ किये त्रिना-

> मनुप्य निष्कर्मभावको-कर्मगृत्य स्थिनिको, अर्थात् जो निष्क्रिय आत्मखरूपमें स्थित होनारूप ज्ञानयोगमे प्राप्त होनेवाली निष्टा है, उसको नहीं

कर्मणाम् अनारम्भाद् नैष्कम्यं न अश्नुते इति वचनात् तद्विपर्ययात् तेषाम् आरम्भाद् नैष्कम्यम् अश्नुते इति गम्यते । कस्मात् पुनः कारणात् कर्मणाम् अनारम्भाद् नैष्कम्यं न अश्नुते इति ।

उच्यते, कर्मारम्भस्य एव नैष्कम्योपा-यत्वात् । न हि उपायम् अन्तरेण उपेयप्राप्तिः अस्ति ।

कर्मयोगोपायत्वं च नैष्कर्म्यलक्षणस्य ज्ञानयोगस्य श्रुतौ इह च प्रतिपादनात् ।

श्रुतौ तावत् प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वैद्यस्य वेदनोपायत्वेन 'तमेतं वेदानुवचनेन वाह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन' ( वृह० उ० ४ । ४ । २२ ) इत्यादिना कर्मयोगस्य ज्ञानयोगोपायत्वं प्रतिपादितम् ।

इह अपि च—

'संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः' 'योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये' 'यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्' इत्यादि प्रतिपादियिष्यति ।

ननु च—'अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा नैष्कर्म्य-माचरेत्' इत्यादौ कर्तव्यकर्मसंन्यासाद् अपि नैष्कर्म्यप्राप्तिं दर्शयति लोके च कर्मणाम् अनारम्भाद् नैष्कर्म्यम् इति प्रसिद्धतरम् अतः च नैष्कर्म्यार्थिनः किं कर्मारम्भेण इति प्राप्तम् अत आह—

न च संन्यसनाद् एव इति । न अपि संन्यसनाद् एव केवलात् कर्मपरित्यागमात्राद् एव ज्ञान-रहितात् सिद्धं नैष्कर्म्यलक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठां समधिगच्छति न प्रामोति ।। ४।। पू०-कर्मीका आरम्भ नहीं करनेसे निष्कर्मभाव-को प्राप्त नहीं होता-इस कथनसे यह पाया जाता है कि इसके विपरीत करनेसे अर्थात् कर्मीका आरम्भ करनेसे मनुष्य निष्कर्मभावको पाता है, सो (इसमे) क्या कारण है कि कर्मीका आरम्भ किये बिना मनुष्य निष्कर्मनाको प्राप्त नहीं होता ?

उ०-क्योंके कमेंका आरम्भ ही निष्कर्मताकी प्राप्तिका उपाय है और उपायके बिना उपेयकी प्राप्ति हो नहीं सकती, यह प्रसिद्ध ही है।

निष्कर्मतारूप ज्ञानयोगका उपाय कर्मयोग है, यह बात श्रुतिमे और यहाँ गीतामे भी प्रतिपादित है।

श्रुतिमे प्रस्तुत ज्ञेयरूप आत्मलोकके जाननेका उपाय बतलाते हुए 'उस आत्माको ब्राह्मण वेदाध्ययन और यज्ञसे जाननेकी इच्छा करते हैं' इत्यादि वचनोसे कर्मयोगको ज्ञानयोगका उपाय बतलाया है।

तथा यहाँ (गीताशास्त्रमे ) भी—'हे महाबाहो ! विना कर्मयोगके संन्यास प्राप्त करना कठिन हैं' 'योगी लोग आसक्ति छोड़कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म किया करते हैं' 'यझ, दान और तप बुद्धिमानोंको पवित्र करनेवाले हैं' इत्यादि वचनोसे आगे प्रतिपादित करेगे।

यहाँ यह शंका होती है कि 'संब भूतोंको अभयदान देकर संन्यास ग्रहण करे' इत्यादि वचनोमें कर्तव्यकमोंके त्यागद्वारा भी निष्कर्मताकी प्राप्ति दिखलायी है और लोकमे भी कर्मोंका आरम्भ न करनेसे निष्कर्मताका प्राप्त होना अत्यन्त प्रसिद्ध है। फिर निष्कर्मता चाहनेवालेको कर्मोंके आरम्भसे क्या प्रयोजन <sup>2</sup> इसपर कहते हैं—

केवल संन्याससे अर्थात् विना ज्ञानके केवल कर्मपरित्यागमात्रसे मनुप्य निष्कर्मतारूप सिद्धिको अर्थात् ज्ञानयोगसे होनेवाली स्थितिको नहीं पाता ॥ ४ ॥

---

कसात् पुनः कारणात् कर्मसंन्यासमात्राद् । एव ज्ञानरहितात् सिद्धि नैष्कर्म्यलक्षणां पुरुपो न अधिगच्छति इति हेत्वाकाङ्कायाम् आह— । कारण जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं-

न हि यसात् क्षणम् अपि कालं जातु कदा-चित् कश्चित् तिष्ठति अकर्मकृत् सन् । कसात् कार्यते हि यस्माद् अवश एव कर्म सर्वः प्राणी प्रकृतिजैः प्रकृतितो जातैः सन्वरजस्तमोभिः गुणैः ।

अज्ञ इति वाक्यशेषो यतो वक्ष्यति-'गुणैयों

विचाल्यते' इति सांख्यानां पृथकरणाद्

अज्ञानाम् एव हि कर्मयोगा न ज्ञानिनाम् । ज्ञानिनां तु गुणैः अचाल्यमानानां स्वतः

चलनाभावात् कर्मयोगो न उपपद्यते । तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम् इति अत्र ॥ ५॥

विना ज्ञानके केवल कर्मसंन्यासमात्रसे मनुष्य निष्कर्मतारूप सिद्धिको क्यो नहीं पाता 2 इसका

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥ ५॥

> कोई भी मनुष्य कभी क्षगमात्र भी कर्म किये विना नहीं रहता । क्योंकि 'सभी प्राणी' प्रकृतिसे उत्पन्न सत्त्व, रज और तम—इन तीन गुणोंद्वारा परवश हुए अवश्य ही कर्मों मे प्रवृत्त कर दिये जाते हैं।

> यहाँ सभी प्राणीके साथ अज्ञानी ( शब्द ) और जोडना चाहिये (अर्थात् 'सभी अज्ञानी प्राणी' ऐसे पढना चाहिये )। क्योंकि आगे 'जो गुणोसे विचलित नहीं किया जा सकता' इस कथनसे ज्ञानियोंको अलग किया है, अत. अज्ञानियोके लिये ही कर्मयोग है, ज्ञानियोके लिये नहीं।

> क्योंकि जो गुगोद्वारा विचलित नहीं किये जा सकते, उन ज्ञानियोमें खत. क्रियाका अभाव होनेसे उनके लिये कर्मयोग सम्भव नहीं है।

> ऐसे ही 'वेदाविनाशिनम्' इस श्लोककी व्याख्यामे विस्तारपूर्वक कहा गया है ॥ ५॥

यः तु अनात्मज्ञः चोदितं कर्म न आरभते । इति तद् असद् एव इति आह— है, यह कहते है—

जो आत्मज्ञानी न होनेपर भी शासिविहित कर्म नहीं करता, उसका वह कर्म न करना बुरा

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्परन्। इन्द्रियार्थान्वमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥

कर्मेन्द्रियाणि हस्तादीनि संयम्य संहत्य य आस्ते तिष्ठति मनसा समरन् चिन्तयन् इन्द्रियार्थान् विपयान् विम्हात्मा विमृहान्तः-करणो मिध्याचारो मृपाचारः पापाचारः स उच्यते ॥ ६॥

जो मनुष्य हाय, पैर आदि कर्मेन्द्रियोको रोककर इन्द्रियोंके भोगोंको मनसे चिन्तन करता रहता है, वह विम्हात्मा अर्थात् मोहित अन्त करणवाटा मिध्याचारी, होंगी, पापाचारी कहा जाना है ॥ ६॥

#### यस्त्विन्द्रयाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। कर्मेन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिप्यते ॥ ७ ॥

यः तु पुनः कर्मणि अधिकृतः अज्ञो बुद्धी-निद्रयाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः वाक्पाण्यादिभिः।

किम् आरभते इति आह—

विशिष्यते कर्मयोगम् असक्तः सन् स

इतरसाद् मिथ्याचारात् ॥ ७॥

परन्तु हे अर्जुन ! जो कर्मीका अधिकारी अज्ञानी, ज्ञानेन्द्रियोको मनसे रोककर वाणी, हाय इत्यादि कर्मेन्द्रियोसे आचरण करता है।

किसका आचरण करता है ? सो कहते हैं—

आसक्तिरहित होकर कर्मयोगका आचरण करता है, वह (कर्मयोगी) दूसरेकी अपेक्षा अर्थात् मिथ्याचारियोकी अपेक्षा श्रेष्ठ है।। ७॥

यत एवम् अतः—

ऐसा होनेके कारण---

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। श्रारायात्रापि च ते न प्रसिद्धचेदकर्मणः ॥ ८॥

नियतं नित्यं यो यसिन् कर्मणि अधिकृतः फलाय च अश्रुतं तद् नियतं कर्म तत् कुरु वं हे अर्जुन । यतः कर्म ज्यायः अधिकतरं फलतो हि यसाद् अकर्मणः अकरणाद् अनारम्भात्।

कथं शरीरयात्रा शरीरस्थितिः अपि च ते तव न प्रसिद्धयेत् प्रसिद्धिं न गच्छेद् अकर्मणः लोके ॥ ८॥

हे अर्जुन ! जो कर्म श्रुतिमे किसी फलके लिये नहीं बताया गया है, ऐसे जिस कर्मका जो अविकारी है उसके लिये वह नियत कर्म है, उस नियत अर्थात् नित्य कर्मका त् आचरण कर । क्योंकि कर्मोंके न करनेकी अपेक्षा कर्म करना परिणाममे बहुत श्रेष्ठ है।

क्योंकि कुछ भी न करनेसे तो तेरी शरीरयात्रा भी नहीं चलेगी अर्थात् तेरे शरीरका निर्वाह भी अकरणात् । अतो दृष्टः कर्माकर्मणोः विशेषो नहीं होगा । इसिलये कर्म करने और न करनेमे जो अन्तर है वह संसारमे प्रत्यक्ष है ॥ ८ ॥

इति तद् अपि असत्, कथम्--

यत् च मन्यसे वन्धार्थत्वात् कर्म न कर्तव्यम् जो त् ऐसा समझता है कि वन्धनकारक होनेसे कर्म नहीं करना चाहिये तो यह समझना भी भूल है। कैसे ?

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥ ९॥

'यज्ञो वै विष्णुः' (तै० सं० १।७।४) इति श्रुतेर्यज्ञ ईश्वरः तदर्थं यत् क्रियते तद् यज्ञार्थं कर्म, तसात् कर्मणः अन्यत्र अन्येन कर्मणा लोकः अयम् अधिकृतः कर्मकृत् कर्मबन्धनः कर्म वन्धनं यस्य सः अयं कर्मबन्धनो लोको न तु यज्ञार्थाद् अतः तदर्थं यज्ञार्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः कर्मफलसङ्गवर्जितः सन् समाचर निर्वर्तय ॥९॥

'यज्ञ ही विष्णु है' इस श्रुतिप्रमाणसे यज्ञ ईश्वर है और उसके छिये जो कर्म किया जाय वह 'यज्ञार्थ कर्म है' उस ( ईश्वरार्थ ) कर्मको छोड़कर दूसरे कमोंसे, कर्म करनेवाला अधिकारी मनुप्य-समुदाय, कर्मबन्धनयुक्त हो जाता है, पर ईश्वरार्थ किये जानेवाले कर्मसे नहीं। इसिंखिये हे कौनतेय! त् कर्मफल और आसक्तिसे रहित होकर ईश्वरार्थ कर्मोंका भली प्रकार आचरण कर ॥ ९॥

इतः च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम्—

इस आगे बतलाये जानेवाले कारणसे भी अधिकारीको कर्म करना चाहिये—

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। प्रसविष्यध्वमेष

वोऽस्त्वष्टकामधुक् ॥ १० ॥

सहयज्ञा यज्ञसहिताः प्रजाः त्रयो वर्णाः ताः | सृष्ट्वा उत्पाद्य, पुरा सर्गादौ उवाच उक्तवान् प्रजापतिः प्रजानां सृष्टा, अनेन यज्ञेन प्रसविप्यध्वं प्रसवो वृद्धिः उत्पत्तिः तां कुरुध्वम् । एष यज्ञो वो युष्माकम् अस्तु भवतु इष्टकामधुक् इष्टान् अभिप्रेतान् कामान् फलविशेषान् दोग्धि इति इष्टकामधुक् ॥ १० ॥

सृष्टिके आदिकालमे यज्ञसहित प्रजाको अर्थात ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन ) तीनों वर्णीको रचकर जगत्के रचयिता प्रजापतिने कहा कि इस यज्ञसे तुमलोग प्रसव—उत्पत्ति, यानी वृद्धिलाभ करो । यह यज्ञ तुमळोगोको इष्ट कामनाओका देनेवाला अर्थात् इन्छित फलरूप नाना भोगोको देनेवाला हो ॥ १०॥

कथम्-

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं श्रेयः भावयन्तः परमवाप्त्यथ ॥ ११ ॥

देवान् इन्द्रादीन् भावयत वर्धयत अनेन यज्ञेन ते देवा भावयन्तु आप्याययन्तु वृष्टचादिना वो युष्मान् एवं परस्परम् अन्योन्यं भावयन्तः श्रेयः परं मोक्षलक्षणं ज्ञानप्राप्तिक्रमेण अवाप्यय खर्ग वा परं श्रेयः अवाप्यथ ॥ ११ ॥

तुमलोग इस यज्ञद्वारा इन्द्रादि देवोंको बढ़ाओ अर्थात् उनकी उनति करो । वे देव वृष्टि आदिद्वारा तुमलोगोंको वढावें अर्थात् उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरेको उन्नत करते हुए ( तुमलोग ) ज्ञान-प्राप्तिद्वारा मोक्षरूप परमश्रेयको प्राप्त करोगे । अथवा खर्गरूप परमश्रेयको ही प्राप्त करोगे ॥ ११॥

किं च

दूसरी बात यह भी है कि--

## इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तानप्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥

इष्टान् अभिप्रेतान् भोगान् हि वो युष्मभ्यं देवा दास्यन्ते वितरिष्यन्ति स्त्रीपशुपुत्रादीन् यज्ञभाविता यज्ञैः वर्धिताः तोषिता इत्यर्थः ।

तैः देवैः दत्तान् भोगान् अप्रदाय अदत्त्वा आनृण्यम् अकृत्वा इत्यर्थः एभ्यो देवेभ्यः, यो भुड्को स्वदेहेन्द्रियाणि एव तर्पयति, स्तेन एव तस्कर एव स देवादिस्वापहारी ॥ १२ ॥

यज्ञद्वारा बढ़ाये हुए--संतुट किये हुए देवता लोग तुमलोगोको स्त्री, पशु, पुत्र आदि इन्छित भोग देगे।

उन देवोद्दाग दिये हुए भोगोको उन्हे न देकर अर्थात् उनका ऋण न चुकाकर, जो खाता है--केवल अपने शरीर और इन्द्रियोको ही तृप्त करता है, वह देवताओं के खखको हरण करने-वाला चोर ही है ॥ १२॥

ये पुनः--

परन्तु जो---

मुच्यन्ते सर्विकिल्बिषे: । यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥

देवयज्ञादीन् निर्वर्त्य तिच्छष्टम् अशनम् अमृताख्यम् अशितुं शीलं येषां ते यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः, मुच्यन्ते सर्विकिल्बिषेः सर्वपापैः चुल्यादि-प्रमादकृतहिंसादिजनितै**ः** पश्चस्नाकृतैः अन्यैः।

ये तु आत्मंभरयो मुझते ते तु अवं पापं स्वयम् अपि पापा ये पचन्ति पाकं निर्वर्तयन्ति ही अन्न पकाते हैं वे खयं पापी है और पाप ही आत्मकारणाद् आत्महेतोः ॥ १३॥

यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष है अर्थात् देवयज्ञादि करके उससे बचे हुए अमृत नामक अन्नको भक्षण करना जिनका खभाव है वे सब पापोसे अर्थात् गृहस्थमे होनेवाले चक्की, चूल्हे आदिके पॉच पापोसे\* और प्रमादसे होनेवाले हिंसादिजनित अन्य पापोसे भी छूट जाते है।

तथा जो उदरपरायण लोग केवल अपने लिये खाते हैं॥ १३॥

इतः च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम् । जगचक्र- इसिलये भी अधिकारीको कर्म करना चाहिये,

प्रवृत्तिहेतुः हि कर्म । कथम् इति उच्यते — कैसे ? सो कहते हैं —

अन्नाद्धवन्ति

क्योंकि कर्म जगत्-चक्रकी प्रवृत्तिका कारण है।

भूतानि पर्जन्यादुन्नसंभवः ।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥१४॥

क्ष कण्डनं पेषणं चली उदकम्भश्च मार्जनी । पञ्चसना गृहस्थस्य पञ्चयज्ञात प्रणश्यति ॥

अन्नाद् भुक्ताद् लोहितरेतःपरिणतात् प्रत्यक्षं भवन्ति जायन्ते भूतानि । पर्जन्याद् वृष्टेः अन्नस्य सम्भवः अन्नसभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यः—

'अभी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायते वृष्टिर्वृष्टेरच ततः प्रजाः ॥' ( मनु ० ३ । ७५ ) इति स्मृतेः ।

यज्ञः अपूर्व स च यज्ञः कर्मसमुद्रव ऋत्विग्य-जमानयोः च व्यापारः कर्म ततः समुद्भवो यस्य यज्ञस्य अपूर्वस्य स यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४॥ भक्षण किया हुआ अन रक्त और वीर्यके रूपमें परिणत होनेपर उससे प्रत्यक्ष ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। पर्जन्यसे अर्थात् वृष्टिसे अनकी उत्पत्ति होती है और यज्ञसे वृष्टि होती है।

'अग्निमं विधिपूर्वक दी हुई आहुति सूर्यमें स्थित होती है, सूर्यसे वृष्टि होती है, दृष्टिसे अन्न होता है और अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है' इस स्मृतिवाक्यसे भी यही बात पायी जाती है।

ऋत्विक् और यजमानके व्यापारका नाम कर्म है और उस कर्मसे जिसकी उत्पत्ति होती है वह अपूर्वरूप यज्ञ कर्मसमुद्भव है अर्थात् वह अपूर्वरूप यज्ञ कर्मसे उत्पन्न होता है ॥ १४॥

तत् च-

और उस-

## कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् । तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५॥

कर्म ब्रह्मोद्भवं ब्रह्म वेदः स उद्भवः कारणं यस्य तत् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि जानीहि । ब्रह्म पुनः वेदाख्यम् अक्षरसमुद्भवम् अक्षरं ब्रह्म परमात्मा समुद्भवो यस्य तद् अक्षरसमुद्भवं ब्रह्म वेद इत्यर्थः।

यसात् साक्षात् परमात्माख्याद् अक्षरात् पुरुपनिःश्वासवत् समुद्भृतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वार्थ-प्रकाशकत्वात् सर्वगतम् ।

सर्वगतम् अपि सद् नित्यं सदा यज्ञविधि-प्रधानत्वाद् यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५॥ क्रियारूप कर्मको त् वेदरूप ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ जान, अर्थात् कर्मकी उत्पत्तिका कारण वेद है ऐसे जान और वेदरूप ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न हुआ है अर्थात् अविनाशी परब्रह्म परमात्मा वेदकी उत्पत्तिका कारण है।

वेदरूप ब्रह्म साक्षात् परमात्मा नामक अक्षरसे पुरुषके नि.श्वासकी भॉति उत्पन्न हुआ है, इसलिये वह सब अयोंको प्रकाशित करनेवाला होनेके कारण सर्वगत है।

तथा यज्ञ-विधिम वेदकी प्रधानता होनेके कारण वह सर्वगत होता हुआ ही सदा यज्ञमे प्रतिष्टित है। १५।

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामा मोघं पार्थ म जीवति॥ १६॥ एवम् ईश्वरेण वेदयज्ञपूर्वकं जगत् चकं प्रवर्तित न अनुवर्तयित इह लोके यः कर्मणि अधिकृतः सन् अघायुः अघं पापम् आयुः जीवनं यस्य सः अघायुः पापजीवन इति यावत्, इन्द्रियाराम इन्द्रियैः आराम आरमणम् आक्रीडा विषयेषु यस्य स इन्द्रियारामः, मोघं वृथा हे पार्थ स जीवति।

तसाद् अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यम् एव कर्म इति प्रकरणार्थः।

प्राग् आत्मज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्तेः तादर्थ्येन कर्मयोगानुष्ठानम् अधिकृतेन अनात्मज्ञेन कर्तव्यम् एव इति एतत् 'न कर्मणामनारम्भात्' इत्यत आरभ्य 'शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः' इति एवम् अन्तेन प्रतिपाद्य—

'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र' इत्यादिना 'मोघं पार्थ स जीवति' इति एवम् अन्तेन अपि ग्रन्थेन प्रासङ्गिकम् अधिकृतस्य अनात्मविदः कर्मानुष्ठाने वहुकारणम् उक्तं तदकरणे च दोष-संकीर्तनं कृतम् ॥ १६॥ इस लोकमे जो मनुष्य कर्माधिकारी होकर इस प्रकार ईश्वरद्वारा वेद और यहाँपूर्वक चलाये हुए इस जगत्-चक्रके अनुसार (वेदाध्ययन-यज्ञादि) कर्म नहीं करता, हे पार्थ! वह पापायु अर्थात् पापमय जीवनवाला और इन्द्रियारामी अर्थात् इन्द्रियोद्वारा विपयोंमे रमण करनेवाला न्यर्थ ही जीता है—उस पापीका जीना न्यर्थ ही है।

इसिंख्ये इस प्रकरणका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानी अधिकारीको कर्म अवस्य करना चाहिये।

अनात्मन अधिकारी पुरुषको आत्मज्ञानकी योग्यता प्राप्त होनेके पहले ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिके लिये कर्मयोगका अनुष्ठान अवस्य करना चाहिये, यह 'न कर्मणामनारम्भात्' यहाँसे लेकर 'शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध खेदकर्मणः' इस श्लोकतकके वर्णनसे प्रतिपादन करके—

'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र' से लेकर 'मोघं पार्थ स जीवति' तकके ग्रन्थसे भी आत्मज्ञानसे रहित कर्माधिकारीके लिये कर्मोंके अनुष्ठान करनेमे बहुत-से ग्रसङ्गानुकूल कारण कहे गये तथा उन कर्मोंके न करनेमे बहुत-से दोष भी बतलाये गये ॥ १६॥

एवं स्थिते किम् एवं प्रवर्तितं चक्रं सर्वेण अजुवर्तनीयम् आहोस्वित् पूर्वोक्तकर्मयोगानुष्टा-नोपायप्राप्याम् अनात्मविदा ज्ञानयोगेन एव निष्टाम् आत्मविद्धिः सांख्यैः अजुष्टेयाम् अप्राप्तेन एव इति एवम अर्थम् अर्जनस्य प्रश्नम् आशङ्क्य,

यदि ऐसा है तो क्या इस प्रकार चळाये हुए इस
सृष्टि-चक्रके अनुसार सभीको चळना चाहिये ?
अथवा पूर्वोक्त कर्मयोगानुष्ठानरूप उपायसे प्राप्त
होनेवाळी और आत्मज्ञानी सांख्ययोगियोंद्वारा सेवन
किये जाने योग्य ज्ञानयोगसे ही सिद्ध होनेवाळी
निष्ठाको न प्राप्त हुए अनात्मज्ञको ही इसके अनुसार
वर्तना चाहिये ? (या तो ) इस प्रकार अर्जुनके प्रश्नकी
आशङ्का करके (भगवान् वोळे—)

स्वयम् एव वा शास्त्रार्थस्य विवेकप्रतिपत्त्यर्थम्

'एतं वे तमात्मानं विदित्वा निवृत्तिमिथ्याज्ञानाः सन्तो बाह्मणा मिथ्याज्ञानविद्धरवश्यं कर्तव्येभ्यः पुत्रैषणादिभ्यो व्युत्थायाथ मिक्षाचर्य शरीरिस्थिति-मात्रप्रयुक्तं चरन्ति, न तेषामात्मज्ञाननिष्ठाव्यति-रेकेणान्यत् कार्यमस्ति' ( वृह ० उ० ३ । ५ । १ ) इति एवं श्रुत्यर्थम् इह गीताञ्चास्त्रे प्रतिपिपादिय-पितम् आविष्कुर्वन् आह भगवान्—

अथवा खयं ही भगवान् शास्त्रके अर्थको भछीभाँति समझानेके छिये 'यह जो प्रसिद्ध आत्मा है उसको जानकर जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका है, ऐसे जो महात्मा ब्राह्मणगण अज्ञानियों हारा अवश्य की जानेवाछी पुत्रादिकी इच्छाओं से रिहत होकर केवल शरीर-निर्वाहके लिये भिक्षा-का आचरण करते हैं, उनका आत्मज्ञाननिष्टासे अतिरिक्त अन्य कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता' ऐसा श्रुतिका तात्पर्य जो कि इस गीताशास्त्रमें प्रतिपादन करना उनको इष्ट है, उस (श्रुति-अर्थ) को प्रकट करते हुए बोले—

यस्त्वात्मरितरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥ १७॥

यः तु सांख्य आत्मज्ञानिष्ठ आत्मरितः आत्मिन एव रितः न विषयेषु यस्य स आत्म-रितः एव स्याद् भवेद् आत्मतृप्तः च आत्मना एव तृप्तो न अन्नरसादिना मानवो मनुष्यः संन्यासी आत्मिन एव च संतुष्टः । संतोषो हि वाह्यार्थलाभे सर्वस्य भवति तम् अनपेक्ष आत्मिन एव च संतुष्टः । स्वाष्टि याह्यार्थलाभे सर्वस्य भवति तम् अनपेक्ष आत्मिन एव च संतुष्टः सर्वतो वीततृष्ण इति एतत् । य ईदृश आत्मिवित् तस्य कार्य करणीयं न विद्यते न अस्ति इत्यर्थः ॥ १७॥

परन्तु जो आत्मज्ञाननिष्ठ साख्ययोगी, केवल आत्मामे ही रितवाला है अर्थात् जिसका आत्मामे ही प्रेम है, विषयोमे नहीं और जो मनुप्य अर्थात् संन्यासी आत्मासे ही तृप्त है—जिसकी तृप्ति अन्नरसादिके अधीन नहीं रह गयी है तथा जो आत्मामे ही सन्तुष्ट है, बाह्य विषयोंके लामसे तो सवको सन्तोष होता ही है पर उनकी अपेक्षा न करके जो आत्मामे ही सन्तुष्ट है अर्थात् सब ओरसे तृण्णा-रहित है! जो कोई ऐसा आत्मज्ञानी है उसके लिये कुछ भी कर्नव्य नहीं है ॥ १७॥

किं च-

क्योकि-

नैव तस्य कृतेनार्थो न चास्य सर्वभृतेषु

न एव तस्य परमात्मरतेः कृतेन कर्मणा अर्थः प्रयोजनम् अस्ति ।

अस्तु तर्हि अकृतेन अकरणेन प्रत्यवा-याख्यः अनर्थः ।

न अकृतेन इह लोके कश्चन कश्चिद् अपि प्रत्यवायप्राप्तिरूप आत्महानिलक्षणो वा न एव अस्ति । न च अस्य सर्वभूतेष ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु भृतेषु कश्चिद् अर्थन्यपाश्रयः । नाकृतेनेह कश्चन । कश्चिदर्थेन्यपाश्रयः ॥ १८॥

उस परमात्मामें प्रीतिवाले पुरुपका इस लोकमें कर्म करनेसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है।

तो फिर कर्मनकरनेसे उसको प्रत्यवायह्म अनर्थ-की प्राप्ति होती होगी ? ( इसपर कहते हैं— )

उसके न करनेसे भी उसे इस लोकमे कोई प्रत्यवाय-प्राप्तिरूप या आत्महानिरूप अनर्वकी प्राप्ति नहीं होती तथा ब्रह्मासे लेकर स्थावरतक सब प्राणियोंमें उसका कुछ भी अर्थ-ब्यपाश्रय नहीं होना।

प्रयोजनिमित्तित्रयासाध्यो व्यपाश्रयो व्यपाश्रयणम् । कश्चिद् भृतविशेषम् आश्रित्य न साध्यः कश्चिद् अर्थः अस्ति । येन तद्रथी क्रिया अनुष्ठेया स्यात् ।

न त्वम एतस्मिन् सर्वतः संप्छतादकस्थानीय सम्यग्दर्शने वर्तसे ॥ १८ ॥

किसी फलके लिये ( किसी प्राणिविशेषका ) जो क्रियासाध्य आश्रय है उसका नाम अर्थ-व्यपाश्रय है सो इस आत्मज्ञानीको, किसी प्राणिविशेषका सहारा लेकर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे तदर्थक किसी क्रियाका आरम्भ करना पडे।

परन्तु त् इस सब ओरसे परिपूर्ण जलाशय-स्थानीय यथार्थ ज्ञानमे स्थित नहीं है ॥ १८॥ .

यत एवम्-

जब कि ऐसी बात है—

तस्माद्सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९॥

तस्माद् असक्तः सङ्गवर्जितः सततं सर्वदा कार्यं | कर्तव्यं नित्यं कर्म समाचर निर्वर्तय । असक्तो कर्मोंका सदा भलीभाँति आचरण किया कर । क्योंकि हि यसात् समाचरन् ईश्वरार्थं कर्म कुर्वन् अनासक्त होकर कर्म करनेवाला अर्थात् ईश्वरार्थ परं मोक्षम् आप्नोति प्रष. सत्त्वशुद्धिद्वारेण कर्म करता हुआ पुरुष, अन्तः करणकी शुद्धिद्वारा इत्यर्थः ॥ १९ ॥

इसलिये त् आसक्तिरहित होकर कर्तव्य---नित्य-मोक्षरूप परमपद पा लेता है ॥ १९॥

यसात् च-

एक और भी कारण है-

हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः। संपर्यन्कर्तुमहिसि ॥ २०॥ लोकसंग्रहमेवापि

ससिद्धि मोक्षं गन्तुम् आस्थिताः प्रवृत्ता जनका-दयो जनकाश्वपतिप्रभृतयः।

यदि ते प्राप्तसम्यग्दर्शनाः ततो लोकसंग्रहार्थ प्रारव्धकर्मत्वात् कर्मणा सह एव असंन्यस्य एव कर्म संसिद्धिम् आस्थिता इत्यर्थः। अथ अप्राप्त-सम्यग्दर्शना जनकादयः तदा कर्मणा सत्त्व-गुद्धिसाधनभृतेन क्रमेण संसिद्धिम् आस्थिता इति च्याख्येयः श्लोकः ।

कर्मणा एव हि यसात् पूर्वे क्षत्रिया विद्वांसः। क्योंकि—पहले जनक-अश्वपति प्रमृति विद्वान् क्षत्रिय लोग कमोंद्वारा ही मोक्ष-प्राप्तिके लिये प्रवृत्त हुए थे।

> यहाँ इस स्रोककी व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिये कि यदि वे जनकादि, यथार्थ ज्ञानको प्राप्त हो चुके थे तब तो वे प्रारव्यकर्मा होनेके कारण लोकसग्रहके लिये कर्म करते हुए ही अर्थात् सन्यास ग्रहण किये विना ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए, और यदि वे जनकादि यथार्थ ज्ञानका प्राप्त नहीं थे, तो वे अन्तः करणकी शुद्धिके सावनरूप कर्मोंसे क्रमशः परम सिद्धिको प्राप्त हुए ।

अथ मन्यसे पूर्वैः अपि जनकादिभिः अपि | अजानद्भिः एव कर्तव्यं कर्म कृतं तावता न अवश्यम् अन्येन कर्तव्यं सम्यग्दर्शनवता कृतार्थेन इति ।

तथापि प्रारब्धकमीयत्तः त्वं लोकसंप्रहम् लोकस्य उन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणं लोकसंग्रहः तम् एव अपि प्रयोजनं संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि ॥ २० ॥

यदि त् यह मानता हो कि आत्मतत्त्वको न जाननेवाले जनकादि पूर्वजोद्वारा कर्तव्य-कर्म किये गये हैं, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्म-ज्ञानी कृतार्थ पुरुषोको भी कर्म अवश्य करने चाहिये।

तो भी त् प्रारब्ध-कर्मके अधीन है, इसलिये तुझे लोकसंग्रहकी तरफ देखकर भी अर्थात् लोगोंकी उलटे मार्गमे जानेवाली प्रवृत्तिको निवारण करनारूप जो लोकसंप्रह है, उस लोकसंप्रहरूप प्रयोजनको देखते हुए भी, कर्म करना चाहिये॥ २०॥

लोकसंग्रहं कः कर्तुम् अहित कथं च इति | उच्यते—

लोकसंग्रह किसको करना चाहिये और किसलिये करना चाहिये ? सो कहते हैं—

श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो यद्यदाचरति यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ २१॥

यद् यत् कर्म आचरति येषु येषु श्रेष्ठः प्रधानः तत् तद् एव कर्म आचरति इतरः अन्यो जनः तदनुगतः।

किं च स श्रेष्ठो यत् प्रमाणं कुरुते लौकिकं वैदिकं वा लोकः तद् अनुवर्तते तद् एव प्रमाणी-करोति इत्यर्थः ॥ २१ ॥

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो कर्म करता है अर्थात् प्रवान मनुष्य जिस-जिस कर्ममे बर्तता है, दूसरे लोग उसके अनुयायी होकर उस-उस कर्मका ही आचरण किया करते हैं।

तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिस लौकिक या वैदिक प्रथाको प्रामाणिक मानता है, लोग उसीके अनुसार चलते हैं अर्थात् उसीको मानते हैं ॥ २१॥

लोकसंग्रहकर्तव्यतायां | विप्रतिपत्तिः तर्हि मां किं न पश्यसि— | शंका हो तो त् मुझे क्यों नहीं देखता—

यदि इस लोकसंप्रहकी कर्तन्यतामें तुझे कुल

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि॥२२॥

न मे मम पार्थ न अस्ति न विद्यते कर्तव्यं त्रियु अपि लोकेयु किंचन किंचिद् अपि । कसाद् | वर्ते एव च कर्मणि अहम् ॥ २२

हे पार्थ ! तीनों लोकोंमें मेरा कुछ भी कर्तत्र्य नहीं है अर्थात् मुझे कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि न अनवासम् अप्राप्तम् अवासव्यं प्रापणीयं तथापि | मुझे कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी है तो भी मैं कमों में वर्तता ही हूँ ॥ २२॥

#### यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिनद्रतः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥२३॥

कर्मणि अतन्द्रितः अन्लसः सन् मम श्रेष्ठस्य कर्मोमं न वरत्, तो हे पार्थ ! ये मनुष्य सब सतो वर्त्म मार्गम् अनुवर्तन्ते मनुष्या हे पार्थ सर्वशः प्रकारसे मुझ श्रेष्ठके मार्गका अनुकरण कर सर्वप्रकारैः ॥ २३ ॥

यदि पुनः अहं न वर्तेयं जातु कदाचित् | यदि मै कदाचित् आलस्यरहित-सावधान होकर रहे हैं ॥ २३॥

तथा च को दोष इति आह— ऐसा होनेसे क्या दोष हो जायगा ? सो कहते हैं-उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्। संकरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥

स्थितिनिमित्तस्य कर्मणः अभावात्, न कुर्या किये जानेवाले कर्मीका अभाव हो जानेसे यह कर्म चेद् अहम्, किं च संकरस्य च कर्ता स्याम् । सब लोक नष्ट हो जायँगे और मै वर्णसंकरका कर्ता तेन कारणेन उपहन्याम् इमाः प्रजाः प्रजानाम् होऊँगा, इसिलये इस प्रजाका नाश भी करूँगा, अनुग्रहाय प्रवृत्तः तद् उपहतिम् उपहननं कुर्याम् इत्यर्थः मम ईश्वरस्य अननुरूपम् आपद्येत ॥ २४ ॥

उत्सीदेयुः विनश्येयुः इमे सर्वे छोका छोक- यदि मै कर्म न करूँ तो छोकस्थितिके छिये अर्थात् प्रजापर अनुग्रह करनेमे लगा हुआ मै इनका हनन करनेवाला बन्ँगा । यह सब मुझ ईश्वरके अनुरूप नहीं होगा ॥ २४ ॥

यदि पुनः अहम् इव त्वं कृतार्थबुद्धिः आत्मविद् अन्यो वा तस्य अपि आत्मनः कर्तव्याभावे अपि परानुग्रह एव कर्तव्य इति | लिये कर्म ) करना चाहिये-

यदि मेरी तरह त्या दूसरा कोई कृतार्थबुद्धि आत्मवेता हो, तो उसको भी अपने लिये कर्तव्यका अभाव होनेपर भी केवल दूसरोपर अनुग्रह (करनेके

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत।

कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्

सक्ताः कर्मणि अस्य कर्मणः फलं मम! हे भारत! 'इस कर्मका फल मुझे मिलेगा' इस भविष्यति इति केचिद् अविद्वासो यथा कुर्वन्ति प्रकार कर्मोमे आसक्त हुए कई अज्ञानी मनुष्य जैसे भारत, कुर्याद् विद्वान् आत्मवित् तथा असक्तः कर्म करते हैं आत्मवेत्ता विद्वान्को भी आसक्तिरहित सन्।

होकर उसी तरह कर्म करना चाहिये।

तद्वत किमर्थ करोति तत् शृणु, चिकीर्षुः

आत्मज्ञानी उसकी तरह कर्म क्यों करता है ! सो सुन—वह लोकसंग्रह करनेकी इन्छावाला है ( इसिंखेये करता है ) ॥ २५ ॥

कर्तुम् इच्छुः लोकसंग्रहम् ॥ २५॥

एवं लोकसंग्रहं चिकीषीः न मम आत्मविदः कर्तव्यम् अस्ति अन्यस्य वा लोकसंग्रहं मुक्तवा ततः तस्य आत्मविद इदम् उपदिक्यते—

इस प्रकार लोकसंग्रह करनेकी इच्छावाले मुझ परमात्माका या दूसरे आत्मज्ञानीका, लोकसंग्रहको छोडकर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह गया है। अतः उस आत्मवेत्ताके लिये यह उपदेश किया जाता है—

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्। जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्॥२६॥

बुद्धेः भेदो बुद्धिभेदो मया इदं कर्तव्यं । भोक्तव्यं च अस्य कर्मणः फलम् इति निश्चित-रूपाया बुद्धेः भेदनं चालनं बुद्धिभेदः तं न जनयेद् न उत्पादयेद् अज्ञानाम् अविवेकिनां कर्म-संगिनां कर्मणि आसक्तानाम् आसंगवताम् ।

किं तु कुर्यात्, जोषयेत् कारयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् स्वयं तद् एव अविदुषां कर्म युक्तः अभियुक्तः समाचरन् ॥ २६॥

बुद्धिको विचिलत करनेका नाम बुद्धिभेद है, (ज्ञानीको चाहिये कि) कर्मों भे आसिक्तवाले—विवेक-रहित अज्ञानियोंकी बुद्धिमे भेद उत्पन्न न करे अर्थात् भेरा यह कर्तव्य है, इस कर्मका फल मुझे भोगना है, इस प्रकार जो उनकी निश्चितरूपा बुद्धि बनी हुई है, उसको विचिलत करना बुद्धिभेद करना है सो न करे।

तो फिर क्या करे <sup>2</sup> समाहितचित्त विद्वान् खयं अज्ञानियोके ही (सदश) उन कर्मीका (शास्त्रानुक्छ) आचरण करता हुआ उनसे सब कर्म करावे ॥२६॥

अविद्वान् अज्ञः कथं कर्मसु सज्जते इति ।

मूर्ख अज्ञानी मनुष्य कमोंमे किस प्रकार आसक्त होता है <sup>2</sup> सो कहते हैं—

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकारिवमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥२७॥

प्रकृतिः प्रधानं सत्त्वरजस्तमसां
गुणानां साम्यावस्था तस्याः प्रकृतेः गुणैः
विकारैः कार्यकरणरूपैः क्रियमाणानि कर्माणि
लौकिकानि शास्त्रीयाणि च सर्वशः सर्वप्रकारैः।
अहंकारिवम्हातमा कार्यकरणसंघातात्मप्रत्ययः
अहंकारः तेन विविधं नानाविधं मृह आत्मा
अन्तःकरणं यस्य सः अयम्। कार्यकरणधर्मा
कार्यकरणाभिमानी अविद्यया कर्माणि आत्मिन
मन्यमानः तत्तत्कर्मणाम् अहं कर्ता इति
मन्यते।। २७॥

सत्त्व, रजस् और तमस्—इन तीनों गुणोकी जो साम्यावस्था है उसका नाम प्रधान या प्रकृति है, उस प्रकृतिके गुणोंसे अर्थात् कार्य और करणरूप समस्त विकारोंसे लीकिक और शास्त्रीय सम्पूर्ण कर्म सत्र प्रकारसे किये जाते हैं। परन्तु अहंकार-विम्हात्मा—कार्य और करणके संघातरूप शरीरमें आत्मभावकी प्रतीतिका नाम अहंकार है, उस अहकारसे जिसका अन्त.करण अनेक प्रकारसे मोहित हो चुका है ऐसा—देहेन्द्रियके धर्मको अपना धर्म माननेवाला, देहािममानी पुरुष अविद्यावश प्रकृतिके कर्मोंको अपनेमें मानता हुआ उन-उन कर्मोंका 'मैं कर्ता हूँ' ऐसा मान बैठना है।। २७॥

<sup>\*</sup> आकाश, वायु, अमि, जल और पृथिवी तया शब्द, स्पर्ग, रूप, रस और गन्ध—इनका नाम कार्य है। बुद्धि, अरंकार और मन तथा श्रोत्र, त्व चा, रसना, नेत्र और घाण एवं वाक्, इस्त, पाद, उपस्य और गुदा—इनका नाम फरण है।

यः पुनः विद्वान्—

परन्तु जो ज्ञानी है-

महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८॥

तत्त्ववित् तु महाबाहो कस्य तत्त्वविद् गुणकर्म-विभागयोः गुणविभागस्य कर्मविभागस्य तत्त्वविद् इत्यर्थः । गुणाः करणात्मका गुणेषु विषयातमकेषु वर्तन्ते न आतमा इति मत्वा न सज्जते । सक्तिं न करोति ॥ २८ ॥

हे महाबाहो ! वह तत्त्ववेता, किसका तत्त्ववेता? गुण-कर्म-विभागका, अर्थात् गुणविभाग और कर्म-विभागके\* तत्त्वको जाननेवाळा ज्ञानी, 'इन्द्रियादिरूप गुण ही विषयरूप गुणोंमे बर्त रहे हैं, आत्मा नहीं वर्तता' ऐसे मानकर आसक्त नहीं होता। उन कर्मों मे प्रीति नहीं करता ॥ २८॥

ये पुनः

इत्यथेः ॥ २९॥

परन्तु जो-

प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसू । तानकृत्स्रविदो मन्दान्कृत्स्रविन्न विचालयेत् ॥ २९॥

प्रकृतेः गुणैः सम्यङ्मूढाः सम्मोहिताः सन्तः सज्जन्ते गुणानां कर्मसु गुणकर्मसु वयं कर्म कुर्मः फलाय इति । तान् कर्मसङ्गिनः अकृत्स्रविदः, कर्मफलमात्रदर्शिनो मन्दान् मन्दप्रज्ञान क्रस्तविद् आत्मविद् ख्यं न विचालयेत्। बुद्धिमेदकरणम् एव चालनं तद् न कुर्याद्

प्रकृतिके गुगोसे अत्यन्त मोहित हुए पुरुष 'हम अमुक फलके लिये यह कर्म करते हैं' इस प्रकार गुणोके कमोंमे आसक्त होते हैं । उन पूर्णरूपसे न समझनेवाले, कर्मफलमात्रको ही देखनेवाले और कमों भे आसक्त मन्दबुद्धि पुरुषोंको अच्छी प्रकार समस्त तत्त्वको समझनेवाला आत्मज्ञानी पुरुष खयं चलायमान न करे।

अभिप्राय यह कि बुद्धिभेद करना ही उनको चलायमान करना है, सो न करे॥ २९॥

कथं पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन | तो फिर कर्माधिकारी अज्ञानी मुमुक्षुको किस अ्रथणा कर्म कर्तव्यम् इति उच्यते— प्रकार कर्म करना चाहिये <sup>2</sup> सो कहते हैं— मुमुक्षुणा कर्म कर्तव्यम् इति उच्यते—

मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३०॥

क त्रिगुणात्मिका मायाके कार्यरूप पाँच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और शब्दादि पाँच विपय-इन सबके समुदायका नाम 'गुणविभाग' है और इनकी परस्परकी चेष्टाओंका

मिय वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मिन सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य निश्चिप्य अध्यातमचेतसा विवेकबुद्धचा अहं कर्ता ईश्वराय भृत्यवत् करोमि इति अनया बुद्धचा,

किं च निराशीः त्यक्ताशीः निर्ममो ममभावः च निर्गतो यस्य तव स त्वं निर्ममो भूत्वा युध्यख विगतज्वरो विगतसंतापो विगतशोकः सन् इत्यर्थः ॥ ३० ॥

मुझ सर्वात्मरूप सर्वज्ञ परमेश्वर वासुदेवमे विवेकवुद्धिसे सब कर्म छोड़कर अर्थात् भी सब कर्म ईश्वरके लिये सेवककी तरह कर रहा हूँ' इस वृद्धिसे सब कर्म मुझमे अर्पण करके,

तथा निरागी-आशारहित और निर्मम यानी जिसका मेरापन सर्वथा नप्ट हो चुका हो उसे निर्मम कहते हैं ऐसा होकर त् शोकरहित हुआ युद्ध कर अर्थात् चिन्ता-संतापसे रहित हुआ युद्ध कर ॥ ३०॥

यद् एतद् मतं कर्म कर्तव्यम् इति सप्रमाणम् | उक्तं तत् तथा—

'कर्म करने चाहिये' ऐसा जो यह मत प्रमाण-सहित कहा गया वह यथार्थ है (ऐसा मानकर)—

### ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः।

श्रुद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥३१॥

धर्माख्यैः ॥ ३१ ॥

ये मे मदीयम् इदं मतम् अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते । जो श्रद्धायुक्त मनुष्य गुरुखरूप मुझ वामुदेवमें मानवा मनुष्याः श्रद्धावन्तः श्रद्धाना अनसूयन्तः असूया न करते हुए (मेरे गुणोमे दोप न देखते अस्या च मिय गुरौ वासुदेवे अकुर्वन्तः, हुए ) मेरे इस मतके अनुसार चलते हैं, वे ऐसे मुच्यन्ते ते अपि एवंभूताः कर्मभिः धर्मा- मनुष्य भी पुण्य-पापरूप कर्मोंसे मुक्त हो जाते

### ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्।

सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्ध नप्टानचेतसः ॥ ३'२ ॥

अविवेकिनः ॥ ३२ ॥

ये तु तिद्विपरीता एतद् मम मतम् अभ्य- । परन्तु जो उनसे विपरीत हैं, मेरे इस मतकी सूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति न अनुवर्तन्ते मे मतं निन्दा करते हुए इस मेरे मतके अनुसार आचरण सर्वेषु ज्ञानेषु विविधं मूढाः ते । सर्वज्ञान- नहीं करते, वे समस्त ज्ञानोंमे अनेक प्रकारसे मृड विमूढान् तान् विद्धि नष्टान् नाशं गतान् अचेतस. हैं। सव ज्ञानोंम मोहित हुए उन अविवेकियोंको तो त् नागको प्राप्त हुए ही जान ॥ ३२॥

कसात् पुनः कारणात् त्वदीयं मतं न अनुतिष्ठन्ति परधर्मम् अनुतिष्ठन्ति स्वधर्म च न अनुवर्तनते, त्वतप्रतिक्त्लाः कथं न विभ्यति त्वच्छासनातिक्रमदोपान् तत्र आह—

तो फिर वे ( लोग ) किस कारणमे आपके मनके अनुसार नहीं चलते ? दूसरेके धर्मका अनुष्टान करते हैं और खधर्माचरण नहीं करते ? आपके प्रतिकृल होकर आपके गासनको उल्लंचन करनेके दोपसे क्यों नहीं इरने, इसमें क्या कारण है ? इसपर कहने है —

#### चेष्टते प्रकृतेज्ञीनवानि । सहश खस्याः प्रकृतिं यान्ति भृतानि निप्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

सदशम् अनुरूपं चेष्टते कस्याः खस्याः खकीयायाः प्रकृतेः, प्रकृतिः नाम पूर्वकृत-धर्माधर्मादिसंस्कारो वर्तमानजन्मादौ अभि-व्यक्तः सा प्रकृतिः तस्याः सद्दशम् एव सर्वो जन्तुः ज्ञानवान् अपि किं पुनः मूर्खः ।

तसात् प्रकृतिं यान्ति भूतानि निप्रहः कि करिष्यति सम वा अन्यस्य वा ॥ ३३॥

सभी प्राणी एवं ज्ञानवान् भी अपनी प्रकृतिके अनुसार ही चेष्टा करते है अर्थात् जो पूर्वकृत पुण्य-पाप आदिका संस्कार वर्तमान जनमादिमे प्रकट होता है, उसका नाम प्रकृति है उसके अनुसार ज्ञानवान् भी चेष्टा किया करता है। फिर मूर्खकी तो बात ही क्या है ?

इसलिये सभी प्राणी (अपनी) प्रकृति अर्थात् स्वभावकी ओर जा रहे हैं, इसमे मेरा या दूसरेका शासन क्या कर सकता है 2 11 ३३ 11

यदि सर्वो जन्तुः आत्मनः प्रकृतिसदृशम् । एव चेष्टते न च प्रकृतिशून्यः कश्चिद् अस्ति, पुरुषकारस्य विषयानुपपत्तेः, शास्त्रा-नर्थक्यप्राप्तौ इदम् उच्यते—

यदि सभी जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुरूप ही चेष्टा करते है, प्रकृतिसे रहित कोई है ही नहीं, तब तो पुरुषके प्रयत्नकी आवश्यकता न रहनेसे विधि-निपेध बतलानेवाला शास्त्र निरर्थक होगा ? इसपर यह कहते है-

#### इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३ ४ ॥

इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे सर्वेन्द्रियाणाम् अर्थे इन्द्रिय, इन्द्रियके अर्थमे अर्थात् सभी इन्द्रियोके शन्दादिविषये इष्टे रागः अनिष्टे द्वेष इति एवं प्रतीन्द्रियार्थे रागद्वेषौ अवस्यम्भाविनौ ।

तत्र अयं पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य च विषय उच्यते-

शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वम् एव रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत्।

या हि पुरुषस्य प्रकृतिः सा रागद्वेषपुरः-सरा एव स्वकार्ये पुरुपं प्रवर्तयति तदा स्वधर्मपरित्यागः परधर्मानुष्टानं च भवति । और परधर्मका अनुष्टान होता है।

शब्दादि विषयोमे राग और द्वेष स्थित है, अर्थात् इष्टमे राग और अनिष्टमे द्वेष ऐसे प्रत्येक इन्द्रियके विषयमे राग और देष दोनो अवस्य रहते हैं।

वहाँ पुरुष-प्रयत्नकी और शास्त्रकी आवश्यकताका विषय इस प्रकार बतलाते है-

शास्त्रानुसार बर्तनेमे लगे हुए मनुष्यको चाहिये कि वह पहलेसे ही राग-द्वेपके वशमे न हो।

अभिप्राय यह कि मनुप्यकी जो प्रकृति है वह राग-द्रेषपूर्वक ही अपने कार्यमे मनुप्यको नियुक्त करती है। तब खाभाविक ही खधर्मका त्याग

यदा पुनः रागद्वेषौ तत्प्रतिपक्षेण नियमयति, तदा शास्त्रदृष्टिः एव पुरुषो भवति, न प्रकृतिवशः।

तसात् तयो रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत्। यतः तौ हि अस्य पुरुषस्य परिपन्थिनौ श्रेयो-मार्गस्य विव्वकर्तारौ तस्करौ इव इत्यर्थः ॥ ३४॥ कल्याणमार्गमे विव्व करनेवाले है ॥ ३४॥

तत्र रागद्देषप्रयुक्तो सन्यते शास्त्रार्थम् अपि विस्तान अनुष्ठेय एव होनेके नाते अनुष्ठान करनेयोग्य मान बैठता है। परन्तु उसका ऐसा मानना भूल है— इति तद् असत्-

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।

परधर्मात् खनुष्ठितात् साद्गुण्येन सम्पादिताद् अपि ।

स्वधर्मे स्थितस्य निधनं मरणम् अपि श्रेयः परधर्मे स्थितस्य जीवितात्, कसात्, परधर्मी भयावहो नरकादिलक्षणं भयम् आवहति यतः ॥ ३५॥

अर्जुन उवाच—

यद्यपि अनर्थमूलं 'ध्यायतो विषयान् पुसः' 'रागद्वेषो ह्यस्य परिपन्थिनों' इति च उक्तं विक्षिप्तम् अनवधारितं च तद् उक्तम्, तत् संक्षिप्तं निश्चितं च इदम् एव इति ज्ञातुम् इच्छन् अर्जुन उवाच ज्ञाते हि तिसान् तदुच्छेदाय यत्नं कुर्याम् इति—

परन्तु जव यह जीव प्रतिपक्ष-भावनासे राग-द्वेपका संयम कर लेता है, तव केवल शास्त्रदृष्टि-वाला हो जाता है, फिर यह प्रकृतिके वशमें नहीं रहता

इसलिये ( कहते हैं कि ) मनुष्यको राग-द्रेपके वशमे नहीं होना चाहिये। क्योंकि वे (राग-द्वेप) ही इस जीवके परिपन्थी हैं अर्थात् चोरकी माँति

स्वधर्में निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३ ५ ॥

श्रेयान् प्रशस्यतरः स्वो धर्मः खधर्मी । अच्छी प्रकार अनुष्ठान किये गये अर्थात् अग-विगुणः अपि विगतगुणः अपि अनुष्ठीयमानः प्रत्यगोंसहित सम्पादन किये गये भी पर-धर्मकी अपेक्षा गुणरहित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना धर्म कल्याणकर है अर्थात् अधिक प्रशंसनीय है।

> पर-धर्ममे स्थित पुरुषके जीवनकी अपेक्षा स्वधर्ममे स्थित पुरुषका मरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरेका धर्म भयदायक है—नरक आदि रूप भयका देनेवाला है ॥ ३५॥

अर्जुन वोला--

यद्यपि 'ध्यायतो विषयान् पुंसः' 'रागहेपौ द्यस्य परिपन्थिनौ' इत्यादि प्रकरणोंमे अनर्थका मृत्र कारण वतलाया गया, पर वह भिन्न-भिन्न प्रकरणोंन और अनिश्चितरूपसे कहा गया है। इसल्ये वह 'अनथोंका कारण ठीक यही है।' इस प्रकार निश्चय-पूर्वक और सक्षेत्रसे जाननेमें आ जाय तो में उनके उच्छेदके लिये प्रयत्न कहूँ इम विचारमे उसके जाननेकी इच्छा यारता हुआ अर्जुन बोला---

# अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः॥ ३६॥

अथ केन हेतुभृतेन प्रयुक्तः सन् राज्ञा इव भृत्यः अयं पापं कर्म चरित आचरित प्रुषः स्वयम् अनिच्छन् अपि हे वार्णीय वृष्णिकुलप्रस्त बलाद् इव नियोजितो राज्ञा इव इति उक्तो हष्टान्तः ॥ ३६॥

हे वृष्णिकुछमे उत्पन्न हुए कृष्ण ! किस प्रधान कारणसे प्रत्युक्त किया हुआ यह पुरुष खयं न चाहता हुआ भी राजासे प्रयुक्त किये हुए सेवककी तरह बळपूर्वक ळगाया हुआ-सा पाप-कर्मका आचरण किया करता है ! । ३६ ।।

शृणु त्वं तं वैरिणं सर्वानर्थकरं यं त्वं

पृच्छिसि--श्रीभगवानुवाच--

'ऐश्वर्यस्य समयस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । वैराग्यस्याथ मोक्षस्य पण्णां भग इतीरणा ॥'

(विग्णुपु० ६ 14 1 ७४)

ऐश्वर्यादिषट्कं यिसन् वासुदेवे नित्यम् अप्रतिबद्धत्वेन सामस्त्येन च वर्तते।

'उत्पत्तिं ग्रलयं चैवभूतानामागतिं गतिम् । वेत्ति विद्यामविद्यां चसवाच्यो भगवानिति ॥' (विष्णुपु० ६ । ५ । ७८ )

उत्पत्त्यादिविषयं च विज्ञानं यस्य स वासुदेवो वाच्यो भगवान् इति । जिसको त् पूछता है, सर्व अनथोंके कारणरूप उस वैरीके विषयमे सुन (इस उद्देश्यसे) मगवान् बोले— [आचार्य पहले भगवान् शब्दका अर्थ करते हैं ।] 'सम्पूर्ण पेश्वर्य, धर्म, यशा, लक्ष्मी, वैराग्य और मोक्ष-इन छःका नाम भग है' यह ऐश्वर्य आदि छओ गुण बिना प्रतिबन्धके, सम्पूर्णतासे जिस वासुदेवमे सदा रहते है ।

तथा 'उत्पत्ति और प्रलयको, भूतोंके आने और जानेको एवं विद्या और अविद्याको जो जानता है उसका नाम भगवान है' अतः उत्पत्ति आदि सब विषयोको जो भलीभाँति जानते हैं वे वासुनेव 'भगवान्' नामसे वाच्य है।

काम एष कोध एष रजोगुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्धचेनमिह वैरिणम्॥३७॥

काम एष सर्वलोकशत्रुः यिन्निमित्ता सर्वानर्थप्राप्तिः प्राणिनाम्, स एष कामः प्रति-हतः केनचित् क्रोधत्वेन परिणमते । अतः क्रोधः अपि एष एव ।

रजोगुणसमुद्भवो रजोगुणात् समुद्भवो यस्य स कामो रजोगुणसमुद्भवो रजोगुणस्य वा समुद्भवः । कामो हि उद्भृतो रजः प्रवर्तयन्

यह काम जो सब लोगोका शत्रु है, जिसके निमित्तसे जीवोको सब अनधींकी प्राप्ति होती है, वही यह काम किसी कारणसे बाधित होनेपर क्रोधके रूपमें बढल जाता है, इसलिये क्रोध भी यही है।

यह काम रजोगुणसे उत्पन्न हुआ है अथवा यो समझो कि रजोगुणका उत्पादक है। क्योंकि उत्पन्न हुआ काम ही रजोगुणको प्रकट करके पुरुपको कर्मा काम हो रजोगुणको प्रकट करके पुरुपको

तृष्णया हि अहं कारित इति दुःखितानां |

रजःकार्ये सेवादौ प्रवृत्तानां प्रलापः श्रूयते ।

महाशनो महद् अश्नम् अस्य इति महाशनः अत एव महापाप्मा । कामेन हि प्रेरितो जन्तुः पापं करोति । अतो विद्धि एनं कामम् इह संसारे वैरिणम् ॥ ३७॥

तथा रजोगुणके कार्य-सेवा आदिमें लगे हुए दु: खित मनुष्योका ही यह प्रलाप सुना जाता है कि 'तृष्णा ही हमसे अमुक काम करवाती है' इत्यादि।

तथा यह काम बहुत खानेवाला है। इसीलिये महापापी भी है, क्योंकि कामसे ही प्रेरित हुआ जीव पाप किया करता है। इसिलये इस कामको ही तू इस संसारमे वैरी जान ॥ ३७॥

कथं वैरी इति दृष्टान्तैः प्रत्याययति—

यह काम किस प्रकार वैरी है, सो दृष्टान्तोंसे समझाते है—

धूमेनावियते विह्नर्यथादशीं मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद्मावृतम् ॥ ३८॥

धूमेन सहजेन आत्रियते विहः प्रकाशात्मकः अप्रकाशात्मकेन यथा वा आदर्शो मलेन च, उल्वेन **गर्भवेष्टनेन जरायुणा** आवृत आच्छादितो गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम् ॥ ३८॥ उस कामसे यह (ज्ञान) दका हुआ है ॥ ३८॥

जैसे प्रकाशस्क्रप अग्नि अपने साथ उत्पन्न हुए अन्धकाररूप धूऍसे और दर्पण जैसे मलसे आच्छादित हो जाता है तथा जैसे गर्भ अपने आवरणरूप जेरसे आच्छादित होता है वैसे ही

किं पुनः तद् इदंशब्दवाच्यं यत् कामेन।

आवृतम् इति उच्यते—

जिसका ( उपर्युक्त श्लोकमे ) 'इदम्' शब्दसे सकेत किया गया है --- जो कामसे आच्छादित है, वह कौन है ? सो कहा जाता है--

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च॥ ३९॥

आवृतम् एतेन ज्ञानं ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । ज्ञानी हि जानाति अनेन अहम् अनर्थे प्रयुक्तः पूर्वम् एव इति । दुःखी च भवति नित्यम् एव । अतः असौ ज्ञानिनो नित्यवैरी न तु मूर्वस्य स हि कामं तृष्णाकाले मित्रम् इव पश्यन् तत्कार्ये दुःखे प्राप्ते जानाति, तृष्णया अहं दुः खित्रम् आपादित इति, न पूर्वम् एव अतो ज्ञानिन एव नित्यवैरी।

ज्ञानीके (विवेकीके) इस कामरूप नित्य वैरीसे ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञानी ही पहलेसे जानता है कि इसके द्वारा मैं अनथोंमे नियुक्त किया गया हूँ । इसमे वह सदा दुखी भी होता है। इसिलये यह ज्ञानीका ही नित्य वेरी है मूर्खका नहीं। क्योंकि वह मूर्ख तो तृणा-के समय उसको मित्रके समान समझता है फिर जब उसका परिणामरूप दु.ख प्राप्त होता है तब समझना है कि 'तृष्णाके द्वारा में दुखी किया गया हूँ' पहले नहीं जानता, इसिलेये यह 'काम' ज्ञानीका ही नित्य वेरी है।

किंरूपेण, कामरूपेण काम इच्छा एव रूपम् अस्य इति कामरूपः तेन दुष्प्रेण दुःखेन पूरणम् अस्य इति दुष्प्रः तेन अनलेन न अस्य अलं पर्याप्तिः विद्यते इति अनलः तेन ॥ ३९॥

कैसे कामके द्वारा ( ज्ञान आच्छादित है ? इसपर कहते है— ) कामना—इच्छा ही जिसका खरूप है, जो अति कष्टसे पूर्ण होता है तथा जो अनल है, भोगोसे कभी भी तृप्त नहीं होता, ऐसे कामनारूप वैरीद्वारा (ज्ञान आच्छादित है ) ।। ३९॥

किमधिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानस्य आवरणत्वेन वैरी सर्वस्य इति अपेक्षायाम् आह ज्ञाते हि रात्रोः अधिष्ठाने सुखेन रात्रुनिवर्हणं कर्तु राक्यते इति—

ज्ञानको अञ्छादित करनेवाला होनेके कारण जो सबका वैरी है वह काम कहाँ रहनेवाला है ? अर्थात् उसका आश्रय क्या है ? क्योंकि रात्रुके रहनेका स्थान जान लेनेपर सहजमे ही उसका नारा किया जा सकता है । इसपर कहते है—

## इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४०॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः च अस्य कामस्य अधिष्ठानम् आश्रय उच्यते । एते. इन्द्रियादिभिः आश्रयेः विमोहयित त्रिविधं मोहयित एष कामो ज्ञानम् आवृत्य आच्छाद्य देहिनं श्रीरिणम् ॥४०॥

इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि यह सब इस कामके अधिष्ठान अर्थात् रहनेके स्थान बतलाये जाते हैं। यह काम इन आश्रयमूत इन्द्रियादिके द्वारा ज्ञानको आच्छादित करके इस जीवात्माको नाना प्रकारसे मोहित किया करता है।। ४०॥

यत एवम्—

जब कि ऐसा है—

## तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ पाप्मानं प्रजहिह्येनं

## नियम्य भरतर्षभ । ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥

तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ पूर्वे नियम्य वशीकृत्य भरतर्षभ पाप्मानं पापाचारं कामं प्रजिहिहि परित्यज, एनं प्रकृतं वैरिणं ज्ञानविज्ञान-नाशनम्।

इसिलिये हे भरतर्पभ ! त् पहले इन्द्रियोंको वशमें करके ज्ञान और विज्ञानके नाशक इस ऊपर बतलाये हुर वैरी पापाचारी कामका परित्याग कर ।

ज्ञानं शास्त्रत आचार्यतः च आत्मादीनाम् अवयोधः, विज्ञानं विशेषतः तदनुभवः तयोः ज्ञानविज्ञानयोः श्रेयःप्राप्तिहेत्वोः नाशनं

प्रजिहि आत्मनः परित्यञ् इत्यर्थः ॥ ४१ ॥

अभिप्राय यह कि शास्त्र और अन्वार्यके उपदेशसे जो आत्मा-अनात्मा और विद्या-अविद्या आदि पदार्थोंका बोध होता है उसका नाम 'ज्ञान' है, एवं उसका जो विशेपरूपसे अनुभव है उसका नाम विज्ञान है, अपने कल्याणकी प्राप्तिके कारणरूप उन ज्ञान और विज्ञानको यह काम नष्ट करनेवाला है, इसिन्निये इसका परित्याग कर ॥ ४१ ॥

इन्द्रियाणि आदौ नियम्य कामं शत्रुं जिहिहि इति उक्तं तत्र किमाश्रयः कामं जिह्याद् इति उच्यते—

पहले इन्द्रियोंको वशमें करके कामरूप शत्रुका त्याग कर—ऐसा कहा, सो किसका आश्रय लेकर इसका त्याग करना चाहिये, यह वतलाते हैं—

# इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ ४२॥

इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पश्च देहं स्थूलं वाहां परिच्छिन्नं च अपेक्ष्य सौक्ष्म्यान्तरस्थत्वच्यापि-त्वादि अपेक्ष्य पराणि प्रकृष्टानि आहुः पण्डिताः। तथा इन्द्रियेभ्यः परं मनः संकल्पविकल्पात्म-

कम् । तथा मनसः त परा बुद्धः निश्चयात्मिका । तथा यः सर्वदृश्येभ्यो बुद्ध्यन्तेभ्यः अभ्यन्तरः, यं देहिनम् इन्द्रियादिभिः आश्रयैः युक्तः कामो ज्ञानावरणद्वारेण मोहयति इति उक्तम्, स बुद्धेः द्रष्टा परमात्मा ॥ ४२ ॥ पण्डितजन बाह्य, परिच्छिन्न और स्थूछ देहकी अपेक्षा सूक्ष्म अन्तरस्थ और व्यापक आदि गुणोसे युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंको पर अर्थात् श्रेष्ठ कहते हैं।

तथा इन्द्रियोकी अपेक्षा संकल्प-विकल्पात्मक मनको श्रेष्ठ कहते हैं और मनकी अपेक्षा निश्चयात्मिका बुद्धिको श्रेष्ठ वताते हैं।

एवं जो बुद्धिपर्यन्त समस्त दृश्य पदार्थीं के अन्तरतमन्यापी है, जिसके विषयमें कहा है कि उस आत्माको इन्द्रियादि आश्रयोसे युक्त काम, ज्ञानावरणद्वारा मोहित किया करता है, वह बुद्धिका (भी) दृष्टा परमात्मा (सबसे श्रेष्ठ) है ॥४२॥

# एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। जिह शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्॥ ४३॥

एवं बुद्धेः परम् आत्मानं बुद्ध्वा ज्ञात्वा संस्तम्य सम्यक् स्तम्भनं कृत्वा स्वेन एव आत्मना संस्कृतेन मनसा सम्यक् समाधाय इत्यर्थः। जहि एनं शत्रु हे महाबाहो कामरूपं दुरासदम्,

दुःखेन आसद आसादनं प्राप्तिः यस्य तं दुरासदं दुविंज्ञेयानेकविशेषम् इति ॥ ४३॥ इस प्रकार बुद्धिसे अति श्रेष्ठ आत्माको जानकर और आत्मासे ही आत्माको स्तम्भन करके अर्थात् शुद्ध मनसे अच्छी प्रकार आत्माको समाधिस्थ करके,

हे महाबाहो ! इस कामरूप दुर्जय शत्रुका त्याग कर अर्थात् जो दुःखसे वशमें किया जाता है उस अनेक दुर्विज्ञेय विशेषणोंसे युक्त कामका त्याग कर दे ॥ ४३॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्रयां वैयासिक्या भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूप-निषत्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृप्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥

# चतुर्थोऽध्यायः

यः अयं योगः अध्यायद्वयेन उक्तो ज्ञाननिष्ठालक्षणः ससंन्यासः कर्मयोगोपायः,
यसिन् वेदार्थः परिसमाप्तः प्रवृत्तिलक्षणो
निवृत्तिलक्षणः च, गीतासु च सर्वासु अयम्
एव योगो विविक्षितो भगवता अतः परिसमाप्तं
वेदार्थं मन्वानः तं वंशकथनेन स्तौति
श्रीभगवान्—

श्रीभगवानुवाच---

इमं विवस्त्रते योगं विवस्त्रान्मनवे प्राह

इमम् अध्यायद्वयेन उक्तं योगं विवस्तते आदि-त्याय सर्गादौ प्रोक्तवान् अहं जगत्परिपाल-यितृणां क्षत्रियाणां बलाधानाय । तेन योग-बलेन युक्ताः समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम् । ब्रह्मक्षत्रे परिपालिते जगत्परिपालियतुम् अलम् । अन्ययम् अन्ययफलत्वात् । न हि अस्य

सम्यग्दर्शननिष्ठालक्षणस्य मोक्षाख्यं फलं व्येति । स च विवखान् मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे

स्वपुत्राय आदिराजाय अन्नवीत् ॥ १॥

कर्मयोग जिसका उपाय है ऐसा जो यह संन्यास-सिंहत ज्ञाननिष्ठारूप योग पूर्वके दो अध्यायोमें (दूसरे और तीसरेमे) कहा गया है, जिसमे कि वेदका प्रवृत्तिधर्मरूप और निवृत्तिधर्मरूप दोनों प्रकारका सम्पूर्ण तात्पर्य आ जाता है, आगे सारी गीतामे भी भगवान्को 'योग' शब्दसे यही (ज्ञानयोग) विवक्षित है इसिंख्ये वेदके अर्थको (ज्ञानयोगमे) परिसमाप्त यानी पूर्णरूपसे आ गया समझकर भगवान् वंशपरम्पराकथनसे उस (ज्ञाननिष्ठारूप योग) की स्तुति करते हैं—

श्रीभगवान् बोले--

प्रोक्तवानहमन्ययम् । मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥

जगत्-प्रतिपालक क्षत्रियोमें बल स्थापन करनेके लिये मैने उक्त दो अध्यायोंने कहे हुए इस योगको पहले सृष्टिके आदिकालमें सूर्यसे कहा था। (क्योकि) उस योगबलसे युक्त हुए क्षत्रिय, ब्रह्मत्वकी रक्षा करनेमें समर्थ होते हैं तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोका पालन ठीक तरह हो जानेपर ये दोनों सब जगत्का पालन अनायास कर सकते हैं।

इस योगका फल अविनाशी है इसिलये यह अन्यय है; क्योंकि इस सम्यक् ज्ञाननिष्ठारूप योगका मोक्षरूप फल कभी नष्ट नहीं होता।

उस सूर्यने यह योग अपने पुत्र मनुसे कहा और मनुने अपने पुत्र सबसे पहले राजा बननेवाले इक्ष्वाकुसे कहा ॥ १॥

एवं परम्पराप्राप्तिममं राज्ञध्यो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप॥ २ ॥ एवं क्षत्रियपरम्पराप्राप्तम् इमं राजर्षयो राजानः

च ते ऋषयः च राजर्षयो विदुः इमं योगम्।

स योगः कालेन इह महता दीर्घेण नष्टो विच्छिन्नसम्प्रदायः संवृत्तो हे परंतपः आत्मनो विपक्षभृताः पर उच्यन्ते तान् शौर्यतेजोगभ-स्तिभिः भानुः इव तापयित इति परंतपः शत्रुतापन इत्यर्थः ॥ २॥ इस प्रकार क्षत्रियोंकी परम्परासे प्राप्त हुए इस योगको राजर्षियोने—जो कि राजा और ऋषि दोनों थे—जाना।

हे परंतप ! ( अब ) वह योग इस मनुष्यलोकमे वहुत कालसे नष्ट हो गया है । अर्थात् उसकी सम्प्रदाय-परम्परा टूट गयी है । अपने विपक्षियोंको पर कहते हैं, उन्हे जो शौर्यरूप तेजकी किरणोंके द्वारा सूर्यके समान तपाता है वह परन्तप यानी शत्रुओको तपाने-वाला कहा जाता है ॥ २॥

दुर्वलान् अजितेन्द्रियान् प्राप्य नष्टं योगम् ├

इमम् उपलभ्य लोकं च अपुरुषार्थसंवन्धिनम्—

अजितेन्द्रिय और दुर्वल मनुप्योंके हाथमें पड़कर यह योग नष्ट हो गया है, यह देखकर और साथ ही लोगोको पुरुपार्थरहित हुए देखकर—

स एवायं मया तेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

स एव अयं मया ते तुभ्यम् अद्य इदानीं योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तः असि मे सखा च असि इति । रहस्यं हि यसाद् एतद् उत्तमं योगो ज्ञानम् इत्यर्थः ॥ ३॥

वही यह पुराना योग, यह सोचकर कि त् मेरा भक्त और मित्र है, अब मैने तुझसे कहा है; क्योंकि यह ज्ञानरूप योग बडा ही उत्तम रहस्य है ॥ ३॥

भगवता विप्रतिषिद्धम् उक्तम् इति मा भृत् कस्यचिद् बुद्धिः इति परिहारार्थं चोद्यम् इव कुर्वन्—

अर्जुन उवाच—

भगवान्ने असङ्गत कहा, ऐसी धारणा किसीकी न हो जाय, अत. उसको दूर करनेके लिये शका करता हुआ-सा—

अर्जुन वोला--

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः।

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

अपरम् अवीग् वसुदेवगृहे भवतो जन्म, परं

पूर्व सर्गादौ जन्म उत्पत्तिः विवखत आदित्यस्य।

तत् कथम् एतद् विजानीयाम् अविरुद्धार्थतया यः त्वन् एव आदौ प्रोक्तवान् इमं योगम्, स एव त्वम् इदानीं महां प्रोक्तवान् असि इति ॥ ४॥ आपका जन्म तो अर्वाचीन है अर्यात् अभी वसुदेवके घरमें हुआ है और सूर्यकी उत्पत्ति पहले सृष्टिके आदिमें हुई थी।

तव मैं इस बातको अविरुद्धार्ययुक्त ( सुसङ्गत ) वैनि समझ् कि जिन आपने इस योगको आदि-कालम कहा था. वहीं आप अव मुझने वह रहे हैं॥ था। तां परिहरन् श्रीभगवानुवाच यदर्थों हिं जिस राङ्गाको दूर करनेके छिये ही अर्जुनका यह प्रश्न है, उसका निवारण करते हुए श्रीभगवान् बोले—

या वासुदेवे अनीश्वरासर्वज्ञाशङ्का मूर्खाणां भगवान् श्रीवासुदेवके विषयमे मूर्खींकी जो ऐसी

TH.

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥

जन्मानि तव च हे अर्जुन तानि अहं वेद जाने चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं सर्वाणि न त्वं वेत्थ जानीषे, धर्माधर्मादिप्रतिवृद्ध- जानताः क्योंकि पुण्य-पाप आदिके संस्कारोंसे ज्ञानशक्तित्वात्।

अनावरणज्ञानशक्तिः इति वेद अहं हे हूँ, इस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहित है, परंतप ॥ ५॥ इसिल्ये हे प्रन्तप ! मैं ( सब कुछ ) जानता हूँ ॥५॥ परंतप ॥ ५॥

बहूनि मे मम व्यतीतानि अतिक्रान्तानि | हे अर्जुन ! मेरे और तेरे पहले बहुत जन्म हो तेरी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो रही है।

अहं पुनः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वाद् परन्तु मैं तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-खभाववाला

अपि जन्म इति उच्यते—

कथं तिहं तव नित्येश्वरस्य धर्माधर्माभावे तो फिर आप नित्य ईश्वरका पुण्य-पापसे सम्बन्य न होनेपर भी जन्म कैसे होता है ? इस-पर कहा जाता है—

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥

अन्ययातमा अक्षीणज्ञानशक्तिस्वभावः अपि सन् भ्ताना ब्रह्मादिस्तम्वपर्यन्तानाम् ईश्वर ईश्नशीलः अपि सन्, प्रकृति खां मम वैष्णदीं मायां त्रिगुणात्मिकां यस्या वशे सर्वं जगद् वर्तते यया मोहितं सत् खम् आत्मानं वासुदेवं न जानाति, तां प्रकृतिं खाम् अधिष्ठाय वशीकृत्य संभवामि देहवान् इव भवामि जात इव आत्ममायया आत्मनो मायया न परमार्थतो लोकवत् ॥ ६ ॥

अजः अपि जन्मरहितः अपि सन् तथा यद्यपि मैं अजन्मा—जन्मरहित, अन्ययात्मा— अक्षीण ज्ञानशक्ति-खभाववाळा और ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंका नियमन करनेवाला ईश्वर भी हूँ, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी मायाको, जिसके वशमे सब जगत् बर्तता है और जिससे मोहित हुआ मनुष्य वासुदेवरूप अपने आपको नहीं जानता, उस अपनी प्रकृतिको अपने वशमे रखकर केवल अपनी लीलासे ही शरीरवाला-सा जन्म लिया हुआ-सा हो जाता हूँ; अन्य लोगोकी भॉति वास्तवमे जन्म नहीं लेता ॥ ६॥

जन्म कदा किमर्थं च इति वह जन्म कंत्र और किसिलिये होता है ? सी कहते हैं— उच्यते--

# यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः हानिः वर्णी-श्रमादिलक्षणस्य प्राणिनाम् अभ्युदयनिःश्रेयस-साधनस्य भवति भारत, अभ्युत्थानम् उद्भवः अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहं मायया ॥ ७॥

हे भारत ! वर्णाश्रम आदि जिसके छक्षण हैं एव प्राणियोकी उन्नति और परम कल्याणका जो साधन है उस धर्मकी जब-जब हानि होती है, और अधर्मका अभ्युत्थान अर्थात् उन्नति होती है, तत्र-तब ही मैं मायासे अपने खरूपको रचता हूँ ॥७॥

किमर्थम्—

किसलिये ?---

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८॥

परित्राणाय परिरक्षणाय साधूनां सन्मार्ग-स्थानां विनाशाय च दुष्कृतां पापकारिणाम्। किं च धर्मसंस्थापनार्थीय धर्मस्य सम्यक् स्थापनं तदर्थं संभवामि युगे युगे प्रतियुगम् ॥ ८॥

सत्-मार्गमें स्थित साधुओका परित्राण अर्थात् (उनकी) रक्षा करनेके लिये, पापकर्म करनेवाले दुर्षोंका नाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी प्रकार स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमे अर्थात् प्रत्येक युगमें प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८॥

तत्—

वह—

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्तवा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥

यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वेन यथावत् ।

त्यक्त्वा देहम् इमं पुनर्जनम पुनरुत्पत्तिं न एति न प्रामोति माम् एति आगच्छति स मुच्यते हे अर्जुन ॥ ९ ॥

जन्म मायारूपम्, कर्म च साधुपरित्राणादि, | मेरा मायामय जन्म और साधुरक्षण आदि कर्म मे मम दिन्यम् अप्राकृतम् ऐश्वरम् एवं यथोक्तं शक्तिसे ही होनेत्राले हैं। इस प्रकार जो तत्त्वसे यथार्थ जानता है।

> हे अर्जुन ! वह इस शरीरको छोड़कर पुनर्जन्म अर्थात् पुन उत्पत्तिको प्राप्त नहीं होता, (बल्कि) मेरे पास आ जाता है अर्थात् मुक्त हो जाता है ॥ ९॥

न एप मोक्षमार्ग इदानीं प्रवृत्तः किं तर्हि। पूर्वम् अपि--

यह मोक्ष-मार्ग अभी आरम्भ हुआ है, ऐसी वात नहीं, किन्तु पहले भी-

वीतरागभयकोधा मामुपाश्रिताः । मन्मया बहवा पूता मझावमागताः ॥ १०॥ ज्ञानतपसा

वीतरागभयक्रोधा रागः च भयं च क्रोधः च वीता विगता येभ्यः ते वीतरागभयक्रोधाः, मन्मया ब्रह्मविद ईश्वराभेददर्शिनः, माम् एव परमेश्वरम् उपाश्रिताः केवलज्ञाननिष्ठा इत्यथेः। बहवः अनेके ज्ञानतपसा ज्ञानम् एव च परमात्म-विषयं तपः तेन ज्ञानतपसा पूताः परां शुद्धि गताः सन्तो महावम् ईश्वरभावं मोक्षम् आगताः समनुप्राप्ताः ।

इतरतपोनिरपेक्षज्ञाननिष्ठा इति अस्य लिङ्गं ज्ञानतपसा इति विशेषणम् ॥ १० ॥

जिनके राग, भय और क्रोध चले गये है ऐसे रागादि दोषोसे रहित, ईश्वरमे तन्मय हुए-ईश्वरसे अपना अभेद समझनेवाले-ब्रह्मवेत्ता और मुझ परमेश्वरके ही आश्रित—केवल ज्ञाननिष्ठामे स्थित ऐसे बहुत-से महापुरुष परमात्मविषयक ज्ञानरूप तपसे परमशुद्धिको प्राप्त होकर मुझ ईश्वरके भावको--मोक्षको प्राप्त हो गये है।

'ज्ञानतपसा' यह विशेषण इस बातका द्योतक है कि ज्ञाननिष्ठा अन्य तपोकी अपेक्षा नहीं रखती।।१०॥

तव तर्हि रागद्वेषौ स्तः येन केभ्यश्चित्। एव आत्मभावं प्रयच्छिसि न सर्वेभ्य इति किसी-किसीको ही आत्मभाव प्रदान करते है, सबको उच्यते--

तब क्या आपमे रागद्वेष है, जिससे कि आप नहीं करते ! इसपर कहते है-

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥११॥

ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन यत्फलार्थितया मां प्रपद्यन्ते, तान् तथा एव तत्फलदानेन भजामि अनुगृह्णामि अहम् इति एतत्। तेषां मोक्षं प्रति अनर्थित्वात्।

न हि एकस्य मुमुक्षुत्वं फलार्थित्वं च युगपत् संभवति ।

अतो ये फलार्थिनः तान् फलप्रदानेन ये यथोक्तकारिणः तु अफलार्थिनो मुमुक्षवः च तान् ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः संन्यासिनो मुमुक्षवः च तान् मोक्षप्रदानेनः तथा आतीन् आर्तिहरणेन इति एवं यथा प्रपद्यन्ते ये तान् तथा एव भजामि इत्यर्थः।

न पुनः रागद्वेपनिमित्तं मोहनिमित्तं वा कंचिद् भजामि।

जो भक्त जिस प्रकारसे—जिस प्रयोजनसे— जिस फलप्राप्तिकी इच्छासे मुझे भजते हैं, उनको मैं उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात् उनकी कामनाके अनुसार ही फल देकर मैं उनपर अनुग्रह करता हूँ क्योंकि उन्हें मोक्षकी इच्छा नहीं होती।

एक ही पुरुषमे मुमुक्षुत्व और फलार्थित्व (फलकी इच्छा करना ) यह दोनो एक साथ नहीं हो सकते।

इसलिये जो फलकी इच्छावाले है उन्हे फल देकर, जो फलको न चाहते हुए शास्त्रोक्त प्रकारसे कमे करनेवाले और मुमुक्षु है उनको ज्ञान देकर, जो ज्ञानी, सन्यासी और मुमुक्षु है उन्हे मोक्ष देकर तथा आतोंका दुःख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरहसे मुझे भजते हैं उनको मैं भी वैसे ही भजता हूँ।

रागद्देषके कारण या मोहके कारण तो मै किसीको भी नहीं भजता।

सर्वथा अपि \*सर्वावस्थस्य मम ईश्वरस्य वर्त्म मार्गम् अनुवर्तन्ते मनुष्याः । यत्फलार्थितया यसिन् कर्मणि अधिकृता ये प्रयतन्ते ते मनुष्या उच्यन्ते हे पार्थ सर्वशः सर्वप्रकारैः ॥११॥

हे पार्थ ! मनुष्य सब तरहसे वर्तते हुए भी सर्वत्र स्थित मुझ ईश्वरके ही मार्गका सव प्रकारसे अनुसरण करते है, जो जिस फलकी इच्छासे जिस कर्मके अविकारी बने हुए ( उस कर्मके अनुरूप ) प्रयत्न करते है वे ही मनुष्य कहे जाते हैं ॥ ११ ॥

तव ईश्वरस्य रागादिदोपाभावात् सर्वप्राणिषु अनुजिघृक्षायां तुल्यायां सर्वफल-प्रदानसमर्थे च त्विय सति, वासुदेवः सर्वेम् इति ज्ञानेन एव मुमुक्षवः सन्तः कसात् त्वाम् एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम्-

यदि रागादि दोर्पोका अभाव होनेके कारण सभी प्राणियोपर आप ईश्वरकी दया समान है एवं आप सब फल देनेमे समर्थ भी हैं, तो फिर सभी मनुष्य मुमुक्षु होकर--यह सारा विश्व वासुदेवस्वरूप है-इस प्रकारके ज्ञानसे केवल आपको ही क्यो नहीं भजते 2 इसका कारण सुन--

काङ्कन्तः कर्मणां सिद्धि क्षिप्रं हि मानुषे लोके

यजन्त इह देवताः। सिद्धिभवति कर्मजा॥१२॥

काड्क्षन्तः अभीप्सन्तः कर्मणां सिद्धि फल-निष्पत्तिं प्रार्थयन्तः, यजनत इह असिन् लोके देवता इन्द्राग्न्याद्याः—

'अथ योऽन्यां देवतासुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहम-स्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्' ( वृ० उ०१।४।१०) इति श्रुतेः।

तेपां हि भिन्नदेवतायाजिनां फलाकाङ्किणां क्षिप्रं शीघं हि यसात् मानुपे लोके, मनुष्यलोके हि शास्त्राधिकारः।

क्षिप्रं हि मानुषे लोके इति विशेषणादु अन्येषु अपि कर्मफलसिद्धिं दर्शयति भगवान् । मानुषे लोके वर्णाश्रमादिकमीधिकार इति विशेपः, तेषां वर्णाश्रमाद्यधिकारिकर्मणां फल-सिद्धिः क्षिप्रं भवति कर्मजा कर्मणो जाता ॥१२॥

कमोंकी सिद्धि चाहनेवाले अर्थात् फल-प्राप्तिकी कामना करनेवाले मनुष्य इस लोकमे इन्द्र, अग्नि आदि देवोकी पूजा किया करते हैं।

श्रुतिमे कहा है कि'जो अन्य देवताकी इस भावसे उपासना करता है कि वह (देवता) दूसरा है और में (उपासक) दूसरा हूँ वह कुछ नहीं जानता, जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओंका पशु है।'

ऐसे उन भिन्नरूपसे देवताओका पूजन करनेवाले फलेच्छुक मनुष्योकी इस मनुष्यलोकमें (कर्मसे उत्पन हुई ) सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है। क्योंकि मनुष्य-लोकमे शास्त्रका अधिकार है ( यह विशेषता है )।

'क्षिप्रं हि मानुपे लोके' इस वाक्यमे क्षिप्र विशेषणसे भगवान् अन्य लोकोंमे भी कर्मफर्क्का सिद्धि दिखलाते हैं।

पर मनुष्य-लोकमें वर्ण-आश्रम आदिके कमींका अधिकार है, यह विशेषता है। उन वर्णाश्रम आदिमं अधिकार रखनेवालोके कर्मोंकी कर्मजनित फल-सिद्धि शीघ होती है ॥ १२ ॥

<sup>🖷</sup> यहाँ 'सर्वथापि' इस कयनसे भाष्यकारका यह अभिप्राय समझमे आता है कि कर्म मार्ग, भिन-मार्ग आदि किसी भी मार्गमेसे किसी भी देवताविदोपके आश्रित होकर वर्तनेवाले भी भगवान्के मार्गके अनुमार बर्तते है (देखिये, गीता ९। २३-२४)।

मानुषे एव लोके वर्णाश्रमादिकमीधिकारो न अन्येषु लोकेषु इति नियमः किनिमित्त इति ।

अथवा वर्णाश्रमादिप्रविभागोपेता मनुष्या मम वर्त्म अनुवर्तन्ते सर्वश इति उक्तं कसात् पुनः कारणाद् नियमेन तव एव वर्त्म अनुवर्तन्ते न अन्यस्य इति उच्यते—

> चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकमिवभागंशः। कर्तारमपि मां

चातुर्वण्यं चत्वार एव वर्णाः चातुर्वण्यं मया ईश्वरेण सृष्टम् उत्पादितम्, 'नाह्मणोऽस्य मुख-मासीत्' इत्यादिश्वतेः, गुणकर्मविभागशो गुण-विभागशः कर्मविभागशः च गुणाः सन्वरज-स्तमांसि ।

तत्र साच्चिकस्य सच्चप्रधानस्य ब्राह्मणस्य शमो दमः तप इत्यादीनि कर्माणि ।

सत्त्वोपसर्जनरजः प्रधानस्य क्षत्रियस्य श्रौर्यतेजःप्रभृतीनि कर्माणि।

तमउपसर्जनरजःप्रधानस्य वैश्यस्य कृष्या-दीनि कर्माणि ।

रजउपसर्जनतमःप्रधानस्य शुद्रस्य शुश्रुषा एव कमें।

इति एवं गुणकर्मविभागशः चातुर्वर्ण्य

मया सृष्टम् इत्यर्थः।

तत् च इदं चातुर्वर्णं न अन्येषु लोकेषु

अतो मानुषे कोके इति विशेषणम्।

मनुष्यलोकमे ही वर्णाश्रम आदिके कमेंका अधिकार है, अन्य लोकोमें नहीं, यह नियम किस कारणसे हैं ? यह वतानेके लिये ( अगला खोक कहते हैं )—

अथवा वर्णाश्रम आदि विभागसे युक्त हुए मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गके अनुसार बर्तते है ऐसा आपने कहा, सो नियमपूर्वक वे आपके ही मार्गका अनुसरण क्यो करते हैं, दूसरेके मार्गका क्यों नहीं करते ? इसपर कहते हैं---

विद्यकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥

( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन ) चारों वर्णींका नाम चातुर्वर्ण्य है। सत्त्व, रज, तम— इन तीनों गुणोंके विभागसे तथा कर्मोंके विभागसे यह चारों वर्ण मुझ ईश्वरद्वारा रचे हुए-उत्पन किये हुए हैं। 'ब्राह्मण इस पुरुषका मुख हुआ' इत्यादि श्रुतियोंसे यह प्रमाणित है।

उनमेसे सात्त्वक—सत्त्वगुणप्रधान श्राह्मणके शम, दम, तप इत्यादि कर्म हैं।

जिसमे सत्त्वगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है उस क्षत्रियके शूरवीरता, तेज प्रभृति कर्म हैं।

जिसमे तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है, ऐसे वैश्यके कृषि आदि कर्म हैं।

तथा जिसमे रजोगुण गौण और तमोगुण प्रधान है उस शूद्रका केवल सेवा ही कर्म है।

इस प्रकार गुण और कमोंके विभागसे चारों वर्ण मेरेद्वारा उत्पन्न किये गये है, अभिप्राय है।

ऐसी यह चार वर्णोंकी अलग-अलग व्यवस्था दूसरे छोकोंमें नहीं है इसिछये (पूर्वश्लोकमें) 'मानुषे छोके' यह विशेषण रुगाया गया है।

चातुर्वर्ण्यसर्गादेः कर्मणः तर्हि कर्तृत्वात् तत्फलेन युज्यसे अतो न त्वं नित्य-मुक्तो नित्येश्वर इति उच्यते-

यद्यपि मायासंच्यवहारेण तस्य कर्मणः कर्तारम् अपि सन्तं मां परमार्थतो विद्धि अकर्तारम् अत एव अन्ययम् असंसारिणं च मां विद्धि ॥ १३ ॥

यदि चातुर्वर्ण्यकी रचना आदि कर्मके आप कर्ता है, तब तो उसके फलसे भी आपका सम्बन्ध होता ही होगा, इसिलये आप नित्यमुक्त और नित्य-ईश्वर भी नहीं हो सकते 2 इसपर कहा जाता है-

यद्यपि मायिक व्यवहारसे मैं उस कर्मका कर्ता हूँ, तो भी वास्तवमे मुझे त् अकर्ता ही जान; तथा इसीलिये मुझे अन्यय और असंसारी ही समझ ॥ १३॥

येषां तु कर्मणां कर्तारं मां मन्यसे, परमार्थतः | तेषाम् अकर्ता एव अहं यतः—

जिन कमोंका त् मुझे कर्ता मानता है, वास्तवमे मैं उनका अकर्ता ही हूँ, क्योकि—

न मां कमीणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ १४॥

न मां तानि कर्माणि लिम्पन्ति देहाद्यारम्भ-कत्वेन अहङ्काराभावात् । न च तेषां कर्मणां फलेषु मे स्पृहा तृष्णा ।

येषां तु संसारिणाम् अहं कर्ता इति अभिमानः, कमेसु स्पृहा तत्फलेषु च, तान् कर्माणि लिम्पन्ति इति युक्तम्, तदभावाद् न मां कमीणि लिम्पन्ति।

इति एवं यः अन्यः अपि माम् आत्मत्वेन अभिजानाति न अहं कर्ता न मे कर्मफले स्पृहा इति, स कर्मभिः न बध्यते । तस्य अपि कर्मभलमे स्पृहा भी नहीं है वह भी कर्मीने नहीं इत्यर्थः ॥ १४॥

मुझमे अहंकारका अभाव है इसिछये वे कर्म देहादिकी उत्पत्तिके कारण वनकर मुझे लिप्त नहीं करते, और उन कर्मोंके फलने मेरी लालसा अर्थात् तृणा भी नहीं है।

जिनं ससारी मनुप्योका कर्मों में कर्ता हूँ ऐसा अभिमान रहता है, एवं जिनकी उन कर्मोंमे और उनके फलोमे लालसा रहती है, उनको कर्म लिप्त करते हैं यह ठीक है, परन्तु उन दोनोका अभाव होनेके कारण वे (कर्म) मुझे लिप्त नहीं कर सकते।

इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूपसे जान लेता है कि 'मै कमोंका कर्ना नहीं हूँ' 'मेरी देहाद्यारम्भकाणि कर्माणि भवन्ति वॅथता अर्थात् उसके भी कर्म देहादिके उत्पादक नहीं होते ॥ १४॥

न अहं कर्ता न में कर्मफले स्पृहा— मैं न तो कर्मोका कर्ता ही हूँ और न मुझे कर्म- फलकी चाहना ही है—

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिप मुमुक्षिभः। कुरु कर्मेंव तस्मात्त्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम्॥१५॥

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैः अपि अतिक्रान्तैः मुमुक्षुभिः, कुरु तेन कर्म एव त्वं न तृष्णीम् आसनं न अपि संन्यासः कर्तव्यः ।

तस्मात् त्वं पूर्वैः अपि अनुष्ठितत्वाद् यदि
अनात्मज्ञः त्वं तदा आत्मशुद्धचर्थं तत्त्वित्
चेद् लोकसंग्रहार्थं पूर्वैः जनकादिभिः पूर्वतरं
कृतं न अधुनातनं कृतं निर्वर्तितम् ॥ १५॥

ऐसा समझकर ही पूर्वकालके मुमुक्षु पुरुषोंने भी कर्म किये थे । इसलिये त्र भी कर्म ही कर । तेरे लिये चुपचाप बैठ रहना या संन्यास लेना यह दोनो ही कर्तव्य नहीं है ।

क्योंकि पूर्वजोंने भी कर्मका आचरण किया है इस-लिये यदि त् आत्मज्ञानी नहीं है तब तो अन्तः करण-की शुद्धिके लिये और यदि तत्त्वज्ञानी है तो लोक-संप्रहके लिये जनकादि पूर्वजोद्वारा सदासे किये हुए (प्रकारसे ही) कर्म कर, नये ढंगसे किये जानेवाले कर्म मत कर \* 11 १५॥

तत्र कर्म चेत् कर्तव्यं त्वद्वचनाद् एव करोमि अहं किं विशेषितेन पूर्वेः पूर्वतरं कृतम् इति, उच्यते यसाद् महद् वैषम्यं कर्मणि, कथम्—

यदि कर्म ही कर्तन्य है तो मै आपकी आज्ञासे ही करनेको तैयार हूँ फिर 'पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्' विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता है दसपर कहते हैं कि कर्मके विषयमें बड़ी भारी विषमता है अर्थात् कर्मका विषय बड़ा गहन है। सो किस प्रकार—

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥ १६॥

किं कर्म किं च अकर्म इति कवयो मेधाविनः अपि अत्र असिन् कर्मादिविषये मोहिता मोहं गताः । अतः ते तुभ्यम् अहं कर्म अकर्म च प्रवक्त्यामि यद् ज्ञात्वा विदित्वा कर्मादि मोक्ष्यसे अञ्चमात् संसारात् ॥ १६॥

कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस कर्मादिके विषयमे बड़े-बड़े बुद्धिमान् भी मोहित हो चुके हैं इसिलये मै तुझे वह कर्म और अकर्म बतलाऊँगा जिस कर्मादिको जानकर द अशुभसे यानी संसारसे मुक्त हो जायगा ॥ १६॥

न च एतत् त्वया मन्तव्यम्, कर्म नाम |
देहादिचेष्टा लोकप्रसिद्धम् अकर्म तद्क्रिया
तृष्णीम् आसनं किं तत्र बोद्धव्यम् इति ।
कसात्, उच्यते—

तुझे यह नहीं समझना चाहिये कि केवल देहादिकी चेष्टाका नाम कर्म है और उसे न करके चुपचाप बैठ रहनेका नाम अकर्म है, उसमे जाननेकी बात ही क्या है ? यह तो लोकमें प्रसिद्ध ही है । क्यों (ऐसा नहीं समझना चाहिये ?) इसपर कहते हैं—

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥१७॥

<sup>\*</sup> अर्थात् जिन कर्मों न तो अन्तः करण ही ग्रुद्ध होता है और न लोक-संग्रह ही होता है, ऐसे आधुनिक ( लौकिक ) मनुप्योंद्वारा किये जानेवाले कर्म मत कर ।

कर्मणः शास्त्रविहितस्य हि यसाद् अपि अस्ति बोद्भव्यं वोद्भव्यं च अस्ति एव विकर्मणः प्रतिपिद्धस्य, तथा अकर्मणः च तृष्णींभावस्य बोद्धव्यम् अस्ति इति त्रिषु अपि अध्याहारः कर्तव्यः ।

यसाद् गहना विपमा दुर्ज्ञाना, कर्मण इति उपलक्षणार्थं कर्मादीनां कर्माकर्मविकर्मणां गतिः याथातम्यं तत्त्वम् इत्यर्थः ॥ १७॥

कर्मका-शास्त्रविहित क्रियाका भी (रहस्य) जानना चाहिये, विकर्मका-शास्त्रवर्जित कर्मका भी ( रहस्य ) जानना चाहिये और अकर्मका अर्थात् चुपचाप बैठ रहनेका भी (रहस्य) समझना चाहिये। क्योंकि कर्मोंकी अर्थात् कर्म, अकर्म और विकर्मकी गति—उनका यथार्थ खरूप—तत्त्र वड़ा गहन है, समझनेमें वडा ही कठिन है ॥ १७॥

वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातम् उच्यते-

कि पुनः तन्त्वं कर्मादेः यद् बोद्धच्यं वर्मादिका वह तन्त्व क्या है जो कि जाननेयोग्य है, जिसके छिये आपने यह प्रतिज्ञा की थी कि यामि इति प्रतिज्ञातम् उच्यते— 'कहूँगा'। इसपर कहते हैं—

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्वकमंकृत् ॥ १८॥

कर्मणि कर्म क्रियते इति व्यापारमात्रं तिसान कर्मणि अकर्म कर्मामावं यः पश्येद् अकर्मणि च कर्माभावे कर्तृतन्त्रत्वात् प्रवृत्ति-निवृत्त्योः वस्तु अप्राप्य एव हि सर्व एव क्रियाकारकादिव्यवहारः अविद्याभूमौ एव कर्म यः पश्येत् पश्यति ।

स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तो योगी कृत्स्न-कर्मकृत् समस्तकर्मकृत् च स इति स्तूयते कमीकर्मणोः इतरेतरदर्शी।

ननु किम् इदं विरुद्धम् उच्यते 'कर्मणि अकर्म यः पश्येद् इति अकर्मणि च कर्म इति ।' न हि कर्म अकर्म स्याद् अकर्म वा कर्म तत्र विरुद्धं कथं पश्येव द्रष्टा ।

जो कुछ किया जाय उस चेष्टामात्रका नाम कर्म है। उस कर्ममे जो अकर्म देखता है, अर्थात् कर्मका अभाव देखता है तथा अकर्ममे-शरीरादिकी चेष्टाके अभावमे जो कर्म देखता है। अर्थात् कर्मका करना और न करना दोनो ही कर्नाके अधीन हैं । तथा आत्मतत्त्वकी प्राप्तिसे पूर्व अज्ञानावस्थामे ही सब किया-कारक आदि व्यवहार है, (इसीलिये कर्मका त्याग भी कर्म ही है\*) इस प्रकार जो अकर्ममें कर्म देखना है।

वह मनुष्योंमें बुद्धिमान् है, वह योगी है और वह समस्त कर्मीको करनेवाला है, इस प्रकार कर्मम अकर्म और अकर्ममे कर्म देखनेवालेकी स्तुति की जाती है।

ए०- 'जो कर्ममें अकर्म देखता है और अकर्ममें कर्म देखता है' यह विरुद्ध बात किम भावसे कही जा रही है ? क्योंकि कर्म तो अकर्म नहीं हो सकता और अकर्म कर्म नहीं हो सकता, तब देखनेवाला विरुद्ध कैने देखें ?

<sup>•</sup> कर्मीका करना और उनका त्याग करना दोनों ही फर्ताके व्यापाराधीन हैं, जिन्नमें फर्ताका व्यापार है, यह प्रवृत्ति हो साहे निवृत्ति, वास्तवमे कर्म ही है। इसलिये अहंकारपूर्वक किया हुआ कर्मत्याग भी यास्तवमें कर्म ही है।

ननु अकर्भ एव परमार्थतः सत् कर्मवद् अवभासते सृद्धट्टेः लोकस्य तथा कर्म एव अकर्मवत् तत्र यथाभूतदर्शनार्थम् आह भगवान् 'कर्मणि अकर्म यः पञ्येत' इत्यादि । अतो न विरुद्धम् । बुद्धिमन्त्राद्युपपत्तेः च । बोद्धव्यम् इति च यथा भृतदर्शनम् उच्यते ।

न च विपरीतज्ञानाद् अशुभाद् मोक्षणं

स्यात् 'यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्' इति च उक्तम् । तस्यात् कर्माकर्मणी विपर्ययेण गृहीते प्राणिभिः तद्विपर्ययग्रहणनिवृत्त्यर्थः भगवतो वचनम् 'कर्मणि अकर्म यः' इत्यादि ।

न च अत्र कर्माधिकरणम् अकर्म अस्ति कुण्डे बदराणि इव न अपि अकर्माधिकरणं कर्म अस्ति कर्माभावत्वाद् अकर्मणः।

अतो विपरीतगृहीते एव कर्माकर्मणी लौकिकै: यथा मृगतृ िणकायाम् उदकं शुक्ति-कायां वा रजतम्।

ननु कर्म कर्म एव सर्वेषां न क्वचिद्

तद् न, नौस्थस्य नावि गच्छन्त्यां तटस्थेषु
अगतिषु नगेषु प्रतिक्लगतिदर्शनाद् दृरेषु
चक्षुपा असंनिकृष्टेषु गच्छत्सु गत्यमावदर्शनात्।

एवम् इह अपि अकर्मणि अहं करोमि इति कर्मदर्शनं कर्मणि च अकर्मदर्शनं विपरीतदर्शनं चेन तिन्नराकरणार्थम् उच्यते 'कर्मणि अकर्म यः पश्येत्' इत्यादि । उ०—वास्तवमें जो अकर्म है वही मूढ़-मित लोगोको कर्मके सहश भास रहा है और उसी तरह कर्म अकर्मके सहश भास रहा है, उसमें यथार्थ तस्व देखनेके लिये भगवान्ने 'कर्मणि अकर्म यः प्रश्येत्' इत्यादि वाक्य कहे हैं, इसलिये (उनका कहना) विरुद्ध नहीं है। क्योंकि बुद्धिमान् आदि विशेषण भी तभी सम्भव हो सकते हैं। इसके सिवा यथार्थ ज्ञानको ही जाननेयोग्य कहा जा सकता है (मिध्या ज्ञानको नहीं)।

तथा 'जिसको जानकर अशुभसे मुक्त हो जांयगा।' यह भी कहा है सो विपरीत ज्ञानद्वारा (जनम-मरणरूप) अशुभसे मुक्ति नहीं हो सकती।

सुतरा प्राणियोने जो कर्म और अकर्मको विपरीत-रूपसे समझ रक्खा है. उस विपरीत ज्ञानको हटानेके छिये ही भगवान्के 'कर्मण्यकर्म य.' इत्यादि वचन है।

यहाँ 'कुण्डेमे बेरोकी तरह' कर्मका आधार अकर्म नहीं है और उसी तरह अकर्मका आधार कर्म भी नहीं है क्योंकि कर्मके अभावका नाम अकर्म है।

इसिलये (यही सिद्ध हुआ कि ) मृगतृणामे जलकी मॉति एवं सीपमे चॉदीकी तरह लोगोने कर्म और अकर्मको विपरीत मान रक्खा है।

प्०-कर्मको सब कर्म ही मानते है, इसमे कभी फेरफार नहीं होता।

उ०—यह बात नहीं, क्यों कि नाव चलते समय नौकामे बैठे हुए पुरुषको तटके अचल वृक्षों में प्रतिकूल गति दीखती है अर्थात् वे वृक्ष उलटे चलते हुए दीखते है और जो (नक्षत्रादि) पदार्थ नेत्रों के पास नहीं होते, बहुत दूर होते है, उन चलते हुए पदार्थों में भी गतिका अभाव दीख पड़ता है अर्थात् वे अचल दीखते हैं।

इसी तरह यहाँ भी अकर्ममें (क्रियारहित आत्मामें) भी करता हूँ' यह कर्मका देखना और (त्यागरूप) कर्ममें (मैं कुछ नहीं करता इस) अकर्मका देखना ऐसे विपरीत देखना होता है, अतः उसका निराकरण करनेके छिये 'कर्मणि अकर्म यः पश्येत' इत्यादि वचन भगवान कहते हैं।

तद् एतद् उक्तप्रतिवचनम् अपि असकृद् अत्यन्तिविपरीतदर्शनभाविततया मोम्रह्ममानो लोकः श्रुतम् अपि असकृत् तन्त्रं विस्मृत्य मिथ्याप्रसङ्गम् अवतार्य अवतार्य चोदयित इति पुनः पुनः उत्तरम् आह भगवान् दुर्विज्ञेयत्वं च आलक्ष्य वस्तुनः।

'अन्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम्' 'न जायते म्रियतं' इत्यादिना आत्मिन कर्माभावः श्रुतिस्मृति-न्यायप्रसिद्ध उक्तो वक्ष्यमाणः च ।

तिसान् आत्मिन कर्माभावे अकर्मणि कर्मविपरीतद्र्वनम् अत्यन्तनिरूढम् ।

यतः 'किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः।'

देहाद्याश्रयं कर्म आत्मिन अध्यारोप्य अहं कर्ता मम एतत् कर्म मया अस्य फलं भोक्तव्यम् इति च।

तथा अहं तृष्णीं भवामि येन अहं निरायासः अकर्मा सुखी स्याम् इति कार्यकरणाश्रय-व्यापारोपरमं तत्कृतं च सुखित्वम् आत्मिन अध्यारोप्य न करोमि किंचित् तृष्णीं सुखम् आसम् इति अभिमन्यते लोकः।

तत्र इदं लोकस्य विषरीतदर्शनापनयनाय आह भगवान् 'कर्मणि अकर्म यः पश्येत्' इत्यादि ।

अत्र च कर्म कर्म एव सत् कार्यकरणाश्रयं कर्मरहिते अविक्रिये आत्मिन सर्वेः अध्यस्तं यतः पण्डितः अपि अहं करोमि इति मन्यते। यद्यपि यह विषय अनेक वार शका-समाधानों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है तो भी अत्यन्त विपरीत ज्ञान-की भावनासे अत्यन्त मोहित हुए लोग अनेक वार सुने हुए तत्त्वको भी भूलकर मिथ्या प्रसग छा-लाकर शंका करने लग जाते है, इसलिये तथा आत्मतत्त्वको दुर्विज्ञेय समझकर भगवान् पुन:-पुन. उत्तर देते हैं।

श्रुति, स्मृति और न्यायसिद्ध जो आत्मामे कर्मीका अभाव है वह 'अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम्' 'न जायते भ्रियते' इत्यादि श्लोकोसे कहा जा चुका और आगे भी कहा जायगा।

उस क्रियारिहत आत्मामे अर्थात् अकर्ममे कर्म-का देखनारूप जो विपरीत दर्शन है, यह लोगोमे अत्यन्त खामाविक-सा हो गया है।

क्योंकि 'कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषयमे बुद्धिमान् भी मोहित है।'

अर्थात् देह-इन्द्रियादिसे होनेवाले कर्मीका आत्मामें अध्यारोप करके 'मैं कर्ता हूँ' 'मेरा यह कर्म है' 'मुझे इसका 'फल भोगना है' इस प्रकार (लोग मानते हैं।)

तथा 'में चुप होकर बैठता हूँ जिससे कि पिरश्रमरहित और कर्मरहित होकर सुखी हो जाऊं इस प्रकार देह-इन्द्रियोंके व्यापारकी उपरामताका और उससे होनेवाले सुखीपनका आत्माम अध्यारोप करके 'में कुछ भी नहीं करता हूँ' 'चुपचाप सुखसे बैठा हूँ' इस प्रकार लोग अनते हैं।

लोगोंके इस विपरीत ज्ञानको हटानेके लिये 'कर्मण अकर्म य. पञ्येत्' इत्यादि वचन भगवान्ने कहे हैं।

यहाँ देहेन्द्रियादिके आश्रयमे होनेवाला कर्म यद्यपि क्रियारूप है तो भी उसका लोगोने कर्मरहित अविक्रिय आत्मामें अध्यारोप कर रक्षवा है क्योंकि शास्त्रज्ञ विद्वान् भी भे करता हूँ ऐसा मान वैठना है। अत आत्मसमवेततया सर्वलोकप्रसिद्धे कर्मणि नदीक्लस्थेषु इव वृक्षेषु गतिः प्राति-लोम्येन अकर्म कर्मामावं यथाभूतं गत्यमावम् इव वृक्षेषु यः पश्येत्,

अकर्मणि च कार्यकरणव्यापारोपरमे कर्मवद् आत्मिन अध्यारोपिते तृष्णीम् अकुर्वन् सुखम् आस इति अहंकाराभिसंधिहेतुत्वात् तसिन् अकर्मणि च कर्म यः पश्येत्।

य एवं कर्माकर्मविभागंज्ञः स बुद्धिमान् पण्डितो मनुष्येषु स युक्तो योगी कृतस्त्रकर्मकृत् च सः अशुभाद् मोक्षितः कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः।

अयं श्लोकः अन्यथा व्याख्यातः कैश्चित्, कथम्, नित्यानां किल कर्मणाम् ईश्वरार्थे अनुष्ठी-यमानानां तत्फलाभावाद् अकर्माणि तानि उच्यन्ते गौण्या वृत्त्या । तेषां च अकरणम् अकर्म तत् च प्रत्यवायफलत्वात् कर्म उच्यते गौण्या एव वृत्त्या ।

तत्र नित्ये कर्मणि अकर्म यः पश्येत् फला-भावात्, यथा धेनुः अपि गौः अगौः उच्यते श्रीराख्यं फलं न प्रयच्छति इति तद्वत् । तथा नित्याकरणे तु अकर्मणि च कर्म यः पश्येद् नरकादिप्रत्यवायफलं प्रयच्छति इति ।

न एतद् युक्तं व्याख्यानम् एवं ज्ञानाद्
अज्ञुभाद् मोक्षानुपपत्तेः 'यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽज्ञुभात्।' इति भगवता उक्तं वचनं वाध्येत।

अतः नदी-तीरस्थ वृक्षोमे भ्रमसे प्रतिकूल गति प्रतीत होनेकी भाँति अज्ञानसे आत्माके नित्य सम्बन्धी माने जाकर जो छोकमे कर्म नामसे प्रसिद्ध हो रहे हैं, उन कमोंमें वस्तुतः नदी-तीरस्थ वृक्षोमे गतिका अभाव देखनेकी भाँति जो अकर्म देखता है अर्थात् कर्माभाव देखता है,

तथा कर्मकी माँति आत्मामे अज्ञानसे आरोपित किये हुए शरीर, इन्द्रिय आदिकी उपरामतारूप अकर्ममे, अर्थात् क्रियाके त्यागमे भी भी कुछ न करता हुआ चुपचाप सुखपूर्वक बैठा हूँ' इस अहंकारका सम्बन्ध होनेके कारण जो कर्म देखता है यानी उस त्यागकों भी जो कर्म समझता है।

इस प्रकार जो कर्म और अकर्मके विभागको (तत्त्वसे) जाननेवाला है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान्— पण्डित है, वह युक्त योगी है और सम्पूर्ण कर्म करनेवाला भी वही है अर्थात् वह पुण्य-पापरूप अशुमसे मुक्त हुआ कृतकृत्य है।

कई टीकाकार इस श्लोककी दूसरी तरहसे ही व्याख्या करते है। कैसे <sup>2</sup> ईश्वरके लिये किये जाने- वाले जो (पञ्च महायज्ञादि) नित्यकर्म है, उनका फल नहीं मिलता इस कारण वे गौणी वृत्तिसे अकर्म कहे जाते हैं <sup>2</sup> (इसी प्रकार) उन नित्यकर्मों के न करनेका नाम अकर्म है, वह भी पापरूप फलके देने- वाला होनेके कारण गौणरूपसे ही कर्म कहा जाता है।

जैसे कोई गौ ब्यायी हुई होनेपर भी यदि दूधरूप फल नहीं देती तो वह अगौ कह दी जाती है, वैसे ही नित्यकर्ममे, उसके फलका अभाव होनेके कारण जो अकर्म देखता है और नित्यकर्मका न करनारूप जो अकर्म है उसमे कर्म देखता है क्योंकि वह नरकादि विपरीत फल देनेवाला है।

यह ज्याख्या ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार जाननेसे अग्रुभसे मुक्ति नहीं हो सकती अर्थात् जन्म-मरणका बन्धन नहीं टूट सकता। अत. यह अर्थ मान लेनेसे भगत्रान्के कहे हुए ये बचन कि 'जिसको जान-कर त् अग्रुभसे मुक्त हो जायगा।' कट जायँगे। कथम्, नित्यानाम् अनुष्ठानाद् अशुभात् स्याद् नाम मोक्षणं न तु तेषां फलाभावज्ञानात्। न हि नित्यानां फलाभावज्ञानम् अशुभम्रक्ति-फलत्वेन चोदितं नित्यकर्मज्ञानं वा। न च भगवता एव इह उक्तम्।

एतेन अकर्मणि कर्मदर्शनं प्रत्युक्तम् । न

हि अकर्मणि कर्म इति दर्शनं कर्तव्यतया इह

चोद्यते, नित्यस्य तु कर्तव्यतामात्रम् ।

न च अकरणाद् नित्यस्य प्रत्यवायो भवति इति विज्ञानात् किंचित् फलं स्यात् । न अपि नित्याकरणं ज्ञेयत्वेन चोदितम् ।

न अपि कर्म अकर्म इति मिध्यादर्शनाद्

अशुमाद् मोक्षणं बुद्धिमत्त्वं युक्तता कृत्स्नकर्म-

कृत्वादि च फलम् उपपद्यते स्तुतिः वा।

मिथ्याज्ञानम् एव हि साक्षाद् अशुमरूपं कृतः अन्यसाद् अशुभाद् मोक्षणम्, न हि तमः तमसो निवर्तकं भवति ।

ननु कर्मणि यद् अकर्मदर्शनम् अकर्मणि वा कर्मदर्शनं न तद् मिथ्याज्ञानं किं तर्हि गौणं फलभावाभावनिमित्तम्।

न, कर्माकर्मविज्ञानाद् अपि गौणात् फलस्य

अश्रवणात् । न अपि श्रुतहान्यश्रुतपरिकल्पनया

कश्चिद् विशेषो लभ्यते।

क्योंकि नित्यक्रमेंकि अनुष्टानसे तो शायद अशुभसे छुटकारा हो भी जाय, परन्तु उन नित्यक्रमें-का फल नहीं होता, इस ज्ञानसे तो मोक्ष हो ही नहीं सकता । क्योंकि नित्यक्रमोंका फल नहीं होता, यह ज्ञान या नित्यक्रमोंका ज्ञान अशुभसे मुक्त कर देनेवाला है ऐसा शास्त्रोम कहीं नहीं कहा और न भगवान्ने ही गीताशास्त्रमें कहीं ऐसा कहा है।

इसी युक्तिसे (उनके बतलाये हुए) अकर्ममें कर्मदर्शनका भी खण्डन हो जाता है। क्योंकि यहाँ (गीतामे) नित्यकर्मोंके अभावरूप अकर्ममें कर्म देखनेको कहीं कर्तव्यरूपसे विधान नहीं किया, केवल नित्यकर्मकी कर्तव्यताका विवान है।

इसके सिवा 'नित्यकर्म न करनेसे पाप होता है' ऐसा जान लेनेसे ही कोई फल नहीं हो सकता। और यह नित्यकर्मका न करनारूप अकर्म शास्त्रोमे कोई जाननेयोग्य विषय भी नहीं वताया गया है।

तथा इस प्रकार दूसरे टीकाकारोके माने हुए कर्ममे अकर्म और अकर्ममे कर्मदर्शन' रूप इस मिध्यादर्शनसे 'अशुभसे मुक्ति' 'वुद्धिमत्ता' 'युक्तता' 'सर्व-कर्म-कर्तृत्व' इत्यादि फल भी सम्भव नहीं और ऐसे मिध्याज्ञानकी स्तुति भी नहीं बन सकती।

जव कि मिथ्याज्ञान खयं ही अशुभरूप है तब वह दूसरे अशुभसे किसीको कैसे मुक्त कर सकेगा <sup>2</sup> क्योंकि अन्धकार (कभी) अन्बकारका नाशक नहीं हो सकता।

पू०-यहाँ जो कर्ममे अकर्म देखना और अकर्म-मे कर्म देखना (उन टीकाकारोने) वतलाया है, वह मिध्याज्ञान नहीं है किन्तु फलके होने और न होनेके निमित्तसे गौणरूपसे देखना है।

उ०-यह कहनाभी ठीक नहीं; क्योंकि गै।णह्मपरे कर्मको अकर्म और अकर्मको कर्म जान लेनेने भी कोई लाभ नहीं सुना गया। इसके सिन्ना श्रुनिसिद्ध बातको छोड़कर श्रुतिनिरुद्ध बानकी कन्पना करनेमें कोई निशेपता भी नहीं दिखलायी देती। खराब्देन अपि राक्यं वक्तुं नित्यकर्मणां फलं न अस्ति अकरणात् च तेषां नरकपातः स्थाद् इति तत्र व्याजेन परव्यामोहरूपेण कर्मणि अकर्म यः परुयेद् इत्यादिना किम्। तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्तं वाक्यं

लोकव्यामोहार्थम् इति व्यक्तं किएतं स्यात्। न च एतत् छग्नरूपेण वाक्येन रक्षणीयं

वस्तु, न अपि शव्दान्तरेण पुनः पुनः उच्यमानं

सुवोधं स्याद् इत्येवं वक्तुं युक्तम् । 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' इति अत्र हि स्फुटतर

उक्तः अर्थो न पुनः वक्तव्यो भवति । सर्वत्र च प्रशस्तं बोद्धव्यं च कर्तव्यम् एव

न निष्प्रयोजनं वोद्धव्यम् इति उच्यते । न च मिथ्याज्ञानं वोद्धव्यं भवति तत्प्रत्युप-स्थापितं वा वस्त्वाभासम् ।

न अपि नित्यानाम् अकरणाद् अभावात् प्रत्यवायभावोत्पत्तिः 'नासतो विद्यते भावः' इति वचनात् । 'कथमसतः सज्जायेत' ( हा० उ०

### ६।२।२) इति च दर्शितम्।

असतः सजनमप्रतिपेधाद् असतः सदुत्पत्ति

हुवता असद् एव सद् भवेत् सत् च असद्

भवेद् इति उक्तं स्यात् । तत् च अयुक्तं

सर्वप्रमणविशेधात ।

(भगवान्को यदि यही अभीष्ट होता तो वे) उसी प्रकारके शब्दोंसे भी स्पय कह सकते थे कि 'नित्य-कर्मोंका कोई फल नहीं है और उनके न करनेसे नरक-प्राप्ति होती है।' फिर इस प्रकार 'कर्ममे जो अकर्म देखता है' इत्यादि दूसरोको मोहित करनेवाले मायायुक्त वचन कहनेसे क्या प्रयोजन था।

इस प्रकार उपर्युक्त अर्थ करनेवालोका तो स्पष्ट ही यह मानना हुआ कि 'भगवान्द्वारा कहे हुए वचन संसारको मोहित करनेके लिये हैं।'

इसके सिवा न तो यह कहना ही उचित है कि यह नित्यकर्म-अनुष्ठानरूप विषय मायायुक्त वचनोसे गुप्त रखनेयोग्य है और न यही कहना ठींक है कि (यह विषय बड़ा गहन है इसिलये) बारंबार दूसरे-दूसरे शब्दोद्वारा कहनेसे सुबोध होगा।

क्योंकि 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' इस श्लोकमे स्पष्ट कहे हुए अर्थको फिर कहनेकी आवश्यकता नहीं होती।

तथा सभी जगह जो बात करनेयोग्य होती है, वही प्रशंसनीय और जाननेयोग्य वतलायी जाती है। निरर्थक बातको 'जाननेयोग्य है' ऐसा नहीं कहा जाता।

मिथ्याज्ञानं या उसके द्वारा स्थापित की हुई आभासमात्र वस्तु जाननेयोग्य नहीं हो सकती।

इसके सिवा नित्यकमों न करने रूप अभावसे प्रत्यवाय रूप भावकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। क्यों कि 'नासतो विद्यते भावः' इत्यादि भगवान के वाक्य है तथा 'असत्से सत् कैसे उत्पन्न हो सकता है ' इत्यादि श्रुतिवाक्य भी पहले दिख्लाये जा चुके हैं।

इस प्रकार असत्से सत्की उत्पत्तिका निपेध कर दिया जानेपर भी जो असत्से सत्की उत्पत्ति वतलाते हैं, उनका तो यह कहना हुआ कि असत् तो सत् होता है और सत् असत् होता है, परन्तु यह सब प्रमाणोसे विरुद्ध होनेके कारण अयुक्त है। न च निष्फलं विद्ध्यात् कर्म शास्त्रं दुःख-स्वरूपत्वाद् दुःखस्य च बुद्धिपूर्वकतया कार्यत्वानुपपत्तेः।

तदकरणे च नरकपाताभ्युपगमे अनर्थाय एव उभयथा अपि करणे अकरणे च शास्त्रं निष्फलं कल्पितं स्यात् ।

स्वाभ्युपगमविरोधः च नित्यं निष्फलं कर्म इति अभ्युपगम्य मोक्षफलाय इति ब्रुवतः।

तसाद् यथाश्रुत एव अर्थः 'कर्मणि अकर्म यः' इत्यादेः, तथा च व्याख्यातः असाभिः श्लोकः ॥ १८॥ तथा शास्त्र भी निरर्थक कर्मोंका विधान नहीं कर सकता, क्योंकि सभी कर्म (परिश्रमकी दृष्टिसे) दुःख रूप है और जान-वृझकर (विना प्रयोजन) किसी-का भी दुःखमे प्रवृत्त होना सम्भव नहीं।

तथा उन नित्यकमोंको न करनेसे नरकप्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रका आशय मान लेनेपर तो यह मानना हुआ कि कर्म करने और न करनेमे ढोनो प्रकारसे शास्त्र अनर्थका ही कारण है, अतः न्यर्थ है।

इसके सिवा, 'नित्यकर्मोंका फल नहीं है,' ऐसा मानकर फिर उनको मोक्षरूप फलके देनेवाला कहनेसे उन व्याख्याकारोके मतमे खबचोविरोध भी होता है।

सुतरां 'कर्मणि अकर्म यः पश्येत्' इत्यादि श्लोकका अर्थ जैसा (गुरुपरम्परासे ) सुना गया है, वही ठीक है और हमने भी उसीके अनुसार इस श्लोककी व्याख्या की है ॥१८॥

तद् एतत् कर्मणि अकर्मादिदर्शनं स्त्यते—

उपर्युक्त कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म-दर्शनकी स्तुति करते हैं—

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानामिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥१९॥

यस्य यथोक्तदर्शिनः सर्वे यावन्तः समारम्भाः कर्माणि समारम्थन्ते इति समारम्भाः काम-सकल्पवर्जिताः कामैः तत्कारणैः च संकल्पैः वर्जिता मुधा एव चेष्टामात्रा अनुष्ठीयन्ते, प्रवृत्तेन चेत् लोकसंग्रहार्थं निवृत्तेन चेत् जीवनमात्रार्थम्,

तं ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं कर्मादौ अकर्मादिदर्शनं ज्ञानं तद् एव अग्निः तेन ज्ञानाग्निना दग्धानि शुभाशुभलक्षणानि कर्माणि यस्य तम् आहुः प्रमार्थतः पण्डितं बुधा त्रह्मविदः ॥ १९॥

जिनका प्रारम्भ किया जाता है उनका नाम समारम्भ है, इस न्युत्पत्तिसे सम्पूर्ण कमोंका नाम समारम्भ है। उपर्युक्त प्रकारसे 'कर्ममे अकर्म और अकर्ममे कर्म' देखनेवाले जिस पुरुषके समस्त समारम्भ (कर्म) कामनासे और कामनाके कारणरूप सकल्पांसे भी रहित हो जाते हैं अर्थात् जिसके द्वारा विना ही किसी अपने प्रयोजनके—यदि वह प्रवृत्तिमार्गवाला है तो लोकसंग्रहके लिये और निवृत्तिमार्गवाला है तो जीवन-यात्रा-निर्वाहके लिये—केवल चेटामात्र ही किया होती है,

तथा कर्ममे अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शन ह्रप ज्ञानाग्निसे जिसके पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्म दग्ध हो गये हैं, ऐसे ज्ञानाग्नि-दग्ध-कर्मा पुरुपको न्नप्तवेत्ता-जन वास्तवमे पण्डित कहते हैं ॥ १९॥

यः तु अकर्मादिदशीं सः अकर्मादिदर्शनादु निष्कर्मा संन्यासी जीवनमात्रार्थचेष्टः सन् कर्मणि न प्रवर्तते यद्यपि प्राग् विवेकतः प्रवृत्तः ।

प्रारब्धकर्मा सन् उत्तरकालम् उत्पन्नात्मसम्यग्दर्शनः स कर्मण स्यात् प्रयोजनम् अपरयन् ससाधनं कर्म परित्यजति एव।

स कुतश्चित् निमित्तात् कर्मपरित्यागासम्भवे सित कर्मणि तत्फले च सङ्गरहिततया खप्रयोजनाभावात् लोकसंग्रहार्थं कर्मणि प्रवृत्तः अपि न एव किंचित् करोति। - ज्ञानाग्निद्ग्धकर्मत्वात् तदीयं कर्म अकर्म

एव सम्पद्यते इति एतम् अर्थं दर्शयिष्यन् आह-त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति

त्यक्ता कर्मसु अभिमानं फलासङ्गं च यथो-क्तेन ज्ञानेन नित्यतृप्तो निराकाङ्क्षे विषयेषु फलासिक्तका त्याग करके जो नित्यतृप्त है अर्थात् इत्यथे:।

आश्रयरहितः । आश्रयो नाम निराश्रय यदाश्रित्य पुरुषार्थं सिसाधयिषति, दृष्टादृष्टेष्ट-फलसाधनाश्रयरहित इत्यर्थः।

विदुषा क्रियमाणं कर्म परमार्थतः अकर्म निष्क्रियात्मद्शॅनसम्पन्नत्वात् । तस्य तेन एवं भूतेन प्रयोजनाभावात् ससाधनं

जो कर्ममे अकर्म और अकर्ममे कर्म देखनेवाला है, वह यदि विवेक होनेसे पूर्व कमें मि लगा हो तो भी कर्ममे अकर्म और अकर्ममे कर्मका ज्ञान हो जानेसे केवळ जीवन-निर्वाहमात्रके लिये चेष्टा करता हुआ कर्मरहित संन्यासी ही हो जाता है, फिर उसकी कमोंमे प्रवृत्ति नहीं होती।

अर्थात् जो पहले कर्म करनेवाला हो और पीछे जिसको आत्माका सम्यक् ज्ञान हुआ हो, ऐसा पुरुष कमोंमे कोई प्रयोजन न देखकर साधनोसहित कर्मोंका त्याग कर ही देता है।

परन्तु किसी कारणसे कर्मोका त्याग करना असम्भव होनेपर कोई ऐसा पुरुष यदि कमेंगि और उनके फलमे आसक्तिरहित होकर केवल लोकसप्रहके लिये पहलेके सदश कर्म करता रहता है तो भी निजका प्रयोजन न रहनेके कारण (वास्तवमे ) वह कुछ भी नहीं करता।

क्योंकि ज्ञानरूप अग्निद्वारा भस्मीभूत हो जानेके कारण उसके कर्म अकर्म ही हो जाते है । इसी आशयको दिखानेकी इच्छासे भगवान् कहते है--

नित्यतृप्तो निराश्रयः। सः ॥ २०॥

उपर्युक्त ज्ञानके प्रभावसे कमोंमे अभिमान और विषय-कामनासे रहित हो गया है,

तथा आश्रयसे रहित है। जिस फलका आश्रय लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करनेकी इच्छा किया करता है उसका नाम आश्रय है, ऐसे इस लोक और परलोकके इष्टफल-साधनरूप आश्रयसे जो रहित है।

उस ज्ञानीद्वारा किये हुए कर्म वास्तवमे अकमे ही हैं क्योंकि वह निष्क्रिय आत्माके ज्ञानसे सम्पन है।

अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण ऐसे पुरुषको साधनोंसहित कमोंका परित्याग कर ही देना चाहिये, ऐसी कर्तव्यता प्राप्त होनेपर भी,

कर्म परिन्यक्तल्यम् एव इति प्राप्ते

ततो निर्गमासम्भवात् लोकसंग्रहिचकीर्पया शिष्टिविगहिणापरिजिहीर्षया वा पूर्ववत् कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि निष्क्रियात्मदर्शनसंपन्नत्वाद् न एव किंचित् करोति सः ॥ २०॥

यः पुनः पूर्वोक्तविपरीतः प्राग् एव कर्मी-रम्भाद् ब्रह्मणि सर्वान्तरे प्रत्यगात्मनि निष्क्रिये संजातात्मदर्शनः,

स दृष्टादृष्टेष्ट्विषयाशीर्विवर्जिततया दृष्टा-दृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम् अपश्यन् ससाधनं कर्म संन्यस्य शरीरयात्रामात्रचेष्टो यतिः ज्ञाननिष्टो मुच्यते इति एतम् अर्थ दर्शयितुम् आह—

निराशीर्यतचित्तात्मा शारीरं केवलं कर्म

निराशीः निर्गता आशिषो यसात् स निरा-शीः यतिचतात्मा चित्तम् अन्तः करणम् आत्मा बाह्यः कार्यकरणसंघातः तौ उभौ अपि यतौ संयतौ येन स यतिचत्तात्मा, त्यक्तसर्वपरिश्रहः त्यक्तः सर्वः परिग्रहो येन स त्यक्तसर्वपरिश्रहः।

शारीर श्रारीरिश्यितिमात्रप्रयोजनं केवल तत्र अपि अभिमानवर्जितं कर्म कुर्वन् न आप्तोति न प्रामोति किन्विपम् अनिष्टरूपं पापं धर्म च। धर्मः अपि मुमुक्षोः किल्विपम् एव वन्धापादकत्वात्।

किं च शारीरं केवलं कर्म इत्यत्र किं शरीरनिर्वर्त्य शारीरं कर्म अभिष्रेतम् आहोस्वित् शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरं कर्म इति । उन कमेंसे निवृत्त होना असम्भव होनेके कारण लोकसंप्रहकी इच्छासे या श्रेष्ठ पुरुपोंद्वारा की जानेवाली निन्दाको दूर करनेकी इच्छासे यदि (कोई ज्ञानी) पहलेकी तरह कमोंमे प्रवृत्त है तो भी वह निष्क्रिय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण वास्तवमे कुछ भी नहीं करता ॥ २०॥

परन्तु जो उससे विपरीत है अर्थात् उपर्युक्त प्रकारसे कर्म करनेवाला नहीं है, कर्मोंका आरम्म करनेसे पहले (गृहस्थी न बनकर ब्रह्मचर्य आश्रममे) ही जिसका सबके अंदर व्यापक अन्तरात्मारूप निष्क्रिय ब्रह्ममे आत्मभाव प्रत्यक्ष हो गया है,

वह केवल शरीरयात्राके लिये चेष्टा करनेवाला ज्ञान-निष्ठ यति, इस लोक और परलोकके समस्त इन्छिन भोगोकी आशासे रहित होनेके कारण, इस लोक और परलोकके भोगरूप फल देनेवाले कर्मों अपना कोई भी प्रयोजन न देखकर कर्मोंको और कर्मोंके साधनों-को त्यागकर मुक्त हो जाता है। इसी भावको दिखलानेके लिये (अगला श्लोक) कहते हैं—

## त्यक्तसर्वपरिग्रहः । कुर्वन्नामोति किल्बिषम् ॥२१॥

जिसकी सम्पूर्ण आशाएँ दूर हो गर्या हैं, वह 'निराशी:' है, जिसने चित्त यानी अन्त.करणको और आत्मा यानी बाह्य कार्य-करणके संघातरूप शरीरको— इन दोनोंको भलीप्रकार अपने वशमे कर लिया है वह 'यतचित्तात्मा' कहलाता है, जिसने समस्त परिग्रहका अर्थात् भोगोंकी सामग्रीका सर्वथा त्याग कर दिया है, वह 'त्यक्तसर्वपरिग्रह' है।

ऐसा पुरुप केवल गरीरिस्थितिमात्रके लिये किये जानेवाले और अभिमानरिहत कर्मोंको करता हुआ पापको अर्थात् अनिष्टक्प पुण्य-पाप ढोर्नोंको नहीं प्राप्त होता । बन्धनकारक होनेसे वर्म भी मुमुक्षुके लिये तो पाप ही है।

यहाँ 'शारीरं केवछं कर्म' इस पदम शरीग्द्राग होनेवाले कर्म शारीरिक कर्म माने गये हैं, या शरीर-निर्वादमात्रके लिये किये जाने गले कर्म शारीग्वि कर्म माने गये हैं ! किं च अतो यदि श्ररीरिनर्वत्यं शारीरं कर्म यदि वा श्ररीरिश्यितमात्रप्रयोजनं शारीरम् इति, उच्यते-—

यदा शरीरनिर्वर्त्यं कर्म शारीरम् अभिप्रेतं स्यात् तदा दृष्टादृष्टप्रयोजनं कर्म प्रतिषिद्धम् अपि शरीरेण कुर्वन् न आमोति किल्विपम् इति द्युवतो विरुद्धाभिधानं प्रसज्येत । शास्त्रीयं च कर्म दृष्टादृष्टप्रयोजनं शरीरेण कुर्वन् न आमोति किल्विषम् इति अपि द्युवतः अप्राप्तप्रतिषेध-प्रसङ्गः।

शारीरं कर्म कुर्वन् इति विशेषणात् केवल-शव्दप्रयोगात् च वाङ्मनसनिर्वर्यं कर्म विधि-प्रतिषेधविषयं धर्माधर्मशब्दवाच्यं कुर्वन् प्रामोति किल्बिषम् इति उक्तं स्थात्।

तत्र अपि वाष्त्रनसाभ्यां विहितानुष्ठानपक्षे किल्विपप्राप्तिवचनं विरुद्धम् आपद्येत । प्रतिपिद्ध-सेवापक्षे अपि भूतार्थानुवादमात्रम् अनर्थकं स्थात् ।

यदा तु शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरं
कर्म अभिप्रेतं भवेत् तदा दृष्टादृष्टप्रयोजनं
कर्म विधिप्रतिषेधगम्यं शरीरवाङ्मनसनिर्वर्थम्
अन्यद् अकुर्वन् तैः एव शरीरादिभिः शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं केवलशब्दप्रयोगाद् अहं
करोमि इति अभिमानवर्जितः शरीरादिचेष्टा-

चाहे शरीरद्वारा होनेवाले कर्म शारीरिक कर्म माने जायँ या शरीरनिर्वाहमात्रके लिये किये जानेवाले कर्म 'शारीरिक कर्म' माने जायँ, इस विवेचनसे क्या प्रयोजन है! इसपर कहते हैं—

जो शरीरद्वारा होनेवाले कर्मोंका नाम शारीरिक कर्म मान लिया जाय तो इस लोकमे या परलोकमे फल देनेवाले निषद्ध कर्मोंको भी शरीरद्वारा करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहनेसे भगवान्-के कथनमे विरुद्ध विधानका दोष आता है। और इस लोक या परलोकमे फल देनेवाले, शास्त्रविहित कर्मोंको शरीरद्वारा करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहनेसे भी विना प्राप्त हुए दोपके प्रतिषेध करनेका प्रसङ्ग आ जाता है।

तथा 'शारीरिक कर्म करता हुआ' इस विशेषणसे और 'केवल' शब्दके प्रयोगसे (उपर्युक्त मान्यताके अनुसार) भगवान्का यह कहना हो जाता है कि (शरीरके सिवा) मन-वाणीद्वारा किये जानेवाले विहित और प्रतिषिद्ध कर्मोंको, जो कि धर्म और अधर्म नामसे कहे जाते है, करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त होता है।

उसमें भी 'मन-त्राणीद्वारा विहित कमोंको करता हुआ पापको प्राप्त होता है,' यह कहना तो विरुद्ध विधान होगा, और 'निपिद्ध कमोंको करता हुआ पापको प्राप्त होता है,' यह कहना अनुवादमात्र होनेसे व्यर्थ होगा।

परन्तु जब शरीरिनर्वाहमात्रके लिये किये जाने-वाले कर्म शारीरिक कर्म मान लिये जायँगे, तब इसका यह अर्थ हो जायगा कि इस लोक या परलोक-के भोग ही जिनका प्रयोजन है, जो विधि-निपेधात्मक शालोद्वारा जाने जाते हैं, जो शरीर, मन या वाणीद्वारा किये जाते हैं, ऐसे अन्य कर्मोंको न करता हुआ उन शरीर, मन या वाणीसे, केवल शरीरिनर्वाहके लिये आवश्यक कर्म लोकदृष्टिसे करता हुआ पुरुष किल्विपको प्राप्त नहीं होता । यहाँ 'केवल' शब्दके प्रयोगसे यह अभिप्राय है कि वह 'मैं करता हूँ' इस अभिमानसे रहित होकर केवल लोकदृष्टिसे ही शरीर,

मार्च लाकहण्या कर्वन न आमाति किल्विपम। वाणी आदिकी चेष्ठामात्र करता है।

एवंभृतस्य पापशब्दवाच्यकिल्विपप्राप्त्य-

सम्भवात् किल्बिपं संसारं न आमोति । ज्ञानाग्निदग्धसर्वकर्मत्वाद् अप्रतिबन्धेन

मुच्यते एव इति ।

पूर्वोक्तसम्यग्दर्शनफलानुवाद एव एषः। एवम् 'शारीरं केवलं कर्म' इति अस्य अर्थपरिग्रहे निरवद्यं भवति ॥ २१॥

त्यक्तसर्वपरिग्रहस्य यतेः अन्नादेः शरीर-स्थितिहेतोः परिग्रहस्य अभावाद् याचनादिना शरीरिस्थितौ कर्तव्यतायां प्राप्तायाम् 'अयाचितम-संक्लप्तमुपपनं यहच्छया' (वोधा ०स्मृ ० २१।८।१२) इत्यादिना वचनेन अनुज्ञातं यतेः शरीरिस्थिति-हेतोः अन्नादेः प्राप्तिद्वारम् आविष्कुर्वन् आह—

> यहच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते॥ २२॥

यदच्छालाभसतुष्टः अप्रार्थितोपनतो लाभो । यदच्छालाभः तेन संतुष्टः संजातालंप्रत्ययः। दन्द्वातीतो द्वनद्वः शीतोष्णादिभिः हन्यमानः

अपि अविपण्णचित्तो द्वनद्वातीत उच्यते।

विमत्सरो विगतमत्सरो निर्वेरबुद्धिः समः तुल्यो यदच्छालाभस्य सिद्धौ असिद्धौ च।

य एवंभूतो यतिः अन्नादेः शरीरस्थितिहेतोः लाभालाभयोः समो हर्पविपादवितः कर्मादो अकर्मादिदशीं यथाभृतात्मदर्शननिष्टः शरीर- ऐसे पुरुषको पापरूप किल्विष प्राप्त होना तो असम्भव है, इसिलये यहाँ यह समझना चाहिये कि वह किल्विषको यानी संसारको प्राप्त नहीं होता।

ज्ञानरूप अग्निद्वारा उसके समस्त कर्मोंका नाश हो जानेके कारण वह त्रिना किसी प्रतिबन्धके मुक्त ही हो जाता है।

यह पहले कहे हुए यथार्थ आत्मज्ञानके फलका अनुवादमात्र है। 'शारीर केवलं कर्म' इस वाक्यका इस प्रकार अर्थ मान लेनेसे वह अर्थ निर्दोप सिद्व होता है॥ २१॥

जिसने समस्त संग्रहका त्याग कर दिया है ऐसे संन्यासीके पास शरीरिनर्वाहके कारणरूप अनादिका संग्रह नहीं होता, इसिलये उसको याचनादिद्वारा शरीरिनर्वाह करनेकी योग्यता प्राप्त हुई । इसपर 'विना याचना किये, 'विना संकल्पके अथवा विना इच्छा किये प्राप्त हुए' इत्यादि वचनोंसे जो शास्त्रमे संन्यासीके शरीरिनर्वाहके लिये अनादिकी प्राप्तिके द्वार वतलाये गये है, उनको प्रकट करते हुए कहते हैं—

जो विना मॉगे अपने-आप मिले हुए पदार्थसे संतुष्ट है अर्थात् उसीमे जिसके मनका यह भाव हो जाता है कि यही पर्याप्त है,

जो द्वन्दोंसे अतीत है अर्थात् शीत-उष्ण आदि द्वन्दोंसे सताये जानेपर भी जिसके चित्तमे विपाद नहीं होता,

जो ईप्यांसे रहित अर्थात् निर्वेर-बुद्धिवाला है और जो अपने-आप प्राप्त हुए लाभकी सिद्धि-असिद्धिमें भी सम रहता है।

जो ऐसा शरीरस्थितिके हेनुरूप अनादिके प्राप्त होने या न होनेमें भी हर्प-शोकसे रहित, समदर्शी है और कर्मादिमें अकर्मादि देखनेवाला, यथार्थ आत्म-दर्शनिष्ठ, एवं शरीरस्थितिमात्रके स्थि किने जानेवाले स्थितिमात्रप्रयोजने भिक्षाटनादिकर्मणि शरीरा-दिनिर्वर्त्ये न एव किंचित् करोसि अहम् 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' इति एवं सदा संपरिचक्षाण आत्मनः कर्तृत्वाभावं पश्यन् न एव किंचिद् भिक्षाटनादिकं कर्म करोति।

लोकन्यवहारसामान्यदर्शनेन तु लौकिकैः आरोपितकर्तृत्वे भिक्षाटनादौ कर्मणि कर्ता भवति खानुभवेन तु शास्त्रप्रमाणादिजनितेन अकर्ता एव ।

स एवं पराध्यारोपितकर्तृत्वः श्रारीरिश्चिति-मात्रप्रयोजनं भिक्षाटनादिकं कर्म कृत्वा अपि न निबध्यते, वन्धहेतोः कर्मणः सहेतुकस्य ज्ञानाग्निना दण्धत्वाद् इति उक्तानुवाद एव एषः ॥ २२ ॥

'त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम्' इति अनेन श्लोकेन यः प्रारब्धकर्मा सन् यदा निष्क्रियद्रझात्मदर्शन-संपन्नः स्थात् तदा तस्य आत्मनः कर्तृकर्म-प्रयोजनाभावदर्शिनः कर्मपरित्यागे प्राप्ते क्रतिश्चिद् निमित्तात् तदसम्भवे सित पूर्ववत् तस्मिन् कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित् करोति स इति कर्माभावः प्रदिश्चतः। यस्य एवं कर्माभावो दिश्चतः तस्य एव—

गतसङ्गस्य मुक्तस्य यज्ञायाचरतः कर्म

गतसङ्गस्य सर्वतो निवृत्तासक्तेः मुक्तस्य निवृत्तधर्माधर्मादिवन्धनस्य ज्ञानावस्थितचेतसो ज्ञाने एव अवस्थितं चेतो यस्य सः अयं

और शरीरादिद्वारा होनेवाले भिक्षाटनादि कमोंमे भी मै कुछ नहीं करता 'गुण ही गुणोंमें वर्त रहे हैं' इस प्रकार सदा देखनेवाला है वह यति अपनेमे कर्तापन-का अभाव देखनेसे अर्थात् आत्माको अकर्ता समझ लेनेसे वास्तवमे भिक्षाटनादि कुछ भी कर्म नहीं करता है।

ऐसा पुरुष लोकस्थवहारकी साधारण दृष्टिसे तो सांसारिक पुरुषोद्वारा आरोपित किये हुए कर्तापनके कारण भिक्षाटनादि कर्मोंका कर्ता होता है । परन्तु शास्त्रप्रमाण आदिसे उत्पन्न अपने अनुभवसे (वस्तुतः) वह अकर्ता ही रहता है ।

इस प्रकार दूसरोंद्वारा जिसपर कर्तापनका अध्यारोप किया गया है, ऐसा वह पुरुष शरीर-निर्वाहमात्रके लिये किये जानेवाले भिक्षाटनादि कर्मोंको करता हुआ भी नहीं वँधता। क्योंकि ज्ञानरूप अग्निद्वारा उसके (समस्त) बन्धनकारक कर्म हेतुसहित भस्म हो चुके है। यह पहले कहे हुएका ही अनुवादमात्र है।। २२॥

जो कर्म करना प्रारम्भ कर चुका है, ऐसा पुरुष जब कर्म करते-करते इस ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता है कि 'निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है' तब अपने कर्ता, कर्म और प्रयोजनादिका अभाव देखनेवाले उस पुरुषके लिये कर्मोंका त्याग कर देना ही उचित होता है। किन्तु किसी कारणवश कर्मोंका त्याग करना असम्भव होने-पर यदि वह पहलेकी तरह उन कर्मोंमे लगा रहे तो भी, वास्तवमे कुछ भी नहीं करता। इस प्रकार 'त्यक्त्वा कर्मफललासङ्गम्' इस श्लोकसे (ज्ञानीके) कर्मोंका अभाव (अकर्मत्व) दिखलाया जा चुका है। जिस पुरुषके कर्मोंका इस प्रकार अभाव दिखाया गया है, उसीके (विषयमे अगला श्लोक कहते हैं)—

### ज्ञानावस्थितचेतसः । समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥

जिस पुरुषकी सब ओरसे आसक्ति निवृत्त हो चुकी है, जिसके पुण्य-पापरूप बन्धन छूट गये हैं, जिसका चित्त निरन्तर ज्ञानमे ही स्थित है, एंमे केंबल यज्ञसम्पादनके लिये ही कमोंका आचरण ज्ञानावस्थितचेताः तस्य यज्ञाय यज्ञनिवृत्यर्थम् आचरतो निर्वर्तयतः कर्म समग्रं सहाग्रेण फलेन वर्तते इति समग्रं कर्म तत् समग्रं प्रविलीयते विनश्यति इत्यर्थः ॥ २३ ॥

करनेवाले उस सङ्गहीन मुक्त और ज्ञानावस्थित-चित्त पुरुषके समप्र कर्म विलीन हो जाते हैं। 'अप्र' शब्द फलका वाचक है। उसके सहित कमोंको समप्र कर्म कहते है, अत. यह अभिप्राय हुआ कि उसके फलसहित समस्त कर्म नष्ट हो जाते है।। २३॥

कसात् पुनः कारणात् क्रियमाणं कर्म स्वकार्यारम्भम् अकुर्वत् समग्रं प्रविलीयते इति उच्यते यतः--

किये जानेवाले कर्म अपना कार्य आरम्भ किये विना ही ( कुछ फल दिये विना ही ) किस कारणसे फलसहित विलीन हो जाते हैं <sup>2</sup> इसपर कहते हैं—

#### ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हिवर्वहमामौ ब्रह्मणा हुतम्। ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥ गन्तव्यं तेन

ब्रह्म अर्पणं येन करणेन ब्रह्मविद् हविः अग्नौ अर्पयति तद् ब्रह्म एव इति पश्यति तस्य आत्मव्यतिरेकेण अभावं पश्यति ।

यथा शुक्तिकायां रजताभावं पश्यति तद्

उच्यते ब्रह्म एव अर्पणम् इति, यथा यद् रजतं तत् शुक्तिका एव इति । ब्रह्म, अपंणम् इति असमस्ते पदे।

यद् अपंणबुद्धचा गृह्यते लोके तद् अस्य

ब्रह्मविदो ब्रह्म एव इत्यर्थः।

ब्रह्म हिनः तथा यद् हिनेचुद्धचा गृह्ममाणं तद् ब्रह्म एव अस्य ।

तथा नहामी इति समस्तं पदम्। अग्निः अपि ब्रह्म एव यत्र हूयते ब्रह्मणा कर्त्रा ब्रह्म एव कर्ता इत्यर्थः। यत् तेन हुतं हवनिकया तद् ब्रह्म एव।

यत् तेन गन्तव्यं फलं तद् अपि ब्रह्म एव।

ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस साधनद्वारा अग्निमे हिव अर्पण करता है, उस साधनको ब्रह्मरूप ही देखा करता है, अर्थात आत्माके सिवा उसका अभाव देखता है।

जैसे ( सीपको जाननेवाला ) सीपमे चॉदीका अभाव देखता है 'ब्रह्म ही अर्पण हैं' इस पदसे भी वहीं वात कही जाती है। अर्थात् जैसे यह समझता है कि जो चाँदीके रूपमे दीख रही है वह सीप ही है। (वैसे ही ब्रह्मवेता भी समझता है कि जो अपण दीखता है वह ब्रह्म ही है ) ब्रह्म और अर्पण-यह दोनो पद अलग-अलग है।

अभिप्राय यह कि संसारमे जो अर्पण माने जाते हैं वे सुक्, सुव आदि सव पदार्थ उस ब्रह्मवेताकी दृष्टिमे ब्रह्म ही है।

वैसे ही जो वस्तु हिवह पसे मानी जाती है वह भी उसकी दृष्टिमें ब्रह्म ही होता है।

'त्रहामी यह पड समास युक्त है।

इसिलये यह अर्थ हुआ कि ब्रह्मरूप कर्नाद्वारा जिसमे हवन किया जाता है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और वह कर्ना भी बस ही है और जो उसके द्वारा हवनरूप किया की जाती है वह भी ब्रस ही है।

उस ब्रचकर्मने स्थित हुए पुरुपद्वारा प्राप्त करनेयोग्य व्रस्कर्मसमाधिना, ब्रह्म एव कर्म ब्रह्मकर्म तिस्मन् जो पल है वह भी ब्रह्म ही है। अर्थात् ब्रह्मह्य कर्ममें समाधिः यस्य स ब्रह्मकर्मसमाधिः तेन ब्रह्म-कर्मसमाधिना ब्रह्म एव गन्तव्यम्।

एवं लोकसंग्रहं चिकीर्षुणा अपि क्रियमाणं

कर्म परमार्थतः अकर्म ब्रह्मबुद्धचुपमृदितत्वात् ।

एवं सित निवृत्तकर्मणः अपि सर्वकर्म-संन्यासिनः सम्यग्दर्शनस्तुत्यर्थ यज्ञत्वसंपादनं ज्ञानस्य सुतराम् उपपद्यते, यद् अपणादि अधि-यज्ञे प्रसिद्धं तद् अस्य अध्यातमं ब्रह्म एव परमार्थदर्शिन इति ।

अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे अर्पणादीनाम् एव

विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानम् अनर्थकं स्थात् । तसाद् ब्रह्म एव इदं सर्वम् इति अभिजानतो

विदुषः सर्वकर्माभावः । कारकबुद्धचभावाद्वं च। न हि कारकबुद्धि-

रहितं यज्ञाख्यं कर्म दृष्टम् ।

सर्वम् एव अग्निहोत्रादिकं कर्म शब्दसमर्पित-

देवताविशेषसंप्रदानादिकारकबुद्धिमत् कर्त्र-

भिमानफलाभिसंधिमत् च दृष्टम्।

न उपमृदितिक्रियाकारकफलभेदबुद्धिमत् कर्तृत्वाभिमानफलाभिसंधिरहितं वा।

इदं तु ब्रह्मबुद्धचुपमृदितार्पणादिकारक-

क्रियाफलमेदबुद्धि कर्म अतः अकर्म एव तत्।

जिसके चित्तका समाधान हो चुका है उस पुरुषद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है।

इस प्रकार लोकसंग्रह करना चाहनेवाल पुरुपद्वारा किये हुए कर्म भी ब्रह्मबुद्धिसे बाबित होनेके कारण अर्थात् फल उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये जानेके कारण वास्तवमे अकर्म ही हैं।

ऐसा अर्थ मान लेनेपर कमोंको छोड़ देनेवाले कर्म-सन्यासीके ज्ञानको भी यथार्थ ज्ञानकी स्तुतिके लिये यज्ञरूप समझना मली प्रकार वन सकता है, अधियज्ञमे जो सुवादि वस्तुऍ प्रसिद्ध है वे सब इस यथार्थ ज्ञानी संन्यासीके (सम्यक्-ज्ञानरूप) अध्यातमयज्ञमे ब्रह्म ही हैं।

उपर्युक्त अर्थ नहीं माननेसे 'वास्तवमे सब ही ब्रह्मरूप होनेके कारण केवळ स्रुव आदिको ही विशेपतासे ब्रह्मरूप बतळाना न्यर्थ होगा।

सुतरां 'यह सब कुछ ब्रह्म ही है' इस प्रकार समझनेवाले ज्ञानीके लिये वास्तवमे सब कर्मोंका अभाव ही हो जाता है।

तथा उसके अन्तःकरणमे (क्रिया, फल आदि) कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिका अभाव होनेके कारण भी यही सिद्ध होता है। क्योंकि कोई भी यज्ञ नामक कर्म कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिसे रहित नहीं देखा गया।

अभिप्राय यह है कि अग्निहोत्रादि सभी कर्म, (इन्द्राय, वरुणाय आदि) शब्दोंद्वारा हिन आदि द्रव्य जिनके अर्पण किये जाते है, उन देवताविशेपरूप सम्प्रदान आदि कारकबुद्धिवाले तथा कर्तापनके अभिमानसे और फलकी इच्छासे युक्त देखे गये हैं।

जिसमेसे क्रिया, कारक और फलसम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अभिमानसे और फलकी इच्छासे रहित हो ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया।

परन्तु यह उपर्युक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो जानेके कारण, अर्पणादि कारक, क्रिया और फलसम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है। इसलिये यह अकर्म ही है। तथा च दर्शितम् 'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' 'कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः' 'गुणा गुणेपु वर्तन्ते' 'नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वित्' इत्यादिभिः ।

तथा च दर्शयन् तत्र तत्र क्रियाकारकफल-

भेदबुद्धचुपमद् करोति ।

दृष्टा च काम्याग्निहोत्रादौ कामोपमर्देन

काम्याग्रिहोत्रादिहानिः।

तथा मतिपूर्वकामतिपूर्वकादीनां कर्मणां

कार्यविशेषस्य आरम्भकत्वं दृष्टम् ।

तथा इह अपि ब्रह्मबुद्धचुपमृदितार्पणादि-कारकियाफलभेदबुद्धेः बाह्यचेष्टामात्रेण कर्म अपि विदुपः अकर्म संपद्यते । अत उक्तं समग्रं प्रविलीयते इति ।

अत्र केचिद् आहु: यद् व्रह्म तदर्पणादीनि।
ब्रह्म एव किल अपणादिना पश्चिविधेन
कारकात्मना व्यवस्थितं सत् तद् एव कर्म
करोति। तत्र न अपणादिवुद्धिः निवर्त्यते
किं तु अपणादिपु ब्रह्मबुद्धिः आधीयते। यथा
प्रतिमादौ विष्ण्वादिबुद्धिः यथा वा नामादौ
ब्रह्मबुद्धिः इति।

सत्यम् एवम् अपि स्वाद् यदि ज्ञानयज्ञ-स्तुत्यर्थे प्रकरणं न स्वात् ।

अत्र तु सम्यग्दर्शनं ज्ञानयज्ञशिव्दतम् अनेकान् यज्ञशिव्दतान् क्रियाविशेपान् उपन्यस्य 'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाच्जानयज्ञः' इति ज्ञानं स्तोति ।

यही वात, 'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' 'कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः' 'गुणा गुणेपु वर्तन्ते' 'नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' इत्यादि इल्लोकोंद्वारा भी दिखलायी गयी है।

और इसी प्रकार दिखलाने हुए भगवान् जगह-जगह क्रिया, कारक और फलसम्बन्धी भेदबुद्धिका निषेध कर रहे हैं।

देखा भी गया है कि सकाम अग्निहोत्रादिम कामना न रहनेपर वे सकाम अग्निहोत्रादि नहीं रहते। (उनकी सकामता नष्ट हो जाती है।)

तथा यह भी देखा गया है कि जान-वृझकर किये हुए और अनजानमे किये हुए कर्म भिन्न-भिन्न कार्योंके आरम्भक होते है अर्थात् उनका फल अलग-अलग होता है।

वैसे ही यहाँ भी जिस पुरुपकी सर्वत्र ब्रह्मवुद्धि हो जानेसे (सुव, हिव आदिमें ) क्रिया, कारक और फलसम्बन्धी भेदवुद्धि नष्ट हो गयी है, उरा ज्ञानी पुरुषके वाह्य चेष्टामात्रसे होनेवाले कर्म भी अकर्म हो जाते हैं । इसीलिये कहा है कि 'उसके फलसहित कर्म विलीन हो जाते हैं ।'

इस त्रिपयमे कोई-कोई टीकाकार कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही सुब आदि है अर्थात् ब्रह्म ही सुब आदि पॉच प्रकारके कारकोंके रूपमे स्थित है और वही कर्म किया करता है, (उसके सिद्धान्तानुसार) उपर्युक्त यज्ञमे सुब आदि बुद्धि निवृत्त नहीं की जाती किन्तु सुब आदिमे ब्रह्मबुद्धि स्थापित की जाती है, जैसे कि मृर्ति आदिमे विष्णु आदि देव-बुद्धि या नाम आदिमें ब्रह्मबुद्धि की जाती है।

ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयज्ञकी स्तृतिके लिये न होता तो यह अर्थ भी हो सकता था।

परन्तु इस प्रकरणमें तो यज नामने कहे जानेगले अलग-अलग बहुत-से क्रिया-भेडोंको कहका फिर 'इत्यमय यजकी अपेक्षा जानयज कल्याणकर है' इस कथनहारा ज्ञानयज अल्डने कथिन सम्बक् दर्शनकी स्तृति करते हैं। समाधिः यस्य स ब्रह्मकर्मसमाधिः तेन ब्रह्म-कर्मसमाधिना ब्रह्म एव गन्तव्यम् । एवं लोकसंग्रहं चिकीर्षुणा अपि क्रियमाणं

कर्म परमार्थतः अकर्म ब्रह्मबुद्धचुपमृदितत्वात् । एवं सित निवृत्तकर्मणः अपि सर्वकर्म-संन्यासिनः सम्यग्दर्शनस्तुत्यर्थ यज्ञत्वसंपादनं ज्ञानस्य सुतराम् उपपद्यते, यद् अपणादि अधि-यज्ञे प्रसिद्धं तद् अस्य अध्यात्मं ब्रह्म एव परमार्थदर्शिन इति ।

अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे अर्पणादीनाम् एव विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानम् अनर्थकं स्थात् । तसाद् ब्रह्म एव इदं सर्वम् इति अभिजानतो

विदुषः सर्वकर्माभावः । कारकबुद्धचभावाद्वं च। न हि कारकबुद्धि-

रहितं यज्ञाख्यं कर्म दृष्टम् ।

सर्वम् एव अग्निहोत्रादिकं कर्म शब्दसमर्पितदेवताविशेषसंप्रदानादिकारकवुद्धिमत् कर्त्रभिमानफलाभिसंधिमत् च दृष्टम् ।

न उपमृदितिक्रियाकारकफलभेदबुद्धिमत् कर्तृत्वाभिमानफलाभिसंधिरिहतं वा। इदं तु ब्रह्मबुद्धचुपमृदितार्पणादिकारक-

क्रियाफलमेदबुद्धि कर्म अतः अकर्म एव तत्। इसिल्ये यह अकर्म ही है।

जिसके चित्तका समाधान हो चुका है उस पुरुषद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है।

इस प्रकार छोकसंग्रह करना चाहनेवाल पुरुषद्वारा किये हुए कर्म भी ब्रह्मबुद्धिसे बाधित होनेके कारण अर्थात् फळ उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये जानेके कारण वास्तवमे अकर्म ही है।

ऐसा अर्थ मान लेनेपर कर्मोंको छोड़ देनेवाले कर्म-सन्यासीके ज्ञानको भी यथार्थ ज्ञानकी स्तुतिके लिये यज्ञरूप समझना भली प्रकार बन सकता है, अधियज्ञमे जो स्रुवादि वस्तुऍ प्रसिद्ध है वे सब इस यथार्थ ज्ञानी संन्यासीके (सम्यक्-ज्ञानरूप) अध्यात्मयज्ञमे ब्रह्म ही हैं।

उपर्युक्त अर्थ नहीं माननेसे 'वास्तवमे सब ही व्रह्मरूप होनेके कारण केवळ स्रुव आदिको ही विशेपतासे व्रह्मरूप बतळाना व्यर्थ होगा।

सुतरां 'यह सब कुछ ब्रह्म ही है' इस प्रकार समझनेवाले ज्ञानीके लिये वास्तवमे सब कमोंका अमाव ही हो जाता है।

तथा उसके अन्तः करणमे (क्रिया, फल आदि) कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिका अभाव होनेके कारण भी यही सिद्ध होता है। क्योंकि कोई भी यज्ञ नामक कर्म कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिसे रहित नहीं देखा गया।

अभिप्राय यह है कि अग्निहोत्रादि सभी कर्म, (इन्द्राय, वरुणाय आदि) शब्दोंद्वारा हवि आदि द्रव्य जिनके अर्पण किये जाते है, उन देवताविशेषरूप सम्प्रदान आदि कारकबुद्धिवाले तथा कर्तापनके अभिमानसे और फलकी इच्छासे युक्त देखे गये हैं।

जिसमेसे क्रिया, कारक और फलसम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अभिमानसे और फलकी इच्छासे रहित हो ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया।

परन्तु यह उपर्युक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो जानेके कारण, अर्पणादि कारक, किया और फलसम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है। इसलिये यह अकर्म ही है।

तथा च द्शिंतम् 'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' 'कर्मण्यिभप्रवृत्तोऽपि नैव किंचिरकरोति सः' 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' 'नैव किंचिरकरोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' इत्यादिभिः।

तथा च दर्शयन् तत्र तत्र क्रियाकारकफल-

भेदबुद्धचुपमर्द करोति । दृष्टा च काम्याग्निहोत्रादौ कामोपमर्देन

काम्याग्निहोत्रादिहानिः । तथा मतिपूर्वकामतिपूर्वकादीनां कर्मणां कार्यविशेषस्य आरम्भकत्वं दृष्टम् ।

तथा इह अपि ब्रह्मबुद्धचुपमृदितार्पणादि-कारकियाफलभेदबुद्धेः बाह्यचेष्टामात्रेण कर्म अपि विदुषः अकर्म संपद्यते । अत उक्तं समग्रं प्रविलीयते इति ।

अत्र केचिद् आहु: यद् ब्रह्म तदर्पणादीनि । ब्रह्म एव किल अर्पणादिना पश्चिवधेन कारकात्मना व्यवस्थितं सत् तद् एव कर्म करोति । तत्र न अर्पणादिवुद्धिः निवर्त्यते किं तु अर्पणादिषु ब्रह्मबुद्धिः आधीयते । यथा प्रतिमादौ विष्ण्वादिवुद्धिः यथा वा नामादौ ब्रह्मबुद्धिः इति ।

सत्यम् एवम् अपि स्वाद् यदि ज्ञानयज्ञ-स्तुत्यर्थं प्रकरणं न स्वात् ।

अत्र तु सम्यग्दर्शनं ज्ञानयज्ञशिव्दतम् अनेकान् यज्ञशिव्दतान् क्रियाविशेपान् उपन्यस्य 'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः' इति ज्ञानं स्तौति । यही बात, 'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' 'कर्मण्यभिष्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः' 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' 'नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' इत्यादि श्लोकोद्वारा भी दिख्लायी गयी है।

और इसी प्रकार दिखलाते हुए भगवान् जगह-जगह क्रिया, कारक और फलसम्बन्धी भेदबुद्धिका निषेध कर रहे हैं।

देखा भी गया है कि सकाम अग्निहोत्रादिमें कामना न रहनेपर वे सकाम अग्निहोत्रादि नहीं रहते। (उनकी सकामता नष्ट हो जाती है।)

तथा यह भी देखा गया है कि जान-वूझकर किये हुए और अनजानमे किये हुए कर्म भिन्न-भिन्न कार्योंके आरम्भक होते है अर्थात् उनका फल अलग-अलग होता है।

वैसे ही यहाँ भी जिस पुरुपकी सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो जानेसे (स्तृव, हिव आदिमें ) क्रिया, कारक और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है, उस ज्ञानी पुरुषके बाह्य चेष्टामात्रसे होनेवाले कर्म भी अकर्म हो जाते हैं । इसीळिये कहा है कि 'उसके फल्सहित कर्म विलीन हो जाते हैं।'

इस विषयमे कोई-कोई टीकाकार कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही सुव आदि है अर्थात् ब्रह्म ही सुव आदि पाँच प्रकारके कारकोंके रूपमे स्थित है और वही कर्म किया करता है, (उसके सिद्धान्तानुसार) उपर्युक्त यज्ञमे सुव आदि बुद्धि निवृत्त नहीं की जाती किन्तु सुव आदिमे ब्रह्मबुद्धि स्थापित की जाती है, जैसे कि मूर्ति आदिमे बिष्णु आदि देव-बुद्धि या नाम आदिमे ब्रह्मबुद्धि की जाती है।

ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयज्ञकी स्तुतिके लिये न होता तो यह अर्थ भी हो सकता था।

परन्तु इस प्रकरणमे तो यज्ञ नामसे कहे जानेवाले अलग-अलग बहुत-से क्रिया-मेदोंको कहकर फिर 'द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ कल्याणकर है' इस कथनद्वारा ज्ञानयज्ञ शब्दसे कथित सम्यक् दर्शनकी स्तुति करते हैं। अत्र च समर्थम् इदं वचनं ब्रह्मार्पणम् इत्यादि ज्ञानस्य यज्ञत्वसंपादने अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे अर्पणादीनाम् एव विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानम् अनर्थकं स्थात्।

ये तु अर्पणादिषु प्रतिमायां विष्णुदृष्टिवद् ब्रह्मदृष्टिः क्षिप्यते नामादिषु इव च इति ब्रुवते न तेषां ब्रह्मविद्या उक्ता इह विवक्षिता स्थाद् अर्पणादिविषयत्वाद् ज्ञानस्य।

न च दृष्टिसंपादनज्ञानेन मोक्षफलं प्राप्यते 'ब्रह्मैय तेन गन्तव्यम्' इति च उच्यते। विरुद्धं च सम्यग्दर्शनम् अन्तरेण मोक्षफलं प्राप्यते इति।

प्रकृतिविरोधः च। सम्यग्दर्शनं च प्रकृतम्।
'कर्मण्यकर्म यः पर्यत्' इत्यत्र अन्ते च
सम्यग्दर्शनं तस्य एव उपसंहारात्।

परा शान्तिम्' इत्यादिना सम्यग्दर्शनस्तुतिम् एव कुर्वन् उपक्षीणः अध्यायः ।

'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः' 'ज्ञानं

लब्ध्वा

तत्र अकसाद् अर्पणादौ ब्रह्मदृष्टिः अप्रकरणे प्रतिमायाम् इव विष्णुदृष्टिः उच्यते इति अनुपपन्नम् ।

तसाद् यथाच्याख्यातार्थ एव अयं क्लोकः ॥ २४॥ तथा इस प्रकरणमे जो 'ब्रह्मार्पणम्' इत्यादि वचन है, यह ज्ञानको यज्ञरूपसे सम्पादन करनेमे समर्थ भी है, नहीं तो वास्तवमे सब कुछ ब्रह्मरूप होनेके कारण केवल अर्पण (सुव) आदिको ही अलग करके ब्रह्मरूपसे विधान-करना व्यर्थ होगा।

जो ऐसा कहते है कि यहाँ मूर्तिमे विष्णु आदि-की दृष्टिके सदश या नामादिमे ब्रह्मबुद्धिकी माति अपण (सुव) आदि यज्ञकी सामग्रीमे ब्रह्मबुद्धि स्थापन करायी गयी है, उनकी दृष्टिसे सम्भवतः इस प्रकरणमे ब्रह्मविद्या नहीं कही गयी है। क्योंकि (उनके मतानुसार) ज्ञानका विषय सुव आदि यज्ञकी सामग्री ही है, ब्रह्म नहीं।

इस प्रकार केवल बहादिष्ट सम्पादनरूप ज्ञानसे मोक्षरूप फल नहीं मिल सकता और यहाँ (स्पष्ट ही) यह कहा है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जानेवाला फल ब्रह्म ही है फिर विना यथार्थ ज्ञानके मोक्षरूप फल मिलता है—यह कहना सर्वथा विपरीत है।

इसके सिवा (ऐसा मान लेनेसे) प्रकरणमें भी विरोध आता है। अभिप्राय यह है कि 'जो कर्ममें अकर्म देखता हैं' इस प्रकार यहाँ आरम्भमें सम्यक् ज्ञानका ही प्रकरण है तथा उसीमें उपसंहार होनेकें कारण अन्तमें भी यथार्थ ज्ञानका ही प्रकरण है।

क्योंकि 'द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठतर है' 'ज्ञानको पाकर परम ज्ञान्तिको तुरंत ही प्राप्त हो जाता है' इत्यादि वचनोसे यथार्थ ज्ञानकी स्तृति करते हुए ही यह अध्याय समाप्त हुआ है।

फिर बिना प्रकरण अकस्मात् मृर्तिमे विष्णु-दृष्टिकी भॉति स्नुव आदिमे ब्रह्मदृष्टिका विधान बतलाना उपयुक्त नहीं ।

सुतरा जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गयी है इस खोकका अर्थ वैसा ही है ॥ २४॥ तत्र अधुना सम्यग्दर्शनस्य यज्ञत्वं संपाद्य तत्स्तुत्यर्थम् अन्ये अपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते दैवम् एव इत्यादिना—

> दैवमेवापरे यज्ञं ब्रह्मामावपरे यज्ञं

दैवम् एव देवा इडयन्ते येन यज्ञेन असौ दैवो यज्ञः तम् एव अपरे यज्ञं योगिनः कर्मिणः पर्युपासते कुर्वन्ति इत्यर्थः।

ब्रह्माग्नी 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तैत्ति०उ० २। १) 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (वृह० उ० ३।९।२८) 'यत्साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः' (वृह० उ० ३।४।१) इत्यादिवचनोक्तम् अञ्चनायादि सर्वसंसारधर्मवर्जितम्, नेति नेति इति निरस्ता-रोषविशेषं ब्रह्मशब्देन उच्यते।

ब्रह्म च तद् अग्निः च स होमाधिकरणत्व-विवक्षया ब्रह्माग्निः तिसन् ब्रह्माग्नौ अपरे अन्ये ब्रह्माविदः, यज्ञं यज्ञशब्दवाच्य आत्मा आत्म-नामसु यज्ञशब्दस्य पाठात् तम् आत्मानं यज्ञं प्रमार्थतः परम् एव ब्रह्म सन्तं बुद्धचाद्यपाधि-संयुक्तम् अध्यस्तसर्वोपाधिधर्मकम् आहुतिरूपं यज्ञेन एव आत्मना एव उक्तलक्षणेन उपज्ञह्मति प्रक्षिपन्ति ।

सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन परत्रह्मस्ररूपेण एव यद् दर्शनं स तस्मिन् होमः तं कुर्वन्ति ब्रह्मात्मैकत्वदर्शननिष्ठाः संन्यासिन इत्यर्थः। उपर्युक्त श्लोकमें यथार्थ ज्ञानको यज्ञरूपसे सम्पादन करके अब उसकी स्तुति करनेके लिये 'दैवम् एव' इत्यादि श्लोकोसे दूसरे-दूसरे यज्ञोका भी उल्लेख किया जाता है—

योगिनः पर्युपासते । यज्ञेनैवोपजुह्वति ॥ २५ ॥

जिस यज्ञके द्वारा देवोंका पूजन किया जाता है वह देवसम्बन्धी यज्ञ है, अन्य (कितने ही) योगी अर्थात् कर्म करनेवाले लोग उस दैव-यज्ञका ही अनुष्ठान किया करते हैं।

अन्य (ब्रक्षवेत्ता पुरुष) ब्रह्माग्निमे (हवन करते हैं) अर्थात् 'ब्रह्म सत्य-ज्ञान-अनन्तस्वरूप हैं' 'विज्ञान और आनन्द ही ब्रह्म हैं' 'जो साक्षात् अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) है वह ब्रह्म हैं' 'जो सर्वान्तर आत्मा है वह ब्रह्म हैं' 'जो सर्वान्तर आत्मा है वह ब्रह्म हैं' इत्यादि वचनोसे जिसका वर्णन किया गया है, जो भूख-प्यास आदि समस्त सांसारिक धमोंसे रहित है, जो 'ऐसा नहीं' 'ऐसा नहीं' इस प्रकार वेदवाक्योद्वारा सब विशेषणोसे परे वतलाया गया है, वह ब्रह्म शब्दसे कहा जाता है।

हवनका अधिकरण बतलानेके लिये उस ब्रह्मको ही यहाँ अग्नि कह दिया है। उस ब्रह्मरूप अग्निमे कितने ही ब्रह्मवेत्ता—ज्ञानी यज्ञद्वारा यज्ञको हवन करते हैं। आत्माके नामोमे यज्ञ शब्दका पाठ होनेसे आत्माका नाम यज्ञ है जो कि वास्तवमे परब्रह्म ही है, परन्तु बुद्धि आदि उपाधियोंसे युक्त हुआ उपाधियोंके धर्मोंको अपनेमे मान रहा है। उस आहुतिरूप आत्माको उपर्युक्त आत्माद्वारा ही हवन करते हैं।

साराश यह कि उपाधियुक्त आत्माको जो उपाधि-रिहत परब्रह्मरूपसे साक्षात् करना है, वही उसका उसमे हवन करना है; ब्रह्म और आत्माके एकत्वज्ञानमे स्थित हुए वे संन्यासी छोग ऐसा हवन किया करते हैं। सः अयं सम्यग्दर्शनलक्षणो यज्ञो दैव-यज्ञादिषु यज्ञेषु उपिक्षिप्यते 'नह्मार्पणम्' इत्यादि-श्लोकैः 'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप' इत्यादिना स्तुत्यर्थम् ॥२५॥

'श्रेयान्द्र व्यमयाद्यज्ञाज्ञानयज्ञः परंतप' इत्यादि श्लोकोसे स्तुति करनेके लिये यह सम्यग्दर्शन-रूप यज्ञ 'ब्रह्मार्पणम्' इत्यादि श्लोकोद्वारा दैवयज्ञ आदि यज्ञोंने सम्मिलित किया जाता है ॥ २५॥

## श्रोत्रादीनीन्द्रयाण्यन्ये शब्दादीन्विषयानन्य

श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिनः संयमाग्निष्ठ प्रतीन्द्रियं संयमो भिद्यते इति बहुवचनम्। संयमा एव अग्नयः तेषु जुह्नि इन्द्रियसंयमम् एव कुर्वन्ति इत्यर्थः।

शब्दादीन् विषयान् अन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्नित इन्द्रियाणि एव अग्नयः तेषु इन्द्रियाग्निषु जुह्नित श्रोत्रादिभिः अविरुद्धविषयग्रहणं होमं मन्यन्ते ॥ २६ ॥

# संयमामिषु जुह्वति । इन्द्रियामिषु जुह्वति ॥ २६॥

अन्य योगीजन संयमरूप अग्नियोमे श्रोत्रादि इन्द्रियोंका हवन करते हैं। संयम ही अग्नियाँ हैं, उन्हींमे हवन करते हैं अर्थात् इन्द्रियोका संयम करते हैं। प्रत्येक इन्द्रियका संयम भिन्न-भिन्न है, इसिल्ये यहाँ वहुवचनका प्रयोग किया गया है।

अन्य (सावकलोग) इन्द्रियरूप अग्नियोमे शब्दादि विषयोका हवन करते है। इन्द्रियाँ ही अग्नियाँ हैं, उन इन्द्रियाग्नियोंमे हवन करते है अर्थात् उन श्रोत्रादि इन्द्रियोंद्वारा शास्त्रसम्मत विषयोके ग्रहण करनेको ही होम मानते हैं॥२६॥

किं च-

तथा---

8¢100000000

## सर्वाणीन्द्रयकर्माण आत्मसंयमयोगामौ

सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि इन्द्रियाणां कर्माणि इन्द्रियकर्माणि तथा प्राणकर्माणि प्राणो वायुः आध्यात्मिकः तत् कर्माणि आकुश्चनप्रसारणा-दीनि तानि च अपरे आत्मसंयमयोगाग्नौ आत्मिनि संयम आत्मसंयमः स एव योगाग्निः तस्मिन् आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्नति प्रक्षिपन्ति ज्ञान-दीपिते स्नेहेन इव प्रदीपिते विवेकविज्ञानेन उज्ज्वलभावम् आपादिते प्रविलापयन्ति इत्यर्थः ॥२७॥

प्राणकर्माणि चापरे।

जुह्नति ज्ञानदीपिते॥ २७॥

दूसरे साधक इन्द्रियोक सम्पूर्ण कर्मीको और शरीरके भीतर रहनेवाला वायु जो प्राण कहलाता है उसके 'संकुचित होने' 'फैलने' आदि कर्मोंको, ज्ञानसे प्रकाशित हुई आत्मसंयमरूप योगाग्निमें हवन करते हैं। आत्मविषयक संयमका नाम आत्मसंयम है, वही यहाँ योगाग्नि है। गृतादि चिकनी वस्तुसे प्रज्वलित हुई अग्निकी भाँति विवेकविज्ञानसे उज्ज्वलताको प्राप्त हुई (धारणा-ध्यान समाधिरूप) उस आत्म-स्यम-योगाग्निमे (वे प्राण और इन्द्रियोंके कर्मोंको) विलीन कर देते हैं।।२७॥

## द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च

## योगयज्ञास्तथापरे ।

#### संशितव्रताः ॥ २८॥ यतयः

द्रव्ययज्ञाः तीर्थेषु द्रव्यविनियोगं यज्ञबुद्धचा कुर्वन्ति ये ते द्रव्ययज्ञाः।

तपोयज्ञा ये तपस्विनः ते तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः प्राणायामप्रत्याहारादिलक्षणो**ः** योगो यज्ञो येषां ते योगयज्ञाः।

तथा अपरे खाध्यायज्ञानयज्ञाः च खाध्यायो यथाविधि ऋगाद्यभ्यासो यज्ञो येषां ते खाध्याययज्ञा ज्ञानयज्ञा ज्ञानं शास्त्रार्थपरि-ज्ञानं यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञाः च।

यतयो यतनशीलाः सशितव्रताः सम्यिक्शतानि तन्कृतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि येषां ते संशितव्रताः ॥ २८॥

जो यज्ञबुद्धिसे तीर्थादिमे द्रव्य लगाते है वे द्रव्य-यज्ञा यानी द्रव्य-सम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं।

जो तपस्वी हैं वे तपोयज्ञा यानी तपरूप यज्ञ करने-वाले हैं। प्राणायाम-प्रत्याहाररूप योग ही जिनका यज्ञ है वे योगयज्ञा यानी योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं।

वैसे ही अन्य कई खाध्याययज्ञ और ज्ञानयज्ञ करनेवाले भी हैं। जिनका यथाविधि ऋग्वेद आदिका अभ्यासरूप खाध्याय ही यज्ञ है, वे खाध्याययज्ञ करनेवाले हैं और शास्त्रोका अर्थ जाननारूप ज्ञान जिनका यज्ञ है वे ज्ञानयज्ञ करनेवाले है।

इसी तरह कई यहारील संशित व्रतवाले है। जिनके व्रत-नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किये हुए यानी सूक्ष्म-शुद्ध किये हुए होते हैं वे पुरुष सिशत-व्रत कहलाते हैं॥ २८॥

किं च---

तथा—

प्राणं प्राणेऽपानं जुह्वति प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥

प्राणे अपान तथा अपरे जुह्वति रेचकारूयं च प्राणायामं कुवनित इति एतत्।

प्राणापानगती मुखनासिकाभ्यां वायोः निर्गमनं प्राणस्य गतिः तद्विपर्ययेण अधागमनम् अपानस्य ते प्राणापानगती एते रुद्धा निरुध्य प्राणायामपरायणा प्राणायामतत्पराः कुम्भकाख्यं प्राणायामं कुर्वन्ति इत्यर्थः ॥ २९ ॥

अपाने अपानवृत्तौ जुह्नति प्रक्षिपन्ति प्राणं | (कोई) अपानवायुमे प्राणवायुका हवन करते प्राणवृत्ति पूरकारूयं प्राणायामं कुर्वन्ति इत्यर्थः। है अर्थात् पूरक नामक प्राणायाम किया करते है। वैसे ही अन्य कोई प्राणमे अपानका हवन करते हैं अर्थात् रेचक नामक प्राणायाम किया करते हैं।

> मुख और नासिकाके द्वारा वायुका वाहर निकलना प्राणकी गति है और उसके विपरीत ( पेटमे ) नीचेकी ओर जाना अपानकी गति है। उन प्राण और अपान दोनोकी गतियोंको रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम-परायण होते हैं अर्थात् प्राणायाममे तत्पर हुए वे केवल कुम्भक नामक प्राणायाम किया करते है।। २९॥

किं च--

अपरे नियताहाराः सर्वेऽप्येते यज्ञविदो

अपरे नियताहारा नियतः परिमित आहारो येषां ते नियताहाराः सन्तः, प्राणान् वायुभेदान् प्राणेषु एव जुह्वति ।

यस्य यस्य वायोः जयः क्रियते इतरान् वायुभेदान् तस्मिन् तस्मिन् जुह्वति ते तत्र प्रविष्टा इव भवन्ति।

सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मपा यज्ञैः यथोक्तैः क्षपितो नाशितः कल्मषो येषां ते यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३०॥

एवं यथोक्तान् यज्ञान् निर्वर्त्य— | यज्ञिशिष्टामृतमुजो यान्ति नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुत

यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञानां शिष्टं यज्ञशिष्टं यज्ञशिष्टं च तद् अमृतं च यज्ञशिष्टामृतं तद् भुज्जते इति यज्ञशिष्टामृतभुजो यथोक्तान् यज्ञान् कृत्वा तिच्छप्टेन कालेन यथाविधि चोदितम् अन्नम् अमृताख्यं भुज्जते इति यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति गच्छिन्ति ब्रह्म सनातनं चिरंतनम् ।

मुमुक्षवः चेत् कालातिक्रमापेक्षया इति सामर्थ्याद् गम्यते ।

न अयं लोकः सर्वप्राणिसाधारणः अपि अस्ति यथोक्तानां यज्ञानाम् एकः अपि यज्ञो यस्य न अस्ति स अयज्ञः तस्य कुतः अन्यो विशिष्ट-साधनसाध्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ तथा--

प्राणान्प्राणेषु जुह्नति ।

यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३०॥

अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात् जिनका आहार नियमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन करनेवाले प्राणोको यानी वायुके भिन्न-भिन्न भेदोंको प्राणोमे ही हवन किया करते है।

भाव यह है कि वे जिस-जिस वायुको जीत छेते है उसीमे वायुके दूसरे भेदोको हवन कर देते है यानी वे सब वायु-भेद उसमे विळीन-से हो जाते हैं।

ये सभी पुरुष यज्ञोंको जाननेवाले और यज्ञोद्वारा निष्पाप हो गये होते है अर्थात् उपर्युक्त यज्ञोद्वारा जिनके सव पाप नष्ट हो गये हैं, वे 'यज्ञक्षपितकल्मष' कहलाते है ॥ ३०॥

इस प्रकार उपर्युक्त यज्ञोका सम्पादन करके—

्ब्रह्म सनातनम्।

कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१॥

यज्ञोक शेषका नाम यज्ञशिष्ट है, वही अमृत है, उसको जो भोगते हैं, वे यज्ञशिष्ट अमृतभोजी हैं। उपर्युक्त यज्ञोको करके उससे बचे हुए समयद्वारा यथाविधि प्राप्त अमृतरूप विहित अन्नको मक्षण करनेवाले यज्ञशिष्ट अमृतभोजी पुरुष, सनातन यानी चिरन्तन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं।

यहाँ 'यान्ति' इस गतिविषयक शब्दकी शक्तिसे यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करनेवाले मुमुक्षु होते है तो कालातिक्रमकी अपेक्षासे (मरनेके बाद कितने ही कार्लतक ब्रह्मलोकमे रहकर फिर प्रलयके समय) ब्रह्मको प्राप्त होते हैं।

हे कुरुश्रेष्ठ ! जो मनुप्य उपर्युक्त यहोंमेसे एक भी यह नहीं करता, उस यहरहित पुरुपको, सब प्राणियोके लिये जो सावारण है, ऐसा यह लोक भी नहीं मिलता, फिर विशेष साधनोद्वारा प्राप्त होने-वाला अन्य लोक तो मिल ही कैसे सकता है ! ॥ ३ १ ॥

## े एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे॥३२॥

एवं यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञा वितता | विस्तीर्णा बहुणो वेदस्य मुखे द्वारे |

वेदद्वारेण अवगम्यमाना ब्रह्मणो मुखे वितता उच्यन्ते, तद् यथा 'वाचि हि प्राणं जुहुम्' इत्यादयः।

कर्मजान् कायिकवाचिकमानसकमों द्भवान् विद्धि तान् सर्वान् अनात्मजान् । निर्व्यापारो हि आत्मा ।

अत एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे अग्रुभात्। न मद्व्यापारा इमे निर्व्यापारः अहस् उदासीन इति एवं ज्ञात्वा अस्मात् सम्यण्दर्शनाद् मोक्ष्यसे संसारबन्धनाद् इत्यर्थः ॥ ३२॥ इसी प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकारके यज्ञ ब्रह्मके यानी वेदके मुखमे विस्तृत हैं।

वेदद्वारा ही सब यज्ञ जाननेमे आते हैं इसी अभिप्रायसे 'ब्रह्मके मुखमे विस्तारित है' ऐसा कहा है। जैसे 'हम वाणीमे ही प्राणोको हवन करते हैं' इत्यादि (इसी तरह अन्य सब यज्ञोका भी वेदमे विधान है)।

उन सब यज्ञोको त कर्मज—कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाद्वारा ही होनेवाले जान, वे यज्ञ आत्मासे होनेवाले नहीं हैं, क्योंकि आत्मा हलन-चलन आदि क्रियाओसे रहित है।

सुतरां इस प्रकार जानकर त् अशुभसे मुक्त हो जायगा अर्थात् यह सब कर्म मेरेद्वारा सम्पादित नहीं है, मै तो निष्क्रिय और उदासीन हूँ, इस प्रकार जानकर इस सम्यक् ज्ञानके प्रभावसे त् ससार-बन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ ३२ ॥

'बह्मार्पणम्' इत्यादिश्लोकेन सम्यग्दर्शनस्य यज्ञत्वं संपादितं यज्ञाः च अनेके उपदिष्टाः तैः सिद्धपुरुषार्थप्रयोजनैः ज्ञानं स्त्यते । कथम्—

'ब्रह्मार्पणम्' इत्यादि श्लोकद्वारा यथार्थ ज्ञानको यज्ञरूपसे सम्पादन किया, फिर बहुत-से यज्ञोका वर्णन किया। अब पुरुषका इन्छित प्रयोजन जिन यज्ञोसे सिद्ध होता है, उन उपर्युक्त अन्य यज्ञोकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञकी स्तुति करते है। कैसे १ सो कहने है—

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः

परंतप ।

सवं कमीखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

श्रेयान् द्रव्यमयाद् द्रव्यसाधनसाध्याद् यज्ञाद्

ज्ञानयज्ञो हे परंतप।

द्रव्यमयो हि यज्ञः फलस्य आरम्भको ज्ञानयज्ञो न फलारम्भकः अतः श्रेयान् प्रशस्तरः।

कथम्,यतः सर्व कर्म समस्तम् अखिलम् अप्रति-बद्धं पार्थ ज्ञाने मोक्षसाधने सर्वतः संप्लुतोदक-स्थानीये परिसमाप्यते अन्तर्भवति इत्यर्थः । हे परन्तप । द्रन्यमय यज्ञकी अपेक्षा अर्थात् द्रव्यरूप साधनद्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठतर है।

क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ फलका आरम्भ करनेवाला है और ज्ञानयज्ञ (जन्मादि ) फल देनेवाला नहीं है। इसलिये वह श्रेष्ठतर अर्थात् अधिक प्रशंसनीय है।

क्योंकि हे पार्थ ! सव-के-सव कर्म मोक्षसाधन-रूप ज्ञानमे, जो कि सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके समान है, समाप्त हो जाते हैं अर्थात् उन सवका ज्ञानमे अन्तर्भाव हो जाता है ।

'यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सर्वे तदभिसमेति यत्किं च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद' ( छा० उ० ४।१।४ ) इति श्रुतेः ॥ ३३ ॥

तद् एतद् विशिष्टं ज्ञानं तर्हि केन प्राप्यते इति उच्यते—

प्रणिपातेन

तद् विद्धि विजानी हि येन विधिना प्राप्ते इति आचार्यान् अभिगम्य प्रणिपातेन प्रकर्षेण नीचैः पतनं प्रणिपातो दीर्घनमस्कारः तेन कथं वन्धः कथं मोक्षः का विद्या का च अविद्या इति परिप्रश्नेन सेवया गुरुशुश्रूषया ।

एवम् आदिना प्रश्रयेण आवर्जिता आचार्या उपदेस्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं यथोक्त-विशेषणम्, ज्ञानिनः।

ज्ञानवन्तः अपि केचिद् यथावत् तत्त्व-दर्शनशीला अपरे न अतो विशिनष्टि तत्त्वद्शिन इति ।

ये सम्यग्दर्शिनः तैः उपदिष्टं ज्ञानं कार्यक्षमं

भवति न इतरद् इति भगवतो मतम् ॥ ३४ ॥ | समर्थ होता है दूसरा नहीं ॥ ३४ ॥

'जैसे (चौपड़के खेलमें कृतयुग,त्रेता,द्वापर और कलियुग ऐसे नामवाले जो चार पासे होते हैं उन-मेंसे) कृतयुग नामक पासेको जीत छेनेपर नीचेवाले सव पासे अपने-आप ही जीत लिये जाते हैं, ऐसे ही जिसको वह रैक जानता है उस ब्रह्मको जो कोई भी जान लेता है, प्रजा जो कुछ भी अच्छे कर्म करती है उनसवका फल उसे अपने-आपही मिलजाता है।' इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥ ३३॥

इस प्रकारसे श्रेष्ट बतलाया हुआ वह ज्ञान किस उपायसे मिळता है ? सो कहते है —

#### परिप्रइनेन सेवया । . उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वद्रिंगः ॥ ३४ ॥

वह ज्ञान जिस विधिसे प्राप्त होता है वह त् जान यानी सुन ! आचार्यके समीप जाकर भछीभॉति दण्डवत् प्रणाम करनेसे एवं 'किस तरह बन्धन हुआ ?' 'कैसे मुक्ति होगी ?' 'विद्या क्या है ?' 'अविद्या क्या है <sup>2</sup>' इस प्रकार ( निष्कपट भावसे ) प्रश्न करनेसे और गुरुकी यथायोग्य सेवा करने-से (वह ज्ञान प्राप्त होता है)।

अभिप्राय यह कि इस प्रकार सेवा और विनय आदिसे प्रसन हुए तत्त्वदर्शी ज्ञानी आचार्य तुझे उपर्युक्त विशेषणोंवाले ज्ञानका उपदेश करेगे।

ज्ञानवान् भी कोई-कोई ही यथार्थ तत्त्वको जाननेवाले होते है, सब नहीं होते । इसलिये ज्ञानीके साथ 'तत्त्वदर्शी' यह विशेपण लगाया है।

इससे भगवान्का यह अभिप्राय है कि जो यथार्थ तत्त्वको जाननेवाले होते है, उनके द्वारा उपदेश किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्यको सिद्ध करनेमे

ऐसा होनेपर यह कहना भी ठीक है-तथा च सति इदम् अपि समर्थं वचनम्— यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मिय ॥ ३५ ॥

यद् ज्ञात्वा यद् ज्ञानं तैः उपदिष्टय् अधिगम्य प्राप्य पुनः भूयो मोहम् ९वं यथा इदानीं मोहं गतः असि पुनः एवं न यास्यसि हे पाण्डव ।

किं च येन ज्ञानेन भूतानि अशेषेण ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि द्रक्ष्यसि साक्षाद् आत्मिनि प्रत्यगात्मिनि मत्संस्थानि इमानि भूतानि इति, अथो अपि मिय वासुदेवे परमेश्वरे च इमानि इति, क्षेत्रज्ञेश्वरेकत्वं सर्वोपनिपत्प्रसिद्धं द्रक्ष्यसि इत्यर्थः ॥ ३५॥

हे पाण्डव ! उनके द्वारा वतलाये हुए जिस ज्ञानको पाकर फिर द इस प्रकार मोहको प्राप्त नहीं होगा, जैसे कि अब हो रहा है।

तथा जिस ज्ञानके द्वारा त् सम्पूर्णतासे सब भूतोकां अर्थात् ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोको 'यह सब भ्त मुझमे स्थित है' इस प्रकार साक्षात् अपने अन्तरात्मामे ही देखेगा और मुझ बासुदेव परमेश्वरमे भी इन सब भूतोकां देखेगा। अर्थात् सभी उपनिषदोमे जो जीवात्मा और ईश्वरकी एकता प्रसिद्ध है उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। ३५॥

किं च एतस्य ज्ञानस्य माहात्म्यम्—

इस ज्ञानका माहात्म्य क्या है (सो सुन)—

अपि चेद्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः।

सर्व ज्ञानप्रवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६॥

अपि चेद् असि पापेम्यः पापकृद्भ्यः सर्वेभ्य अतिशयेन पापकृत् पापकृत्मः, सर्वृ ज्ञानप्रवेन एव ज्ञानम् एव प्रवं कृत्वा वृज्ञिन वृज्ञिनार्णवं पापं संतरिप्यसि, धर्मः अपि इह मुमुक्षोः पापम् उच्यते ॥ ३६ ॥

यदि त् पाप करनेवाले सब पापियोसे अधिक पाप करनेवाला—अति पापी भी है तो भी ज्ञानरूप नौकाद्वारा अर्थात् ज्ञानको ही नौका बनाकर समस्त पापरूप समुद्रसे अच्छी तरह पार उतर जायगा । यहाँ मुमुक्षुके लिये धर्म भी पाप ही कहा जाता है ॥ ३६॥

ज्ञानं कथं नाशयति पापम् इति सदृष्टान्तम् उच्यते—

ज्ञान पापको किस प्रकार नष्ट कर देता है सो दृष्टान्तसहित कहते हैं—

यथैघांसि समिद्धोऽमिर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन।

ज्ञाना सिः सर्वकर्माणि अस्मसात्कुरुते तथा॥३७॥

यया एवासि वाष्टानि सिमद्रः सम्यग् इद्धो दीप्तः अग्निः भस्मसाद् भस्मीभावं कुरुते अर्जुन, ज्ञानम् एव अग्निः ज्ञानाितः सर्वकर्माि भस्मसात् कुरुते तथा निर्वाजीकरोति इत्यर्थः।

न हि साक्षाद एव ज्ञानायिः कर्माणि इन्धनवद् भसीकर्तु शक्रोति, तसात् सम्यग्दर्शनं सर्वकर्मणां निर्वोज्ञत्वे कारणम् इति अभिप्रायः।

हे अर्जुन । जैसे अच्छी प्रकारसे प्रदीत यानी प्रज्वित हुआ अग्नि ईननको अर्थात् काष्ट्रके समूहको भस्मरूप कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सब कमीको भस्मरूप कर देता है, अर्थात निवीज कर देता है।

क्योंकि ईंबनकी भॉ.ते ज्ञानका अग्नि कमोंको साक्षात् भस्मक्षप नहीं कर सकता, इसिंखेये इसका यही अभिन्नाय है कि यथार्थ ज्ञान सब कमोंको निर्वाज करनेका हेतु है।

-A ---- ---

सामर्थ्याद् येन कर्मणा शरीरम् आरब्धं

तत् प्रवृत्तफलत्वाद् उपभोगेन एव श्रीयते।
अतो यानि अप्रवृत्तफलानि ज्ञानोत्पत्तेः
प्राक् कृतानि ज्ञानसहस्रावीनि च अतीतानेकजन्मकृतानि च तानि एव सर्वाणि भसासात्
कुरुते।। ३७॥

जिस कर्मसे शरीर उत्पन्न हुआ है, वह फल देनेके लिये प्रवृत्त हो चुका इसलिये उसका नाश तो उपभोगद्वारा ही होगा। यह युक्तिसिद्ध बात है।

अतः इस जन्ममे ज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले और ज्ञानके साथ-साथ किये हुए एवं पुराने अनेक जन्मोमे किये हुए, जो कर्म अभीतक फल देनेके लिये प्रवृत्त नहीं हुए है, उन सब कमोंको ही ज्ञानाग्नि भस्म करता है (प्रारब्व-कमोंको नहीं) ॥ ३७॥

यत एवम् अतः--

क्योंकि ज्ञानका इतना प्रभाव है इसिंखये—

न हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मिन विन्दति॥३८॥

न हि ज्ञानेन सदशं तुरुषं पवित्रं पावनं | शुद्धिकरम् इह विद्यते |

तद् ज्ञानं खयम् एव योगसंसिद्धो योगेन कर्म-योगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतो योग्यताम् आपन्नो मुमुक्षुः कालेन महता आत्मिनि विन्दति लभते इत्यर्थः ॥ ३८॥ ज्ञानके समान पवित्र करनेवाळा—शुद्ध करने-वाळा इस लोकमे (दूसरा कोई) नहीं है।

कर्मयोग या समाधियोगद्वारा बहुत कालमे भली प्रकार गुद्धान्तः करण हुआ अर्थात् वैसी योग्यता-को प्राप्त हुआ मुमुक्षु खयं अपने आत्मामे ही उस ज्ञानको पाता है यानी साक्षात् किया करता है 1३८।

येन एकान्तेन ज्ञानप्राप्तिः भवति स उपाय | उपदिक्यते—

जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है वह उपाय बतलाया जाता है—

श्रद्धावाँ छभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ ३९॥

श्रद्धात्रात् श्रद्धालुः स्भते ज्ञानम् । श्रद्धात्रत्वे अपि भवति कश्चिद् मन्दप्रस्थानः अत आह तत्परो गुरूपासनादौ अभियुक्तः, ज्ञानलब्ध्युपाये ।

श्रद्धात्रान् तत्परः अपि अजितेन्द्रियः स्थाद् इति अत आह संयतेन्द्रयः संयतानि विषयेभ्यो निवतितानि यस्य इन्द्रियाणि स संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान् –श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है। श्रद्धालु होकर भी तो कोई मन्द प्रयत्नवाला हो सकता है, इसलिये कहते है कि तत्पर अर्थात् ज्ञानप्राप्तिके गुरुशुश्रूपादि उपायों मे जो अच्छी प्रकार लगा हुआ हो।

श्रद्धावान् और तत्पर होकर भी कोई अजितेन्द्रिय हो सकता है, इसिलये कहते है कि संयतेन्द्रिय भी होना चाहिये। जिसकी इन्द्रियाँ वशने की हुई हों यानी विपयोंसे निवृत्त कर छी गयी हों, वह संयतेन्द्रिय कहलाता है।

य एवंभृतः श्रद्धावान् तत्परः संयतेन्द्रियः च सः अवस्यं ज्ञानं लभते।

प्रणिपातादिः तु बाह्यः अनैकान्तिकः अपि

भवति मायावित्वादिसंभवाद् न तु तत् श्रद्धा-

वन्त्रादौ इति एकान्ततो ज्ञानलब्ध्युपायः। किं पुनः ज्ञानलाभात् स्याद् इति उच्यते

ज्ञान लब्धा परा मोक्षाख्यां शान्तिम् उपरितम्

अचिरेण क्षिप्रम् एव अधिगच्छति ।

सम्यग्दर्शनात् क्षिप्रं मोक्षो भवति इति

जो इस प्रकार श्रद्धावान्, तत्पर और संयतेन्द्रिय भी होता है वह अवस्य ही ज्ञानको प्राप्त कर लेता है।

जो दण्डवत्-प्रणामादि उपाय है वे तो बाह्य है और कपटी मनुष्यद्वारा भी किये जा सकते हैं इसलिये ने (ज्ञानरूप फल उत्पन्न करनेमे) अनिश्चित भी हो सकते हैं। परन्तु श्रद्धालुता आदि उपायोंमे कपट नहीं चल सकता, इसलिये ये निश्चयरूपसे ज्ञानप्राप्तिके उपाय हैं।

ज्ञानप्राप्तिसे क्या होगा ' सो ( उत्तरार्धमे ) कहते है---

ज्ञानको प्राप्त होकर मनुष्य मोक्षरूप परम शान्तिको यानी उपरामताको बहुत शीघ्र तत्काल ही प्राप्त हो जाता है।

यथार्थ ज्ञानसे तुरंत ही मोक्ष हो जाता है, यह सव सर्वशास्त्रन्यायप्रसिद्धः सुनिश्चितः अर्थः ॥३९॥ शालों और युक्तियोसे सिद्ध सुनिश्चित बात है ॥३९॥

अत्र संशयो न कर्तव्यः पापिष्ठो हि संशयः,। कथम् उच्यते-

इस विषयमे सशय नहीं करना चाहिये, क्योंकि संशय बडा पापी है। कैसे ? सो कहते हैं-

विनश्यति । अज्ञश्राश्रद्धानश्र संश्यात्मा नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४०॥

अनात्मज्ञ: अज्ञ: अश्रद्धानः च

संशयात्मा च विनश्यति ।

अज्ञाश्रद्धानौ यद्यपि विनञ्यतः तथापि न तथा यथा संश्यात्मा, संश्यात्मा तु पापिष्ठः सर्वेषाम्।

कथम्, न अयं साधारणः अपि लोकः अस्ति तथा न परो लोको न सुखम्, तत्र अपि संशयो-पपत्तेः संशयात्मनः संशयचित्तस्य । तसात् संशयो न कर्तव्यः ॥ ४० ॥

जो अज्ञ यानी आत्मज्ञानसे रहित है, जो अश्रद्धालु है और जो संशयात्मा है—ये तीनों नष्ट हो जाते हैं।

यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धालु भी नष्ट होते हैं परन्तु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है, वैसे नहीं, क्योंकि इन सबमें संशयात्मा अधिक पापी है।

अधिक पापी कैसे हैं ( सो कहते हैं ) सरायात्माको अर्थात् जिसके चित्तमें संराय है उस पुरुषको न तो यह साधारण मनुप्यलोक मिलता है, न परलोक मिलता है और न सुख ही मिलता है, क्योंकि वहाँ भी संशय होना सम्भव है, इसिलये संशय नहीं करना चाहिये॥४०॥

कस्मात्-

योगसंन्यस्तकर्माणं

आत्मवन्तं न कमीणि

योगसंन्यस्तकर्माणं परमार्थदर्शनलक्षणेन योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन परमार्थदर्शिना धर्माधर्माख्यानि तं योगसंन्यस्तकर्माणम् । कथं योगसंन्यस्तकर्मा इति आह— ज्ञानेनआत्मेश्वरैकत्वदर्शनलक्षणेनसंछिनः

संशयो यस्य स ज्ञानसंछिन्नसंशयः।

य एवं योगसंन्यस्तकर्मी तम् आत्मवन्तम् अप्रमत्तं गुणचेष्टारूपेण दृष्टानि कर्मणि न निवन्नन्ति अनिष्टादिरूपं फलं न आरभन्ते हे धनंजय ॥ ४१॥

यसात् कर्मयोगानुष्ठानाद् अशुद्धिश्वय-हेतुकज्ञानसंछिन्नसंशयो न निवध्यते, कर्मभिः ज्ञानाग्निदग्धकर्मत्वाद् एव । यसात् च ज्ञानकर्मानुष्ठानविषये संशयवान् विनश्यति— कैसे ?

ज्ञानसंछिन्नसंशयम् । निबंधनित धनंजय ॥ ४१ ॥

जिस परमार्थदर्शी पुरुषने परमार्थज्ञानरूप योगके द्वारा पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कमींका त्याग कर दिया हो, वह योगसंन्यस्तकर्मा है। (उसको कर्म नहीं बाँधते।)

वह योगसन्यस्तकर्मा कैसे है 'सो कहते है— आत्मा और ईश्वरकी एकता-दर्शनरूप ज्ञानद्वारा जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है, वह 'ज्ञानसंछिनसंशय' कहलाता है। (इसीछिये वह योगसंन्यस्तकर्मा है।)

जो इस प्रकार योगसंन्यस्तकर्मा है, उस आत्मवान् यानी आत्मबलसे युक्त प्रमादरहित पुरुषको हे धन जय! (गुण ही गुणोमे वर्तते हैं इस प्रकार) गुणोकी चेष्टामात्रके रूपमे समझे हुए कर्म नहीं बॉधते, अर्थात् इष्ट, अनिष्ट और मिश्र—इन तीन प्रकारके फलोका भोग नहीं करा सकते॥ १९॥

क्योंकि कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्त.करण-की अग्रुद्धिका क्षय हो जानेपर उत्पन्न होनेवाले आत्मज्ञानसे जिसका संशय नष्ट हो गया है ऐसा पुरुष तो ज्ञानाग्निद्दारा उसके कर्म दग्ध हो जानेके कारण कर्मोंसे नहीं बँधता; तथा ज्ञानयोग और कर्म-योगके अनुष्ठानमे संशय रखनेवाळा नष्ट हो जाता है—

तस्मादज्ञानसंभृतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः। छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत॥ ४२॥

तस्मात् पापिष्ठम् अज्ञानसंभूतम् अज्ञानाद्
अविवेकाद् जातं इत्स्यं हृदि बुद्धौ स्थितं
ज्ञानासिना शोकमोहादिदोपहरं सम्यग्दर्शनं
ज्ञानं तद् एव असिः खड्गः तेन ज्ञानासिना आत्मनः स्वस्य।

आत्मविषयत्वात् संशयस्य ।

इसिलये अज्ञान यानी अविवेकमे उत्पन्न और अन्तः करणमे रहनेवाले (अपने नाशके हेतुभूत) इस अत्यन्त पापी अपने संशयको ज्ञानखड्गद्वारा अर्थात् शोक-मोह आदि दोपोका नाश करनेवाला यथार्थ दर्शनक्रप जो ज्ञान है वही खड्ग है उस खरूपज्ञान-रूप खड्गद्वारा (छेदन करके कर्मयोगमे स्थित हो)।

यहाँ संशय आत्मविषयक है इसिलये ( उसके साथ 'आत्मनः' विशेषण दिया गया है )।

न हि परस्य संज्ञयः परेण छेत्तव्यतां प्राप्तो येन खस्य इति विशिष्यते अत आत्मविषयः अपि खस्य एव भवति।

छित्त्वा एनं संशयं स्विनाशहेतुभूतं योगं सम्यग्दर्शनोपायकमीनुष्ठानम् आतिष्ठ कुरु इत्यर्थः । उत्तिष्ठ इदानीं युद्धाय भारत इति ॥४२॥ । युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ४२ ॥

क्योंकि एकका संशय दूसरेके द्वारा छेदन करनेकी शङ्का यहाँ प्राप्त नहीं होती जिससे कि ( ऐसी शङ्काको दूर करनेके उद्देश्यसे ) 'आत्मन ' विशेषण दिया जावे अतः (यही समझना चाहिये कि ) आत्मविषयक होनेसे भी अपना कहा जा सकता है। ( सुतरां संशयको 'अपना' वतलाना असंगत नहीं है।)

अतः अपने नाशके कारणरूप इस संशयको ( उपर्युक्त प्रकारसे ) काटकर पूर्ण ज्ञानकी प्राप्तिके उपायरूप कर्मयोगमे स्थित हो और हे भारत! अव

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छद्धर-भगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये ब्रह्मयज्ञप्रशंसा नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥



### पञ्चमोऽध्यायः

'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' इत्यारभ्य 'स युक्तः इत्स्वकर्मकृत्' 'ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम्' 'ज्ञारीरं केवलं कर्म कुर्वन्' 'यहच्छालामसंतुष्टः' 'व्रह्मार्पणं व्रह्महिनः' 'कर्मजान्विद्ध तान्सर्वान्' 'सर्व कर्माखिलं पार्थ' 'ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि' 'योगसंन्यस्तकर्माणम्' इत्यन्तैः वचनैः सर्वकर्मसंन्यासम् अवोचद् भगवान्।

'छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठ' इति अनेन वचनेन योगं च कमीनुष्ठानलक्षणम् अनुतिष्ठ इति उक्तवान् ।

तयोः उभयोः च कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयोः स्थितिगतिवत् परस्परिवरोधाद् एकेन सह कर्तुम् अशक्यत्वात् कालभेदेन च अनुष्ठान-विधानाभावाद् अर्थाद् एतयोः अन्यतरकर्त-च्यताप्राप्तौ सत्याम्, यत् प्रशस्यतरम् एतयोः कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयोः तत् कर्तव्यं न इतरद् इति एवं मन्यमानः प्रशस्यतरनुभुत्सया अर्जुन उवाच 'संन्यासं कर्मणां कृष्ण' इत्यादिना ।

ननु च आत्मविदो ज्ञानयोगेन निष्ठां प्रतिपिपाद्यिपन् पूर्वोदाहतैः वचनैः भगवान् सर्वकर्मसंन्यासम् अवोचद् न तु अनात्मज्ञस्य अतः च कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयोः भिन्नपुरुप-विपयत्वाद् अन्यत्रस्य प्रशस्यत्रत्ववुभुत्सया प्रशः अनुपपनः।

'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' इस पदसे लेकर 'स युक्तःश्वत्स्वकर्मश्चत्' 'शानाशिदग्धकर्माणम्' 'शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्' 'यहच्छालाभसंतुष्टः' 'ब्रह्मार्पणं ब्रह्महिवः' 'कर्मजान्विद्ध तान्सर्वान्' 'सर्वं कर्माखिलं पार्थ' 'शानाशिः सर्वकर्माणि' 'योग-संन्यस्तकर्माणम्' यहाँतकके वचनोंसे भगवान्ने सब कर्मोंके संन्यासका वर्णन किया।

तथा 'छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठ' इस वचनसे यह भी कहा कि कर्मानुष्ठानरूप योगमे स्थित हो अर्थात् कर्म कर।

उन दोनोका, अर्थात् कर्मयोग और कर्मसंन्यास-का, स्थिति और गितकी मॉित परस्पर विरोध होनेके कारण, एक पुरुपद्वारा एक साथ (उनका ) अनुष्ठान किया जाना असम्भव है और कालके मेदसे अनुष्ठान करनेका विधान नहीं है, इसिलिये खभावसे ही इन दोनोमेसे किसी एककी ही कर्तव्यता प्राप्त होती है, अतएव कर्मयोग और कर्मसंन्यास—इन दोनोमें जो श्रेष्ठतर हो, वही करना चाहिये दूसरा नहीं, ऐसा मानता हुआ अर्जुन, दोनोंमेसे श्रेष्ठतर साधन पूछनेकी इच्छासे 'संन्यासं कर्मणां कृष्ण' इत्यादि वचन बोला—

प्०-पूर्वोक्त वचनोंसे तो भगवान्ने ज्ञानयोगद्वारा आत्मज्ञानीकी निष्ठाका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे केवल आत्मज्ञानीके लिये ही सब कमींका संन्यास कहा है, आत्मतत्त्वको न जाननेवालेके लिये नहीं। अतः कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास—यह दोनो भिन-भिन पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान किये जानेयोग्य होनेके कारण दोनोंमेसे किसी एककी श्रेष्ठतरता जाननेकी इच्छासे प्रश्न करना नहीं वन सकता।

सत्यम् एव त्वदिभित्रायेण प्रश्नो न उप-पद्यते प्रष्टुः खाभित्रायेण पुनः प्रश्नो युज्यते एव इति वदामः।

कथम्—

पूर्वीदाहतैः वचनैः भगवता कर्मसंन्या-सस्य कर्तव्यतया विविधतत्वात् प्राधान्यम्, अन्तरेण च कर्तारं तस्य कर्तव्यत्वासंभवात्, अनात्मविद् अपि कर्ता पक्षे प्राप्तः अनुद्यते एव न पुनः आत्मवित्कर्तकत्वम् एव संन्यासस्य विविधितम् इति ।

एवं मन्वानस्य अर्जुनस्य कर्मानुष्ठानकर्म-संन्यासयोः अविद्वत्पुरुषकर्तकत्वम् अपि अस्ति इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्परविरोधाद् अन्यतरस्य कर्तव्यत्वे प्राप्ते प्रशस्ततरं च कर्तव्यं न इतरद् इति प्रशस्ततरविविदिषया प्रक्रो न अनुपपन्नः।

प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेन अपि प्रष्टुः

अभिप्राय एवम् एव इति गम्यते । कथम्— संन्यासकर्मयोगौ निःश्रेयसकरौ तयोः

तु कर्मयोगो विशिज्यते इति प्रतिवचनम्।
एतत् निरूप्यं किम् अनेन आत्मवित्कतुकयोः संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्यं
प्रयोजनम् उक्त्वा तयोः एव कुतश्चिट् विशेपात्
कर्मसंन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते
आहोस्विद् अनात्मवित्कर्नकयोः संन्यासकर्मयोगयोः तद् उभयम् उच्यते इति ।

उ०—ठीक है, तुम्हारे अभिप्रायसे तो प्रश्न नहीं बन सकता; परन्तु इसमे हमारा कहना यह है कि प्रश्नकर्ताके अपने अभिप्रायसे तो प्रश्न बन ही सकता है।

पू०-सो कैसे ?

उ०-पूर्वीक्त वचनोसे भगवान्ने कर्मसंन्यासको कर्तव्यरूपसे वर्णन किया है। इससे उसकी प्रधानता सिद्ध होती है। किन्तु बिना कर्ताके उसकी कर्तव्यता असम्भव है [इसिछिये एक पक्षमे अज्ञानी भी सन्यासका कर्ता हो जाता है ( सुतरा ) उसीका अनुमोदन किया जाता है, ] केवल आत्मज्ञानी-कर्तृक ही संन्यास होता है, यह कहना अभीष्ट नहीं है।

इस प्रकार कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास—यह दोनो अज्ञानीद्वारा भी किये जा सकते हैं, ऐसा माननेवाले अर्जुनका, दोनोंमेसे एक श्रेष्ठतर साधन जाननेकी इच्छासे प्रश्न करना, अयुक्त नहीं है। क्योंकि पूर्वोक्त प्रकारसे उन दोनोंका परस्पर विरोध होनेके कारण दोनोंमेसे किसी एककी ही कर्तव्यता प्राप्त होती है। ऐसा होनेसे जो श्रेष्ठतर हो उसे ही करना चाहिये, दूसरेको नहीं।

उत्तरमे कहे हुए भगवान्के वचनोका अर्थ निरूपण करनेसे भी, प्रश्नकर्त्ताका यही अभिप्राय प्रतीत होता है ।

पू०-कैसे ?

उ०-संन्यास और कर्मयोग यह दोनों ई। कत्यागकारक हैं और उन दोनोंनेसे कर्मगोग श्रेष्ठ है-यह भगत्रान्का उत्तर है।

इसमे विचारनेको वात यह है कि इस प्रति-वचनसे आत्मज्ञानीद्वारा किये हुए संन्यास और कर्म-योगका कल्याणकारकतारूप प्रयोजन वतल कर उन दोनोनेसे ही किसी विशेषताके कारण, कर्म-संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी श्रेष्ठता कही गयी है ? अथवा अज्ञानीद्वारा किये हुए संन्यास और कर्मयोग-के विषयमे यह दोनों बातें कही गयी हैं ? किं च अतो यदि आत्मवित्कर्त्वयोः संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं तयोः तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते यदि वा अनात्मवित्कर्त्वकयोः संन्यासकर्म-योगयोः तद् उभयम् उच्यते इति ।

अत्र उच्यते, आत्मिवित्कर्त्वयोः संन्यास-कर्मयोगयोः असंभवात् तयोः निःश्रेयसकरत्व-वचनं तदीयात् च कर्मसंन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानम् इति एतद् उभयम् अनुपपन्नम्।

यदि अनातमिवदः कर्मसंन्यासः तत्प्रतिक्र्लः च कर्मानुष्ठानलक्षणः कर्मयोगः संभवेतां तदा तयोः निःश्रेयसकरत्वोक्तिः कर्मयोगस्य च कर्मसंन्यासाद् विशिष्टत्वाभिधानम् इति एतद् उभयम् उपपद्यते।

आत्मविदः तु संन्यासकर्मयोगयोः असंभवात् तयोः निःश्रेयसकरत्वाभिधानं कर्मसंन्यासात् च कर्मयोगो विशिष्यते इति च अनुपपनम् ।

अत्र आह, किम् आत्मिविदः संन्यासकर्भ-योगयोः अपि असंभव आहोस्विद् अन्यत्रस्य असंभवो यदा च अन्यत्रस्य असंभवः तदा किं कर्भसंन्यासस्य उत कर्भयोगस्य इति असंभवे कारणं च वक्तव्यम् इति।

अत्र उच्यते, अत्मिविदो निवृत्तिमध्याज्ञान-त्वात् विपर्ययज्ञानमू उत्य कर्नयोगस्य असंभवः स्वात् । पू०-इसमे क्या मतलब ? चाहे आत्मवेत्ताद्वारा किये हुए संन्यास और कर्मयोगकी कल्याणकारकता और उन दोनोमे संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी श्रेष्ठता कही गयी हो अथवा चाहे अज्ञानीद्वारा किये हुए संन्यास और कर्मयोगके विषयमे ही वे दोनो बाते कही गयी हो।

उ०-आत्मज्ञानीकर्तृक कर्मसंन्यास और कर्मयोग-का होना असम्भव है, इस कारण उन दोनोको कल्याणकारक कहना और उसके किये हुए कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाना, ये दोनो बातें ही नहीं बन सकतीं।

यदि कर्मसंन्यास और उसके विरुद्ध कर्मानुष्ठान-रूप कर्मयोग इन दोनों को अज्ञानीकर्तृक मान लिया जाय तो फिर इन दोनों साधनों को कल्याणकारक बताना और कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकों श्रेष्ठ बतलाना—ये दोनों बातें ही बन सकती है।

परन्तु आत्मज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कर्म-योगका होना असम्भव है, इस कारण उन्हें कल्याणकारक कहना एवं कर्मसन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ वतलाना—ये दोनो बाते नहीं बन सकतीं।

यू०—आत्मज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कर्म-योग दोनोका ही होना असम्भव है अयवा दोनोमेसे किसी एकका हो होना अतम्भव है ? यदि किसी एकका होना ही अतम्भव है तो कर्मसंन्यासका होना असम्भव है या कर्नयोगका ? साथ ही उसके असम्भव होनेका कारण भी बतलाना चाहिये।

उ०-आत्मज्ञानीका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता है, अतः उसके द्वारा त्रिपर्यय-ज्ञानम् इक कर्मयोगका हाना ही असम्भव है।

जन्मादिसर्वविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम् आत्मानम् आत्मत्वेन यो वेत्ति तस्य आत्मविदः सम्यग्दर्शनेन अपास्तमिथ्याज्ञानस्य निष्क्रि-सर्वकर्मसंन्यासम् यातमस्बरूपावस्थानलक्षणं उक्त्वा, तद्विपरीतस्य मिथ्याज्ञानमूलकर्तृत्वा-सक्रियात्मखरूपावस्थान-भिमानपुर:सरस्य रूपस्य कर्मयोगस्य इह शास्त्रे तत्र तत्र आत्म-स्वरूपनिरूपणप्रदेशेषु सम्यग्ज्ञानमिथ्या-ज्ञानतत्कार्यविरोधादु अभावः प्रतिपाद्यते. यसात्, तसाद् आत्मविदो निवृत्तमिथ्या-ज्ञानस्य विपर्ययज्ञानमूलः कर्मयोगो न संभवति इति युक्तम् उक्तं स्वात्।

केषु केषु पुनः आत्मखरूपनिरूपणप्रदेशेषु

आत्मविदः कर्माभावः प्रतिपाद्यते इति ।

अत्र उच्यते 'अविनाशि तु तद्विद्धि' इति प्रकृत्य 'य एनं वेत्ति हन्तारम्' 'वेदाविनाशिन नित्यम्' इत्यादौ तंत्र तत्र आत्मविदः कर्माभाव उच्यते।

ननु च कर्मयोगः अपि आत्मख्रह्मपः निरूपणप्रदेशेषु तत्र तत्र प्रतिपाद्यते एव तद् यथा 'तस्माद्युध्यस्व भारत' 'स्वधर्ममपि चावेक्ष्य' 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' इत्यादौ । अतः च कथम् आत्मविदः कर्मयोगस्य असंभवः स्याद् इति । अतः उच्यते सम्यग्ज्ञानिमध्याज्ञानतत्कार्य-विरोधात ।

क्योंकि, जो जन्म आदि समस्त विकारोंसे रहित निष्क्रिय आत्माको अपना खरूप समझ लेता है, जिसने यथार्थ ज्ञानद्वारा मिथ्याज्ञानको हटा दिया है, उस आत्मज्ञानी पुरुषके लिये निष्क्रिय आत्मखरूपसे,स्थित हो जानारूप सर्व कर्मोंका संन्यास बतलाकर, इस गीताशास्त्रमे जहाँ-तहाँ आत्मखरूप-सम्बन्धी निरूपणके प्रकरणोंमे, यथार्थज्ञान, मिथ्याज्ञान और उनके कार्यका परस्पर विरोध होनंके कारण, उपर्युक्त संन्याससे विपरीत मिथ्याज्ञानमूलक कर्तृत्व-अभिमानपूर्वक सिक्रय आत्मखरूपमे स्थित होनारूप कर्मयोगके अभावका ही प्रतिपादन किया गया है। इसलिये जिसका मिथ्याज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसे आत्मज्ञानीके लिये मिथ्याज्ञानमूलक कर्मयोग सम्भव नहीं, यह कहना ठीक ही है।

्पू०-आत्मखरूपका निरूपण करनेवाले किन-किन प्रकरणोंमे ज्ञानीके लिये कर्मोंका अभाव बताते है <sup>2</sup>

उ०—'उस आत्माको तू अविनाशी समझ' यहाँसे प्रकरण आरम्भ करके 'जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है' 'जो इस अविनाशी नित्य आत्माको जानता है' इत्यादि वाक्योमे जगह-जगह ज्ञानीके लिये कर्मोका अभाव कहा-है।

प्०-इस प्रकार तो आत्मखरूपका निरूपण करने-वाले स्थानोमे जगह-जगह कर्मयोगका भी प्रतिपादन किया ही है जैसे 'इसिलिये हे भारत! त् युद्ध कर' 'स्वधर्मकी ओर देखकर भी तुझे युद्धसे डरना उचित नहीं हैं' 'तेरा कर्ममे ही अधिकार है' इत्यादि। अत. आत्मज्ञानीके लिये कर्मयोगका होना असम्भव कैसे होगा?

उ०-क्योंकि सम्यक् ज्ञान, मिथ्याज्ञान और उनके कार्यका परस्पर विरोध है।

गी॰ शा॰ भा॰ १९-

'ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्' इति अनेन सांख्यानाम् आत्मतत्त्वविदाम् अनात्मवित्कर्तृ-ककर्मयोगिनिष्ठातो निष्क्रियात्मस्वरूपावस्थान-लक्षणाया ज्ञानयोगिनिष्ठायाः पृथक्करणात् । कृतकृत्यत्वेन आत्मविदः प्रयोजनान्तरा-भावात् ।

'तस्य कार्य न विद्यते' इति कर्तव्यान्तराभाव-

### वचनात् च।

'न कर्मणामनारम्भात्' 'संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः' इत्यादिना च आत्मज्ञानाङ्ग-त्वेन कर्मयोगस्य विधानात् ।

'योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते' इति अनेन च उत्पन्नसम्यग्दर्शनस्य कर्मयोगा-भाववचनात्।

'शारीरं केवलं कर्म कुर्वनाप्नोति किल्बिषम्'

इति च श्वरीरस्थितिकारणातिरिक्तस्य कर्मणो निवारणात्।

'नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' इति अनेन च शरीरिस्थितिमात्रप्रयुक्तेषु अपि दर्शनश्रवणादिकर्मसु आत्मयाथात्म्यविदः करोमि इति प्रत्ययस्य समाहितचेतस्तया सदा अकर्तव्यत्वोपदेशात्।

आत्मतत्त्वविदः सम्यग्दर्शनविरुद्धो मिथ्या-ज्ञानहेतुकः कर्मयोगः खप्ने अपि न संभावियतुं शक्यते यसात् ।

तसाद् अनात्मवित्कर्त्वयोः एव संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्ववचनं तदीयात् च कर्मसंन्यासात् पूर्वोक्तात्मवित्कर्त्वक- आत्मतत्त्वको जाननेवाले सांख्ययोगियोकी निष्क्रिय आत्मखरूपसे स्थितिरूप ज्ञानयोगिनष्ठाको 'ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्' इस वचनद्वारा अज्ञानियों-द्वारा की जानेवाली कर्मयोगिनष्ठासे पृथक् कर दिया है।

कृतकृत्य हो जानेके कारण आत्मज्ञानीके अन्य सब प्रयोजनोका अभाव हो जाता है।

'उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता' इस कथन-से ज्ञानीके अन्य कर्तव्योका अभाव बताया गया है।

'कर्मीका आरम्भ विना किये ज्ञाननिष्ठा नहीं मिळती' 'हे महावाहो ! विना कर्मयोगके संन्यास प्राप्त करना कठिन हैं' इत्यादि वचनोसे कर्मयोगको आत्मज्ञानका अङ्ग वताया गया है ।

'उसी योगारूढ़को उपशाम कर्तव्य है' इस वचनसे यथार्थ ज्ञानीके छिये कर्मयोगके अभावका वर्णन है।

'केवल शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता' यहाँ भी ज्ञानीके लिये शरीर-स्थितिके कारणरूप कर्मींसे अतिरिक्त कर्मींका निवारण किया गया है।

तथा 'तत्त्ववेत्ता योगी ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता' इस कथनसे केवल शरीर-यात्राके लिये किये जानेवाले दर्शन, अवण आदि कर्मोंमे भी यथार्थदर्शीके लिये 'मै करता हूँ' इस प्रत्ययको समाहितचित्तद्वारा हटानेका उपदेश है।

इन सब कारणोंसे आत्मवेता पुरुषके लिये यथार्थ-दर्शनसे विरुद्ध तथा मिथ्याज्ञानसे होनेवाला कर्मयोग खप्नमे भी सम्भव नहीं माना जा सकता।

इसिंख्ये यहाँ अज्ञानीके संन्यास और कर्मयोगको ही कल्याणकारक बताया है और उस अज्ञानीके संन्यासकी अपेक्षा ही (कर्मयोग-की श्रेष्ठताका विधान है)। अर्थात् जो पहले कहे हम आस्मज्ञानीके संन्याससे विद्याण है तथा विज्ञाने कर्मैकदेशविषयाद् यमनियमादिसिहतत्वेन च दुरनुष्ठेयत्वात् सुकरत्वेन च
कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानम् इति ।
एवं प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेन अपि
पूर्वोक्तः प्रष्टुः अभिप्रायो निश्चीयते इति स्थितम् ।
'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' इति अत्र ज्ञानकर्मणोः
सहासंभवे यत् श्रेय एतयो तत् मे ब्रूहि इति
एवं पृष्टः अर्जुनेन भगवान् सांख्यानां
संन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन
योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निर्णयं चकार ।

न च संन्यसनाद् एव केवलात् सिद्धिं समिथगच्छिति इति वचनाद् ज्ञानसिहतस्य सिद्धिसाधनत्वम् इष्टं कर्मयोगस्य च विधानात् । ज्ञानरिहतः संन्यासः श्रेयान् किंवा कर्मयोगः श्रेयान् इति एतयोः विशेषवुश्चत्सया—

अर्जुन उवाच---

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

संन्यासं परित्यागं कर्मणां शास्त्रीयाणाम्। अनुष्ठानिवशेषाणां शसि कथयसि इति एतत्। पुन. योगं च तेषाम् एव अनुष्ठानम् अवश्य-कर्तव्यत्वं शंसिस ।

अतो मे कतरत् श्रेय इति संशयः कि

कर्मानुष्ठानं श्रेयः किंवा तद्धानम् इति ।

जो कर्तापनके ज्ञानसे युक्त होनेके कारण एकदेशीय\* कर्मसंन्यास है और यम-नियमादि साधनोसे युक्त होनेके कारण अनुष्ठान करनेमे कठिन है, ऐसे संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग सुकर है, अतः उसकी श्रेष्ठताका विधान है।

इस प्रकार भगवान्द्वारा दिये हुए उत्तरके अर्थ-का निरूपण करनेसे भी प्रश्नकर्ताका अभिप्राय पहले बतलाया हुआ ही निश्चित होता है, यह सिद्ध हुआ।

'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' इस इलोकसे ज्ञान और कर्मका एक साथ साधन होना असम्भव समझकर इन दोनोमे जो कल्याणकर है, वह मुझसे कहिये, इस प्रकार अर्जुनद्वारा पूछे जानेपर भगवान्ने यह निर्णय किया कि सांख्ययोगियोकी अर्थात् संन्यासियोंकी निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियोकी निष्ठा कर्मयोगसे कही गयी है।

केवल संन्यास करने मात्रसे ही सिद्धिको प्राप्त नहीं होता है, इस वचनसे ज्ञानसिहत संन्यासको ही सिद्धिका साधन माना है, साथ ही कर्मयोगका भी विधान किया है, इसिलये ज्ञानरिहत संन्यास कल्याणकर है अथवा कर्मयोग, इन दोनोंकी विशेषता जाननेकी इच्छासे अर्जुन बोला—

आप पहले तो, शास्त्रोक्त बहुत प्रकारके अनुष्ठानरूप कर्मीका त्याग करनेके लिये कहते हैं अर्थात् उपदेश करते हैं और फिर उनके अनुष्ठान-की अवश्य-कर्तन्यतारूप योगको भी बतलाते है। इसलिये मुझे यह शङ्का होती है कि इनमेसे कौन-सा श्रेयस्कर है। कर्मीका अनुष्ठान करना कंल्याणकर है अथवा उनका त्याग करना?

<sup>\*</sup> ऐसे संन्यासमे गृहस्थाश्रमके कमाका तो त्याग है पर साथ ही सन्यास-आश्रमके कमोमे अभिमान रहता है इसलिये यह एकदेशीय सन्यास है।

प्रशस्त्रतरं च अनुष्ठेयम् अतः च यत् श्रेयः प्रशस्त्रतरम् एतयोः कर्मसंन्यासकर्मानुष्ठानयोः यदनुष्ठानात् श्रेयोऽवाप्तिः मम स्याद् इति मन्यसे तद् एकम् अन्यतरत् सहैकपुरुषानुष्टेयत्वा-संभवात् मे ब्रूहि सुनिश्चितम् अभिप्रेतं तव इति ॥ १॥ जो श्रेष्ठतर हो उसीका अनुष्ठान करना चाहिये, इसिलिये इन कर्मसंन्यास और कर्मयोगमे जो श्रेष्ठ हो अर्थात् जिसका अनुष्ठान करनेसे आप यह मानते है कि मुझे कल्याणकी प्राप्ति होगी, उस भलीमॉित निश्चय किये हुए एक ही अभिप्रायको अलग करके कहिये, क्योंकि एक पुरुषद्वारा एक साथ दोनोंका अनुष्ठान होना असम्भव है॥ १॥

स्वाभिप्रायम् आचक्षाणो निर्णयाय— श्रीभगवान् उवाच—

अर्जुनके प्रश्नका निर्णय करनेके लिये भगवान् अपना अभिप्राय बतलाते हुए बोले—

संन्यासः कर्मयोगश्च नि तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो

निःश्रेयसकरावुभौ ।

कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥

संन्यासः कर्मणां परित्यागः कर्मयोगः च तेषाम् अनुष्ठानं तौ उभौ अपि निःश्रेयसकरौ निःश्रेयसं सोक्षं कुर्वाते ।

ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन उमी यद्यपि निःश्रेयस-करो तथापि तयोः तु निःश्रेयसहेत्वोः कर्मसंन्यासात केवलात् कर्मयोगो विशिष्यते इति कर्मयोगं स्तौति ॥ २ ॥ संन्यास—कर्मोंका परित्याग और कर्मयोग उनका अनुष्ठान करना, ये दोनों ही कल्याणकारक अर्थात् मुक्तिके देनेवाले है।

यद्यपि ज्ञानकी उत्पत्तिमे हेतु होनेसे ये दोनो ही कल्याणकारक हैं तथापि कल्याणके उन दोनों कारणो-मे ज्ञानरहित केवल संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान् कर्मयोगकी स्तुति करने हैं॥२॥

कसात्, इति आह—

(कर्मयोग श्रेष्ठ ) कैसे है 2 इसपर कहते हैं—

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । निर्द्धन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

जेयो ज्ञातव्यः स कर्मयोगी नित्यसंन्यासी इति, यां न देष्टि किंचिद् न काङ्क्षित, दुःखसुखे तत्साधने च एवंविधा यः कर्मणि वर्तमानः अपि स नित्यसंन्यासी इति ज्ञातव्य इत्यर्थः। निर्द्वनद्वो द्वनद्ववर्जितो हि यसाद् महावाहो सुखं उस कर्मयोगीको सदा सन्यासी ही समझना चाहिये, कि जो न तो द्रेष करता है और न किसी वस्तुकी आकाङ्का ही करता है। अर्थात् जो सुख, दु.ख और उनके साधनोमे उक्त प्रकारसे राग-द्रेप-रहित हो गया है, वह कर्ममे वर्तता हुआ भी सदा संन्यासी ही है ऐसे समझना चाहिये।

क्योंकि हे महावाहो । राग-द्देपादि द्वन्द्रोसे रहित हुआ पुरुप सुखपूर्वक—अनायास ही वन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥

वन्धाद् अनायासेन प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

संन्यासकर्मयोगयोः भिन्नपुरुषानुष्ठेययोः विरुद्धयोः फले अपि विरोधो युक्तो न तु उभयोः निःश्रेयसकरत्वम् एव इति प्राप्ते इदम् उच्यते—

मिन्न पुरुषोद्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य परस्पर-विरुद्ध कर्मसंन्यास और कर्मयोगके फल्रमे भी विरोध होना चाहिये, दोनोका कल्याणरूप एक ही फल्ल कहना ठीक नहीं, इस गङ्काके प्राप्त होने-पर यह कहा जाता है——

# सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्॥ ४॥

सांख्ययोगौ पृथग् विरुद्धभिन्नफलौ बालाः

प्रवदन्ति न पण्डिताः ।

पण्डिताः तु ज्ञानिन एकं फलम् अविरुद्धम् इच्छन्ति ।

कथम् एकम् अपि सांख्ययोगयोः सम्यग् आस्थितः सम्यग् अनुष्ठितवान् इत्यर्थः । उभयोः विन्दते फलम् ।

उभयोः तद् एव हि निःश्रेयसं फलम् अतो न फले विरोधः अस्ति ।

ननु संन्यासकर्मयोगशब्देन प्रस्तुत्य सांख्ययोगयोः फलैकत्वं कथम् इह अप्रकृतं ब्रवीति।

न एष दोषः, यद्यपि अर्जुनेन संन्यासं कर्म-योगं च केवलम् अभिप्रेत्य प्रश्नः कृतः, भगवान् तु तदपरित्यागेन एव स्वाभिप्रेतं च विशेषं संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददौ, सांख्ययोगौ इति ।

तौ एव संन्यासकर्मयोगौ ज्ञानतदुपायसम-बुद्धित्वादिसंयुक्तौ सांख्ययोगशब्दवाच्यौ इति भगवतो मतम् अतो न अप्रकृतप्रक्रिया इति ॥ ४॥ बालबुद्धिवाले ही सांख्य और योग—इन दोनोको अलग-अलग विरुद्ध फलदायक बतलाते है, पण्डित नहीं।

ज्ञानी—पण्डितजन् तो दोनोका अविरुद्ध और एक ही फल मानते हैं।

क्योंकि सांख्य और योग—इन दोनोमेसे एकका भी भळी-मॉति अनुष्ठान कर लेनेवाळा पुरुष दोनोका फळ पा लेता है।

कारण दोनोका वही (एक) कल्याणरूप (परमपद) फल है, इसलिये फलमे विरोध नहीं है।

पू०—'संन्यास' और 'कर्मयोग' इन शन्दोंसे प्रकरण उठाकर फिर यहाँ प्रकरणविरुद्ध साख्य और योगके फलकी एकता कैसे कहते हैं <sup>2</sup>

उ०—यह दोष नहीं है। यद्यपि अर्जुनने केवल संन्यास और कर्मयोगको पूछनेके अभिप्रायसे ही प्रश्न किया था, परन्तु भगवान्ने उसके अभिप्राय-को न छोड़कर ही अपना विशेष अभिप्राय जोड़ते हुए 'साख्य' और 'योग' ऐसे इन दूसरे शब्दोसे उनका वर्णन करके उत्तर दिया है।

क्योंकि वे संन्यास और कर्मयोग ही (क्रमानु-सार) ज्ञानसे और उसके उपायरूप समबुद्धि आदि भावोसे युक्त हो जानेपर साख्य और योगके नामरो कहे जाते है, यह भगवान्का मत है, अन. यह वर्णन प्रकरणविरुद्ध नहीं है ॥ ४॥ एकस्य अपि सम्यग् अनुष्ठानात् कथम् । । उभयोः फलं विन्दते, इति उच्यते—

एकका भी भली प्रकार अनुष्ठान कर लेनेसे दोनों-का फल केंसे पा लेता है <sup>2</sup> इसपर कहा जाता है—

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरिप गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥ ५॥

यत् सांख्यैः ज्ञाननिष्ठैः संन्यासिभिः

प्राप्यते स्थानं मोक्षाख्यं तद् योगैः अपि ।

ज्ञानप्राप्तयुपायत्वेन ईश्वरे समर्प्य कर्माणि आत्मनः फलम् अनिमसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये ते योगिनः तैः अपि परमार्थज्ञानसंन्यासप्राप्ति- द्वारेण गम्यते इति अभिप्रायः।

अत एकं सांख्यं योगं च यः पश्यति फलै-कत्वात् स सम्यक् पश्यति इत्यर्थः ॥ ५ ॥ साख्ययोगियोंद्वारा अर्थात् ज्ञाननिष्ठायुक्त संन्यासियोद्वारा जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता है वही कर्मयोगियोद्वारा भी (प्राप्त किया जाता है)।

जो पुरुष अपने लिये (कमोंका) फल न चाहकर सब कर्म ईश्वरमे अर्पण करके और उसे ज्ञानप्राप्तिका उपाय मानकर उनका अनुष्ठान करते हैं वे योगी हैं, उनको भी परमार्थ-ज्ञानरूप संन्यासप्राप्तिके द्वारा (वही मोक्षरूप फल) मिलता है। यह अभिप्राय है।

इसिलिये फलमे एकता होनेके कारण जो सांख्य और योगको एक देखता है वही यथार्थ देखता है ॥ ५ ॥

एवं तर्हि योगात् संन्यास एव विशिष्यते, कथं तर्हि इदम् उक्तम् 'तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते' इति ।

शृणु तत्र कारणम् । त्वया पृष्टं केवलं कर्मसंन्यासं कर्मयोगं च अभिप्रेत्य तयोः अन्यतरः कः श्रेयान् । तदनुरूपं प्रतिवचनं मया उक्तं कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इति ज्ञानम् अनपेक्ष्य ।

ज्ञानापेक्षः तु संन्यासः सांख्यम् इति मया अभिष्रेतः । परमार्थयोगः च स एव ।

यः तु कर्मयोगो वैदिकः स तादर्थ्याद् योगः संन्यास इति च उपचर्यते । कथं तादर्थ्यम्, इति उच्यते— प्०-यदि ऐसा है तब तो कर्मयोगसे कर्मसंन्यास ही श्रेष्ठ है, फिर यह कैसे कहा कि 'उन दोनोंमें कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है ?'

उ०—उसमे जो कारण है सो सुनो, तुमने केवल कर्मसंन्यास और केवल कर्मयोगके अभिप्रायसे पूछा था कि उन दोनोमे कौन-सा एक कल्याण-कारक है <sup>2</sup> उसीके अनुरूप मैंने यह उत्तर दिया कि ज्ञानरहित कर्मसंन्यासकी अपेक्षा तो कर्मयोग ही श्रेष्ठ है।

क्योंकि ज्ञानसहित संन्यासको तो मै सांख्य मानता हूँ और वही परमार्थयोग भी है ।

जो वैदिक ( निष्काम ) कर्मयोग है वह तो उसी जानयोगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे योग और संन्यास कहा जाने लगा है । वह उसीका साधन कैसे है 2 सो कहते हैं—

### महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। संन्यासस्तु योगयुक्तो मुनिर्वहा

न चिरेणाधिगच्छति॥६॥

संन्यासः तु पारमार्थिको दुःखम् आप्तुं प्राप्तुम् अयोगतो योगेन विना ।

योगयुक्तो वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वरसमर्पित-रूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तो मुनिः मननाद् ईश्वर-खरूपस्य मुनिः ब्रह्म परमात्मज्ञानलक्षणत्वात् प्रकृतः संन्यासो ब्रह्म उच्यते 'न्यास इति ब्रह्म बहा हि परः' (ना० उ० २ । ७८ ) इति श्रुतेः । परमार्थसंन्यासं परमात्मज्ञाननिष्ठा-ब्रह्म लक्षणं न चिरेण क्षिप्रम् एव अधिगच्छति प्रामोति अतो मया उक्तम् 'कर्मयोगो विशिष्यते'इति ॥६॥

बिना कर्मयोगके पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना कठिन है---दुष्कर है।

तथा फल न चाहकर ईश्वर-समर्पणके भावसे किये हुए वैदिक कर्मयोगसे युक्त हुआ, ईश्वरके खरूपका मनन करनेवाला मुनि, ब्रह्मको अर्थात् परमात्मज्ञाननिष्ठारूप पारमार्थिक संन्यासको, शीव्र ही प्राप्त कर लेता है इसलिये मैने कहा कि 'कर्मयोग श्रेष्ठ है'। परमात्मज्ञानका सूचक होनेसे प्रकरणमे वर्णित सन्यास ही ब्रह्म नामसे कहा गया है, तथा 'संन्यास ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही पर है' इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ ६॥

अयं सम्यग्दर्शनप्राप्त्युपा-यदा पुनः यत्वेन-

जब यह पुरुष सम्यक् ज्ञानप्राप्तिके उपाय-

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते॥ ७॥

योगेन युक्तो योगयुक्तो विशुद्धात्मा विशुद्ध-विजितात्मा विजितदेहो सर्वेषां ब्रह्मादीनां | सर्वभूतात्मभूतात्मा स्तम्बपर्यन्तानां भृतानाम् आत्मभूत आत्मा का अन्तरात्मा ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण प्रत्यक्वेतनो यस्य स सर्वभूतात्मभूतात्मा सम्यग्दर्शी इत्यर्थः ।

स तत्र एवं वर्तमानो लोकसंग्रहाय कर्म कुर्वन् अपि न लिप्यते न कर्मिः वध्यते इत्यर्थः ॥ ७ ॥

योगसे युक्त, विशुद्ध अन्तः करणवाला, जितेन्द्रियः विजितात्मा—शरीरविजयी, जितेन्द्रिय भूतोमे अपने आत्माको देखनेवाला अर्थात् जिस-भूतोंका आत्मरूप हो गया हो, ऐसा, यथार्थ ज्ञानी हो जाता है।

> तब इस प्रकार स्थित हुआ वह पुरुष लोकसंग्रह-के लिये कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता अर्थात् कर्मोंसे नहीं वँधता ॥ ७ ॥

वास्तवमे वह कुछ करता भी नहीं है, इसिछ्ये न च असौ परमार्थतः करोति अतः— नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।

न एव किंचित् करोमि इति युक्तः समाहितः सन्। मन्येत चिन्तयेत् तत्त्वविद् आत्मनो याथात्म्यं तत्त्वं वेत्ति इति तत्त्ववित् परमार्थद्शीं इत्यर्थः । ऐसे माने कि मै कुछ भी नहीं करता ।

आत्माके यथार्थ खरूपका नाम तत्त्व है उसको जाननेवाळा तत्त्वज्ञानी-परमार्थदर्शी, समाहित होकर

कदा कथं वा तत्त्वम् अवधारयन् मन्येत | इति उच्यते--

तत्त्वको समझकर कव और किस प्रकार ऐसे माने ? सो कहते है—

परयञ्श्रण्वन्सपृशिक्षिघ्रन्नश्ननगच्छन्स्वपञ्श्वसन् प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्निप इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्॥ ९॥

सन्येत इति पूर्वेण संबन्धः ।

(देखता, सुनता, छूता, सूँघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता तथा ऑखोको खोलता और मूँदता हुआ भी इन्द्रियाँ इन्द्रियोके विषयमे वर्त रही है ऐसे समझकर ) ऐसे माने कि 'मै कुछ भी नहीं करता !' इस प्रकार इसका पहलेके आघे श्लोकसे सम्बन्ध है।

जो इस प्रकार तत्त्वज्ञानी है अर्थात् सब इन्द्रियाँ और अन्तः करणोकी चेष्टारूप कर्मों मे अकर्म देखने-वाला है, वह अपनेमें कर्मोंका अभाव देखता है, इसिलेये उस यथार्थ ज्ञानीका सर्वकर्मसंन्यासमे ही अधिकार है।

क्योंकि मृगतृष्णिकामे जल समझकर उसको पीनेके लिये प्रवृत्त हुआ मनुष्य उसमे जलके अभावका ज्ञान हो जानेपर फिर भी वहीं जल पीने-के लिये प्रवृत्त नहीं होता ॥ ८-९ ॥

यस्य एवं तत्त्वविदः सर्वकार्यकरणचेष्टासु कर्मसु अकर्म एव पश्यतः सम्यग्दर्शिनः तस्य सर्वकर्मसंन्यासे एव अधिकारः कर्मणः अभाव-दर्शनात्।

न हि मृगतृष्णिकायाम् उदकबुद्धचा पानाय उदकाभावज्ञाने अपि तत्र एव पान-प्रयोजनाय प्रवतेते ॥ ८-९ ॥

परन्तु जो तत्त्वज्ञानी नहीं है और कर्मयोगमें लगा हुआ है (यानी) यः तु पुनः अतत्त्ववित् प्रवृत्तः

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ १०॥

ब्रह्मणि ईश्वरे आधाय निक्षिप्य तदर्थ करोमि इति भृत्य इव स्वाम्यर्थं सर्वाणि कर्माणि मोक्षे

जो 'खामीके लिये कर्म करनेवाले नौकरकी भॉति मैं ईश्वरके लिये करता हूँ' इस भावसे सब कमोंको ईश्वरमे अर्पण करके यहाँतक कि मोक्षरूप

अम्भसा उद्केन ॥ १०॥

लिप्यते न स पापेन संबध्यते पद्मपत्रम् इव वह, जैसे कमलंका पत्ता जलमे रहकर भी उस-से लिप्त नहीं होता, वैसे ही पापोसे लिप्त नहीं होता ॥ १०॥

केवलं सत्त्वशुद्धिमात्रफलम् एव तस्य कर्मणः । उसके कर्मोंका फल तो केवल अन्तः करणकी शुद्धिमात्र ही होता है, क्योंकि— स्यात्, यसात्—

कायेन मनसा बुद्धचा केवलैरिन्द्रियरिपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११ ॥

कायेन देहेन मनसा बुद्धया च केवलैः ममत्व-वर्जितैः ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति ममत्वबुद्धिशून्यैः इन्द्रियैः अपि, केवलशब्दः कायादिभिः अपि प्रत्येकं संबध्यते सर्वव्यापारेषु ममतावर्जनाय, योगिनः कर्मिणः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा फलविषयम् आत्मशुद्धये सत्त्वशुद्धये इत्यर्थः ।

तसात् तत्र एव तव अधिकार इति कुरु कर्म एव ॥ ११ ॥

योगी लोग केवल यानी 'मैं सब कर्म ईश्वरके लिये ही करता हूँ, अपने फलके लिये नहीं।' इस भाव-से जिनमे ममत्वबुद्धि नहीं रही है ऐसे शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोसे फलविषयक आसक्तिको छोड़-कर आत्मशुद्धिके लिये अर्थात् अन्त.करणकी शुद्धिके लिये कर्म करते है। सभी क्रियाओं ममताका निपेध करनेके लिये 'केवल' शब्दका काया आदि सभी शब्दोके साथ सम्बन्ध है।

तेरा भी उसीमे अधिकार है, इसिलये तू भी कर्म ही कर ॥ ११॥

'सब कर्म ईश्वरके लिये ही है, मेरे फलके लिये

नहीं' इस प्रकार निश्चयवाला योगी, कर्मफलका

त्याग करके ज्ञाननिष्ठामे होनेवाली मोक्षरूप परम

यसात् च

क्योंकि---

युक्तः कर्मफलं त्यक्तवा शान्तिमाशोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥

युक्त ईश्वराय कमीणि न मम फलाय इति एवं समाहितः सन् कर्मफलं त्यक्ता परित्यज्य शान्ति मोक्षाख्याम् आमोति नैष्ठिकीं निष्ठायां भवाम्।

सत्त्वशुद्धिज्ञानप्राप्तिसर्वकर्मसंन्यासज्ञान-

यहाँ पहले अन्तः करणकी शुद्धि, फिर ज्ञानप्राप्ति, फिर सर्व-कर्म-संन्यासरूप ज्ञाननिष्टाकी प्राप्ति—इस

शान्तिको प्राप्त हो जाता है।

प्रकार क्रमसे परम शान्तिको प्राप्त होता है, इतना वाक्य अधिक समझ लेना चाहिये।

निष्ठाक्रमेण इति वाक्यशेषः।

यः तु पुनः अयुक्तः असमाहितः कामकारेण कामस्य कारः कामकारः तेन कामप्रेरिततया इत्यर्थः । मम कामकारेण फलाय इदं करोमि कर्म इति एवं फले सको निबध्यते । अतः त्वं युक्तो भव इत्यर्थः ॥ १२॥ प्रेरणासे यह अर्थ हुआ ॥ १२॥

परन्तु जो अयुक्त है अर्थात् उपर्युक्त निश्चयवाला नहीं है वह कामकी प्रेरणासे 'अपने फलके लिये यह कर्म मै करता हूँ' इस प्रकार फलमे आसक्त होकर वँधता है । इसिलये त् युक्त हो अर्थात् उपर्युक्त निश्चयवाला हो, यह अभिप्राय है। करणका नाम कार है, कामके करणका नाम कामकार है, उसमे तृतीया विभक्ति जोड़नेसे कामके कारणसे अर्थात् 'कामकी

यः तु परमार्थद्शी सः—

परन्तु जो यथार्थ ज्ञानी है वह—

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥

सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि संन्यस्य परित्यज्य नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्धं च सर्वकर्माणि तानि मनसा विवेकबुद्धचा कर्मादौ अकर्म-संदर्शनेन संत्यज्य इत्यर्थः, आस्ते तिष्ठति सुखम्।

त्यक्तवाद्यनःकायचेष्टो निरायासः प्रसन्न-चित्त आत्मनः अन्यत्र निवृत्तवाह्यसर्वप्रयोजन इति सुखम् आस्ते इति उच्यते ।

वशी जितेन्द्रिय इत्यर्थः, क कथम् आस्ते इति आह—

सप्त शीर्षण्यानि आत्मन पुरे नवद्वारे उपलिधद्वाराणि अर्वाग् द्वे मूत्रपुरीपविसर्गार्थे तैः द्वारैः नवद्वारं पुरम् उच्यते । शरीरं पुरम् इव पुरम् आत्मैक खामिकम्, तदर्शप्रयोजनैः च इन्द्रियमनोबुद्धिविपयैः अनेकफलविज्ञानस्य उत्पादकैः पौरैः इव अधिष्टितम्, तसिन् नवद्वारे परे देही सर्व कर्म संन्यस्य आस्ते।

( वशी-जितेन्द्रिय पुरुष ) समस्त कर्मोंको मनसे छोड़कर अर्थात् नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध-इन सब कमोंको कमीदिमे अकर्म-दर्शनरूप विवेक-बुद्धिके द्वारा त्यागकर सुखपूर्वक स्थित हो जाता है।

मन, वाणी और शरीरकी चेष्टाको छोड़कर, परिश्रमरहित, प्रसन्नचित्त और आत्मासे अतिरिक्त अन्य सत्र बाह्य प्रयोजनोसे निवृत्त हुआ (वह )सुख-पूर्वक स्थित होता है, ऐसे कहा जाता है।

वशी—जितेन्द्रिय पुरुष कहाँ और कैसे रहता है ? सो कहते हैं—

नौ द्वारवाले पुरमे रहता है । अभिप्राय यह कि दो कान, दो नेत्र, दो नासिका और एक मुख—शब्दादि विषयोको उपलब्ब करनेके ये सात द्वार शरीरके ऊपरी भागमे हैं और मल-मूत्रका त्याग करनेके लिये दो नीचेके अङ्गमे हैं, इन नौ द्वारोबाळा शरीर पुर कहलाता है। शरीर भी एक पुरकी भाँति पुर है। जिसका खामी आत्मा है, उस आत्माके लिये ही जिनके सब प्रयोजन हैं, एवं जो अनेक फल और विज्ञानके उत्पादक हैं, उन इन्द्रिय, मन, बुद्धि और विषयरूप पुरवासियोसे जो युक्त है, उस नौ द्वारवाले पुरमे देही सब कमींको छोड़कर रहता है।

किं विशेषणेन, सर्वो हि देही संन्यासी असंन्यासी वा देहे एव आस्ते, तत्र अनर्थकं विशेषणम् इति ।

उच्यते यः तु अज्ञो देही देहेन्द्रियसंघात-मात्रात्मदर्शी स सर्वो गेहे भूमौ आसने वा आसे इति मन्यते। न हि देहमात्रात्मदर्शिनो गेहे इव देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति।

देहादिसंघातव्यतिरिक्तात्मदर्शिनः तु देहे

आसे इति प्रत्यय उपपद्यते ।

परकर्मणां च परिसान् आत्मिन अविद्यया अध्यारोपितानां विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा संन्यास उपपद्यते।

उत्पन्नविवेकज्ञानस्य सर्वकर्मसंन्यासिनः अपि गेहे इव देहे एव नवद्वारे पुरे आसनम् प्रारब्धफलकर्मसंस्कारशेषानुवृत्त्या देहे एव विशेषविज्ञानोत्पत्तेः।

देहे एव आस्ते इति अस्ति एव विशेषणफलं

विद्वद्विद्वतप्रत्ययभेदापेक्षत्वात् ।

यद्यपि कार्यकरणकर्माणि अविद्यया आत्मिन अध्यारोपितानि संन्यस्य आस्ते इति उक्तं तथापि आत्मसमवायि तु कर्तृत्वं कारियतृत्वं च स्याद् इति आशङ्कच आह—

न एव कुर्वन् स्वयं न कार्यकरणानि कारयन्

क्रियासु प्रवर्तयन् ।

पू०-इस विशेषणसे क्या सिद्ध हुआ ? संन्यासी हो चाहे असंन्यासी, सभी जीव शरीरमें ही रहते है। इस स्थलमे विशेषण देना व्यर्थ है।

उ०—जो अज्ञानी जीव रारीर और इन्द्रियोंके संघातमात्रको आत्मा माननेवाले हैं वे सब 'घरमे भूमिपर या आसनपर बैठता हूँ' ऐसे ही माना करते हैं; क्योंकि देहमात्रमे आत्मबुद्धियुक्त अज्ञानियों-को 'घरकी मॉति रारीरमे रहता हूँ' यह ज्ञान होना सम्भव नहीं।

परन्तु 'देहादि संघातसे आत्मा भिन्न है' ऐसा जाननेवाले विवेकीको 'मै शरीरमे रहता हूँ' यह प्रतीति हो सकती है ।

तथा निर्लेप आत्मामें अविद्यासे आरोपित जो प्रकीय (देह-इन्द्रियादिके) कर्म हैं, उनका विवेक-विज्ञानरूप विद्याद्वारा मनसे संन्यास होना भी सम्भव है।

जिसमे विवेक-विज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे सर्वकर्मसंन्यासीका भी घरमे रहनेकी भॉति नौ द्वार-वाले शरीररूप पुरमे रहना प्रारब्ध-कर्मों के अविशष्ट संस्कारोकी अनुवृत्तिसे बन सकता है, क्योंकि शरीरमे ही प्रारब्धफलमोगका विशेष ज्ञान होना सम्भव है।

अतः ज्ञानी और अज्ञानीकी प्रतीतिके भेदकी अपेक्षासे 'देहे एव आस्ते' इस विशेषणका फल अवश्य ही है।

यद्यपि 'कार्य, करण और कर्म जो अविद्यासे आत्मामे आरोपित है उन्हे छोड़कर रहता है' ऐसा कहा है तथापि आत्मासे नित्य सम्बन्ध रखनेवाले कर्तापन और करानेकी प्रेरकता ये दोनों भाव तो उस ( आत्मा ) मे रहेगे ही ? इस शङ्कापर कहते हैं—

खयं न करता हुआ और शरीर-इन्द्रियादिसे न करवाता हुआ अर्थात् उनको कर्मों मे प्रवृत्त न करता हुआ (रहता है)। किं यत् तत् कर्तृत्वं कारियतृत्वं च देहिनः स्वात्मसमवािय सत् संन्यासाद् न भवति यथा गच्छतो गतिः गमनच्यापारपरित्यागे न स्यात् तद्वत्, किं वा स्वत एव आत्मनो नास्ति इति।

अत्र उच्यते न अस्ति आत्मनः खतः कर्तृत्वं कारियतृत्वं च । उक्तं हि—'अविकायोंऽयमुच्यते' 'शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते' इति । 'ध्यायतीव लेलायतीव' (वृ० उ० ४।३।४) इति च श्रुतेः ॥ १३॥ पू०—जैसे गमन करनेवालेकी गित गमनरूप व्यापारका त्याग करनेसे नहीं रहती, वैसे ही आत्मा-मे जो कर्तृत्व और कारियतृत्व है वह क्या आत्मा-के नित्य सम्बन्धी होते हुए ही संन्याससे नहीं रहते 2 अथवा खभावसे ही आत्मामे नहीं हैं 2

उ०-आत्मामे कर्तृत्व और कारियतृत्व खभाव-से ही नहीं हैं। क्योंकि 'यह आत्मा विकार-रहित कहा जाता है।' 'हे कौन्तेय! यह आत्मा शरीरमें स्थित हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है।' ऐसा कह चुके हैं एवं 'ध्यान करता हुआ-सा, किया करता हुआ-सा।' इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है॥ १३॥

# न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

न कर्तृत्वं कुरु इति न अपि कर्माण रथघट-प्रासादादीनि ईप्सिततमानि लोकस्य सृजिति उत्पाद्यति प्रभुः आत्मा, न अपि रथादि-कृतवतः तत्फलेन संयोगं न कर्मफलसंयोगम्। यदि किंचिद् अपि स्वतो न करोति न कारयति च देही कः तर्हि कुवेन कारयन् च प्रवति इति उच्यते।

स्त्रभावः तु स्त्रो भावः स्त्रभावः अविद्या-लक्षणा प्रकृतिः माया प्रवर्तते 'दैवी हि' इत्यादिना वक्ष्यमाणा ॥ १४॥ देहादिका खामी आत्मा न तो 'तू अमुक कर्म कर' इस प्रकार छोगोंके कर्तापनको उत्पन्न करता है, और न रथ, घट, महल आदि कर्म जो अत्यन्त इष्ट हैं उनको रचता है तथा न रथादि बनानेवालेका उसके कर्म-फलके साथ संयोग ही रचता है—

यदि यह देहादिका खामी आत्मा खयं कुछ भी नहीं करता-कराता, तो फिर यह सब कौन कर रहा और करा रहा है ? इसपर कहते हैं—

खभाव ही वर्तता है अर्थात् जो अपना भाव है, अविद्या जिसका खरूप है, जो 'दैवी हि' इत्यादि श्लोकोसे आगे कही जानेवाली है, वह प्रकृति यानी माया ही सब कुछ कर रही है।। १४॥

परमार्थतः तु—

वास्तवमें तो-

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः॥ १५॥ न आदत्ते न च गृह्णाति भक्तस्य अपि कस्यचित् पापं न च एव आदत्ते सुकृतं भक्तैः प्रयुक्तं विभुः।

किमर्थं तर्हि भक्तैः पूजादिलक्षणं यागदान-

होमादिकं च सुकृतं प्रयुज्यते, इति आह—

अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं विवेकविज्ञानं तेन मुह्यन्ति करोमि कारयामि मोक्ष्ये भोजयामि इति एवं मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणो जन्तवः ॥ १५॥ विमु (सर्वन्यापी परमात्मा) किसी भक्तके पापको भी ग्रहण नहीं करता और भक्तोंद्वारा अर्पण किये हुए सुकृतको भी वह नहीं लेता।

तो फिर भक्तोंद्वारा पूजा आदि अन्छे कर्म एवं यज्ञ, दान, होम आदि सुकृत कर्म किसिलिये अर्पण किये जाते हैं <sup>2</sup> इसपर कहते हैं—

जीवोंका विवेक-विज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ है इस कारण अविवेकी——संसारी जीव ही 'करता हूँ', 'कराता हूँ', 'खाता हूँ', 'खिळाता हूँ', इस प्रकार मोहको प्राप्त हो रहे हैं ॥ १५॥

# ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्॥१६॥

ज्ञानेन तु येन अज्ञानेन आवृता मुह्यन्ति जन्तवः तद् अज्ञानं येषां जन्तूनां विवेकज्ञानेन आत्मविषयेण नाशितम् आत्मनो भवति, तेषाम् आदित्यवद् यथा आदित्यः समस्तं रूपजातम् अवभासयित तद्वद् ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु सर्थ प्रकाशयित तत्परं परमार्थतत्त्वम् ॥ १६॥

जिन जीवोंके अन्त:करणका वह अज्ञान, जिस अज्ञानसे आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं, आत्म-विषयक विवेक-ज्ञानद्वारा नष्ट हो जाता है, उनका वह ज्ञान, सूर्यकी भॉति उस परम परमार्थतत्त्वको प्रकाशित कर देता है। अर्थात् जैसे सूर्य समस्त रूप-मात्रको प्रकाशित कर देता है वैसे ही उनका ज्ञान समस्त ज्ञेय वस्तुको प्रकाशित कर देता है ॥१६॥

यत् परं ज्ञानं प्रकाशितम्--

जो प्रकाशित हुआ परमज्ञान है-

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः

गच्छन्त्यपुनरावृत्ति

ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७॥

तिसान् गता बुद्धिः येषां ते तद्बुद्धयः ।
तदात्मानः तद् एव परं ब्रह्म आत्मा येषां
ते तदात्मानः तन्निष्ठा निष्ठा अभिनिवेशः
तात्पर्यं सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य ब्रह्मणि एव अवस्थानं येषां ते तिष्ठाः ।

उस परमार्थतत्त्वमे जिनकी बुद्धि जा पहुँची है वे 'तद्बुद्धि' हैं वह परव्रह्म ही जिनका आत्मा है वे 'तदात्मा' हैं, उस ब्रह्ममे ही जिनकी निष्ठा—दढ़ आत्म-भावना—तत्परता है अर्थात् जो सब कर्मोंका संन्यास करके ब्रह्ममे ही स्थित हो गये हैं वे 'तन्निष्ठ' हैं।

तत्परायणाः च तद् एव परम् अयनं परा गतिः येषां भवति ते तत्परायणाः केवलात्म-रतय इत्यर्थः । येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानं ते गच्छन्ति एवंविधा अपुनरावृत्तिम् अपुन-र्देहसंबन्धं ज्ञाननिधूतकलमषा यथोक्तेन ज्ञानेन निर्धृतो नाशितः कल्मपः पापादिसंसारकारण-दोषो येषां ते ज्ञाननिर्धृतकलमषा यतय इत्यर्थः ॥ १७ ॥

वह परव्र ही जिनका परम अयन—आश्रय— परमगति है अर्थात् जो केवल आत्मामे ही रत हैं वे 'तत्परायण' हैं, (इस प्रकार) जिनके अन्तः करणका अज्ञान, ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया है एवं उपर्युक्त ज्ञानद्वारा संसारके कारणरूप पापादि दोष जिनके नष्ट हो चुके हैं, ऐसे ज्ञाननिर्धृतकल्मष संन्यासी अपुनरावृत्तिको अर्थात्, जिस अवस्थाको प्राप्त कर लेनेपर फिर देहसे सम्बन्ध होना छूट जाता है, ऐसी अवस्थाको प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥

जिनके आत्माका अज्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हो चुका

है वे पण्डितजन परमार्थतत्त्वको कैसे देखते हैं ?

येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानं ते

पण्डिताः कथं तत्त्वं पञ्चनित, इति उच्यते—।

सो कहते है--विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः ॥ १८॥

विद्याविनयसम्पन्ने विद्या च विनयः च विद्या-विनयौ विद्या आत्मनो बोधो विनय उपश्रमः ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां संपन्नो विद्याविनय-संपन्नो विद्वान् विनीतः च यो ब्राह्मणः तसिन् ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि च एव श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः।

विद्याविनयसंपन्ने उत्तमसंस्कारवति ब्राह्मणे साच्चिके मध्यमायां च राजस्यां गवि संस्कार-हीनायाम् अत्यन्तम् एव केवलतामसे हस्त्यादौ च सत्त्वादिगुणैः तज्जैः च संस्कारैः तथा राजसैः तथा तामसैः च संस्कारैः अत्यन्तम् एव अस्पृष्टं समम् एकम् अविक्रियं ब्रह्म द्रष्ट्ं शीलं येषां ते पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८॥

विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमे अर्थात् विद्या-आत्मबोध और विनय-उपरामता-इन दोनो गुणोसे सम्पन जो विद्वान् और विनीत ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण-मे, गौमे, हाथीमे, कुत्तेमे और चाण्डालमे भी पण्डित-जन समभावसे देखनेवाले ( होते हैं )।

अभिप्राय यह कि, उत्तम—संस्कारयुक्त विद्या-विनयसम्पन्न सात्त्विक व्राह्मणमे, मध्यम प्राणी संस्कार-रहित रजोगुणयुक्त गौमे और ( किनष्ठ प्राणी )— अतिशय मूढ केवल तमोगुणयुक्त हाथी आदिमें सत्त्वादि गुणोसे और उनके संस्कारोसे तथा राजस और तामस संस्कारोंसे सर्वथा ही निर्छेप रहनेवाले, सम, एक निर्विकार ब्रह्मको देखना ही जिनका स्वभाव है वे पण्डित समदर्शी है ॥ १८॥

ननु अभोज्यान्नाः ते दोषवन्तः 'समासमा-

भ्यां विषमसमे पूजातः' (गौ० समृ० १७ । २०)

पू०-वे (इस प्रकार देखनेवाले ) दोषयुक्त हैं। उनका अन भोजन करने योग्य नहीं। क्योंकि यह स्मृतिका प्रमाण है कि 'समान गुण-शील-वालोंकी विषम पूजा करनेसे और विषम गुण-शीलवालोंकी सम पूजा करनेसे (यजमान दोषी

न ते दोषवन्तः । कथम्--

उ०-वे दोषी नहीं हैं। क्योंकि--

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्रह्मणि ते स्थिताः॥१९॥

इह एव जीवद्भिः एव तैः समद्शिभिः पिण्डतैः जितो वशीकृतः सर्गो जन्म येषां साम्ये सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थितं निश्चलीभृतं मनः अन्तःकरणम्।

तदोषं यद्यपि दोषवत्सु श्वपाकादिषु मूढैः
तदोषेः दोषवद् इव विभाव्यते तथापि तदोषेः
अस्पृष्टम् इति । निदोषं दोषवर्जितं हि यसात् ।
न अपि स्वगुणभेदभिन्नं निर्गुणत्वात्
चैतन्यस्य, वश्यति च भगवान् इच्छादीनां
क्षेत्रधर्मत्वम् 'अनादित्वाद् निर्गुणत्वात्' इति च ।
न अपि अन्त्या विशेषा आत्मनो भेदकाः
सन्ति प्रतिश्चरिरं तेषां सन्त्वे प्रमाणानुपपत्तेः ।

अतः समं ब्रह्म एकं च तस्माद् ब्रह्मणि एव ते स्थिताः तसाद् न दोषगन्धमात्रम् अपि तान् स्पृशति, देहादिसंघातात्मदर्शनाभिमाना-भावात्।

देहादिसंघातात्मदर्शनाभिमानवद्विषयं तु तत् सत्त्रम् 'समासमाभ्या विषमसमे पूजातः' इति पूजाविषयत्वविशेषणात् । जिनका अन्तःकरण समतामे अर्थात् सब भूतोंके अन्तर्गत ब्रह्मरूप समभावमे स्थित यानी निश्चल हो गया है, उन समदर्शी पण्डितोने यहाँ जीवितावस्थामे ही सर्गको यानी जन्मको जीत लिया है अर्थात् उसे अपने अधीन कर लिया है।

क्योंकि ब्रह्म निर्दोष (और सम) है। यद्यपि मूर्ख लोगोंको दोषयुक्त चाण्डालादिमे उनके दोषोंके कारण आत्मा दोपयुक्त-सा प्रतीत होता है, तो भी वास्तवमे वह (आत्मा) उनके दोषोंसे निर्लित ही है।

चेतन आत्मा निर्गुण होनेके कारण अपने गुणके मेदसे भी भिन्न नहीं है। भगनान् भी इच्छादिको क्षेत्रके ही धर्म बतलावेगे तथा 'अनादि और निर्गुण होनेके कारण' (आत्मा लिप्त नहीं होता) यह भी कहेगे। (वैशेषिक शास्त्रमें बतलाये हुए नित्य द्रव्यगत) 'अन्त्य विशेष' भी आत्मामे भेद उत्पन्न करनेवाले नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शरीरमे उन अन्त्य विशेषोके होनेका कोई प्रमाण सम्भव नहीं है।

अतः (यह सिद्ध हुआ कि) ब्रह्म सम है और एक ही है। इसिल्ये वे समदर्शी पुरुष ब्रह्ममें ही स्थित हैं, इसी कारण उनको दोपकी गन्ध भी स्पर्श नहीं कर पाती। क्योंकि उनमेसे देहादि संघातको आत्मारूपसे देखनेका अभिमान जाता रहा है।

'समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः' यह सूत्र पूजाविषयक विशेषणसे युक्त होनेके कारण देहादि संघातमे आत्मदृष्टिके अभिमानवाले पुरुषोके विषयमे हैं।

3.

दृश्यते हि ब्रह्मवित् षडङ्गवित् चतुर्वेदविद् इति पूजादानादौ गुणविशेषसंवन्धः कारणम्।

ब्रह्म तु सर्वगुणदोषसंबन्धवर्जितम् इति अतो ब्रह्मणि ते स्थिता इति युक्तम्।

कर्मिविषयं च 'समासमाभ्याम्' इत्यादि, इदं तु सर्वकर्मसंन्यासिविषयं प्रस्तुतम् 'सर्वकर्माणि मनसा' इति आरभ्य आ-अध्यायपरिसमाप्तेः १९ प्रकरण सर्व-कर्म-संन्यासीके विषयमे है ॥१९॥

क्योंकि पूजा, ढान आदि कमोंमे (भेडबुद्धिका) कारण 'त्रह्मवेत्ता' 'छओं अङ्गोको जाननेवाला' 'चारों वेदोंको जाननेवाला' इत्यादि विशेष गुणोंका सम्बन्ध देखा जाता है।

परन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण गुण-दोषोके सम्बन्धसे रहित है इसिलये यह (कहना) ठीक है कि वे ब्रह्ममे स्थित हैं।

इसके अतिरिक्त 'समासमाभ्याम्' इत्यादि कथन तो कर्मियों के विषयमें है और यह 'सर्वकर्माणि मनसा' इस इलोकसे लेकर अध्यायसमाप्तितक सारा

यसाद् निर्दोषं समं ब्रह्म आत्मा तसात् क्योंकि निर्दोष और सम ब्रह्म ही आत्मा है,

# न प्रहृष्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् । स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ २०॥

न प्रहृष्येद् न प्रहृषे कुर्यात् प्रियम् इष्टं प्राप्य लब्धा, न उद्विजेत् प्राप्य एव च अप्रियम् अनिष्टं लब्ध्वा,

देहमात्रात्मद्शिंनां हि प्रियाप्रियप्राप्ती हर्ष-

विपादस्थाने न केवलात्मदिशंनः तस्य प्रिया-

### प्रियप्राप्त्यसंभवात् ।

किं च सर्वभृतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धिः यस स असंमूदः संमोहवर्जितः च साद् स्थिरबुद्धिः यथोक्तो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः अकर्मकृत् सर्व-कर्मसंन्यासी इत्यर्थः ॥ २०॥

प्रिय वस्तुको प्राप्त करके तो हर्षित न हो अर्थात् इष्टवस्तु पाकर तो हर्ष न माने और अप्रिय-अनिष्ट पदार्थके मिलनेपर उद्देग न करे।

क्योंकि देहमात्रमें आत्मबुद्धिवाले पुरुषकों ही प्रियकी प्राप्ति हर्ष देनेवाली और अप्रियकी प्राप्ति शोक उत्पन्न करनेवाली हुआ करती है, केवल उपाधिरहित आत्माका साक्षात् करनेवाले पुरुषको नहीं । कारण, उसके लिये ( वास्तवमे ) प्रिय और अप्रियकी प्राप्ति असम्भव है।

सव भूतोमें आत्मा एक है, सम है और निर्दीष है, ऐसी संशय-रहित वुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी है और जो मोह—अज्ञानसे रहित है, वह स्थिरवृद्धि व्रह्मज्ञानी व्रह्ममे ही स्थित है। अर्थात् वह कर्मन करनेवाळा-सर्व कर्मोंका त्यागी ही है ॥२०॥

किं च ब्रह्मणि स्थित:--

और भी वह ब्रह्ममें स्थित हुआ पुरुष ( कैसा होता है सो बताते हैं )—

## बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मिन यत्सुखम् । स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमञ्जुते ॥ २१ ॥

बाह्यस्पर्शेषु बाह्याः च स्पर्शाः च ते बाह्यस्पर्शाः स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः शब्दादयो विषयाः तेषु बाह्यस्पर्शेषु असक्त आत्मा अन्तः करणं यस्य सः अयम् असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवर्जितः सन् विन्दति लभते आत्मिन यत् सुखं तद् विन्दिति इति एतत्।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि योगः समाधिः ब्रह्मयोगः तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः तस्मिन् व्यापृत आत्मा अन्तःकरणं यस्य स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्तुते प्राप्नोति।

तसाद् बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकाया इन्द्रि-याणि निवर्तयेद् आत्मनि अक्षयसुखार्थी इत्यर्थः ॥ २१ ॥ 'जिनका इन्द्रियोद्वारा स्पर्श (ज्ञान) किया जा सके वे स्पर्श हैं'—इस न्युत्पत्तिसे शब्दादि विषयोंका नाम स्पर्श है, (वे सब अपने भीतर नहीं है इसिल्ये वाह्य है) उन बाह्य स्पर्शोंमे जिसका अन्तः करण आसक्त नहीं है, ऐसा विषयप्रीतिसे रिहत पुरुष उस सुखको प्राप्त होता है जो अपने भीतर है।

तथा वह ब्रह्मयोग-युक्तात्मा—ब्रह्ममें जो समाधि है उसका नाम ब्रह्मयोग है, उस ब्रह्मयोगसे जिसका अन्तः करण युक्त है—अच्छी प्रकार उसमे समाहित है—लगा हुआ है, ऐसा पुरुष अक्षय सुखको—अनुभव करता है—प्राप्त होता है।

इसिलिये अपने-आप अक्षय सुख चाहनेवाले पुरुष-को चाहिये कि वह क्षणिक बाह्य विषयोंकी प्रीतिसे इन्द्रियोंको हटा ले ।-यह अभिप्राय है ॥ २१॥

इतः च निवर्तयेत्—

इसिलये भी (इन्द्रियोंको विषयोंसे) हटा लेना चाहिये—

ये, हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ २२॥

ये हि यसात् संस्पर्शजा विषयेन्द्रिय-संम्पर्शेभ्यो जाता भोगा भुक्तयो दुःखयोनय एव ते अविद्याकृतत्वात् । दृश्यन्ते हि आध्या-त्मिकादीनि दुःखानि तिन्निमित्तानि एव।

यथा इह लोके तथा परलोके अपि इति गम्यते एवशब्दात्। क्योकि विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न जो भोग है वे सब अविद्याजन्य होनेसे केवल दु:खके ही कारण हैं; क्योंकि आध्यात्मिक आदि (तीनों प्रकारके) दु:ख उनके ही निमित्तसे होते हुए देखे जाते हैं।

'एव' शब्दसे यह भी प्रकट होता है कि ये जैसे इस लोकमे दुः खप्रद हैं, वैसे ही परलोकमे भी दुः खद हैं।

गी॰ शा॰ भा॰ २१--

न संसारे सुखस्य गन्धमात्रम् अपि अस्ति, इति बुद्ध्वा विषयमृगतृष्णिकाया इन्द्रियाणि निवर्तयेत् ।

न केवलं दुःखयोनय आधन्तवन्तः च आदिः विषयेन्द्रियसंयोगो भोगानाम् अन्तः च तद्वियोग एव ।

अत आद्यन्तवन्तः अनित्या मध्यक्षण-भावित्वादु इत्यर्थः ।

कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमते बुधो विवेकी अवगतपरमार्थतच्यः, अत्यन्तमृढानाम् एव हि विषयेषु रतिः दृश्यते, यथा पशुप्रभृती-नाम् ॥ २२॥ संसारमे सुखकी गन्धमात्र भी नहीं है, यह समझकर विषयरूप मृगतृष्णिकासे इन्द्रियोंको हटा लेना चाहिये।

ये विषय-भोग केवल दु:खके कारण हैं, इतना ही नहीं, किन्तु ये आदि-अन्तवाले भी हैं, विषय और इन्द्रियोंका संयोग होना भोगोका आदि है और वियोग होना ही अन्त है।

इसलिये जो आदि-अन्तवाले हैं वे केवल बीचके क्षणमें ही प्रतीतिवाले होनेसे अनित्य है।

हे कौन्तेय ! परमार्थतत्त्वको जाननेवाला विवेक-शील बुद्धिमान् पुरुष उन भोगोंमे नहीं रमा करता । क्योंकि केवल अत्यन्त मूढ़ पुरुषोंकी ही पशु आदि-की भौति विषयोंमे प्रीति देखी जाती है॥ २२॥

अयं च श्रेयोमार्गप्रतिपक्षी कष्टतमो दोषः सर्वानर्थप्राप्तिहेतुः दुर्निवार्यः च इति तत्परि-हारे यताधिक्यं कर्तव्यम् इति आह मगवान्—

कल्याणके मार्गका प्रतिपक्षी यह (काम-क्रोध-का वेगरूप) दोष बड़ा दु:खदायक है, सब अनथीं-की प्राप्तिका कारण है और निवारण करनेमे अति कठिन भी है। इसिलये भगवान् कहते हैं कि इसको नष्ट करनेके लिये खूब प्रयत्न करना चाहिये।

# शक्रोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्। कामकोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ २३॥

शक्तोति उत्सहते इह एव जीवन् एव यः सोढुं प्रसहितुं प्राक् पूर्व शरीरिवमोक्षणात् आ मरणात्।

मरणसीमाकरणं जीवतः अवश्यंभावी हि कामक्रोधोद्भवो वेगः अनन्तनिमित्तवान् हि स इति, यावद् मरणं तावद् न विश्रम्भणीय जो मनुष्य यहाँ—जीतितात्रस्थामें ही शरीर छूटनेसे पहले-पहले अर्थात् मरणपर्यन्त (काम-क्रोधसे उत्पत्न हुए वेगको ) सहन कर सकता है अर्थात् सहन करने-का उत्साह रखता है (वही युक्त और सुखी है )।

जीवित पुरुषके अन्तःकरणमें काम-क्रोधका वेग अवश्य ही होता है, इसिल्ये मरणपर्यन्तकी सीमा की गयी है, क्योंकि वह काम-क्रोध-जिनत वेग अनेक निमित्तोंसे प्रकट होनेवाला है, अतः मरने-तक उसका विश्वास न करे। (सदैव उससे सावधान काम इन्द्रियगोचरप्राप्ते इष्टे विषये श्रूयमाणे सार्यमाणे वा अनुभूते सुखहेतौ या गर्धिः तृष्णा स कामः।

क्रोधः च आत्मनः प्रतिक्र्लेषु दुःखहेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु सार्यमाणेषु वा यो द्वेषः स क्रोधः ।

तौ कामक्रोधौ उद्भवौ यस्य वैगस्य स कामक्रोधोद्भवो वेगो रोमाश्चन हृष्टनेत्रवदनादि-लिङ्गः अन्तःकरणप्रक्षोभरूपः कामोद्भवो वेगः।

गात्रप्रकम्पप्रस्वेदसंदष्टौष्ठपुटरक्तनेत्रादि-

लिङ्गः क्रोधोद्भवो वेगः।

तं कामकोधोद्भवं वेगं य उत्सहते प्रसहते सोढुं प्रसहितुं स युक्तो योगी सुखी च इह लोके नरः ॥ २३॥ किसी अनुभव किये हुए सुखदायक इष्ट-विषयके इन्द्रियगोचर हो जानेपर यानी सुन जानेपर या स्मरण हो जानेपर उसको पानेकी जो छाछसा— तृष्णा होती है उसका नाम काम है।

वैसे ही अपने प्रतिकूल दुःखदायक विषयोके दीखने, सुनायी देने या स्मरण होनेपर उनमें जो देष होता है उसका नाम क्रोध है।

वे काम और कोध जिस वेगके उत्पादक होते है वह काम-क्रोधसे उत्पन हुआ वेग कहलाता है। रोमाञ्च होना, मुख और नेत्रोका प्रफुछित होना इत्यादि चिह्नोवाला जो अन्तः करणका क्षोभ है, वह कामसे उत्पन्न हुआ वेग है।

तथा शरीरका काँपना, पसीना आ जाना, होठोको चबाने छगना, नेत्रोंका छाछ हो जाना इत्यादि चिह्नों-वाला वेग क्रोधसे उत्पन्न हुआ वेग है।

ऐसे काम और क्रोधके वेगकों जो सहन कर सकता है उसको सहन करनेका उत्साह रखता है वह मनुष्य इस संसारमे योगी है और वही सुखी है ॥ २३॥

कथंभूतः च ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्रामोति इति आह— ब्रह्ममे स्थित हुआ कैसा पुरुप ब्रह्मको प्राप्त होता है ? सो कहते हैं—

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योंतिरेव यः। स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥२४॥

यः अन्तः सुखः अन्तरात्मिनि सुखं यस्य सः अन्तः सुखः तथा अन्तरेव आत्मिनि आराम आक्रीडा यस्य सः अन्तरारामः तथा एव अन्तरात्मा एव ज्योतिः प्रकाशो यस्य सः अन्तर्ज्योतिः एव।

जो पुरुष अन्तरात्मामे सुखवाला है—जिसको अन्तरात्मामे ही सुख है वह अन्तः सुखवाला है तथा जो अन्तरात्मामे रमण करनेवाला है—जिसकी कीड़ा (खेल) अन्तरात्मामे ही होती है वह अन्तरारामी है और अन्तरात्मा ही जिसकी ज्योति—प्रकाश है वह अन्तर्योति है।

योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मणि निर्देति मोक्षम् इह जीवन् एव ब्रह्मभूतः सन् अधिगच्छति प्रामोति ॥ २४ ॥

जो ऐसा योगी है वह यहाँ जीवितावस्थामे ही ब्रह्मरूप हुआ ब्रह्ममे लीन होनारूप मोक्षको प्राप्त हो जाता है ॥ २४ ॥

किं च--

और भी--

ब्रह्मनिर्वाणमृषयः लभन्ते

क्षीणकल्मषाः ।

छिन्नद्वैधा

यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥२५॥

लभनते ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षम् ऋषयः सम्यग्दर्शिनः संन्यासिनः क्षीणकल्मषाः श्रीणपापादिदोषाः छिन्नद्रेधाः छिन्नसंश्या यतात्मानः संयतेन्द्रियाः सर्वभूतिहते रताः सर्वेषां भूतानां हिते आनुकूल्ये रता अहिंसका इत्यर्थः ॥ २५ ॥

जिनके पापादि दोष नष्ट हो गये हैं, जिनके सब संशय क्षीण हो गये हैं, जो जितेन्द्रिय हैं, जो सब भूतोंके हितमे अर्थात् अनुकूल आचरणमे रत हैं अर्थात् अहिंसक हैं, ऐसे ऋषिजन—सम्यक् ज्ञानी— संन्यासी लोग ब्रह्मनिर्वाणको अर्थात् मोक्षको प्राप्त होते हैं॥ २५॥

किं च--

तथा--

#### कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्। अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६॥

कामकोधवियुक्तानां कामः च क्रोधः च कामक्रोधौ ताभ्यां वियुक्तानां यतीनां संन्या- चुके हैं, जिन्होने अन्त:करणको अपने वशमे कर सिनां यतचेतसां संयतान्तः करणानाम् अभित छिया है, जिन्होंने आत्माको जान छिया है, ऐसे उभयतो जीवतां मृतानां च ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षो वर्तते विदितात्मना विदितो ज्ञात आत्मा येषां | सम्यग्दर्शिनाम् इत्यर्थः ॥ २६ ॥

जो काम और क्रोध—इन दोनो दोर्घोसे रहित हो आत्मज्ञानी सम्यग्दर्शी यती—संन्यासियोंको दोनो ओरसे अर्थात् जीवित रहते हुए भी और मरनेके विदितात्मानः तेषां विदितात्मनां पश्चात् भी दोनों अवस्थाओमे ब्रह्मनिर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त रहता है ॥ २६ ॥

सम्यग्दर्शननिष्ठानां संन्यासिनां सद्यो-उक्ता कर्मयोगः च ईश्वरार्पित-सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियमाणः सत्त्वशुद्धिज्ञानप्राप्तिसर्वकर्मसंन्यासक्रमेण मोक्षाय हति भागतान गरे गरे अववीद सभावित्त ।

यथार्थ ज्ञानमे निष्ठावाले संन्यासियोके लिये सदः ( तुरंत ही होनेवाली ) मुक्ति वतलायी गयी है तथा सव प्रकार ईश्वरार्पितभावसे पूर्ण ब्रह्म परमात्माम सव कमोंका त्याग करके किया हुआ कर्मयोग भी अन्त -करणकी शुद्धि, ज्ञानप्राप्ति और सर्वकर्मसंन्यासके क्रमसे मोक्षदायक है—यह वात भगवान्ने पद-पदपर कही है और ( आगे भी ) कहेगे।

अथ इदानीं ध्यानयोगं सम्यग्दर्शनस्य अन्तरङ्गं विस्तरेण वक्ष्यामि इति, तस्य स्त्रस्थानीयान् श्लोकान् उपदिशति स—

अब सम्यक् ज्ञानके अन्तरङ्ग साधनरूप ध्यान-योगको विस्तारपूर्वक कहूँगा, यह विचारकर, उस ध्यानयोगके सूत्रस्थानीय क्लोकोंका उपदेश करते हैं—

## स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्रक्षुरचैवान्तरे भ्रुवोः । प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २ ७ ॥

स्पर्शान् शब्दादीन् कृत्वा बिहः बाह्यान् श्रोत्रादिद्वारेण अन्तर्बुद्धौ प्रवेशिताः शब्दादयो विषयाः तान् अचिन्तयतो बाह्या बिहः एव कृता भवन्ति । तान् एवं बिहः कृत्वा चक्षः च एव अन्तरे भुवोः कृत्वा इति अनुषज्यते । तथा प्राणापानौ नासाभ्यन्तरचारिणौ समौ कृत्वा ॥ २७॥

शब्दादि बाह्य विषयोंको बाहर करके यानी जो शब्दादि विषय श्रोत्रादि इन्द्रियोद्वारा अन्तःकरणके भीतर प्रविष्ट कर छिये गये है, उनका चिन्तन न करना ही बाह्य विषयोंको निकाल बाहर करना है, इस प्रकार उनको बाहर करके एवं दोनो नेत्रों (की दृष्टि) को भृकुटिके मध्यस्थानमें स्थित करके तथा नासिका (और कण्ठादि आभ्यन्तर भागो ) के भीतर विचरने-वाले प्राण और अपानको समान करके ॥ २७॥

## यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः । विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः॥२८॥

यतेन्द्रियाणि मनो बुद्धिः च यस्य स यतेन्द्रिय-मनोबुद्धिः मननाद् मुनिः संन्यासी मोक्षपरायण एवं देहसंस्थानो मोक्षपरायणो मोक्ष एव परम् अयनं परा गतिः यस्य स अयं मोक्षपरायणो म्रुनिः भवेत्। विगतेच्छाभयक्रोधाः ते विगता यसात् स विगतेच्छाभयक्रोधाः ते विगता यसात् स विगतेच्छाभयक्रोधाः । य एवं वर्तते सदा संन्यासी मुक्त एव स न तस्य मोक्षः अन्यः कर्तव्यः अस्ति ॥ २८॥ जिसके इन्द्रिय, मन और बुद्धि वशमे किये हुए हैं, जो ईश्वरके खरूपका मनन करनेसे मुनि यानी संन्यासी है, जो शरीरमे रहता हुआ भी मोक्षपरायण हैं, अर्थात् जो मोक्षको ही परम आश्रय—परम गित समझनेवाला मुनि है तथा जो इन्छा, भय और क्रोधसे रिहत हो चुका है—जिसके इन्छा, भय और क्रोध चले गये हैं—जो इस प्रकार बर्तता है वह संन्यासी सदा मुक्त ही है, उसे कोई दूसरी मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है ॥ २८॥

एवं समाहितचित्तेन किं विज्ञेयम् इति ।

इस प्रकार समाहित-चित्त हुए पुरुषद्वारा जानने-योग्य क्या है ! इसपर कहते हैं—

#### सर्वलोकमहेश्वरम् । भोक्तारं यज्ञतपसां मां शान्तिमृच्छति ॥ २९॥ सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा

यज्ञानां तपसां च कर्त्रूरोण देवतारूपेण च सर्वलोकमहेश्वरं सर्वेषां लोकानां महान्तम् ईश्वरं सर्वलोकमहेश्वरम्, सुहृदं सर्वसूतानां सर्वप्राणिनां प्रत्युपकारनिरपेक्षतया उपकारिणम्, सर्वभूतानां हृद्येशयं सर्वकर्मफलाध्यक्षं सर्वप्रत्ययसाक्षिणं मां नारायणं ज्ञात्वा शान्ति

( मनुष्य ) मुझ नारायणको कर्तारूपसे और देवरूपसे समस्त यज्ञों और तर्पोका भोक्ता, सर्वलोक-महेश्वर अर्थात् सब छोकोंका महान् ईश्वर, समस्त प्राणियोंका सुदृद्—प्रत्युपकार न चाहकर उनका उपकार करनेवाला, सब भूतोंके हृदयमें स्थित, सब कर्मोंके फलोका स्वामी और सब संकल्पोंका साक्षी जानकर शान्तिको अर्थात् सब सर्वसंसारोपरतिम् ऋच्छति प्राप्नोति ॥ २९ ॥ संसारसे उपरामताको प्राप्त हो जाता है ॥ २९ ॥

> इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर-भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये प्रकृतिगर्भो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥



### षष्ठोऽध्यायः

अतीतान्तराध्यायान्ते ध्यानयोगस्य सम्यग्दर्शनं प्रति अन्तरङ्गस्य स्वत्रभूताः श्लोकाः 'स्पर्शान्कत्वा विहः' इत्यादय उपिदृष्टाः तेषां वृत्तिस्थानीयः अयं षष्टः अध्याय आरभ्यते । तत्र ध्यानयोगस्य बहिरङ्गं कर्म इति यावद् ध्यानयोगारोहणासमर्थः तावद् गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यं कर्म इति अतः तत् स्तौति । नजु किमर्थं ध्यानयोगारोहणसीमाकरणं यावता अजुष्टेयम् एव विहितं कर्म यावजीवम् ।

न, 'आरुरुक्षोः मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते' इति विशेषणाद् आरूढस्य च शमेन एव संबन्धकरणात्।

आरुरुक्षोः आरूटस्य च शमः कर्म च उभयं कर्तव्यत्वेन अभिष्रेतं चेत् स्यात् तदा आरुरुक्षोः आरूटस्य च इति शमकर्मविषय-मेदेन विशेषणं विभागकरणं च अनर्थकं स्यात्।

तत्र आश्रमिणां कश्चिद् योगम् आरुरुक्षः भवति आरूढः च कश्चिद् अन्ये न आरुरुक्षवो न च आरूढाः तान् अपेक्ष्य आरुरुक्षोः आरूढस्य च इति विशेषणं विभागकरणं च उपपद्यते एव इति चेत्।

यथार्थ ज्ञानके लिये जो अन्तरङ्ग साधन है उस ध्यानयोगके सूत्ररूप जिन 'स्पर्शान्कृत्वा वहिः' इत्यादि श्लोकोंका पूर्वाध्यायके अन्तमें उपदेश किया है, उन श्लोकोंका व्याख्यारूप यह छठा अध्याय आरम्भ किया जाता है।

परन्तु ध्यानयोगका बहिरङ्ग साधन कर्म है इसिलिये जबतक ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेमें समर्थ न हो, तबतक अधिकारी गृहस्थको कर्म करना चाहिये अतः उस (कर्म) की स्तुति करते हैं। प्०—ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेतककी सीमा क्यों बॉधी गयी व जबतक जीने तबतक निहित करते ही रहना चाहिये?

उ०-यह ठीक नहीं; क्योंकि 'योगपर आरूढ़ होनेकी इच्छावाले मुनिके लिये कर्म कर्तव्य कहे गये हैं' ऐसा कहा है और योगारूढ़ योगीका केवल उपरामसे ही सम्बन्ध बतलाया गया है।

यदि आरुरुक्षु और आरूढ दोनोंहीके लिये शम और कर्म दोनों ही कर्तव्यरूपसे माने गये हो तो आरुरुक्षु और आरूढके शम और कर्म अलग-अलग विषय वतलाकर विशेषण देना और विभाग करना व्यर्थ होगा।

पू०-उन आश्रमवालों में कोई योगारूढ होने की इच्छावाला होता है और कोई आरूढ होता है परन्तु कुछ दूसरे न तो आरूढ होते हैं और न आरुरुश्च ही होते हैं। उनकी अपेक्षासे 'आरुरुश्च' और 'आरूढ' यह विशेषण देना और (उन दोनों प्रकारके योगियों को साधारण श्रेणीके लोगों से पृथक करके) उनका विभाग करना, ये दोनों वातें ही बन सकती हैं।

न, 'तस्यैव' इति वचनात्। पुनः योगग्रहणात् च 'योगारूढस्य' इति य आसीत्
पूर्वं योगम् आरुरुक्षुः तस्य एव आरूढस्य शम
एव कर्तव्यं कारणं योगफलं प्रति उच्यते इति ।
अतो न यावजीवं कर्तव्यत्वप्राप्तिः कस्यचिद्
अपि कर्मणः।

योगविश्रष्टवचनात् च । गृहस्थस्य चेत् कर्मिणो योगो विहितः पष्ठे अध्याये स योगविश्रष्टः अपि कर्मगतिं कर्मफलं प्रामोति इति तस्य नाज्ञाजञ्जा अनुपपन्ना स्यात्।

अवक्यं हि कृतं कर्म काम्यं नित्यं वा मोक्षस्य नित्यत्वाद् अनारभ्यत्वे स्वं फलम् आरभते एव ।

नित्यस्य च कर्मणो वेदप्रमाणावबुद्धत्वात् फलेन भवितव्यम् इति अवोचाम अन्यथा वेदस्य आनर्थक्यप्रसङ्गाद् इति । न च कर्मणि सति उभयविश्रष्टवचनम् अर्थवत् कर्मणो विश्रंशकारणानुपपत्तेः।

कर्म कृतम् ईश्वरे संन्यस्य इति अतः कर्तरि कर्म फलं न आरभते इति चेत्।

न, ईश्वरे संन्यासस्य अधिकतरफल-

उ०—यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि 'तस्यैव' इस पदका प्रयोग किया गया है। एवं 'योगारूढस्य' इस विशेषणमें योग शब्द भी ग्रहण किया गया है। अर्थात् जो पहले योगका आरुरुक्ष था वही जब योगपर आरूढ हो गया तो उसी योगारूढका योग-फलकी प्राप्तिके लिये शम ही कारण यानी कर्तव्य बताया गया है। इसलिये किसी भी कर्मके लिये जीवनपर्यन्त कर्तव्यताकी प्राप्ति नहीं होती।

तथा योगभ्रष्टिवषयक वर्णनसे भी यही बात सिद्ध होती है । अभिप्राय यह कि, यदि कर्म करनेवाले गृहस्थके लिये भी छठे अध्यायमे कहा हुआ योग विहित हो, तो वह योगसे भ्रष्ट हुआ भी कमोंकी गतिको अर्थात् कमोंके फलको तो प्राप्त होता ही है, इसलिये उसके नाशकी आशङ्का युक्तियुक्त नहीं रह जाती।

क्योंकि नित्य होनेके कारण मोक्ष तो कर्मोंसे प्राप्त हो ही नहीं सकता । इसिल्ये किये हुए काम्य या नित्य कर्म अपने फलका आरम्भ अवश्य ही करेंगे।

नित्यकर्म भी वेदप्रमाणद्वारा विज्ञात होनेके कारण अवश्य ही फल देनेवाले होते हैं, नहीं तो वेदको निरर्थक माननेका प्रसङ्ग आ जाता है, यह पहले कह चुके हैं। कमोंके नाशक किसी हेतुकी कोई सम्भावना न होनेके कारण कमोंके रहते हुए (गृहस्थ-को) उभयभ्रष्ट कहना युक्तियुक्त नहीं हो सकता।

पू०-यदि ऐसा मानें कि 'वे कर्म ईश्वरमें अपण करके' किये गये हैं, इसिछिये वे कर्ताके छिये फलका आरम्भ नहीं करेंगे।

उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वरमें अपण किये हुए कमोंका तो और भी अधिक फल देनेवाला होना ही युक्तिसंगत है। मोक्षाय एव इति चेत् स्वकर्मणां कृतानाम् ईश्वरे न्यासो मोक्षाय एव न फलान्तराय योगसहितो योगात् च विश्रष्ट इति अतः तं प्रति नाशाशङ्का युक्ता एव इति चेत्।

न, 'एकाकी यतिचत्तात्मा निराशीरपरियहः'
'बह्मचारित्रते स्थितः' इति कर्मसंन्यासविधानात्।

न च अत्र ध्यानकाले स्त्रीसहायत्वाशङ्का येन एकाकित्वं विधीयते । न च गृहस्थस्य 'निराशीरपरियहः' इत्यादिवचनम् अनुकूलम् उभयविश्रष्टप्रक्रनानुपपत्तेः च ।

'अनाश्रितः' इति अनेन कर्मिण एव संन्यासित्वं योगित्वं च उक्तं प्रतिषिद्धं च निरग्नेः अक्रियस्य च संन्यासित्वं योगित्वं च इति चेत्।

न, ध्यानयोगं प्रति बहिरङ्गस्य सतः कर्मणः फलाकाङ्कासंन्यासस्तुतिपरत्वात् ।

न केवलं निरिग्नः अक्रिय एव संन्यासी योगी च किं तिहं कर्मी अपि कर्मफलासङ्गं संन्यस्य कर्मयोगम् अनुतिष्ठन् सत्त्वशुद्धचर्थ स संन्यासी च योगी च भवति इति स्तूयते।

न च एकेन वाक्येन कर्मफलासङ्गसंन्यास-स्तुतिः चतुर्थाश्रमप्रतिषेधः च उपपद्यते । प्०—यदि ऐसे माने कि वे कर्म केवल मोक्षके लिये ही होते है अर्थात् अपने किये हुए कमोंका जो ईश्वरमे योगसहित (समतापूर्वक) संन्यास है वह केवल मोक्षके लिये ही होता है दूसरे फलके लिये नहीं और वह उस योगसे (समत्वसे) भ्रष्ट हो गया है, अत. उसके लिये नाशकी आशङ्का ठीक ही है।

उ०-यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'एकाकी यतिचत्तातमा निराशीरपरिग्रहः' 'ब्रह्मचारिव्रते स्थितः' आदि वचनोंद्वारा कर्म-संन्यासका विधान किया गया है।

यहाँ ध्यानकालमे स्त्रीकी सहायताकी तो कोई आराङ्का नहीं होती कि जिससे गृहस्थके लिये एकाकीका विधान किया जाता। 'निराशीरपरिग्रहः' इत्यादि वचन भी गृहस्थके अनुकूल नहीं है। तथा उभयभ्रष्ट-विषयक प्रश्नकी उत्पत्ति न होनेके कारण भी (उपर्युक्त मान्यता) ठीक नहीं है।

पू०-'अनिश्रितः' इस श्लोकसे कर्म करनेवालेको ही संन्यासी और योगी कहा है, अग्निरहित और क्रियारहितके सन्यासित्व और योगित्वका निपेध किया है।

उ०-यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यह श्लोक केवल ध्यानयोगके लिये बहिरंग साधनरूप कर्मोंके फलाकाक्षासम्बन्धी संन्यासकी स्तुति करनेके निमित्त ही है।

केवल अग्नरहित और क्रियारहित ही संन्यासी और योगी होता है, ऐसा नहीं, किन्तु जो कोई कर्म करनेवाला भी कर्मफल और आसक्तिको छोडकर अन्त करणकी छुद्धिके लिये कर्मयोगमे स्थित है वह भी संन्यासी और योगी है, इस प्रकार कर्मयोगी-की स्तुति की गयी है।

एक ही वाक्यसे कर्मफलविषयक आसक्तिके त्यागरूप संन्यासकी स्तुति और चतुर्थ आश्रमका प्रतिपेध नहीं वन सकता।

गी॰ शा॰ भा॰ २२-

न च प्रसिद्धं निरम्नेः अक्रियस्य परमार्थ-संन्यासिनः श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासयोग शास्त्रविहितं संन्यासित्वं योगित्वं च प्रतिपेधिति भगवान् । स्वचनविरोधात् च ।

'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य' 'नैव कुर्वन्न कारयन् आस्ते' 'मौनी संतुष्टो येन केनचित्' 'अनिकेतः स्थिरमितः' 'विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरित निःस्पृहः' 'सर्वारम्भपरित्यागी' इति च तत्र तत्र भगवता स्वचनानि दर्शितानि तैः विरुध्येत चतुर्थाश्रमप्रतिषेधः ।

तसाद् मुनेः योगम् आरुरक्षोः प्रतिपन-गार्हस्थ्यस्य अग्निहोत्रादि फलनिरपेक्षम् अनुष्टीयमानं ध्यानयोगारोहणसाधनत्वं सत्त्वशुद्धिद्वारेण प्रतिपद्यते ।

इति स संन्यासी च योगी च इति स्तूयते—

अग्निरित और क्रियारिहत वास्तिवक संन्यासीका सन्यासित्व और योगित्व जो श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास और योगशास्त्रसे विहित तथा सर्वत्र प्रसिद्ध है उसका भगवान् प्रतिपेध नहीं करते, क्योंकि इससे भगवान्के अपने कथनमे भी विरोध आता है।

अभिप्राय यह है कि 'सव कमों को मनसे छोड़ कर' 'न करता हुआ न करवाता हुआ रहता है' 'मौन भाववाला जिस किस प्रकारसे भी सदा संतुष्ट' 'विना घरद्वारवाला स्थिरबुद्धि' 'जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़ कर निःस्पृह भावसे विचरता है' 'समस्त आरम्भों का त्यागी' इस प्रकार जगह-जगह भगवान्ने जो अपने वचन प्रदर्शित किये है, उनसे चतुर्थ आश्रमके प्रतिपेधका विरोध है।

इसिलये (यह सिद्ध हुआ कि ) जो गृहस्थाश्रममें स्थित पुरुष योगारूढ़ होनेकी इच्छावाला और मननशील है, उसके फल न चाहकर अनुष्ठान किये हुए अग्निहोत्रादि कर्म अन्त.करणकी गुद्धिद्वारा ध्यानयोगमे आरूढ़ होनेके साधन बन सकते हैं।

इसी भावसे 'वह संन्यासी और योगी है' इस प्रकार उसकी स्तुति की जाती है—

श्रीमगवानुवाच-

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निरमिर्न चाक्रियः॥ १॥

अनाश्रितो न आश्रितः अनाश्रितः किं कर्मफलं कर्मणः फलं कर्मफलं यत् तद् अनाश्रितः कर्मफलतृष्णारिहत इत्यर्थः।

यो हि कर्मफलतृष्णावान् स कर्मफलम् आश्रितो भवति अयं तु तद्विपरीतः अतः अनाश्रितः कर्मफलम्।

एवंभृतः सन् कार्य कर्तव्यं नित्यं काम्य-

विकरीतम् अपिनहोत्रादिकं करोति निर्वर्तयति.

जिसने आश्रय नहीं लिया हो, वह अनाश्रित है, किसका <sup>2</sup> कर्मफलका अर्थात् जो कर्मोंके फलका आश्रय न लेनेवाला-कर्मफलकी तृष्णासे रहित है।

क्यों कि जो कर्मफलकी तृष्णावाला होता है वहीं कर्मफलका आश्रय लेता है, यह उससे विपरीत है, इसलिये कर्मफलका आश्रय न लेनेवाला है।

ऐसा (कर्मफलके आश्रयसे रहित) होकर जो पुरुप कर्नन्यकर्मोंको अर्थात् काम्यकर्मोंसे विपरीत नित्य अग्निहोत्रादि कर्मोंको पूरा करता है, यः कश्चिद् ईह्भः कर्मी स कर्म्यन्तरेभ्यो विशिष्यते इति एवम् अर्थम् आह स संन्यासी च योगी च इति ।

संन्यासः परित्यागः स यस्य अस्ति स संन्यासी च योगी च योगः चित्तसमाधानं स यस्य अस्ति स योगी च इति एवंगुणसंपन्नः अयं मन्तव्यः ।

न केवलं निरिप्तः अकिय एव संन्यासी योगी च इति मन्तव्यः।

निर्गता अग्नयः कर्माङ्गभूता यसात् निरिंगः अक्रियः च अनिग्नसाधना आपि अविद्यमानाः क्रियाः तपोदानादिका यस्य असौ अक्रियः ॥ १ ॥

ननु च निरम्नेः अक्रियस्य एव श्रुतिस्मृति-योगशास्त्रेषु संन्यासित्वं योगित्वं च प्रसिद्धं कथम् इह साग्नेः सिक्रयस्य संन्यासित्वं योगित्वं च अप्रसिद्धम् उच्यते इति ।

न एप दोषः । क्याचिद् गुणवृत्त्या उभयस्य संपिपाद्यिपितत्वात्।

तत् कथम् ?

कर्मफलसंकरपसंन्यासात् संन्यासित्वं योगाङ्गत्वेन च कमीनुष्ठानात् कर्मफलसंकल्पस्य वा चित्तविक्षेपहेतोः परित्यागाद् योगित्वं च इति गौणम् उभयम्।

न पुनः ग्रुख्यं संन्यासित्वं योगित्वं च अभियेतम् इति एतम् अर्थं दर्शयितुम् आह- है। इसी भावको दिखलानेके लिये कहते हैं—

ऐसा जो कोई कर्मा है वह दूसरे कर्मियोकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसी अभिप्रायसे यह कहा है कि वह संन्यासी भी है और योगी भी है।

संन्यास नाम त्यागका है। वह जिसमे हो वही संन्यासी है और चित्तके समाधानका नाम योग है वह जिसमे हो वही योगी है, अतः वह कर्मयोगी भी इन गुणोसे सम्पन्न माना जाना चाहिये।

केवल अग्निरहित और क्रियारहित पुरुष ही संन्यासी और योगी है, ऐसा नहीं मानना चाहिये।

कमोंके अंगमूत गाईपत्यादि अग्नि जिससे छूट गये है, वह निरम्नि है और बिना अमिके होनेवाली तप-दानादि क्रिया भी जो नहीं करता वह अक्रिय है ॥ १ ॥

पू०-जन कि निरमि और अकिय पुरुपके लिये ही श्रुति, स्मृति और योगशास्त्रोमे संन्यासित्व और योगित्व प्रसिद्ध है, तब यहाँ अग्नियुक्त और क्रिया-युक्त पुरुपके लिये अप्रसिद्ध संन्यासित्व और योगित्व-का प्रतिपादन कैसे किया जाता है 2

उ०-यह दोप नहीं है। क्योंकि किसी एक गुणवृत्तिसे (किसी एक-गुणविशेषको लेकर) सन्यासित्व और योगित्व—इन दोनो भावाँको उसमे ( गृहस्थमे ) संम्पादन करना भगत्रान्को इष्ट है । पू०-वह कैसे ?

उ०-कर्मफलके सकल्पोका त्याग होनेसे 'संन्यासित्व' है और योगके अगरूपसे कमोंका अनुष्टान होनेसे या चित्तविक्षेपके कारणरूप कर्म-फलके संकल्पोंका परित्याग होनेसे 'योगित्व' है, इस प्रकार दोनो भाव ही गौणरूपसे माने गये हैं।

इससे मुख्य सन्यासित्व और योगित्व इष्ट नहीं

### यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन॥ २॥

यं सर्वकर्मतत्फलपरित्यागलक्षणं परमार्थ-संन्यासम् इति प्राहुः श्रुतिस्मृतिविदः, योग कर्मानुष्ठानलक्षणं तं परमार्थसंन्यासं विद्धि जानीहि हे पाण्डव।

कर्मयोगस्य प्रवृत्तिलक्षणस्य तिद्वपरीतेन निवृत्तिलक्षणेन परमार्थसंन्यासेन की हशं सामान्यम् अङ्गीकृत्य तद्भाव उच्यते इति अपेक्षायाम् इदम् उच्यते—

अस्ति परमार्थसंन्यासेन साह्यं कर्तृद्वारकं कर्मयोगस्य। यो हि परमार्थसंन्यासी स त्यक्त-सर्वकर्मसाधनतया सर्वकर्मतत्फलविषयं संकल्पं प्रवृत्तिहेतुकामकारणं संन्यस्यति। अयम् अपि कर्मयोगी कर्म कुर्वाण एव फलविषयं संकल्पं संन्यस्यति इति एतम् अर्थं दर्शयन् आह—

न हि यसाद् असंन्यस्तसकल्पः असंन्यस्तः अपरित्यक्तः फलविषयः संकल्पः अभिसंधिः येन सः असंन्यस्तसंकल्पः, कश्चन कश्चिद् अपि कर्मी योगी समाधानवान् भवति, न संभवति इत्यर्थः। फलसंकल्पस्य चित्तविक्षेपहेतुत्वात्।

तसाद् यः कश्चन कर्मी संन्यस्तफलसंकरपो
भवेत् स योगी समाधानवान् अविक्षिप्तचित्तो
भवेत् चित्तविक्षेपहेतोः फलसंकरपस्य संन्यस्त-

श्रुति-स्मृतिके ज्ञाता पुरुष सर्वकर्म और उनके फलके त्यागरूप जिस भावको वास्तविक संन्यास कहतें हैं, हे पाण्डव ! कर्मानुष्ठानरूप योगको (निष्काम कर्मयोगको )भी त् वही वास्तविक संन्यास जान ।

प्रवृत्तिह्मप कर्मयोगकी उससे विपरीत निवृत्तिह्मप परमार्थ-संन्यासके साथ कैसी समानता खीकार करके एकता कही जाती है १ ऐसा प्रश्न होनेपर यह कहा जाता है—

परमार्थ संन्यासके साथ कर्मयोगकी कर्तृ विषयक समानता है । क्योंकि जो परमार्थ-संन्यासी है वह सब कर्मसाधनोका त्याग कर चुकता है इसिल्ये सब कर्मोंका और उनके फलविषयक संकल्पोंका, जो कि प्रवृत्तिहेतुक कामके कारण है, त्याग करता है । और यह कर्मयोगी भी कर्म करता हुआ फलविषयक संकल्पोंका त्याग करता ही है (इस प्रकार दोनोंकी समानता है ) इस अभिप्रायको दिखलाते हुए कहते है—

जिसने फलविषयक सकल्पोका यानी इच्छाओका त्याग न किया हो, ऐसा कोई भी कर्मी, योगी नहीं हो सकता। अर्थात् ऐसे पुरुषका चित्त समाधिस्थ होना सम्भव नहीं है। क्योंकि फलका संकल्प ही चित्तके विक्षेपका कारण है।

इसिलये जो कोई कर्गा फलविषयक संकल्पेंका त्याग कर देता है वही योगी होता है । अभिप्राय यह है कि चित्तविक्षेपका कारण जो फलविपयक सकल्प है उसके त्यागसे ही मनुष्य समाधानयुक्त यानी चित्तविक्षेपसे रहित योगी होता है । एवं परमार्थसंन्यासकर्मयोगयोः कर्तृद्वारकं संन्याससामान्यम् अपेक्ष्य 'यं संन्यासिमिति प्राहुर्थोगं तं विद्धि पाण्डव' इति कर्मयोगस्य स्तुत्यर्थ संन्यासत्वम् उक्तम् ॥ २॥

इस प्रकार परमार्थ-संन्यासकी और कर्मयोगकी कत्तीके भावसे सम्बन्ध रखनेवाली जो त्यागविषयक समानता है, उसकी अपेक्षासे ही कर्मयोगकी स्तुति करनेके लिये 'यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव' इस श्लोकमे उसे संन्यास वतलाया है ॥२॥

ध्यानयोगस्य फलनिरपेक्षः कर्मयोगो | वहिरङ्गं साधनम् इति तं संन्यासत्वेन स्तुत्वा | अधुना कर्मयोगस्य ध्यानयोगसाधनत्वं | दर्शयति—

फलेन्छासे रहित जो कर्मयोग है वह ध्यानयोगका बहिरंग साधन है इस उद्देश्यसे उसकी संन्यासरूपसे स्तुति करके अब यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मयोग ध्यानयोगका साधन है—

### आरुरुक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते॥ ३॥

आरुरक्षोः आरोद्धम् इच्छतः अनारूढस्य ध्यानयोगे अवस्थातुम् अशक्तस्य एव इत्यर्थः, कस्य आरुरुक्षोः मुनेः कर्मफलसंन्यासिन इत्यर्थः । किम् आरुरुक्षोः योगं कर्म कारणं साधनम् उच्यते ।

योगारूढस्य पुनः तस्य एव शम उपशमः सर्वकर्मभ्यो निवृत्तिः कारणं योगारूढत्वस्य साधनम् उच्यते इत्यर्थः।

यावद् यावत् कर्मभ्य उपरमते तावत् तावद् निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तं समाधीयते । तथा सति स झटिति योगारूढो भवति ।

#### तथा च उक्तं व्यासेन--

'नैताहशं बाह्मणस्यास्ति वित्त यथैकता समता सत्यता च । शील स्थितिर्दण्डनिधानमार्जवं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥' ( महा० शान्ति० १७५ । ३७ ) इति ॥ ३॥ जो ध्यानयोगमे आरूढ़ नहीं है—ध्यानयोगमे स्थित नहीं रह सकता है, ऐसे योगारूढ होनेकी इच्छावाले मुनि अर्थात् कर्मफलत्यागी पुरुषके लिये ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेका साधन 'कर्म' बतलाया गया है।

तथा वही जब योगारूढ हो जाता है तो उसके छिये योगारूढताका (ध्यानयोगमे सदा स्थित रहनेका) साधन शम—उपशम यानी 'सर्व कमोंसे निवृत्त होना' वतलाया गया है।

(मनुष्य) जितना-जितना कर्मोसे उपरत होता जाता है, उतना-उतना ही उस परिश्रमरहित जितेन्द्रिय पुरुषका चित्त समाहित होता जाता है। ऐसा होनेसे वह झटपट योगारूढ़ हो जाता है।

व्यासजीने भी यही कहा है कि 'ब्राह्मणके लिये दूसरा ऐसा कोई धन नहीं है जैसा कि एकता, समता, सत्यता, शील, स्थिति, अहिंसा, आर्जव और उन-उन कियाओंसे उपराम होना है'॥ ३॥

अथ इदानीं कदा योगारूढो भवति इति उच्यते--

साधक कब योगारूढ़ हो जाता है, यह अब बतलाते है-

# सर्वसंकल्पसंन्यासी

यदा समाधीयमानचित्तो योगी हि इन्द्रिपार्थेषु इन्द्रियाणाम् अथीः शब्दादयः तेषु इन्द्रियार्थेषु नित्यनैमित्तिककाम्यप्रतिषिद्धेषु प्रयोजनाभावबुद्धचा न अनुपज्जते अनुषङ्गं कर्तव्यताबुद्धि न करोति इत्यर्थः ।

सर्वसंकल्पसंन्यासी सर्वान् संकल्पान् इहा-मुत्रार्थकामहेतून् संन्यसितुं शीलम् इति सर्वसंकल्पसंन्यासी, योगारूढ. प्राप्तयोग इति एतत् तदा तिसान् काले उच्यते।

सर्वसंकल्पसंन्यासी इति वचनात् सर्वोन् च कामान सर्वाणि च कमीणि संन्यसेद् इत्यर्थः ।

संकल्पमूला हि सर्वे कामाः--'सकल्पमृतः कामो वै यज्ञाः सकल्पसंभवाः।'

(मनु०२।३)

'काम जानामि ते मूल संकल्पात्त्वं हि जायसे। न त्वा संकलपयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि॥ ( महा० ज्ञान्ति० १७७।२५ ) इत्यादिस्मृतेः। सर्वकामपरित्यागे च सर्वकर्भसंन्यासः सिद्धो

तत्कतुर्भवति 'स यथाकामो भवति भवति यत्ऋतुर्भवति तत्कर्भ कुरुते' (बृह० उ० ४ । ४ । ५) इत्यादिश्वतिभ्यः 'यद्यदि कुरुते कर्म तत्तत्कामस्य चेष्टितम्' ( मनु c २ । ४ ) इत्यादिसमृतिभ्यः च ।

### हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते। योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥

चित्तका समाधान कर लेनेवाला योगी जब इन्द्रियोंके अथोंमे, अर्थात् इन्द्रियोंके विषय जो राब्दादि है उनमे एवं नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निपिद्ध कमोंमे अपना कुछ भी प्रयोजन न देखकर आसक्त नहीं होता, उनमे आसक्ति यानी ये मुझे करने चाहिये ऐसी बुद्धि नहीं करता।

तब — उस समय वह सब संकल्पोका त्यागी अर्थात् इस लोक और परलोकके भोगोकी कामनाके कारणह्वप सब संकल्पोंका त्याग करना जिसका खभाव हो चुका है, ऐसा पुरुष, योगारूढ यानी योगको प्राप्त हो चुका है, ऐसे कहा जाता है।

'सर्वसंकलपसंन्यासी' इस कथनका यह आशय है कि सब कामनाओंको और समस्त कर्मोंको छोड़ देना चाहिये।

क्योंकि सब कामनाओंका मूळ संकल्प ही है। स्मृतिमे भी कहा है कि—'कामका मूल कारण संकरप ही है। समस्त यज्ञ संकरपसे उत्पन्न होते है। 'हे काम! मैं तेरे मूल कारणको जानता हूँ। तू निःसन्देह संकल्पसे ही उत्पन्न होता है। में तेरा संकल्प नहीं करूँगा, अतः फिर तू मुझे प्राप्त नहीं होगा।'

सव कामनाओं के परित्यागसे ही सर्व कर्मीका त्याग सिद्ध हो जाता है। यह वात 'वह जैसी कामना-वाला होता है वैसे ही निश्चयवाला होता है, जैसे निश्चयवाला होता है वही कर्म करता है' इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित है और 'जीव जो-जो कर्म करता है वह सव कामकी ही चेष्टा है।' इत्यादि स्मृतिसे भी प्रमाणित है।

न्यायात् च । न हि सर्वसंकल्पसंन्यासे

कश्चित् स्पन्दितुम् अपि शक्तः।

तसात् सर्वसंकल्पसंन्यासी इति वचनात् सर्वान् कामान् सर्वाणि कर्माणि च त्याजयति भगवान् ॥ ४॥ युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है। क्योंिक सब संकल्पोंका त्याग कर देनेपर तो कोई जरा-सा हिल भी नहीं सकता।

सुतरा 'सर्वसंकल्पसंन्यासी' कहकर भगवान् समस्त कामनाओंका और समस्त कमोंका त्याग कराते हैं ॥ ४॥

यदा एवं योगारूढः तदा तेन आत्मा आत्मना उद्धृतो भवति संसाराद् अनर्थवाताद् अतः—

जब मनुष्य इस प्रकार योगाह्न हो जाता है तब वह अनथोंके समूह इस संसारसमुद्रसे खयं अपना उद्धार कर लेता है, इसिलये—

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥

उद्धरेत् संसारसागरे निमग्नम् आत्मना आत्मानं तत उद् ऊर्ध्वं हरेद् उद्धरेद् योगारूढतां आपादयेद् इत्यर्थः ।

न आत्मानम् अवसादयेद् न अधो नयेद् न अधो गमयेत्।

अतमा एव हि यसाद् आत्मनो बन्धः । न हि अन्यः कश्चिद् बन्धुः यः संसारमुक्तये भवति । बन्धुः अपि तावद् मोक्षं प्रति प्रतिक्रुल एव स्नेहादिवन्धनायतनत्वाद् तसाद् युक्तम् अवधारणम् 'आत्मा एव हि आत्मनो बन्धुः' इति ।

आत्मा एव रिपु शत्रुः यः अन्यः अपकारी वाद्यः शत्रुः सः अपि आत्मप्रयुक्त एव इति, युक्तम् एव अवधारणम् आत्मा एव रिपुः आत्मन इति ॥ ५॥

संसार-सागरमें डूबे पड़े हुए अपने-आपको उस ससारसमुद्रसे आत्म-बलके द्वारा ऊँचा उठा लेना चाहिये अर्थात् योगारूढ़ अवस्थाको प्राप्त कर लेना चाहिये।

अपना अधःपतन नहीं करना चाहिये अर्थात् अपने आत्माको नीचे नहीं गिरने देना चाहिये।

क्योंकि यह आप ही अपना वन्धु है। दूसरा कोई (ऐसा) बन्धु नहीं है जो संसारसे मुक्त करने-वाला हो। प्रेमादि भाव बन्धनके स्थान होनेके कारण सासारिक बन्धु भी (वास्तवमे) मोक्षमार्गका तो विरोवी ही होता है। इसल्ये निश्चयपूर्वक यह कहना ठीक ही है कि, आप ही अपना वन्धु है।

तथा आप ही अपना शत्रु है। जो कोई दूसरा अनिष्ट करनेवाला वाह्य शत्रु है वह भी अपना ही वनाया हुआ होता है, इसलिये आप ही अपना शत्रु है, इस प्रकार केवल अपनेको ही शत्रु वतलाना भी ठीक ही है।। ५॥

आत्मा एव बन्धुः आत्मा एव रिपुः आत्मन इति उक्तम् , तत्र किंलक्षण आत्मनो वन्धुः किं-लक्षणो वा आत्मनो रिपुः इति उच्यते— बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना

बन्धुः आत्मा आत्मनः तस्य तस्य आत्मनः स आत्मा बन्धुः येन आत्मना आत्मा एव कार्यकरणसंघातो जित: आत्मा वशीकृतो जितेन्द्रिय इत्यर्थः । अनात्मनः तु अजितात्मनः तु शत्रुत्वे शत्रुभावे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्, तथा अनात्मा शत्रुः आत्मनः अपकारी तथा आत्मा आत्मनः अपकारे वर्तेत इत्यर्थः ॥ ६ ॥

आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है यह बात कही गयी, उसमे किन लक्षणोंवाला पुरुष तो ( आप ही ) अपना मित्र होता है और कौन ( आप ही ) अपना शत्रु होता है 2 सो कहा जाता है---

## जितः । अनात्मनस्तु रात्रुत्वे वर्तेतात्मैव रात्रुवत् ॥ ६॥

उस जीवात्माका तो वही आप मित्र है कि जिसने खयमेव कार्य-करणके समुदाय शरीररूप आत्माको अपने वशमे कर लिया हो अर्थात् जो जितेन्द्रिय हो । जिसने (कार्य-करणके संघात) रारीररूप आत्माको अपने वरामे नहीं किया उसका वह आप ही शत्रुकी भॉति शत्रु-भावमे वर्तता है। अर्थात् जैसे दूसरा रात्रु अपना अनिष्ट करनेवाला होता है, वैसे ही वह आप ही अपना अनिष्ट करनेमे लगा रहता है।। ६॥

#### जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥

जितात्मनः कार्यकरणादिसंघात आत्मा जितो | येन स जितात्मा, तस्य जितात्मनः, प्रशान्तस्य प्रसन्नान्तः करणस्य सतः संन्यासिनः पर्मात्मा समाहितः साक्षाद् आत्मभावेन वर्तते इत्यर्थः । किं च शीतोष्ण धुखदुः खेषु तथा माने अपमाने

च मानापमानयोः पूजापरिभवयोः ॥ ७॥

जिसने मन, इन्द्रिय आदिके संघातरूप इस शरीरको अपने वशमें कर लिया है और जो प्रशान्त है-जिसका अन्तः करण सदा प्रसन रहता है उस संन्यासीको भली प्रकारसे सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है अर्थात् साक्षात् आत्मभावसे विद्यमान है।

तथा वह सर्दी-गर्मी और सुख-दु.खमे एव मान और अपमानमे यानी पूजा और तिरस्कारमे भी (सम हो जाता है)॥ ७॥

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ ८॥ शानिशानतृप्तातमा ज्ञानं शास्त्रोक्तपदार्थानां परिज्ञानं विज्ञानं तु शास्त्रतो ज्ञातानां तथा एव स्वानुभवकरणं ताभ्यां ज्ञानिश्चित्रानाभ्यां तृप्तः संजातालंप्रत्यय आत्मा अन्तःकरणं यस्य स ज्ञानिश्चानतृप्तातमा कृटस्थः अप्रकम्प्यो भवति इत्यर्थः । शिजितेन्द्रियः च । य ईदृशो युक्तः समाहित इति स उच्यते कथ्यते ।

स योगी समलोष्टाश्मकाश्चनो लोष्टाश्म-काश्चनानि समानि यस्य स समलोष्टाश्म-काश्चनः ॥ ८॥ शास्त्रोक्त पदार्थोंको समझनेका नाम 'ज्ञान' है और शास्त्रसे समझे हुए भावोको वैसे ही अपने अन्त.करणमे प्रत्यक्ष अनुभव करनेका नाम 'विज्ञान' है, ऐसे 'ज्ञान' और 'विज्ञान'से जिसका अन्त करण तृप्त है अर्थात् जिसके अन्त.करणमे ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि 'बस, अब कुछ भी जानना वाकी नहीं है' ऐसा जो ज्ञान विज्ञानसे तृप्त हुए अन्त.करणवाला है तथा जो कृटस्थ यानी अविचल और जितेन्द्रिय हो जाता है, वह युक्त यानी समाहित (समाविस्थ) कहा जाता है।

वह योगी मिद्दी, पत्थर और सुवर्णको समान समझने-वाला होता है अर्थात् उसकी दृष्टिमे मिट्टी, पत्थर और सोना सब समान है (एक ब्रह्मरूप है)॥८॥

किं च--

तथा-

सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । साधुष्विप च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥

सुहदित्यादिश्लोकार्धम् एकं पदम् ।

सहद इति प्रत्युपकारम् अनपेक्ष्य उपकर्ता।

मित्र स्नेहवान् । अरिः शत्रुः । उदासीनो न

कस्यचित् पक्षं भजते । मध्यस्थो यो विरुद्धयोः

उभयोः हितेषी । द्वेष्य आत्मनः अप्रियः ।

बन्धः सम्बन्धी इति एतेषु साधुष्ठ शास्त्रानुवर्तिषु

अपि च पापेषु प्रतिपिद्धकारिषु सर्वेषु एतेषु

समबुद्धिः कः किंकमी इति अव्यापृतबुद्धिः

इत्यर्थः । विशिष्यते विमुच्यते इति वा

पाठान्तरम् । योगारूढानां सर्वेषाम् अयम् उत्तम

इत्यर्थः ॥ ९ ॥

'सुहत्' शब्दसे लेकर आधा श्लोक एक पढ है।

'सुहत्'-प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाला, 'मित्र'-प्रेमी, 'अरि'-रातु, 'उदासीन'-पक्षपात-रहित, 'मध्यस्थ'-जो परस्पर विरोध करनेवाले दोनों-का हितैपी हो, 'द्रेप्य'-अपना अप्रिय और 'बन्धु'-अपना कुटुम्बी, इन सबमे तथा शास्त्रानुसार चलने-वाले श्रेष्ठ पुरुषोमे और निपिद्ध कर्म करनेवाले पापियोमे भी जो समबुद्धिवाला है, इन सबने कौन कैसा क्या कर रहा है ऐसे विचारमे जिसकी बुद्धि नहीं लगती है वह श्रेष्ठ है । अर्थात् ऐसा योगी सब योगारूढ पुरुषोमे उत्तम है । यहाँ 'विशिप्यते'के स्थानमे 'विमुन्यते' ( मुक्त हो जाता है ) ऐसा पाठान्तर भी है ॥ ९ ॥ अत एवम् उत्तमफलप्राप्तये—

अत. ऐसे उत्तम फलकी प्राप्तिके लिये—

सततमात्मानं रहसि स्थितः। योगी युझीत

निराशीरपरिग्रहः ॥ १०॥

यतचित्तात्मा एकाकी

ध्यान करनेवाला योगी अकेला-किसीको साथ न लेकर पहाडकी गुका आदि एकान्त स्थानमे स्थित हुआ, निरन्तर अपने अन्तः करणको ध्यानमे स्थिर किया करे।

योगी ध्यायी युझीत समाद्ध्यात् सततं सर्वदा आत्मानम् अन्तः करणं रहिस एकान्ते गिरिगुहादौ स्थित सन् एकाकी असहायः । रहिस स्थित एकाकी च इति विशेषणात

'एकान्त स्थानमे स्थित हुआ' और 'अने ला' इन विशेषणोसे यह भाव पाया जाता है कि सन्यास ग्रहण करके योगका सायन करे।

संन्यासं कृत्वा इत्यर्थः।

जिसका चित्त—अन्त.करण और आत्मा—शरीर (दोनो ) जीते हुए हैं ऐसा यतचित्तात्मा, निराशी-तृष्णाहीन और सम्रहरहित होकर अर्थात् सन्यासी होनेपर भी सब संग्रहका त्याग करके योगका अभ्यास करे ॥ १० ॥

यतचित्तात्मा चित्तम् अन्तः कर्णम् आत्मा देह: च संयतो यस स यतचित्तातमा निराशीः वीततृष्णः अपरिग्रहः च परिग्रहरहितः। संन्यासित्वे अपि त्यक्तसर्वपरिग्रहः सन् युझीत इत्यर्थः ॥ १० ॥

> योगाभ्यास करनेवालेके लिये योगके साधन-रूप आसन, आहार और विहार आदिका नियम बतलाना उचिन है एवं योगको प्राप्त हुए पुरुपका लक्षण और उसका फल आदि भी वहना चाहिये। इसलिये अव (यह प्रकरण) आरम्भ किया जाता है। उसमे पहले आसनका ही वर्णन करते है--

अथ इदानीं योगं युक्तत आसनाहारिवहारा-

दीनां योगसाधनत्वेन नियमो वक्तव्यः प्राप्ता-

योगलक्षणं तत्फलादि च इति अत आरभ्यते

तत्र आसनम् एव तावत् प्रथमम् उच्यते—

प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।

नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्॥११॥

शुचौ शुद्धे विविक्ते स्वभावतः संस्कारतो वा देशे खाने, प्रतिष्टाप्य स्थिरम् अचलम् आत्मन आसनं न अत्युच्छितं न अतीव उच्छितं न अपि अतिनीचं तत् च चैलाजिनकुशोत्तरम्, चैलम् अजिनं कुशाः च उत्तरे यसिन् आसने तद् आसनं चैलाजिनकुशोत्तरं पाठकमाद् विपरीतः अत्र क्रमः चैलादीनाम् ॥ ११ ॥

शुद्ध स्थानमे अर्थात् जो स्थावसे अथवा झाउने-वुहारने आदि संस्कारोंसे साफ किया हुआ पत्रित्र और एकान्त स्थान हो, उसने अपने आसनको जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा हो और जिसपर क्रमसे वस्न, मृगचर्म और कुशा विद्याये गये हो, अविचलभावसे स्थापन करके। यहाँ पाठ-क्रमसे उन वस्त्रादिका क्रम उलटा समझना चाहिये अर्थात् पहले कुशा, उसपर मृगचर्म और फिर उसपर वस्न विछावे ॥ ११ ॥

प्रतिष्ठाप्य किम्-

( आसनको ) स्थिर स्थापन करके क्या करे ( सो कहते है )—

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये॥१२॥

तत्र तसिन् आसने उपविश्य योगं युञ्ज्यात्। कथम्, सर्वत्रिपयेभ्य उपसंहत्य एकाग्रं मनः

कृत्वा यतिवतेन्द्रियिक्षयः चित्तं च इन्द्रियाणि च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः संयता यस्य स यतिचत्तेन्द्रियक्रियः।

स किमर्थ योगं युञ्ज्याद् इति आह—

आत्मिविशुद्धये अन्तःकरणस्य विशुद्धचर्थम् इति एतत् ॥ १२ ॥ उस आसनपर बैठकर योगका सावन करे। कैसे करे <sup>2</sup> मनको सब विषयोंसे हटाकर एकाम्र करके तथा यतिचत्तेन्द्रियक्रिय यानी चित्त और इन्द्रियोकी क्रियाओंको जीतनेवाला होकर योगका सावन करे। जिसने मन और इन्द्रियोकी क्रियाओं-का सयम कर लिया हो उसको यतिचत्तेन्द्रियक्रिय कहते हैं।

वह किसलिये योगका साधन करे है सो कहते हैं—

आत्मशुद्धिके लिये अर्थात् अन्तः करणकी शुद्धिके लिये करे॥ १२॥

वाह्मम् आसनम् उक्तम् अधुना शरीरधारणं कथम् इति उच्यते—

बाह्य आसनका वर्णन किया, अव शरीरको कैसे रखना चाहिये <sup>2</sup> सो कहते हैं—

समं कायिशायीवं धारयन्नचलं स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं खं दिशश्चानवलोकयन्॥१३॥

सम कायशिरोग्रीवं कायः च शिरः च ग्रीवा च कायशिरोग्रीवं तत् समं धारयन् अचलं च समं धारयतः चलनं संभवति अतो विश्विनिष्ट अचलम् इति । स्थिरः स्थिरो भूत्वा इत्यर्थः । स्वं नासिकाम्र समेक्ष्य सम्यक् प्रेक्षणं दर्शनं

कृत्वा इव ।

इति इवशब्दो लुप्तो द्रष्टव्यः । न हि

स्वनासिकाग्रसंप्रेक्षणम् इह विधित्सितम् । किं तर्हि चक्षुपोः दृष्टिसंनिपातः । काया, शिर और गरदनको सम और अचल भावसे धारण करके स्थिर होकर बैठे। समानभावसे धारण किये हुए कायादिका भी चलन होना सम्भव है इसलिये 'अचलम्' यह विशेषण दिया गया है। तथा अपनी नासिकाके अग्रमागको देखना हुआ

तथा अपना नासिकाक अग्रमागका दखना हुआ यानी मानो वह उवर ही अच्छी तरह देख रहा है। इस प्रकार दृष्टि करके।

यहाँ 'सप्रेक्ष्य' के साथ 'इव' शव्द छप्त समझना चाहिये क्योंकि यहाँ अपनी नासिकाके अग्रभाग-को देखनेका विचान करना अभिमत नहीं है।

तां क्या है <sup>2</sup> बस, नेत्रोंकी दृष्टिको (विषयोकी ओरसे रोककर ) वहाँ स्थापन करना ही इष्ट है। स च अन्तःकरणसमाधानापेक्षो विविधतः। स्वनासिकाग्रसंप्रेक्षणम् एव चेद् विविधितं मनः

तत्र एव समाधीयते न आत्मनि।

आत्मिनि हि मनसः समाधानं वक्ष्यति 'आत्मसस्थं मनः इत्वा' इति । तसाद् इवशब्द-लोपेन अक्ष्णोः दृष्टिसंनिपात एव संप्रेक्ष्य इति उच्यते ।

दिशः च अनवलोकयन् दिशां च अवलोकनम् अन्तरा अकुवन् इति एतत् ॥ १३॥ वह (इस तरह दृष्टिस्थापन करना) भी अन्तः-करणके समाधानके लिये आवश्यक होनेके कारण ही अभीष्ट है। क्योंकि यदि अपनी नासिकाके अग्रभागको देखना ही विष्ट्रिय माना जाय तो फिर मन वहीं स्थित होगा, आत्मामे नहीं।

परन्तु (आगे चलकर) 'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा' इस पदसे आत्मामे ही मनको स्थित करना बतलायेगे। इसिलये 'इव' शब्दके लोपद्वारा नेत्रोंकी दृष्टिको नासिकाके अग्रमागपर लगाना ही 'सप्रेक्य' इस पदसे कहा गया है।

इस प्रकार (नेत्रोंकी दृष्टिको नासिकाके अग्रमाग-पर लगाकर ) तथा अन्य दिशाओको न देखता हुआ अर्थात् बीच-बीचमे दिशाओकी ओर दृष्टि न डालता हुआ ॥ १३॥

किं च—

तपा--

प्रशान्तात्मा विगतभीर्वह्मचारिव्रते स्थितः।

मनः संयम्य मिचतो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥

प्रशान्तातमा प्रकर्षण शान्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयं प्रशान्तात्मा विगतभीः
विगतभयो ब्रह्मचारित्रते स्थितो ब्रह्मचारिणो
ब्रतं ब्रह्मचर्यं गुरुशुश्रूपाभिक्षाशुक्त्यादि तस्मिन्
स्थितः तदनुष्टाता भवेद् इत्यर्थः । किं च
मन. संयम्य मनसो वृत्तीः उपसंहत्य
इति एतद् मिचित्तो सिय प्रमेश्वरे चित्तं यस्य
सः अयं मिचित्तो युक्तः समाहितः सन् आसीत
उपविशेत् मत्परः अहं परो यस्य सः अयं मत्परः ।

भवति कश्चिट् रागी स्त्रीचित्तो न तु स्त्रियम् एव परत्वेन गृह्णाति, किं तर्हि राजानं महादेवं वा अयं तु मचित्तो मत्परः च ॥ १४ ॥ प्रशान्तात्मा—अच्छी प्रकारसे शान्त हुए अन्तः-करणवाला, विगतमी——निर्मय और ब्रह्मचारियों के ब्रतमे स्थित हुआ अर्थात् ब्रह्मचर्य, गुरुसेवा, भिक्षा-भोजन आदि जो ब्रह्मचारीके ब्रत है उनमे स्थित हुआ उनका अनुष्ठान करनेवाला होकर और मनका सयम करके अर्थात् मनकी वृत्तियोका उपसंहार करके तथा मुझमे चित्तवाला अर्थात् मुझ परमेश्वर-मे ही जिसका चित्त लग गया है ऐसा मचित्त होकर तथा समाहितचित्त होकर और मुझे ही सर्वश्रेष्ठ माननेवाला, अर्थात् मै ही जिसके मनमे सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा होकर वैठे।

कोई स्त्रीप्रेमी स्त्रीमे चित्तवाला हो सकता है परन्तु वह स्त्रीको सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता। तो किसको समझता है । वह राजाको या महादेवको स्त्रीकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है, परन्तु यह साधक तो चित्त भी मुझमे ही रखता है और मुझे ही सबसे अविक श्रेष्ठ भी समझता है।। १४॥

अथ इदानीं योगफलम् उच्यते—

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः।

युञ्जन् समाधानं कुर्वन् एवं यथोक्तेन | विधानेन सदा आत्मानं योगी नियतमानसो नियतं संयतं मानसं मनो यस्य सः अयं नियत-मानसः, शान्तिम् उपरति निर्वाणपरमा निर्वाणं मोक्षः तत्परमा निष्ठा यस्याः शान्तेः सा तां निर्वाणपरमां निर्वाणपरमा मत्संस्था मद्धीनाम् अधिगच्छति प्राप्तोति ॥ १५॥

अब योगका फल कहा जाता है—

शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५॥

नियत मनवाला योगी अर्थात् जिसका मन जीता हुआ है ऐसा योगी उपर्युक्त प्रकारसे सदा आत्माका समाधान करता हुआ अर्थात् मनको परमात्मामे स्थिर करता-करता मुझमे स्थित निर्वाणदायिनी शान्तिको--उपरितको पाता है अर्थात् जिस शान्तिको परमनिष्ठा — अन्तिम स्थिति मोक्ष है एव जो मुझमे स्थित है—मेरे अधीन है ऐसी शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५॥

इदानीं योगिन आहारादिनियम उच्यते— अब योगीके आहार आदिके नियम कहे

नात्यश्चतस्तु योगोऽसति न चैकान्तमनइनतः। न चातिस्वप्तशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन॥१६॥

न अत्यश्नत आत्मसंमितम् अन्नपरिमाणम् अतीत्य अक्नतः अत्यक्नतो न योगः अस्ति, न च एकान्तम् अनश्नतो योगः अस्ति 'यदु ह वा आत्मसमितमन्न तदवति तन हिनस्ति' 'यद्भूयो हिनस्ति तद्यत्कनीयो न तद्वति' ( ज्ञतपथ ) इति श्रुतेः।

तसाद् योगी न आत्मसंमिताद् अन्नाद् अधिकं न्यूनं वा अक्नीयात्।

अथ वा योगिनो योगशास्त्रे परिपठिताद अन्वपरिभाणादु अतिमात्रम् अञ्चतो योगो न असि।

अविक खानेवालेका अर्थात् अपनी राक्तिका उल्लब्बन करके शक्तिसे अधिक भोजन करनेवालेका योग सिद्ध नहीं होता, और विल्कुल न खानेवालेका भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यह ध्रुति है कि 'जो अपने शरीरकी शक्तिके अनुसार अन्न खाया जाता है वह रक्षा करता है, वह कप्ट नहीं देता (विगाड़ नहीं करता) जो उससे अधिक होता है वह कप्ट देता है और जो प्रमाणसे कम होता है वह रक्षा नहीं करता।'

इसिंखये योगीको चाहिये कि अपने खिये जितना उपयुक्त हो उसमे कम या ज्यादा अन न खाय।

अथवा यह अर्थ समझो कि योगीके लिये योग-शास्त्रमे वतलाया हुआ जो अन्नका परिमाण है उससे अविक खानेवालेका योग सिद्ध नहीं होता।

'अर्धमशनस्य हि उक्त सव्यञ्जनस्य तृतीयमुद्दकस्य तु । वायोः सञ्चरणार्थ तु चतुर्थ-मवशेषयेत् ॥' इत्यादि परिमाणम् ।

तथा न च अतिख्रमशीलस्य योगा भवति न एव च अतिमात्रं जायतो योगो भवति च अर्जुन ॥ १६ ॥

वहाँ यह परिमाण वतलाया है कि 'पेटका आधा भाग अर्थात् दो हिस्से तो शाक-पात आदि व्य अनों-सहित भोजनसे और तीसरा हिस्सा जलसे पूर्ण करना चाहिये तथा चौथा वायुके आने-जानेके लिये खाली रखना चाहिये' इत्यादि ।

तथा है अर्जुन ! न तो बहुत सानेवालेका ही योग सिद्ध होता है और न अविक जागनेवालेको ही योग-सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १६॥

कथं पुनः योगो भवति इति उच्यते—

तो फिर योग कैंसे सिद्ध होता है <sup>2</sup> सो कहते हैं—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मस् । युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥

युक्ताहारविहारस्य आहियते इति आहारः अनं विहरणं विहारः पादक्रमः तौ युक्तौ नियतपरिमाणौ यस्य तथा युक्तचेष्टस्य युक्ता नियता चेष्टा यस्य कर्मसु तथा युक्तस्रपाव-बोधस्य युक्ती खप्नः च अवबोधः च तौ नियत-कालौ यस्य, तस्य युक्ताहारविहारस्य युक्त-चेष्टस्य कर्मसु युक्तखप्नाववोधस्य योगिनो योगो भवति दु.खहा ।

दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखहा सर्व-

संसारदुः खक्षयकृद् योगो भवति इत्यर्थः ॥१७॥

जो खाया जाय वह आहार अर्थात् अन और चलना-फिरनारूप जो पैरोंकी क्रिया है वह विहार, यह दोनो जिसके नियमित परिमाणसे होते हैं और कमोंमे जिसकी चेष्टा नियमित परिमाणसे होती है, जिसका साना और जागना नियत-कालमे होता है, ऐसे यथायोग्य यथायोग्य विहारवाले और कमोंमे यथायोग्य चेष्टा करनेवाले तथा यथायोग्य सोने और जागनेवाले योगीवा दु:खनाशक योग सिद्ध हो जाता है।

सव दु.खोंको हरनेवालेका नाम 'दु खहा' है। ऐसा सब संसाररूप दु खोका नाश करनेवाला योग ( उस योगीवा ) सिद्ध होता है यह अभिप्राय है॥१७॥

उच्यते—

अथ अधुना कदा युक्तो भवति इति । अत्र यह वतलाते है कि (सायक पुरुष) कव यते— युक्त (समाधिस्थ) हो जाता है——

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ १८॥

यदा विनियत चित्तं विशेषेण नियतं संयुतम् | एकाग्रताम् आपन्नं चित्तम्, हित्वा बाह्यचिन्ताम् । आत्मिन एव केवले अवतिष्ठते स्वात्मिन स्थितिं लभते इत्यर्थः ।

नि स्पृह सर्वकामेभ्यो निगता दृष्टादृष्ट-विषयेभ्यः स्पृहा तृष्णा यस्य योगिनः स युक्त समाहित इति उच्यते तदा तिसान् काले ॥ १८ ॥

वशमे किया हुआ चित्त यानी विशेषरूपसे एकाप्रताको प्राप्त हुआ चित्त, जब बाह्य चिन्तनको छोड़कर केवल आत्मामे ही स्थित होता है - अपने खरूपमे स्थिति लाम करता है।

तब-उस समय सब भोगो की छाछसासे रहित हुआ योगी अर्थात् दृष्ट और अदृष्ट समस्त भोगोमे जिसकी तृष्गा नष्ट हो गयी है ऐसा योगी युक्त है—-समाविस्थ ( परमात्मामे स्थितिवाला ) है, ऐसे कहा जाता है ॥ १८॥

तस्य योगिनः समाहितं यत् चित्तं तस्य | उपमा उच्यते—

उस योगीका जो समाधिस्थ चित्त है उसकी उपमा कही जाती है——

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः॥ १९॥

यथा दीप. प्रदीपो निवातस्थो निवाते वात-वर्जिते देशे स्थितो न इङ्गते न चलति, सा उपमा उपमीयते अनया इति उपमा योगज्ञैः चित्तप्रचारदर्शिभिः स्मृता चिन्तिता योगिनो यतचित्तस्य संयतान्तः करणस्य युञ्जतो योगम् अनुतिष्ठत आत्मन समाधिम् अनुतिष्ठत इत्यर्थः ॥ १९ ॥

जैसे वायुरहित स्थानमे रखा हुआ दीपक विचलित नहीं होता, वही उपमा आत्मध्यानका अभ्यास करनेवाले — समाधिमे स्थिन हुए योगीके जीते हुए अन्त करणकी, चित-गतिको देखनेवाले यं गवेता पुरुपोंने मानी है। जिससे फिसी-की समानता की जाय उसका नाम उपमा है॥१९॥

एवं योगाभ्यासब्लाद् एकाग्रीभृतं निवात-प्रदीपकरुपं सत्--

यत्र यसिन् काले उपरमते वित्तम् उपरितं गच्छति निरुद्धं सर्वतो निवारितप्रचारं योगसेत्रया योगानुष्टानेन, यत्र च एव यसिन् च काले अत्मना समाधिपरिशुद्धेन अन्तः करणेन आत्मान परं चैतन्यज्योतिः खरूपं पश्यन् उपलभमानः स्वे एव आत्मिन तुष्यति तुष्टिं भजते ॥ २०॥

इस प्रकार योगाभ्यासके वलसे वायुरहित स्थानमे रखे हुए दीपककी भॉनि एकाग्र किया हुआ—

चित्तं निरुद्धं योगसेवया। चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुप्यति ॥ २०॥

> योगसाधनमे निरुद्ध किया हुआ, सब ओरसे चञ्च छतारहित किया हुआ चित्त, — जिस समय उपरत होता है--उपरितको प्राप्त होता है। तथा जिस कालमे समाविद्वारा अति निर्मल ( खन्छ ) हुए अन्त करणसे परम चेतन्य ज्ये ति खरूप आत्माका साक्षात् करता हुआ वह अपने आपमे ही सन्तुष्ट हो जाता है-- तृप्ति लाभ कर लेता है ॥ २०॥

किं च--

तथा—

### सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुिद्याह्यमतीन्द्रियम्। चैवायं स्थितश्वलति तत्त्वतः॥ २१॥

सुखम् आत्यन्तिकम् अत्यन्तम् एव भवति इति आत्यन्तिकम् अनन्तम् इत्यर्थः । यत् तद् बुद्धिप्राह्यं बुद्धचा एव इन्द्रियनिरपेक्षया गृह्यते इति बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् इन्द्रियगोचरातीतम् अविषयजनितम् इत्यर्थः । वेत्ति तद् ईदशं सुखम् अनुभवति यत्र यसिन् काले, न च, एव अयं विद्वान् आत्मस्वरूपे स्थित. तसाद् न एव चलति तत्त्वत तत्त्वस्यरूपाद् न प्रच्यवते इत्यर्थः ॥ २१ ॥

जो सुख अत्यन्त यानी अन्तसे रहित-अनन्त है, जा इन्द्रियोकी कुछ भी अपेक्षा न करके केवल बुद्धिसे ही ग्रहण किया जानेयोग्य है, जो इन्द्रियोंकी पहुँचसे अतीत है यानी जो त्रिपयजनित सुख नहीं है, ऐसे सुखको यह योगी जिस कालमे अनुभव कर लेता है, जिस कालमे अपमे खरूपमे स्थित हुआ यह ज्ञानी उस तत्त्वसे—वास्तविक खरूपसे चलायमान नहीं होता-विचलित नहीं होता ॥ २१ ॥

किं च--

तथा--

### यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं यस्मिन्श्यितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥

य लब्ध्वा यम् आत्मलामं लब्ध्वा प्राप्य च अपरम् अन्यहाभान्तरं तत. अधिकम् अस्ति इति न मन्यते चिन्तयति । किं च यस्मिन् आत्मतत्त्वे स्थितो दुःखेन शस्त्रनिपातादिलक्षणे गुरुणा महता अपि न विचाल्यते ॥ २२ ॥

जिस आत्मप्राप्तिरूप लाभको प्राप्त होकर उससे अविक कोई दूसरा लाभ है ऐसा नहीं मानता, दूसरे लाभको स्मरण भी नहीं करता। एव जिस आत्मतत्त्वमे स्थित हुआ योगी शस्त्राघात आदि वडे भारी दुःखों-द्वारा भी विचलित नहीं किया जा सकता ॥ २२ ॥

यावद्धिः 'यत्रोपरमते' इत्याद्यारभ्य उक्तः—

'यत्रोपरमते' से लेकर यहाँतक समस्त विशेषणीं-विशिष्ट आत्मावस्थाविशेषो योग से विशिष्ट अत्माका अवस्थाविशेषहप जो योग कहा गया है--

### विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्। निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा॥ २३॥

तं विद्याद् विजानीयाद् दुःखसयोगवियोगम्, दुःखैः संयोगां दुःखसंयोगः तेन वियोगो दुःखसंयोगवियोगः तं दुःखसंयोगवियोगं योग इति एव संज्ञितं विपरीतलक्षणेन विद्याद् विज्ञानीतात त्रहार्थः ।

उस योग नामक अवस्थाको दुः खोके सयोगका वियोग समझना चाहिये । अभिप्राय यह कि दु:खोंसे संयोग होना 'दु खसयोग' है, उससे वियोग हो जाना 'दु:खोंके सयोगका वियोग' है, उस 'दु:ख-सयोग-वियोग' को 'योग' ऐसे विपरीत नामसे कहा हुआ समयना चाहिये ।

योगफलम् उपसंहत्य पुनः अन्वारम्भेण योगस्य कर्तव्यता उच्यते, निश्चयानिर्वेदयोः योगसाधनत्वविधानार्थम् ।

स यथोक्तफलो योगो निश्चयेन अध्यवसायेन योक्तव्यः अनिर्विणाचेतसा ।

न निर्विण्णम् अनिर्विण्णं किं तत् चेतः तेन

निर्वेदरिहतेन चेतसा चित्तेन इत्यर्थः ॥ २३ ॥ चाहिये, यह अभिप्राय है ॥ २३ ॥

योग-फलका उपसंहार करके अब दढ़ निश्चय-को और योगविषयक रुचिको भी योगका साधन बतानेके लिये पुनः प्रकारान्तरसे योगकी कर्तव्यता वतायी जाती है---

वह उपर्युक्त फलवाला योग विना उकताये हुए चित्तसे निश्चयपूर्वक करना चाहिये।

जिस चित्तमे निर्विण्णता ( उद्देग ) न हो वह अनिर्विण्ण-चित्त है, ऐसे अनिर्विण्ण (न उकताये हुए ) चित्तसे निश्चयपूर्वक योगका साधन करना

किं च-

तथा---

संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सवीनशेषतः। मनसैवेन्द्रियग्रामं

विनियम्य समन्ततः ॥ २ ४ ॥

संकल्पप्रभवा: कामाः तान् त्यक्त्वा परित्यन्य सर्वान् अशेषतो निर्हेपेन । किं च मनसा एव विवेकयुक्तेन इन्द्रियप्रामम् इन्द्रिय-समुदायं विनियम्य नियमनं कृत्वा समन्ततः समन्तात् ॥ २४ ॥

संकल्पप्रभवान् संकल्पः प्रभवो येषां कामानां संकल्पसे उत्पन्न हुई समस्त कामनाओको नि:शेषतासे अर्थात् लेशमात्र भी शेष न रखते हुए निर्लेपमावसे छोड़कर, एवं विवेकयुक्त मनसे इन्द्रियोके समुदायको सब ओरसे रोककर अर्थात् उनका सयम करके ॥ २४ ॥

शनैः शनैरुपरमेद्बुख्चा धृतिगृहीतया।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदिप चिन्तयेत्॥ २५॥

शनैः शनैः न सहसा उपरमेद् उपरति कुर्यात्।

कया, बुद्धया । किंविशिष्टया धृतिगृहीतया धृत्या धैर्येण गृहीतया धृतिगृहीतया धैर्येण युक्तया इत्यर्थः।

आत्मसंस्थम् आत्मिन संस्थितम् आत्मा एव सर्व न ततः अन्यत् किंचिद् अस्ति इति एवम् आत्मसंस्यं मन. कृत्वा, न किंचिद् अपि चिन्तयेद् एप योगस्य परमो विधिः ॥ २५ ॥

शनै:-शनै: अर्थात् सहसा नहीं, क्रम-क्रमसे उपरतिको प्राप्त करे।

किसके द्वारा 2 बुद्धिद्वारा । कैसी बुद्धिद्वारा ? धैर्यसे धारण की हुई अर्थात् धैर्ययुक्त बुद्धिद्वारा ।

तथा मनको आत्मामे स्थित करके अर्थात् 'यह सब कुछ आत्मा ही है उससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है' इस प्रकार मनको आत्मामे अचल करके अन्य किसी वस्तुका भी चिन्तन न करे। यह योगकी परम श्रेष्ठ विधि है ॥ २५॥

तत्र एवम् आत्मसंस्थं मनः कर्तु प्रवृत्तो | योगी-

इस प्रकार मनको आत्मामै स्थित करनेमें लगा हुआ योगी--

### यतो निश्चरति मनश्रञ्चलमिथरम्। नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्॥ २६॥

यतो यतो यसाद् यसाद् निमित्तात् शब्दादेः निश्चरति निगेच्छति स्वभावदोषाद् मनः चञ्चलम् अत्यर्थं चलम् अत एव अस्थिरं ततः ततः तसात तसात् शब्दादेः निमित्ताद् नियम्य तत् तद् याथात्म्यनिरूपणेन निमित्तं आभासीकृत्य वैराग्यभावनया च एतद् मन आत्मनि एव वशं नयेद् आत्मवश्यताम् आपादयेत् । एवं योगाभ्यासवलाद् योगिन आत्मिनि एव प्रशाम्यति मनः ॥ २६ ॥

खाभाविक दोषके कारण जो अत्यन्त चञ्चल है। तथा इसीलिये जो अस्थिर है ऐसा मन जिस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे विचलित होता है— बाहर जाता है, उस-उस शब्दादि विषयरूप निमित्तसे (इस मनको ) रोककर एवं उस-उस विषयरूप निमित्तको यथार्थ तत्त्वनिरूपणद्वारा आभासमात्र दिखाकर, वैराग्यकी भावनासे इस मनका ( वारंबार ) आत्मामे ही निरोध करे अर्थात् इसे आत्माके ही वशीभूत किया करे। इस प्रकार योगाभ्यासके बलसे योगीका मन आंत्मामे ही शान्त हो जाता है ॥ २६॥

#### योगिनं प्रशान्तमनसं ह्येनं सुखमुत्तमम्।

उपैति शान्तरजसं

प्रशान्तमनसं प्रशान्तं मनो यस्य स प्रशान्त-मनाः तं प्रशान्तमनसं हि एनं योगिनं सुखम् उत्तमम् निरतिशयम् उपैति उपगच्छति । शान्तरजसं प्रक्षीणमोहादिक्केशरजसम् इत्यर्थः जीवन्युक्तं ब्रह्म एव सर्वम् इति एवं निश्चयवन्तं

### व्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥

क्योंकि जिसका मन भछीभाँति शान्त है। जिसका रजोगुण शान्त हो गया है अर्थात् जिसका मोहादि क्वेशरूप रजोगुण अच्छी प्रकार क्षीण हो चुका है, जो ब्रह्मरूप-जीवनमुक्त अर्थात् 'यह सब कुछ ब्रह्म ही हैं ऐसे निश्चयवाला है एवं जो अधर्मादि दोषोंसे रहित है, उस योगीको निरतिशय त्रह्मभूतम् अकल्मषम् अधर्मादिवर्जितम् ॥ २७॥ । उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ २७॥

### युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमर्नुते ॥ २८॥

युक्जन् एवं यथोक्तेन क्रमेण योगी योगान्त-। रायवर्जितः सदा आत्मानं विगतकलमधो विगत-पापः सुलेन अनायासेन ब्रह्मसंस्पर्शे ब्रह्मणा परेण संस्पर्शो यस तद् त्रह्मसंस्पर्श सुखम् अत्यन्तम् अन्तम् अतीत्य वर्तते इति अत्यन्तम् उत्कृष्टं निरतिश्चयम् अश्वते न्याभोति ॥ २८ ॥

योगविषयक विन्नोंसे रहित हुआ विगतकल्मप-निप्पाप योगी उपर्युक्त क्रमसे सदा चित्तको समाहित करता हुआ, अनायास ही ब्रह्म प्राप्तिरूप निरित-शय—उत्कृष्ट सुखका अनुभव करता है अयोत् जिसका परब्रह्मसे सम्बन्ध है और जो अन्तसे अतीत-अनन्त है ऐसे परम सुसको प्राप्त हो जाता है ॥२८॥

इदानीं योगस्य यत् फलं ब्रह्मैकत्वदर्शनं |

सर्वसंसारविच्छेदकारणं तत् प्रदर्शते--

अब, योगका फल जो कि समस्त संसारका विच्छेद करा देनेवाला ब्रह्मके साथ एकताका देखना है वह दिखलाया जाता है—

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्रसमदर्शनः ॥ २९॥

सर्वभूतस्थं सर्वेषु भृतेषु स्थितं स्वम् आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्तब्द्यर्यन्तानि च सर्वभूतानि आत्मनि एकतां गतानि ईक्षते पश्यति योगयुक्तात्मा समाहितान्तः करणः सर्वत्र-समदर्शनः सर्वेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु विषमेषु सर्वभृतेषु समं निर्विशेषं ब्रह्मात्मैकत्वविषयं दर्शनं ज्ञानं यस्य स सर्वत्रसमदर्शनः ॥ २९ ॥ एकताको प्राप्त हुए देखता है ॥ २९ ॥

समाहित अन्तः करणसे युक्त और सब जगह समदृष्टिवाला योगी—जिसका ब्रह्म और आत्माकी एकताको विपय करनेवाला ज्ञान, ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त विभक्त प्राणियोमे भेदभावसे रहित—सम हो चुका है, ऐसा पुरुष—अपने आत्माको सब भूतोमे स्थित ( देखता है ) और आत्मामे सब भूतोको देखता है। अर्थात् ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोंको आत्मामे

एतस्य आत्मैकत्वदर्शनस्य फलम् उच्यते— | इस आत्माकी एकताके दर्शनका फल कहा जाता है—

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणक्यामिं स च मे न प्रणक्यति॥ ३०॥

यो मा पश्यित वासुदेवं सर्वस्य आत्मानं | जो सबके आत्मा मुझ वासुदेवको सब जगह अहम् ईश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षतां गमिष्यामि स च मे न प्रणश्यति स च विद्वान् मम वासुदेवस्य न प्रणक्यति न परोक्षीभवति । तस्य च मम च एकात्मकत्वात्।

स्वात्मा हि नाम आत्मनः प्रिय एव भवति

यसात् च अहम् एव सर्वात्मैकत्वदर्शी ॥३०॥ वह मैं ही हूँ ॥ ३०॥

सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु सर्व च ब्रह्मादिभूतजातं मिय अर्थात् सब भूतोमे ( व्यापक ) देखता है और सर्वात्मिन पश्यति, तस्य एवम् आत्मैकत्वदर्शिनः ब्रह्मा आदि समस्त प्राणियोंको मुझ सर्वात्मा ( परमेश्वर ) मे देखता है, इस प्रकार आत्माकी एकताको देखनेवाले उस ज्ञानीके लिये मै ईश्वर कभी अदृश्य नहीं होता अर्थात् कभी अप्रत्यक्ष नहीं होता और वह ज्ञानी भी कभी मुझ वासुदेवसे अदृश्य—परोक्ष नहीं होता, क्योंकि उसका और मेरा खरूप एक ही है।

> नि सन्देह अपना आत्मा अपना प्रिय ही होता है और जो सर्वात्मभावसे एकताको देखनेवाला है

#### सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । सर्वथा वर्तमानोऽपि योगी मिय वर्तते ॥ ३१॥ स

इति एतत् पूर्वश्लोकार्थं सम्यग्दर्शनम् अनूद्य | तत्फलं मोक्षः अभिधीयते । सर्वथा सर्वप्रकारैः वर्तमानः अपि सम्यग्द्शीं योगी मयि वैष्णवे परमे पदे वर्तते नित्यमुक्त एव स न मोक्षं प्रति केनचित् प्रतिबध्यते इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

( एकत्व भावमे स्थित हुआ जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमे स्थित मुझ वासुदेवको भजता है ) इस प्रकार पहले श्लोकके अर्थरूप यथार्थ ज्ञानका इस आधे श्लोकसे अनुवाद करके उसके फळखरूप मोक्षका विधान करते हैं- वह पूर्ण ज्ञानी-योगी सब प्रकारसे बर्तता हुआ भी वैष्णव परमपदरूप मुझ परमेश्वरमे ही बर्तता है अर्थात् वह सदा मुक्त ही है-उसके मोक्षको कोई भी रोक नहीं सकता ॥ ३१॥

किं च अन्यत्-

तथा और भी कहते हैं-

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

आत्मौपम्येन आत्मा खयम् एव उपमीयते [ अनया ] इति उपमा तस्या उपमाया भाव औपम्यम् ।

तेन आत्मीपम्येन सर्वत्र सर्वभृतेषु समं तुल्यं

पश्यति यः अर्जुन ।

स च किं समं पञ्यति इति उच्यते-

यथा मम सुखम् इष्टं तथा सर्वप्राणिनां सुखम् अनुकूलम्। वा शब्दः चार्थे। यदि वा यत् च को सुख अनुकूछ है और जैसे दुःख मुझे अप्रिय— दुःखं मम प्रतिक्लम् अनिष्टं यथा तथा सर्व-प्राणिनां दुः खम् अनिष्टं प्रतिकूलम् इति एवम् आत्मौपम्येन सुखदुःखे अनुकूलप्रतिकूले तुल्यतया सर्वभृतेषु समं पञ्यति, न कस्यचित् प्रतिकूलम् आचरति अहिंसक इत्यर्थः ।

य एवम् अहिंसकः सम्यग्दर्शननिष्टः स योगी परम उत्कृष्टो मतः अभिप्रेतः सर्वयोगिनां मध्ये ॥ ३२ ॥

आत्मा अर्थात् स्वयं आप, और जिसके द्वारा उपमित किया जाय वह उपमा, उस उपमाके भावको ( सादश्यको ) औपम्य कहते है ।

हे अर्जुन ! उस आत्मौपम्यद्वारा अर्थात् अपनी सदशतासे जो योगी सर्वत्र—सब भूतोंमें तुल्य देखता है।

वह तुल्य क्या देखता है 2 सो कहते हैं— जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियो-प्रतिकूल है वैसे ही वह सव प्राणियोंको अप्रिय-प्रतिकृल है इस प्रकार जो सब प्राणियोमें अपने समान ही सुख और दुः खको तुल्यभावसे अनुकूल और प्रतिकूल देखता है, किसीके भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता, यानी अहिंसक है। यहाँ 'वा' शब्दका प्रयोग 'च' के अर्थमे हुआ है।

जो इस प्रकारका अहिंसक पुरुप पूर्ण ज्ञानमें स्थित है वह योगी अन्य सब योगियोंने परम उत्कृष्ट माना जाता है ॥ ३२ ॥

यथोक्तस्य सम्यग्दर्शनलक्षणस्य | एतस्य योगस्य दुःखसंपाद्यताम् आलक्ष्य शुश्रुषुः ध्रुवं तत्प्राप्त्युपायम्—

अर्जुन उवाच--

इस उपर्युक्त पूर्णज्ञानरूप योगको कठिनता-से सम्पादन किया जानेयोग्य समझकर उसकी प्राप्तिके निश्चित उपायको सुननेकी इच्छावाछा अर्जुन बोळा——

### योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूद्रन । एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्थितिं स्थिराम् ॥ ३३ ॥

उपलभे चञ्चल्वाद् मनसः किं स्थिराम् अचलां स्थिति प्रसिद्धम् एतत् ॥ ३३॥

यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन हे हे मधुसूदन! आपने जो यह समत्वभावरूप मधुसूदन एतस्य योगस्य अहं न पश्यामि न योग कहा है, मनकी चञ्चलताके कारण मै इस योगकी अचल स्थिति नहीं देखता हूँ-यह वात प्रसिद्ध है ॥ ३३ ॥

### चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दढम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४॥

चञ्चलं हि मनः कृष्ण इति कृपतेः विलेख-नार्थस्य रूपं भक्तजनपापादिदोषाकर्षणात् कृष्णः।

न केवलम् अत्यर्थं चश्चलं प्रमाथि च प्रमथन-शीलं प्रमथ्नाति शरीरम् इन्द्रियाणि च विक्षिपति परवशीकरोति ।

किं च वलवद् न केनचिद् नियन्तुं शक्यम्। किं च दृढं तन्तुनागवद् अच्छेद्यम् ।

तस्य एवंभूतस्य मनसः अहं निग्रहं निरोधं मन्ये वायोः इव । यथा वायोः दुष्करो निग्रहः | अपि मनसो दुष्करं मन्ये इति अभिप्रायः ॥ ३४ ॥

क्योंकि हे कृष्ण ! यह मन बड़ा ही चञ्चल है। विलेखनके अर्थमें जो 'कृष्' धातु है उसका रूप 'कृष्ण' है। भक्तजनोंके पापादि दोपोंको निवृत्त करने-वाले होनेके कारण भगवान्का नाम 'कृष्ण' है।

यह मन केवल अत्यन्त चञ्चल है इतना ही नहीं, किन्तु प्रमथनशील भी है अर्थात् शरीरको क्षुन्ध और इन्द्रियोंको विक्षिप्त यानी परवश कर देता है।

तथा बड़ा बलवान् है—िकसीसे भी वशमें किया जाना अशक्य है। साथ ही यह बड़ा दढ़ भी है अर्थात् तन्तुनाग (गोह ) नामक जलचर जीवकी भॉति अच्छेच है।

ऐसे छक्षणींवाले इस मनका निरोध करना में वायुकी भाति दुष्कर मानता हूँ । अभिप्राय यह कि जैसे वायुका रोकना दुष्कर है, उससे भी अधिक दुष्कर मै मनका रोकना मानता हूँ ॥ ३४ ॥

एवम् एतद् यथा व्रवीषि-श्रीभगवानुवाच-

श्रीभगवान् बोले कि जैसे त् कहता है यह ठीक ऐसा ही है---

### असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५॥

असंशयं न अस्ति संशयो मनो दुर्निग्रहं चलम् इत्यत्र हे महाबाहो । किन्तु अभ्यासेन तु अभ्यासो नाम चित्तभूमौ कस्यांचित् समान-प्रत्ययावृत्तिः चित्तस्य । वैराग्यं नाम दृष्टादृष्टेष्ट-भोगेषु दोषदर्शनाभ्यासाद् वैतृष्ण्यं तेन च वैराग्येण गृह्यते विक्षेपरूपः प्रचारः चित्तस्य। एवं तद् मनो गृह्यते निगृह्यते निरुध्यते इत्यर्थः ।३५। किया जा सकता है ॥ ३५॥

हे महाबाहो ! मन चञ्चल और कठिनतासे वशमे होनेवाला है इसमे (कोई) सन्देह नहीं। किन्तु अभ्याससे अर्थात् किसी चित्तभूमिमे एक समान वृत्तिकी वारंबार आवृत्ति करनेसे और दृष्ट तथा अदृष्ट प्रिय भोगोमे वारंबार दोषद् जनके अभ्यास-द्वारा उत्पन्न हुए अनिच्छारूप वैराग्यसे चित्तके विक्षेपरूप प्रचार ( चञ्चलता ) को रोका जा सकता है। अर्थात् इस प्रकार उस मनका निप्रह—निरोध

यः पुनः असंयतात्मा तेन-

परन्तु जिसका अन्तः करण वशमे किया हुआ

#### असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। यतता शक्योऽवाष्तुमुपायतः ॥ ३६॥ वश्यात्मना ਰੁ

असंयतात्मना अभ्यासवैराग्याभ्याम् असंयत | आत्मा अन्तः करणं यस्य सः अयम् असंयतात्मा तेन असंयतात्मना योगो दुप्प्रापो दुः खेन प्राप्यते इति मे मति:।

यः तु पुनः वश्यातमा अभ्यासवैराग्याभ्यां वक्यत्वम् आपादित आत्मा मनो यस्य सः अयं वज्यातमा तेन वस्यात्मना तु यतता भूयः अपि प्रयत्नं कुर्वता शक्य. अवाप्तुं योग उपायतो यथोक्ताद् उपायात् ॥ ३६ ॥

मनको वशमे न करनेवाले पुरुषद्वारा अर्थात् जिसका अन्त:करण अभ्यास और वैराग्यद्वारा संयत किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुपद्वारा योग प्राप्त किया जाना कठिन है, अर्थात् उसको योग कठिनतासे प्राप्त हो सकता है-यह मेरा निश्चय है।

परन्तु जो खाधीन मनवाला है—जिसका मन अभ्यासवैराग्यद्वारा वशमे किया हुआ है और जो फिर भी वारंवार यत करता ही जाता है ऐसे पुरुपद्दारा पूर्वोक्त उपायोंसे यह योग प्राप्त किया जा सकता है॥ ३६॥

तत्र योगाभ्यासाङ्गीकरणे न परलोकेहलोक-प्राप्तिनिमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि योग-सिद्धिफलं च मोक्षसाधनं सम्यग्दर्शनं न प्राप्तम् इति योगी योगमार्गाद् मरणकाले चलितचित्त इति तस्य नाशम् आशङ्कच—

अर्जुन उवाच---

अयितः श्रद्धयोपेतो योगाच्चित्तितमानसः। अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छिति॥३७॥

अर्जुन पूछने लगा---

अयितः अप्रयत्नवान् योगमार्गे श्रद्धया आस्तिक्यबुद्धचा च उपेतो योगाद् अन्तकाले अपि चलितं मानसं मनो यस्य स चिलतमानसो अष्टस्मृतिः सः अप्राप्य योगसंसिद्धिं योगफलं सम्यग्दर्शनं कां गतिं हे कृष्ण गच्छिति ।। ३७॥

हे कृष्ण! जो साधक योगमार्गमे यह करनेवाला नहीं है, परन्तु श्रद्धासे अर्थात् आस्तिक-बुद्धिसे युक्त है और अन्तकालमे जिसका मन योगसे चलायमान हो गया है वह चञ्चल-चित्त भ्रष्ट स्मृतिवाला योगी योगकी सिद्धिको अर्थात् योगफलरूप पूर्ण ज्ञानको न पाकर किस गतिको प्राप्त होता है?॥ ३७॥

योगाभ्यासको खीकार करके जिसने इस लोक

और परलोककी प्राप्तिके साधनरूप कर्मीका तो

त्याग कर दिया और योगसिद्धिका फल, मोक्षप्राप्ति-

का साधन पूर्ण ज्ञान जिसको मिला नहीं, ऐसे

जिस योगीका चित्त अन्तकालमें योगमार्गसे विचलित

हो गया हो, उस योगीके नाशकी आशङ्का करके

### किश्वाभयविभ्रष्टिक्रनाभ्रमिव नश्यति ।

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८॥

कि न उभयविश्रष्टः कर्ममार्गाद् योगमार्गात् च विश्रष्टः सन् छिनाश्रम् इव नश्यति किं वा न नश्यति अप्रतिष्ठो निराश्रयो हे महाबाहो विम्दः सन् ब्रह्मणः पथि ब्रह्मप्राप्ति-मार्गे ॥ ३८॥

हे महाबाहो ! वह आश्रयरहित और ब्रह्म-प्राप्तिके मार्गमे मोहित हुआ पुरुष कर्ममार्ग और ज्ञानमार्ग दोनों ओरसे श्रष्ट होकर क्या छिन्न-भिन्न हुए बादछकी भॉति नष्ट हो जाता है अथवा नष्ट नहीं होता <sup>2</sup> || ३८ ||

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहस्यशेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते॥ ३६॥

एतद् मे मम सरायं कृष्ण छेतुम् अपनेतुम् । अर्हिस अरोषतः त्वदन्यः त्वतः अन्य ऋषिः देवो वा छेता नाश्चिता संशयस्य अस्य न हि यसाद् उपपद्यते संभवति अतः त्वम् एव छेतुम् अर्हिस इत्यर्थः ॥ ३९॥

हे कृष्ण! मेरे इस संशयको नि:शेषतासे काटनेके लिये अर्थात् नष्ट करनेके लिये आप ही समर्थ है क्योंकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देवता इस संशयका नाश करनेवाला सम्भव नहीं है। अतः आपको ही इसका नाश करना चाहिये यह अभिप्राय है॥ ३९॥ श्रीभगवानुवाच—

श्रीभगवान् बाले---

### नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति॥ ४०॥

हे पार्थ न एव इह लोके न अमुत्र परिसान्। वा लोके विनाशः तस्य विद्यते, न अस्ति नाशो नाम पूर्वसाद् हीनजन्मप्राप्तिः स योगभ्रष्टस्य न अस्ति।

न हि यसात् कल्याणकृत् शुभकृत् कश्चिद् दुर्गतिं कुत्सितां गतिं हे तात तनोति आत्मानं पुत्ररूपेण इति पिता तात उच्यते, पिता एव पुत्र इति पुत्रः अपि तात उच्यते शिष्यः अपि पुत्र उच्यते, गच्छति ॥ ४०॥

हे पार्थ ! उस योगभ्रष्ट पुरुपका इस लोकमें या परलोकमे कहीं भी नाश नहीं होता है। पहले-की अपेक्षा हीन-जन्मकी प्राप्तिका नाम नाश है सो ऐसी अवस्था योगभ्रष्टकी नहीं होती।

वयों कि हे तात! ग्रुम कार्य करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको अर्थात् नीच गतिको नहीं पाता । पिता पुत्ररूपसे आत्माका विस्तार करता है अतः उसको 'तात' कहते हैं तथा पिता ही पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है अतः पुत्रको भी 'तात' कहते हैं । शिष्य भी पुत्रके तुल्य है इसिलये उसको भी 'तात' कहते हैं ॥ ४०॥

किं तु अस्य भवति-

तो फिर इस योगभ्रष्टका क्या होता है 2—

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

योगमार्गे प्रवृत्तः संन्यासी सामध्योत्। पुण्यकृताम् अश्वमेधादियाजिनां प्राप्य गत्वा लोकान् तत्र च उषित्वा वासम् अनुभूय शाखतीः नित्याः समाः संवत्सरान् तद्भोगक्षये श्रचीनां यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेहे गृहे योगभ्रष्टः अभिजायते ॥ ४१॥

योग-मार्गमे लगा हुआ योगभ्रष्ट संन्यासी पुण्य-कर्म करनेवालोंके अर्थात् अश्वमेध आदि यज्ञ करने-वार्लोंके लोकोंमे जाकर, वहाँ बहुत कालतक अर्थात् अनन्त वर्षेतिक वास करके, उनके भोगका क्षय होने-पर शास्त्रोक्त कर्म करनेवाले शुद्ध और श्रीमान् पुरुषोके घरमे जन्म लेता है। प्रकरणकी सामध्येसे यहाँ योगभ्रष्टका अर्थ संन्यासी लिया गया है ॥ ४१॥

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एति दुर्लभतरं लोके जन्म यदीहशम्॥ ४२॥

दरिद्राणां कुले भवति जायते धीमतां वृद्धिमताम् । दरिद्र योगियोंका कुछ है उसीमें जन्म ले लेता है।

अथवा श्रीमतां कुलाद् अन्यस्मिन् योगिनाम् एव | अथवा श्रीमानोके कुलसे अन्य जो वृद्धिमान्

एतद् हि जन्म यद् दरिद्राणां । योगिनां कुले दुर्लभतरं दुःखलभ्यतरं पूर्वम् अपेक्य होके जन्म यद् ईदशं यथोक्तिविशेषणे कुले ॥ ४२ ॥

परन्तु ऐसा जन्म अर्थात् जो उपर्युक्त दिरद्र आदि विशेषणोसे युक्त योगियोके कुछमे उत्पन्न होना है, वह इस छोकमे पहले बतलाये हुए श्रीमानोके कुछमे उत्पन्न होनेकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुर्लम है ॥४२॥

यसात्—

क्योकि---

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन॥ ४३॥

तत्र योगिनां कुले तं बुद्धिसंयोगं बुद्धचा संयोगं बुद्धिसंयोगं लमते पौर्वदेहिकं पूर्वसिन् देहे भवं पौर्वदेहिकम्, यतते च प्रयत्नं करोति ततः तसात् पूर्वकृतात् संस्काराद् भूयो बहुतरं संसिद्धौ संसिद्धिनिमित्तं हे कुरुनन्दन ।। ४३ ॥

वहाँ योगियों के कुछमे पहले शरीरमे होनेवाले उस बुद्धिके सयोगको पाता है—अर्थात् योगी कुछमे जन्म लेते ही उसका पूर्व-जन्ममे प्राप्त हुई बुद्धिसे सम्बन्ध हो जाता है और हे कुरुनन्दन! वह उस पूर्वकृत सस्कारके बलसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनेके लिये फिर और भी अधिक प्रयत्न करता है॥ ४३॥

कथं पूर्वदेहबुद्धिसंयोग इति तद् उच्यते— । पहले शरीरकी बुद्धिसे उसका संयोग कैसे होता है भो कहते है—

पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते॥ ४४॥

यः पूर्वजन्मिन कृतः अभ्यासः स पूर्वाभ्यासः तेन एव वलवता हियते हि यसाद् अवशः अपि स योगभ्रष्टः ।

न कृतं चेद् योगाभ्याससंस्काराद् वलवत्तरम् अधर्मादिलक्षणं कर्म तदा योगाभ्यासजनितेन संस्कारेण हियते। अधर्मः चेद् वलवत्तरः कृतः तेन योगजः अपि संस्कारः अभिभूयते एव। क्योंकि वह योग-भ्रष्ट पुरुप परवश हुआ भी पूर्वाभ्यासके द्वारा अर्थात् जो पहले जन्मने किया हुआ अभ्यास है, उस अति बल्जान् पूर्वाभ्यासके द्वारा योगकी ओर खींच लिया जाता है।

यदि योगाभ्यासके संस्कारोकी अपेक्षा अधिक बलतान् अधर्मादि कर्म न किये हों तो वह योगाभ्यास-जनित संस्कारों से खिच जाता है और यदि अधिक बलतान् अवर्म किया हुआ होता है तो उससे योगजन्य संस्कार भी दब ही जाते हैं।

गीत जांत भार २५--

तत्क्षये तु योगजः संस्कारः स्वयम् एव कार्यम् आरभते, न दीर्घकालस्थस्य अपि विनाशः तस्य अस्ति इत्यर्थः।

जिज्ञासुः अपि योगस्य स्वरूपं ज्ञातुम् इच्छन् योगमार्गे प्रवृत्तः संन्यासी योगश्रष्टः सामर्थ्यात् सः अपि शब्दब्रह्म वेदोक्तकमीनुष्ठानफलम् अतिवर्तते अपाकरिष्यति किम् उत बुद्ध्वा यो योगं तिन्नष्ठः अभ्यासं कुर्यात् ॥ ४४॥ परन्तु उस पाप-कर्मका क्षय होनेपर वे योगजन्य संस्कार खयं ही अपना कार्य आरम्भ कर देते हैं। बहुत कालतक दवे रहनेपर भी उसका नारा नहीं होता।

जो योगका जिज्ञासु भी है अर्थात् जो योगके खरूपको जाननेकी इच्छा करके योगमार्गमे छगा हुआ योग-भ्रष्ट संन्यासी है वह भी शब्दब्रह्मको अर्थात् वेदमे कहे हुए कर्मफलको अतिक्रम कर जाता है, किर जो योगको जानकर उसमे स्थित हुआ अभ्यास करता है उसका तो कहना ही क्या है। यहाँ प्रसंगकी शिक्तसे जिज्ञासुका अर्थ संन्यासी किया गया है। ४४॥

कुतः च योगित्वं श्रेय इति—

योगित्व श्रेष्ठ किस कारणसे है 2-

प्रयत्नाचतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः। अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्॥ ४५॥

प्रयताद् यतमानः अधिकं यतमान इत्यर्थः तत्र योगी विद्वान् संशुद्धिकिल्बिषो विशुद्धिकिल्बिषः संशुद्धपापः अनेकेषु जन्मसु किंचित् किंचित् संस्कारजातम् उपचित्य तेन उपचितेन अनेक जन्मकृतेन संसिद्धः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो लब्धसम्यग्दर्शनः सन् याति परां प्रकृष्टां गतिम् ॥ ४५॥

जो प्रयत्नपूर्वक—अधिक साधनमे लगा हुआ है वह विद्वान् योगी विशुद्धिकिल्बिष अर्थात् अनेक जन्मो-मे थोड़े-थोड़े संस्कारोको एकत्रितकर उन अनेक जन्मोंके सिश्चित संस्कारोसे पापरिहत होकर, सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुआ—सम्यक् ज्ञानको प्राप्त करके परमगति—मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥

यसाद् एवं तसात्—

ऐसा होनेके कारण--

तपिक्षभयोऽधिको योगी ज्ञानिभयोऽपि मतोऽधिकः। किर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जन॥ ४६॥

तपिखभ्यः अधिको योगी ज्ञानिभ्यः अपि, ज्ञानम् अत्र शास्त्रपाण्डित्यं तद्वद्भचः अपि मतो ज्ञातः अधिकः श्रेष्ठ इति कर्मिभ्यः अग्निहोत्रादि कर्म तद्वद्भचः अधिको योगी विशिष्टो यसात् तसाद् योगी भव अर्जुन ॥ ४६ ॥

तपिखयों और ज्ञानियोसे भी योगी अधिक है। यहाँ ज्ञान शास्त्र-विषयक पाण्डित्यका नाम है, उससे युक्त जो ज्ञानवान् हैं उनकी अपेक्षा योगी अधिक श्रेष्ठ है । तथा अग्निहोत्रादि कर्म करनेवालों-से भी योगी अधिक श्रेष्ठ है इसलिये हे अर्जुन! त्योगी हो ॥ ४६॥

### योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ ४७॥

पराणां मध्ये मद्गतेन मिय वासुदेवे समाहितेन समस्त योगियोसे भी जो योगी श्रद्धायुक्त हुआ मुझ अन्तरात्मना अन्तः करणेन श्रद्धावान् श्रद्धानः वासुदेवमे अच्छी प्रकार स्थिति किये हुए अन्तः करण-अतिशयेन युक्तो मतः अभियेत इति ॥ ४७॥ अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ ॥ ४७॥

योगिनाम् अपि सर्वेषां रुद्रादित्यादिध्यान- । रुद्र, आदित्य आदि देवोंके ध्यानमे लगे हुए सन् भजते सेवते यो मां स मे मम युक्ततमः से मुझे ही भजता है, उसे मैं युक्ततम अर्थात्

> इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः कृती श्रीभगवद्गीताभाष्येऽभ्यासयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥



### सप्तमोऽध्यायः

'योगिनामिं सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥' इति प्रश्नबीजम् उपन्यस्य स्वयम् एव ईदृशं मदीयं तत्त्वम् एवं मद्गतान्तरात्मा स्थाद् इति एतद् विवक्षुः—

श्रीभगवानुवाच-

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युद्धन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु॥१॥

मिय वक्ष्यमाणविशेषणे परमेश्वरे आसक्तं मनो यस्य स मध्यासक्तमना हे पार्थ, योगं युझन् मनःसमाधानं कुर्वन् मदाश्रयः अहम् एव परमेश्वर आश्रयो यस्य स मदाश्रयः।

यो हि कश्चित् पुरुषार्थेन केनचिद् अथीं भवति स तत्साधनं कर्म अग्निहोत्रादि तपो दानं वा किंचिद् आश्रयं प्रतिपद्यते । अयं त योगी माम् एव आश्रयं प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत् साधनान्तरं मिय एव आसक्तमना भवति ।

यः त्वम् एवंभृतः सन् असंशयं समग्रं समस्तं विभृतिवलशक्त्यैश्वर्यादिगुणसंपन्नं मा यथा येन प्रकारेण शास्यसि संशयम् अन्तरेण एवम् एव भगवान् इति तत् शृणु उच्यमानं मया ॥ १ ॥

'योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥'

इस श्लोकद्वारा छठे अध्यायके अन्तमे प्रश्नके बीजकी स्थापना करके फिर खयं ही 'ऐसा मेरा तत्त्व है' 'इस प्रकार मुझमे स्थित अन्तरात्मावाळा हो जाना चाहिये' इत्यादि बातोका वर्णन करनेकी इच्छावाले भगवान् बोले——

आगे कहे जानेवाले विशेषणोसे युक्त मुझ परमेश्वर-मे ही जिसका मन आसक्त हो, वह 'मय्यासक्तमना' है और मै परमेश्वर ही जिसका (एकमात्र) अवलम्बन हूँ वह 'मदाश्रय' है, हे पार्थ ! ऐसा 'मय्यासक्तमना' और 'मदाश्रय' होकर तू योगका साधन करता हुआ अर्थात् मनको ध्यानमे स्थित करता हुआ (जिस प्रकार मुझको संशयरहित समग्ररूपसे जानेगा सो सुन—)

जो कोई (धर्मादि पुरुपार्थोंमेसे) किसी पुरुषार्थका चाहनेवाला होता है, वह उसके साधनरूप अग्नि-होत्रादि कर्म, तप या दानरूप किसी एक आश्रयको ग्रहण किया करता है, परन्तु यह योगी तो अन्य साधनो-को छोड़कर केवल मुझको ही आश्रयरूपसे ग्रहण करता है, और मुझमे ही आसक्त-चित्त होता है।

इसिलये त् उपर्युक्त गुणोंसे सम्पन्न होकर विभूति, वल, ऐश्वर्य आदि गुणोसे सम्पन्न मुझ समग्र परमेश्वरको जिस प्रकार सशयरहित जानेगा कि 'भगवान् निस्तन्देह ठीक ऐसा ही है', वह प्रकार मैं तुझसे कहता हूँ, सुन ॥ १॥ तत् च मद्विषयम्—

वही यह अपने खरूपका-

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

ज्ञानं ते तुभ्यम् अहं सिवज्ञानं विज्ञानसहितं स्वानुभवसंयुक्तम् इदं वक्ष्यामि कथियणामि अनुभवके सहित निःशेषतः—सम्पूर्णतासे कहूँगा। अशेपतः कात्स्नर्येन ।

तद् ज्ञानं विविधतं स्तौति श्रोतुः अभिमुखी-करणाय।

यद् ज्ञात्वा यद् ज्ञानं ज्ञात्वा न इह भूय पुनः ज्ञातव्यं पुरुषार्थसाधनम् अवशिष्यते, न अवशेषो पुरुषार्थका कोई साधन जानना शेष नहीं रहता भवति इति मत्तत्त्वज्ञो यः स सर्वज्ञो भवति इत्यर्थः । अतो विशिष्टफलत्वाद् दुर्लभं ज्ञानम् ॥ २ ॥

ज्ञान मै तुझे विज्ञानके सहित अर्थात् अपने

श्रोताको सम्मुख अर्थात् सावधान करनेके लिये जिसका वर्णन करना है उस ज्ञानकी स्तुति करते है।

जिस ज्ञानको जान लेनेपर फिर इस जगत्में अर्थात् जो मेरे तत्त्वको जाननेवाला है वह सर्वज्ञ हो जाता है। अतः यह ज्ञान अति उत्तम फलवाला होनेके कारण दुर्छभ है ॥ २ ॥

कथम् इति उच्यते—

यह ( दुर्छभ ) कैसे है ? सो कहते हैं—

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥३॥

मनुष्याणा मध्ये सहस्रेषु अनेकेषु कश्चिद् यतित प्रयत्नं करोति सिद्धये सिद्धचर्थम्, तेषां यतताम् अपि सिद्धाना सिद्धा एव हि ते ये मोक्षाय यतन्ते तेषां कश्चिद् एव मा वेत्ति तत्त्वतो यथावत् ॥ ३॥

हजारो मनुष्योमे कोई एक ही (मोक्षरूप) सिद्धिके लिये प्रयत करता है और उन यत करनेवाले सिद्धोमे भी--जो मोक्षके लिये यत करते हैं वे (एक तरहसे) सिद्ध ही है उनमे भी-कोई एक ही मुझे तत्त्रसे-यथार्थ जान पाता है ॥ ३॥

श्रोतारं प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह— इस प्रकार रुचि बढ़ाकर श्रोताको सम्मुख करके कहते है—

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥

'भिन्ना प्रकृतिरष्टधा' इति वचनात् । तथा अवादयः अपि तन्मात्राणि एव उच्यन्ते।

भूमिः इति पृथिवीतनमात्रम् उच्यते न स्थूला | 'भिना प्रकृतिरष्टधा' यह कथन होनेके कारण यहाँ भूमि-शन्दसे पृथिवी-तन्मात्रा कही जाती है, स्थूल पृथ्वी नहीं, वेसे ही जल आदि तत्व भी तन्मात्रारूपसे ही कहे जाते हैं।

आपः अनलो वायुः खं मन इति मनसः कारणम् अहंकारो गृह्यते । बुद्धिः इति अहंकार-कारणं महत्तत्त्वम् । अहंकार इति अविद्या-संयुक्तम् अव्यक्तम् ।

यथा विषसंयुक्तम् अनं विषम् उच्यते एवम् अहंकारवासनावद् अव्यक्तं मूलकारणम् अहंकार इति उच्यते प्रवर्तकत्वाद् अहंकारस्य। अहंकार एव हि सर्वस्य प्रवृत्तिवीजं दृष्टं लोके।

इति इयं यथोक्ता प्रकृतिः मे मम ईश्वरी

मायाशक्तिः अष्टधा भिना भेदम् आगता ॥ ४॥

(इस प्रकार पृथ्वी,) जल, अग्नि, वायु और आकाश एवं मन –यहाँ मनसे उसके कारणभूत अहंकार-का ग्रहण किया गया है—तथा बुद्धि अर्थात् अहंकार-का कारण महत्तत्त्व और अहंकार अर्थात् अविद्या-युक्त अन्यक्त—मूलप्रकृति।

जैसे विषयुक्त अन भी विष ही कहा जाता है वैसे ही अहंकार और वासनासे युक्त अव्यक्त—मूल-प्रकृति भी 'अहंकार' नामसे कही जाती है। क्योंकि अहंकार सबका प्रवर्तक है, संसारमे अहंकार ही सबकी प्रवृत्तिका बीज देखा गया है।

इस प्रकार यह उपर्युक्त प्रकृति अर्थात् मुझ ईश्वर-की मायाशिक आठ प्रकारसे भिन्न है—विभागको प्राप्त हुई है ॥ ४ ॥

### अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्॥ ५॥

अपरा न परा निकृष्टा अशुद्धा अनर्थकरी संसारवन्धनात्मिका इयम् ।

इतः अस्या यथोक्तायाः तु अन्यां विशुद्धां प्रकृतिं मम आत्मभूतां विद्धि मे परां प्रकृष्टां जीवभूतां क्षेत्रज्ञलक्षणां प्राणधारणनिमिक्तभूतां हे महावाहो यया प्रकृत्या इदं धार्यते जगत् अन्तः-प्रविष्ट्या ॥ ५॥

यह (उपर्युक्त) मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात् परा नहीं, किन्तु निकृष्ट है, अशुद्ध है और अनर्थ करनेवाली है एवं संसारबन्धनरूपा है।

और हे महाबाहो । इस उपर्युक्त प्रकृतिसे दूसरी जीवरूपा अर्थात् प्राणधारणकी निमित्त बनी हुई जो क्षेत्रज्ञरूपा प्रकृति है, अन्तरमे प्रविष्ट हुई जिस प्रकृतिद्वारा यह समस्त जगत् धारण किया जाता है उसको त् मेरी परा प्रकृति जान अर्थात् उसे मेरी आत्मरूपा उत्तम और शुद्ध प्रकृति जान ॥ ५॥

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । अहं कृत्स्वस्य जगतः प्रभवः प्रखयस्तथा ॥ ६ ॥

प्तद्योनीनि एते परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे प्रकृती योनिः येषां भृतानां तानि एतद्योनीनि भतानि सर्वणि इति एवम उपवारय जानीहि ।

यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप टोनों 'परा' और 'अपरा' प्रकृति ही जिनकी योनि—कारण हैं ऐसे ये समस्त भ्तप्राणी प्रकृतिरूप कारणसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जान।

यसाद् मम प्रकृती योनिः कारणं सर्व- | भृतानाम् अतः अहं कृत्स्रस्य समस्तस्य जगतः प्रभव उत्पत्तिः प्रलयो विनाशः तथा, प्रकृति-द्वयद्वारेण अहं सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम् इत्यर्थः ॥ ६ ॥

क्योंकि मेरी दोनो प्रकृतियाँ ही समस्त भूतोकी योनि यानी कारण हैं, इसिलये समस्त जगत्का प्रभव---उत्पत्ति और प्रलय-विनाश मै ही हूँ अर्थात् इन दोनो प्रकृतियोद्वारा मै सर्वज्ञ ईश्वर ही समस्त जगत्का कारण हूँ ॥ ६ ॥

यतः तसात्—

ऐसा होनेके कारण—

परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय। मिय सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव ॥ ७ ॥

मत्तः परमेश्वरात् परतरम् अन्यत् कारणान्तरं किंचिद् न अस्ति न विद्यते, अहम् एव जगत्कारणम् इत्यर्थः।

हे धनंजय यसाद् एवं तसाद् मय परमेश्वरे सर्वाणि भृतानि सर्वम् इदं जगत् प्रोतम् अनुस्यूतम् अनुगतम् अनुविद्धं ग्रथितम् इत्यर्थः । दीर्घतन्तुषु पटवत् सूत्रे च मणिगणा इव ॥ ७ ॥ हुआ—गूँथा हुआ है ॥ ७ ॥

मुझ परमेश्वरसे परतर (अतिरिक्त ) जगत्का कारण अन्य कुछ भी नहीं है अर्थात् मैं ही जगत्का एकमात्र कारण हूँ।

हे धनंजय ! क्योंकि ऐसा है इसिछिये यह सम्पूर्ण जगत् और समस्त प्राणी मुझ परमेश्वरमे, दीर्घ तन्तुओमे वस्नकी मॉति तथा सूत्रमे मणियोकी भॉति पिरोया हुआ—अनुस्यूत—अनुगत—विंधा

केन केन धर्मेण विशिष्टे त्विय सर्वम् इदं यह समस्त जगत् किस-किस धर्मसे युक्त । म इति उच्यते— आपमे पिरोया हुआ है १ इसपर कहते हैं— प्रोतम् इति उच्यते—

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृपु॥८॥

रसः अहम् अपां यः सारः स रसः तसिन्। रसभृते मिय आपः प्रोता इत्यर्थः। एवं सर्वत्र ।

यथा अहम् अप्तु रस एवं प्रभा असि शशिसूर्ययोः । प्रणव ओंकारः सर्ववेदेषु, तसिन् प्रणवभृते मिय सर्वे वेदाः प्रोताः ।

जलमे मैं रस हूँ अर्थात् जलका जो सार है उसका नाम रस है उस रसरूप मुझ परमात्मामे समस्त जल पिरोया हुआ है। ऐसे ही और सबमे भी समझना चाहिये।

जैसे जलमे मैं रस हूँ, वैसे ही चन्द्रमा और सूर्यमे मै प्रकाश हूँ। समस्त वेदोंमे मैं ओंकार हूँ अर्थात् उस ओंकाररूप मुझ परमात्मामे सब वेद पिरोये हुए हैं।

तथा खे आकाशे शब्दः सारभृतः तसिन् मयि खं प्रोतम्। तथा पौरुषं पुरुषस्य भावो यतः पुंबुद्धिः च्छ तसिन् मयि पुरुषाः प्रोताः ॥ ८ ॥

आकाशमे उसका सारमूत शब्द हूँ, अर्थात् उस शब्दरूप मुझ ईश्वरमे आकाश पिरोया हुआ है। तथा पुरुषोमे मैं पौरुप हूँ अर्थात् पुरुपोमे जो पुरुषत्व है, जिससे उनको पुरुष समझा जाता है वह मैं हूँ, उस पौरुपरूप मुझ ईश्वरमे पुरुष पिरोये हुए हैं ॥ ८॥

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपिख्यु॥ ९॥

पुण्यः सुरभिः गन्यः पृथिव्या च अहं तसिन् मिय गन्धभूते पृथिवी प्रोता।

पुण्यत्वं गन्धस्य स्वभावत एव पृथिव्यां

दर्शितम् अवादिषु रसादेः पुण्यत्वोपलक्षणार्थम्। अपुण्यत्वं तु गन्धादीनाम् अविद्याधमिद्यपेक्षं

संसारिणां भूतविशेषसंसर्गनिमित्तं भवति ।

तेजो दीप्तिः च अस्मि विभावसौ अग्नौ। तथा जीवनं सर्वभूतेषु येन जीवन्ति सर्वाणि भृतानि तद् जीवनम् । तपः च अस्मि तपिख्ष तिसन् तपसि मयि तपस्विनः प्रोताः ॥ ९ ॥

पृथिवीमे मै पवित्र गन्य — सुगन्ध हूँ अर्थात् उस सुगन्धरूप मुझ ईश्वरमे पृथिवी पिरोयी हुई है।

जल आदिमे रस आदिकी पवित्रताका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ गन्धकी खाभाविक पवित्रता ही पृथिवीमे दिखलायी गयी है।

गन्ध-रस आदिमे जो अपवित्रता आ जाती है, वह तो सासारिक पुरुपोंके अज्ञान और अधर्म आदि-की अपेक्षासे एवं भूतिवशेषोके संसर्गसे है (वह खाभाविक नहीं है )।

मै अग्निमे प्रकाश हूँ तथा सब प्राणियोमे जीवन हूँ अर्थात् जिससे सब प्राणी जीते है वह जीवन मै हूँ और तपिखयोंमे तप मै हूँ अर्थात् उस तपरूप मुझ परमात्मामे (सन् ) तपस्त्री पिरोये हुए है ॥ ९॥

#### बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् । बुद्धिबुद्धिमतामिस तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १०॥

पार्थ सनातनं चिरन्तनम् । किं च बुद्धिः पुरातन बीज अर्थात् उनकी उत्पत्तिका मूल कारण विवेकशक्तिः अन्तःकरणस्य वुद्धिमतां विवेक- जान । तथा मै ही वुद्धिमानोकी वुद्धि अर्थात् शक्ति मताम् अस्मि, तेजः प्रागलभ्यं तद्वतां विवेक-शक्ति और तेजिखयो अर्थात् प्रभावशाळी तेजिखनाम् अहम् ॥ १०॥

वीजं प्ररोहकारणं मा विद्धि सर्वभूताना है | हे पार्थ ! मुझे तू सब भूतोंका सनातन-पुरुपोंका तेज-प्रभाव हूँ ॥ १० ॥

### बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्पभ॥११॥

बलं सामर्थ्यम् ओजो बलवताम् अहम् । तत् । च बलं कामरागविवर्जितम् ।

कामः च रागः च कामरागौ कामः तृष्णा असंनिकृष्टेषु विषयेषु रागो रञ्जना प्राप्तेषु विषयेषु ताभ्यां विवर्जितं देहादिधारणमात्रार्थ बलम् अहम् अस्मि, न तु यत् संसारिणां तृष्णारागकारणम्।

किं च धर्माविरुद्धो धर्मेण शास्त्रार्थेन अविरुद्धो यः प्राणिषु भूतेषु कामो यथा देहधारण-मात्राद्यर्थः अञ्चनपानादिविषयः कामः अस्मि हे भरतर्षम ॥ ११॥

वलवानोका जो कामना और आसक्तिसे रहित बल-ओज-सामर्थ्य है, वह मैं हूँ।

(अभिप्राय यह कि) अप्राप्त विषयों की जो तृष्णा है, उसका नाम 'काम' है और प्राप्त विषयों में जो प्रीति—तन्मयता है, उसका नाम 'राग' है, उन दोनों से रहित, केवल देह आदिकों धीरण करने के लिये जो बल है, वह मैं हूँ। जो संसारी जीवोका बल कामना और आसक्तिका कारण है, वह मैं नहीं हूँ।

तथा हे भरतश्रेष्ठ ! प्राणियोमे जो धर्मसे अविरुद्ध शास्त्रानुकूल कामना है, जैसे देहधारणमात्रके लिये खाने-पीनेकी इच्छा आदि, वह (इच्छारूप) काम भी मै ही हूँ ॥ ११॥ .

किं च—

तथा--

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥ १२॥

ये च एव सात्त्रिकाः सन्विनर्श्वताः भावाः पदार्था राजसा रजोनिष्ट्वताः तामसाः तमो निर्श्वताः च ये केचित् प्राणिनां स्वकर्भवशाद् जायन्ते भावाः तान् मत्त एव जायमानान् इति एवं विद्धि सर्वान् समस्तान् एव ।

यद्यपि ते मत्तो जायन्ते तथापि न तु अहं तेषु तदधीनः तद्वशो यथा संसारिणः ते पुनः मि मद्दशाः मदधीनाः ॥ १२॥

जो सात्त्रिक—सत्त्वगुणसे उत्पन्न हुए भाव— पदार्थ है और जो राजस—रजोगुणसे उत्पन्न हुए एव तामस—तमोगुणसे उत्पन्न हुए भाव—पदार्थ है, उन सबको अर्थात् प्राणियोके अपने कर्मानुसार ये जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते है उन सबको त् मुझसे ही उत्पन्न हुए जान।

ययपि वे मुझसे उत्पन्न होते है तथापि में उनमें नहीं हूँ अर्थात् संसारी मनुष्योकी भाँति में उनके वशमें नहीं हूँ, परन्तु वे मुझमें है यानी मेरे वशमें हैं—मेरे अधीन हैं ॥ १२॥

एवंभृतम् अपि परमेश्वरं नित्यशुद्धबुद्धमुक्त-स्वभावं सर्वभूतात्मानं निर्गुणं संसारदोषवीज-प्रदाहकारणं मां न अभिजानाति जगद् इति अनुक्रोशं दर्शयति भगवान् । तत् च किनिमित्तं जगतः अज्ञानम् इति उच्यते—

त्रिभिर्गुणमयैभीवै रेभिः

प्रकारै: भावै: पदार्थै: एभि: यथोक्तै: सर्वम् इदं प्राणिजातं जगत् मोहितम् अविवेकताम् आपादितं सत् न अभिजानाति माम् एम्यो यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यः परं व्यतिरिक्तं विलक्षणं च अन्ययं व्ययरहितं जन्मादिसर्वभावविकार-वर्जितम् इत्यर्थः ॥ १३ ॥

ऐसा जो साक्षात् परमेश्वर नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्रभाव एवं सब भूतोंका आत्मा गुणोंसे अतीत और संसाररूप दोषके बीजको भस्म करने-वाला मै हूँ, उसको जगत् नहीं पहचानता। इस प्रकार भगवान् खेद प्रकट करते है और जगत्का यह अज्ञान किस कारणसे है, सो बतलाते हैं—

सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३ ॥

त्रिभिः गुणमयैः गुणविकारै रागद्वेषमोहादि- । गुणोमें विकाररूप सात्त्विक, राजस और तामस इन तीनों भावोसे अर्थात् उपर्युक्त राग, द्वेष और मोह आदि पदार्थींसे यह समस्त जगत्-प्राणिसमूह मोहित हो रहा है अर्थात् विवेकरान्य कर दिया गया है। उपर्युक्त गुणोसे अतीत-विरुक्षण, इन अविनाशी-विनाशरहित तथा जन्मादि सम्पूर्ण भाव-विकारोसे रहित मुझ परमात्माको नहीं जान पाता । १३।

वैणावी मायाको मनुष्य कैसे तरते हैं ? इसपर

कथं पुनः देवीम् एतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं | तो फिर इस देवसम्बन्धिनी त्रिगुणात्मिका मायाम् अतिक्रामन्ति इति उच्यते-

कहते हैं— गुणमयी मम माया प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥१४॥

दैवी देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णोः स्वभूता हि यसाद् एषा यथोक्ता गुणमयी मम माया दुरत्यया दुःखेन अत्ययः अतिक्रमणं यस्याः सा दुरत्यया । तत्र एवं सति सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एव मायाविनं स्वातमभूतं सर्वातमना ये प्रपद्यन्ते ते मायाम् एतां सर्वभूत-मोहिनीं तरन्ति अतिक्रामन्ति, संसारवन्धनाद् मुच्यन्ते इत्यर्थः ॥ १४ ॥

क्योंकि यह उपर्युक्त देवी माया अथोत् मुझ व्यापक ईश्वरकी निज शक्ति मेरी त्रिगुणमयी माया दुस्तर है अर्थात् जिससे पार होना वड़ा कठिन है, ऐसी है। इसिलिये जो सब धर्मीको छोड़कर अपने ही आत्मा मुझ मायापति परमेश्वरकी ही सर्वात्मभावसे शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सब भूतों-को मोहित करनेवाछी इस मायासे तर जाते हैं-वे इसके पार हो जाते है अर्थात् संसार-वन्धनसे मुक्त हो जाते हैं॥ १४॥

यदि त्वां प्रपन्ना मायाम् एतां तरन्ति | कस्पात् त्वाम् एव सर्वे न प्रपद्यन्ते, इति उच्यते—

यदि आपके शरण हुए मनुष्य इस मायासे तर जाते हैं तो फिर सभी आपकी शरण क्यो नहीं लेते ? इसपर कहते हैं——

#### न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। भावमाश्रिताः ॥ १५॥ माययापहतज्ञाना आसुरं

न मां परमेश्वरं दुष्कृतिनः पापकारिणो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमा नराणां मध्ये अधमा निकृष्टाः ते च मायया अपहतज्ञानाः संग्रुषितज्ञाना आसुरं भावं हिंसानृतादिलक्षणम् आश्रिताः ॥ १५॥

जो कोई पापकर्म करनेवाले मृढ और नराधम है अर्थात् मनुष्योमे अधम—नीच है एवं मायाद्वारा जिनका ज्ञान छीन छिया गया है वे हिंसा, मिथ्या-भाषण आदि आधुरी भावोंके आश्रित हुर मनुष्य मुझ परमेश्वरकी शरणमे नहीं आते ॥ १५॥

ये पुनः नरोत्तमाः पुण्यकर्माणः-

परन्तु जो पुण्यकर्म करनेवाले नरश्रेष्ठ हैं ( वे क्या करते है सो बतलाते हैं—)

### चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरथीथीं ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६॥

जनाः सुकृतिनः पुण्यकर्माणो हे अर्जुन । आर्त आर्तिपरिगृहीत: तस्करच्याघ्ररोगादिना अभिभूत आपन्नो जिज्ञासुः भगवत्तत्त्वं ज्ञातुम् इच्छति यः अर्थार्था धनकामो ज्ञानी विष्णोः तत्त्ववित् च हे भरतर्षम ॥ १६ ॥

चतुर्विधाः चतुष्प्रकारा भजनते सेवन्ते मा | हे भारत ! आर्त अर्थात् चोर, व्याघ्र, रोग आदिके वशमे होकर किसी आपत्तिसे युक्त हुआ, जिज्ञासु अर्थात् भगवान्का तत्त्व जाननेकी इच्छावाला, अर्थार्थी यानी धनकी कामनावाला और ज्ञानी अर्थात् विष्णुके तत्त्वको जाननेवाला, हे अर्जुन । ये चार प्रकारके पुण्यकर्मकारी मनुष्य मेरा भजन-सेवन करते है। । १६॥

#### ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविँशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥ १७॥

तेषां चतुर्णां मध्ये जानी तत्त्ववित तत्त्व-। विस्वाद् नित्यंयुक्तो भवति एकभक्तिः च अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनाद् अतः स एकभक्ति. विशिष्यते, विशेषम् आधिक्यम् आपद्यते अति-रिच्यते इत्यर्थः ।

उन चार प्रकारके भक्तोमे जो ज्ञानी है अर्थात् यथार्थ तत्त्वको जाननेवाला है वह तत्त्ववेता होनेके कारण सदा मुझमे स्थित है और उसकी दृष्टिमे अन्य किसी भजनेयोग्य वस्तुका अस्तित्व न रहनेके कारण वह केवल एक मुझ परमात्मामे ही अनन्य भक्तिवाला होता है। इसलिये वह अनन्य प्रेमी (ज्ञानी भक्त) श्रेष्ठ माना जाता है। (अन्य तीनों-की अपेक्षा) अधिक-उच्च कोटिका समझा जाना है।

प्रियो हि यसाद् अहम् आत्मा ज्ञानिनः अतः तस्य अहम् अत्यर्थे प्रियः ।

प्रसिद्धं हि लोके आत्मा प्रियो भवति इति । तसाद् ज्ञानिनः आत्मत्वाद् वासुदेवः प्रियो भवति इत्यर्थः ।

स च ज्ञानी मम वासुदेवस्य आत्मा एव इति मम अत्यर्थ प्रियः ॥ १७॥

क्योंकि मै ज्ञानीका आत्मा हूँ इसलिये उसको अत्यन्त प्रिय हूँ।

संसारमे यह प्रसिद्ध ही है कि आत्मा ही प्रिय होता है। इसिलये जानीका आत्मा होनेके कारण भगवान् वासुदेव उसे अत्यन्त प्रिय होता है। यह अभिप्राय है।

तथा वह ज्ञानी भी मुझ वासुदेवका आत्मा ही है, अतः वह मेरा अत्यन्त प्रिय है॥ १७॥

न, किं तर्हि—

न तर्हि आर्तादयः त्रयो वासुदेवस्य प्रियाः । तो फिर क्या आर्त आदि तीन प्रकारके भक्त आप वासुदेवके प्रिय नहीं हैं ? यह बात नहीं, तो क्या बात है ?

## उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८॥

उदारा उत्कृष्टाः सर्व एव एते त्रयः अपि । मम प्रिया एव इत्यर्थः। न हि कश्चिद् मद्भक्तो मम वासुदेवस्य अप्रियो भवति, ज्ञानी तु अत्यर्थ प्रियो भवति इति विशेषः।

तत् कसाद् इति आह—

ज्ञानी तु आत्मा एव न अन्यो मत्त इति मे मम मतं निश्चयः। आस्थित आरोढुं प्रवृत्तः स ज्ञानी हि यसाद् अहम् एव भगवान् वासुदेवो न अन्यः असि इति एवं युक्तात्मा समाहित- भगवान् वासुदेव हूँ, दूसरा नहीं' ऐसा युक्तात्मा-चित्तः सन् माम् एव परं त्रह्म गन्तव्यम् अनुत्तमां गतिं गन्तुं प्रवृत्त इत्यर्थः ॥ १८ ॥

ये सभी भक्त उदार है, श्रेष्ठ है। अर्थात् वे तीनों भी मेरे प्रिय ही हैं। क्योंकि मुझ वासुदेवको अपना कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होता; परन्तु ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय होता है इतनी विशेषता है।

ऐसा क्यो है सो कहते है-

ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है, वह मुझसे अन्य नहीं है, यह मेरा निश्चय है; क्योंकि वह योगाखड होनेके लिये प्रवृत्त हुआं ज्ञानी—'खय मै ही समाहितचित्त होकर मुझ परम प्राप्तव्य गति-खरूप परव्रह्ममे ही आनेके लिये प्रवृत्त है॥ १८॥

ज्ञानी पुनः अपि स्त्यते—

फिर भी ज्ञानीकी स्तुति करते है-

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः॥१९॥

बहूनां जन्मनां ज्ञानार्थसंस्कारार्जनाश्रयाणाम् अन्ते समाप्तौ ज्ञानवान् प्राप्तपरिपाकज्ञानो मां प्रत्यगातमानं प्रत्यक्षतः प्रपद्यते। कथम्, वासुदेवः सर्वम् इति ।

य एवं सर्वात्मानं मां प्रतिपद्यते स महात्मा न तत्समः अन्यः अस्ति अधिको वा । अतः सुदुर्लभ: स मनुष्याणां सहस्रेषु इति उक्तम् ॥ १९॥

ज्ञानप्राप्तिके लिये जिनमें संस्कारोका संप्रह किया जाय ऐसे बहुत-से जन्मोका अन्त-समाप्ति होने-पर (अन्तिम जन्ममे) परिपक ज्ञानको प्राप्त हुआ ज्ञानी अन्तरात्मारूप मुझ वासुदेवको 'सब कुछ वासुदेव ही है । इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त होता है ।

जो इस प्रकार सर्वात्मरूप मुझ परमात्माको प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त हो जाता है, वह महात्मा है; उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं है, अतः कहा है कि हजारों मनुष्योमे भी ऐसा पुरुष अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १९॥

आत्मा एव सर्व वासुदेव इति एवम् अप्रति-पत्तौ कारणम् उच्यते—

कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः

'यह सर्व जगत् आत्मखरूप वासुदेव ही है' इस प्रकार न समझमे आनेका कारण बतलाते है-

प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।

नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २०॥

कामैः तैः तैः पुत्रपशुस्वर्गादिविषयै: हतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः अपहृतविवेकविज्ञानाः प्राप्तुवन्ति वासुदेवाद् आत्मनः अन्या देवताः तं तं नियमं देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियमः तं तम् आस्थाय आश्रित्य प्रकृत्या स्वभावेन जनमान्तराजितसंस्कारविशेषेण नियता निय-मिताः खया आत्मीयया ॥ २०॥

पुत्र, पशु, खर्ग आदि भोगोकी प्राप्तितिषयक कामनाओद्वारा जिनका विवेक-विज्ञान नष्ट हो चुका है वे लोग अपनी प्रकृतिसे अर्थात् जन्म-जन्मान्तरमे इकट्ठे किये हुए समुदायरूप खभावसे प्रेरित हुए अन्य देवताओको अर्थात् आत्मखरूप मुझ वासुदेवसे भिन्न जो देवता है, उनको, उन्हींकी आराधनाके छिये जो-जो नियम प्रसिद्ध हैं उनका अवलम्बन करके भजते हैं अर्थात् उनकी शरण लेते है ॥ २०॥

तेषां च कामिनाम्—

उन कामी पुरुषोमेसे—

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् ॥ २१॥

यो यः कामी या या देवता-तनुं श्रद्धया | संयुक्तो भक्तः च सन् अर्चितु पूजियतुम् इच्छति, खिरूपका श्रद्धा और भक्तियुक्त होकर अर्चन-तस्य तस्य कामिनः अचला स्थिरां श्रद्धा ताम् एव पूजन करना चाहता है, उस-उस भक्तकी देवता-विद्धामि स्थिरीकरोमि ।

जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस विषयक उस श्रद्धाको मै अचल—स्थिर कर देता हूँ। यया एव पूर्व प्रवृत्तः स्वभावतो यो यां | देवतातनुं श्रद्धया अर्चितुम् इच्छिति इति ॥२१॥

अभिप्राय यह कि जो पुरुष पहले खभावसे ही प्रवृत्त हुआ जिस श्रद्धाद्वारा जिस देवताके खरूप-का पूजन करना चाहता है ( उस पुरुषकी उसी श्रद्धाको मै स्थिर कर देता हूँ ) ॥ २१ ॥

# स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्॥ २२॥

स तया मद्विहितया श्रद्धया युक्तः सन् तस्या

देवतातन्वा राधनम् आराधनम् ईहते चेष्टते ।

लभते च ततः तस्या आराधिताया देवता-तन्वाः कामान् ईिप्सितान् मया एव प्रमेश्वरेण सर्वज्ञेन कर्मफलविभागज्ञतया विहितान् निर्मितान् तान् हि यसात् ते भगवता विहिताः कामाः तसात् तान् अवस्यं लभते इत्यर्थः।

हितान् इति पदच्छेदे हितत्वं कामानाम् उपचरितं कल्प्यं न हि कामा हिताः कस्यचित्।। २२॥ मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस श्रद्धासे युक्त हुआ वह उसी देवताके खरूपकी सेवा—पूजा करनेमे तत्पर होता है।

और उस आराधित देवविग्रहसे कर्म-फल-विभाग-के जाननेवाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा निश्चित किये हुए इष्ट भोगोको प्राप्त करता है। वे भोग परमेश्वर-द्वारा निश्चित किये होते है इसलिये वह उन्हें अवस्य पाता है, यह अभिप्राय है।

यहाँपर यदि 'हितान्' ऐसा पदच्छेद करें तो भोगोमे जो 'हितत्व' है उसको औपचारिक समझना चाहिये, क्योंकि वास्तवमे भोग किसीके छिये भी हितकर नहीं हो सकते ॥ २२ ॥

यसाद् अन्तवत्साधनव्यापारा अविवे- किनः कामिनः च ते अतः—

क्योंकि वे कामी और अविवेकी पुरुष विनाश-शील साधनकी चेष्टा करनेवाले होते है, इसलिये—

### अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥ २३॥

अन्तवद् विनाशि तु फलं तेपां तद् भवति अल्पमेधसाम् अल्पप्रज्ञानाम्, देवान् देवयजो यान्ति देवान् यजन्ति इति देवयजः ते देवान् यान्ति । मद्गक्ता यान्ति माम् अपि ।

एवं समाने अपि आयासे माम् एव न प्रपद्यन्ते अनन्तफलाय अहो खलु कष्टं वर्तन्ते, इति अनुक्रोशं दर्शयित भगवान् ॥ २३॥ उन अल्पबुद्धिवार्छोंका वह फल नाशवान्— विनाशशील होता है। देवयाजी अर्थात् जो देवों-का पूजन करनेवाले है वे देवोंको पाते है और मेरे भक्त मुझको ही पाते है।

अहो ! बड़े दु:खकी बात है कि इस प्रकार समान परिश्रम होनेपर भी छोग अनन्त फलकी प्राप्तिके लिये केवल मुझ परमेश्वरकी ही शरणमे नहीं आते । इस प्रकार भगवान् करुणा प्रकट करते हैं ॥ २३॥

किनिमित्तं उच्यते--

माम् एव न प्रपद्यन्ते इति व मुझ परमेश्वरकी ही शरणमे क्यों नहीं आते, सो बतछाते है—

### अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४॥ परं

अव्यक्तम् अप्रकाशं व्यक्तिम् आपन्नं प्रकाशं गतम् इदानीं मन्यन्ते मां नित्यप्रसिद्धम् ईश्वरम् अपि सन्तम् अबुद्धयः अविवेकिनः परं भावं परमात्मखरूपम् अजानन्तः अविवेकिनो मम अन्ययं च्ययरहितम् अनुत्तमं निरतिशयं मदीयं भावम् अजानन्तो मन्यन्ते इत्यर्थः ॥ २४ ॥

मेरे अविनाशी निरतिशय परम भावको अर्थात् परमात्मखरूपको न जाननेवाले बुद्धिरहित—विवेक-हीन मनुष्य मुझको, यद्यपि मैं नित्य-प्रसिद्ध सबका ईश्वर हूँ तो भी, ऐसा समझते है कि यह पहले प्रकट नहीं थे, अब प्रकट हुए हैं। अभिप्राय यह कि मेरे वास्तविक प्रभावको न समझनेके कारण वे ऐसा मानते हैं॥ २४॥

तदीयम् अज्ञानं किंनिमित्तम् इति उच्यते उनका वह अज्ञान किस कारणसे है ? सो बतलाते है—

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः।

### मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययम् ॥ २५॥

न अहं प्रकाशः सर्वस्य लोकस्य केषांचिद् एव मद्भक्तानां प्रकाशः अहम् इति अभिप्रायः । योगमायासमावृतो योगो गुणानां युक्तिः घटनं सा एव माया योगमाया तया योगमायया समावृतः संच्छन्न इत्यर्थः। अत एव म्हो लोकः अयं न अभिजानाति माम् अजम् अन्ययम् ॥२५॥ को नहीं जानता ॥ २५॥

तीनो गुणोंके मिश्रणका नाम योग है और वही माया है--उस योगमायासे आच्छादित हुआ मै समस्त प्राणिसमुदायके लिये प्रकट नहीं रहता हूँ, अभिप्राय यह कि किन्हीं-किन्हीं भक्तोंके लिये ही मै प्रकट होता हूँ । इसलिये यह मूढ़ जगत् ( प्राणिसमुदाय ) मुझ जन्मरिहत अविनाशी परमात्मा-

यथा योगमायया समावृतं मां लोको न अभिजानाति, न असौ योगमाया मदीया सती मम ईश्वरस्य मायाविनो ज्ञानं प्रतिवध्नाति यथा अन्यस्य अपि मायाविनो माया ज्ञानं तद्वत् । यत एवम् अतः—

जिस योगमायासे छिपे हुए मुझ परमात्माको संसार नहीं जानता, वह योगमाया, मेरी ही होनेके कारण मुझ मायापति ईश्वरके ज्ञानका प्रतिवन्ध नहीं कर सकती, जैसे कि अन्य मायावी (वाजीगर) पुरुषोंकी माया भी उनके ज्ञानको ( आच्छादित नहीं करती ) इसलिये-

# वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन॥ २६॥

अहं तु वेद जाने समतीतानि समितिक्रान्तानि भूतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि वेद अहम्, मां तु वेद न कश्चन मद्भक्तं मच्छरणम् एकं मुक्तवा मक्तववेदनाभावाद् एव न मां भजते ॥ २६॥ हे अर्जुन ! जो पूर्वमे हो चुके है उन प्राणियोको एवं जो वर्तमान है और जो भिवष्यमे होनेवाले हैं उन सब भूतोको मै जानता हूँ । परन्तु मेरे शरणागत भक्तको छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं जानता और मेरे तत्त्वको न जाननेके कारण ही (अन्य जन) मुझे नहीं भजते ॥ २६॥

केन पुनः त्वत्तत्त्ववेदनप्रतिवन्धेन प्रति-बद्धानि सन्ति जायमानानि सर्वभूतानि त्वां न विदन्ति इति अपेक्षायाम् इदम् आह—

आपका तत्त्व जाननेमे ऐसा कौन प्रतिबन्धक है, जिससे मोहित हुए सभी उत्पत्तिशील प्राणी आपको नहीं जान पाते ? यह जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं—

# इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप॥ २७॥

इच्छाद्वेषसमुत्थेन इच्छा च द्वेषः च इच्छाद्वेषौ ताभ्यां सम्रत्तिष्ठति इति इच्छाद्वेषसमुत्थः तेन इच्छाद्वेपसमुत्थेन ।

केन इति विशेषापेक्षायाम् इदम् आह—

दन्द्रमोहेन द्वन्द्वनिमित्तो मोहो द्वन्द्वमोहः तौ एव इच्छाद्वेषौ शीतोष्णवत् परस्परविरुद्धौ सुखदुःखतद्वेत्विषयौ यथाकालं सर्वभूतेः संबध्यमानौ द्वन्द्वशब्देन अभिधीयेते। तत्र यदा इच्छाद्वेषौ सुखदुःखतद्वेतुसंप्राप्त्या लब्धात्मकौ भवतः तदा तौ सर्वभृतानां प्रज्ञायाः खबशापादनद्वारेण परमार्थात्मतत्त्वविषय- इच्छा और द्वेप इन दोनोंसे जो उत्पन्न होता है उसका नाम इच्छाद्वेषसमुत्य है, उससे (प्राणी मोहित होते है।)

वह कौन है ? ऐसी विशेष जिज्ञासा होनेपर यह कहते है—

द्वन्द्वोके निमित्तसे होनेवाला जो मोह है उस द्वन्द्व-मोहसे (सब मोहित होते हैं )। शीत और उण्णकी भॉति परस्परिक्द (खभाववाले ) और सुख-दुःख तथा उनके कारणोंमे रहनेवाले वे उच्छा और द्वेष ही यथासमय सब भूतप्राणियोंसे सम्बन्धयुक्त होकर द्वन्द्व नामसे कहे जाते हैं। सो ये इच्छा और द्वेप, जब इस प्रकार सुख दुःख और उनके कारणकी प्राप्ति होनेपर प्रकट होते हैं, तब वे सब भूतोकी बुद्धिको अपने बशमे करके परमार्थ-तन्त्व-विपयक ज्ञानकी उत्पत्तिका प्रतिबन्ध करनेवाले मोहको उत्पन्न करते हैं। न हि इच्छाद्वेषदोषवशीकृतचित्तस्य यथा-भूतार्थविषयज्ञानम् उत्पद्यते वहिः अपि, किम्रु वक्तव्यं ताभ्याम् आविष्टबुद्धेः संमूढस्य प्रत्यगात्मनि बहुप्रतिबन्धे ज्ञानं न उत्पद्यते इति।

अतः तेन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत भरतान्वयज सर्वभूतानि संमोहितानि सन्ति संमोह संमूढतां सर्गे जन्मनि उत्पत्तिकाले इति एतद् यान्ति गच्छन्ति हे परंतप ।

मोहवशानि एव सर्वभूतानि जायमानानि जायन्ते इति अभिप्रायः।

यत एवम् अतः तेन द्वन्द्वमोहेन प्रतिवद्ध-प्रज्ञानानि सर्वभूतानि संमोहितानि माम् आत्मभूतं न जानन्ति अत एव आत्मभावेन मां न भजन्ते ॥ २७ ॥ जिसका चित्त इच्छा-द्वेषरूप दोषोके वशमे फॅस रहा है, उसको बाहरी विषयोके भी यथार्थ तत्त्वका ज्ञान प्राप्त नहीं होता, फिर उन दोनोसे जिसकी बुद्धि आच्छादित हो रही है ऐसे मूढ पुरुषको अनेको प्रतिबन्धोवाले अन्तरात्मविषयका ज्ञान नहीं होता, इसमे तो कहना ही क्या है 2

इसिलये हे भारत! अर्थात् भरतवंशमे उत्पन्न अर्जुन! उस इच्छा-द्वेष-जन्य द्वन्द्व-निमित्तक मोहके द्वारा मोहित हुए समस्त प्राणी, हे परन्तप! जन्म-कालमे—उत्पन्न होते ही मुद्दभावमे फॅस जाते हैं।

अभिप्राय यह है कि उत्पत्तिशील समस्त प्राणी मोहके वशीभूत हुए ही उत्पन्न होते है।

ऐसा होनेके कारण द्वन्द्वमोहसे जिनका ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया है वे मोहित हुए समस्त प्राणी अपने आत्मारूप मुझ (परमात्मा) को नहीं जानते और इसीलिये वे आत्मभावसे मुझे नहीं भजते ॥ २७॥

के पुनः अनेन द्वन्द्वमोहेन निर्मुक्ताः सन्तः त्वां विदित्वा यथाशास्त्रम् आत्मभावेन भजन्ते इति अपेक्षितम् अर्थ दर्शयितुम् उच्यते— तो फिर इस इन्ह्रमोहसे छूटे हुए ऐसे कौन-से मनुष्य है जो आपको शास्त्रोक्त प्रकारसे आत्मभावसे भजते है <sup>1</sup> इस अनेक्षित अर्थको दिखानेके छिये कहते है—

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्। ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः॥ २८॥

येषां तु पुनः अन्तगत समाप्तप्रायं क्षीणं पाप जनाना पुण्यकर्मणा पुण्यं कर्म येषां सन्त्रशुद्धि-कारणं विद्यते ते पुण्यकर्मणाः तेषां पुण्यकर्मणास्, ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता यथोक्तोन इन्द्रमोहेन निर्मुक्ता भजन्ते मा परमात्मानं दृढत्रनाः, एवम् एव परमार्थतन्त्रं न अन्यथा इति एवं निश्चित-विज्ञाना दृढत्रता उच्यन्ते ।। २८ ।। जिन पुण्यकर्मा पुरुपोके पापोका लगमग अन्त हो गया होता है, अर्थात् जिनके कर्म पिनत्र यानी अन्त करणकी शुद्धिके कारण होते है वे पुण्यकर्मा है ऐसे उपर्युक्त द्वन्द्वमोहसे मुक्त हुए वे दृढत्रती पुरुप मुझ परमात्माको भजते हैं। 'परमार्थतत्त्व ठीक इसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नहीं' ऐसे निश्चित विज्ञानवाले पुरुप दृढ़त्रती कहे जाते है। २८॥ ते किमर्थं भजन्ते, इति उच्यते---

वे किसिंखिये भजते हैं ? सो कहते हैं—

# जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्॥ २९॥

जरामरणमोक्षार्थं मां जरामरणमोक्षाय परमेश्वरम् आश्रित्य मत्समाहितचित्ताः सन्तो यतन्ति प्रयतन्ते ये ते यद् ब्रह्म परं तद् विदुः कुल्स्नं समस्तम् अध्यातमं प्रत्यगातमविषयं वस्तु तद् विदुः, कर्म च अखिलं समस्तं विदुः ॥२९॥

जो पुरुष जरा और मृत्युसे छूटनेके छिये मुझ परमेश्वरका आश्रय लेकर अर्थात् मुझमें चित्तको समाहित करके प्रयत करते हैं, वे जो परब्रहा है उसको जानते हैं एवं समस्त अध्यातम अर्थात् अन्तरात्मविषयक वस्तुको और समस्त कर्मको भी जानते हैं॥ २९॥

# साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः॥३०॥

अधिभूताधिदैवं सह अधिभूताधिदैवेन साधि-भृताधिदैवं च मां ये विदुः साधियज्ञं च सह अधि-यज्ञेन साधियज्ञं ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मरणकाले अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः समाहितचित्ता इति ॥ ३० ॥

साधिमूताधिदैवम् अधिमूतं च अधिदैवं च | (इसी प्रकार) जो मनुष्य मुझ परमेश्वरको साधिभूताधिदैव अर्थात् अधिभूत और अधिदैवके सहित जानते हैं, एवं साधियज्ञ अर्थात् अधियज्ञके सिहत भी जानते है वे निरुद्ध चित्त योगी लोग मरण-कालमे भी मुझे यथावद जानते हैं ॥ ३०॥

> इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥



इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर-भगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगो नाम

सप्तमोऽघ्यायः ॥ ७ ॥

### अष्टमोऽध्यायः

'ते बहा तद्विदुः कृत्स्नम्' इत्यादिना भगवता । 'ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्' इत्यादि वचनोसे

अर्जुनस्य प्रश्नवीजानि उपिद्धानि अतः (पूर्वाध्यायमे ) भगवान्ने अर्जुनके लिये प्रश्नके तत्प्रश्नार्थम्— बीजोका उपदेश किया था, अतः उन प्रश्नोंको पूछनेके लिये अर्जुन बोला——

किं तद्वहा किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १॥ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूद्न । प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मिभः॥२॥

हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्मतत्त्व क्या है ? अध्यातम क्या है ? कर्म क्या है ? अधिमूत किसको कहते हैं ! अधिदैव किसको कहते हैं ! हे मधुसूदन ! इस देहमे अधियज्ञ कौन है और कैसे है तथा संयतिचत्तवाले योगियोंद्वारा आप मरण-कालमे किस प्रकार जाने जा सकते हैं ? ॥ १-२ ॥

एषां प्रश्नानां यथाक्रमं निर्णयाय— श्रीभगत्रानुवाच--

इन प्रश्नोका क्रमसे निर्णय करनेके छिये श्रीभगवान् बोले—

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥

अक्षरस्य प्रशासने गार्गि' ( बृह० उ० ३।८।९)

इति श्रुतेः।

च 'ओमिल्येकाक्षरं वहा' इति परेण विशेषणाष् अग्रहणं परमम् इति च निरतिश्ये ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरं विशेषणम् ।

अक्षरं न क्षरति इति परमात्मा 'तस्य वा | परम अक्षर ब्रह्म है अर्थात् 'हे गागिं ! इस अक्षरके शासनमें ही यह सूर्य और चन्द्रमा धारण किये हुए स्थित हैं इत्यादि श्रुतियोंसे जिसका वर्णन किया गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता वह परमात्मा ही 'ब्रह्म' है।

> 'परम' विशेषणसे युक्त होनेके कारण यहाँ अक्षर शब्दसे 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' इस वाक्यमें वर्णित ओंकारका ग्रहण नहीं किया गया है। क्योंकि 'परम' यह विशेषण निरतिशय अक्षर ब्रह्ममें ही अधिक सम्भव—युक्तियुक्त है।

तस्य एव परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रत्यगात्मभावः स्वभावः। स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते।

आत्मानं देहम् अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया
प्रवृत्तं परमार्थब्रह्मावसानं वस्तु स्वभावः
अध्यात्मम् उच्यते अध्यात्मशब्देन अभिधीयते।

म्तभावोद्भवकरो भूतानां भावो भूतभावः तस्य उद्भवो भूतभावोद्भवः तं करोति इति भूतभावोद्भवकरो भृतवस्तूत्पत्तिकर इत्यर्थः। विसर्गो विसर्जनं देवतोदेशेन चरुपरोडाशादेः द्रव्यस्य परित्यागः स एष विसर्गलक्षणो यज्ञः, कर्मसंज्ञितः कर्मशब्दित इति एतत्। एतसाद् हि वीजभूताद् वृष्टचादिक्रमेण स्थावरजङ्गमानि भूतानि उद्भवन्ति।। ३।। उसी परव्रह्मका जो प्रत्येक शरीरमे अन्तरात्म-भाव है उसका नाम खभाव है, वह स्वभाव ही 'अध्यात्म' कहलाता है।

अभिप्राय यह कि आत्मा यानी शरीरको आश्रय बनाकर जो अन्तरात्मभावसे उसमे रहनेवाला है और परिणाममे जो परमार्थ ब्रह्म ही है वही तत्व स्वभाव है उसे ही अध्यात्म कहते है अर्थात् वही अध्यात्म नामसे कहा जाता है।

'म्तमाव-उद्भव-कर' अर्थात् भूतोकी सत्ता 'मूत-भाव' है। उसका उद्भव (उत्पत्ति) 'मूतभावोद्भव' है, उसकीं करनेवाला 'मूतभावोद्भवकर' यानी मूत-वस्तुको उत्पन्न करनेवाला, ऐसा जो विसर्ग अर्थात् देवोके उद्देश्यसे चरु, पुरोडाश आदि (हवन करनेयोग्य) द्रव्योका त्याग करना है, वह त्यागरूप यज्ञ, कर्म नामसे कहा जाता है! इस बीजरूप यज्ञसे ही वृष्टि आदिके क्रमसे स्थावर-जङ्गम समस्त भूतप्राणी उत्पन्न होते है॥ ३॥

# अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥

अधिमूतं प्राणिजातम् अधिकृत्य भवति इति । कः असौ क्षरः क्षरित इति क्षरो विनाशी भागो यत्किंचिद् जनिमद् यस्तु इत्यर्थः।

पुरुपः पूर्णम् अनेन सर्वम् इति पुरि शयनाद् वा पुरुप आदित्यान्तर्गतो हिरण्यगर्भः सर्व- जो प्राणिमात्रको आश्रित किये होता है उसका नाम अधिभूत है। वह कौन है शक्रर—जो कि क्षय होता है ऐसा विनाशी भाव यानी जो कुछ भी उत्पत्ति-शील पदार्थ है वे सब-के-सब अधिभूत है।

पुरुप अर्थात् जिससे यह सब जगत् परिपूर्ण है अयवा जो शरीररूप पुरमे रहनेवाला होनेसे पुरुप कहलाता है, वह सब प्राणियोके इन्द्रियादि करणोका अनुग्राहक सूर्यलोकमं रहनेवाला हिरण्य-

सर्वयज्ञाभिमानिनी देवता अधियज्ञ: विष्ण्याख्या 'यज्ञो वै विष्णुः' इति श्रुतेः। स हि विष्णुः अहम् एव अत्र असिन् देहे यो यज्ञः तस्य अहम् अधियज्ञः, यज्ञो हि देह-निर्वर्त्यत्वेन देहसमवायी इति देहाधिकरणो भवति, देहमृतां वर ॥ ४ ॥

'यज्ञ ही विष्णु है' इस श्रुतिके अनुसार सव यज्ञोका अधिष्ठाता जो विष्णुनाम देवता है वह अधियज्ञ है । हे देहधारियोमें श्रेष्ठ अर्जुन ! इस देहमे जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णुरूप 'अधियज्ञ' मै ही हूँ। यज्ञ शरीरसे ही सिद्ध होता है अतः यज्ञका शरीरसे नित्य सम्बन्व है इसलिये । शह शरीरमे रहनेवाला माना जाता है ॥ ४ ॥

### अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेत्ररम्। यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ ५॥

विष्णुं स्मरन् मुक्त्वा परित्यज्य कलेवरं शरीरं परमेश्वर-विष्णुका ही स्मरण करता हुआ शरीर यः प्रयाति गच्छति स मद्भावं वैष्णवं तत्त्वं याति, छोड़कर जाता है, वह मेरे भावको अर्थात् विष्णुके न अस्ति न विद्यते अत्र असिन् अर्थे संशयो परम खरूपको प्राप्त होता है। इस विषयमे 'प्राप्त होता याति वा न वा इति ॥ ५ ॥

अन्तकाले च मरणकाले माम् एव परमेश्वरं | और जो पुरुष अन्तकालमे—मरणकालमे मुझ है या नहीं ऐसा कोई संशय नहीं है ॥ ५ ॥

न मद्रिषय एव अयं नियमः किं तर्हि— केवल मेरे विषयमे ही यह नियम नहीं है,

यं यं वापि सारन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥६॥

स्मरन् चिन्तयन् त्यजिन परित्यजित अन्ते प्राणवियोगकाले कलेत्ररम्, त तम् एव स्मृतं भावम् एव एति न अन्यं कौन्तेय सदा सर्वेदा तङ्गाव-भावितः तसिन् भावः तद्भावः स भावितः सार्यमाणतया अभ्यस्तो येन स तद्भावभावितः सन्।। ६॥

यं य वा अपि यं यं भावं देवताविशेषं हेकुन्तीपुत्र! प्राणवियोगके समय (यह जीव) जिस जिस भी भावका अर्थात् ( जिस किसी भी ) देवता-विशेपका चिन्तन करता हुआ शरीर छोडता है, उस भावसे भावित हुआ वह पुरुप सदा उस स्मरण किये हुए भावको ही प्राप्त होता है, अन्यको नहीं। उपास्य देवविषयक भावनाका नाम 'तद्भाव' है, वह जिसने भावित यानी वारंवार चिन्तन करनेके द्वारा अभ्यस्त किया हो, उसका नाम 'तद्भावभावित' है ऐसा होता हुआ ( उसीको प्राप्त होता है ) ॥ ६॥

यसाद् एवम् अन्त्या भावना देहान्तर-प्राप्ती कारणम्—

क्योंकि इस प्रकार अन्तकालकी भावना ही अन्य शरीरकी प्राप्तिका कारण है——,

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मय्यर्पितमनोबुद्धिमीमेवैष्यस्यसंशयः 11 9 11

तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुसार यथाशास्त्रं युध्य च युद्धं च स्वधर्म कुरु मिय वासुदेवे अर्पिते मनोबुद्धी यस्य तव स त्वं मय्पर्पितमनो-बुद्धिः सन् माम् एव यथास्मृतम् एप्यसि आग-मिष्यसि असंशयो न संशयो अत्र विद्यते ॥ ७॥

इसलिये तू हर समय मेरा स्मरण कर और शास्त्राज्ञानुसार खधर्मरूप युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझ वासुदेवमे जिसके मन-बुद्धि अर्पित है, ऐसा द मुझमें अर्पित किये हुए मन-बुद्धिवाला होकर मुझको ही अर्थात् मेरे यथाचिन्तित स्वरूपको ही प्राप्त हो जायगा, इसमें संशय नहीं ॥ ७॥

किं च—

#### चेतसा नान्यगामिना । अभ्यासयोगयुक्तेन परमं पुरुषं दिञ्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८॥

अभ्यासयोगयुक्तेन, मिय चित्तसमर्पणविषय-भृते एकसिन् तुल्यप्रत्ययाष्ट्रित्तलक्षणो विलक्षण-प्रत्ययानन्तरितः अभ्यासः स च अभ्यासो योगः तेन युक्तं तत्र एव व्यावृतं योगिनः चेतः तेन चेतसा न अन्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तरे गन्तुं शीलम् अस्य इति न अन्यगामि तेन नान्यगामिना परमं निरतिशयं पुरुषं दिव्यं दिवि सूर्यमण्डले भवं याति गच्छति हे पार्थ, अनुचिन्त-यन् शास्त्राचार्योपदेशम् अनुध्यायन् इति एतत् ८ । पुरुप है—उसको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

हे पार्थं! अम्यासयोगयुक्त अनन्यगामी चित्तद्वारा, चित्तसमर्पणके आश्रयभूत एक मुझमे ही विजातीय प्रतीतियोके व्यवधानसे रहित तुल्य प्रत्ययोंकी आवृति का नाम 'अम्यास' है, वह अभ्यास ही योग है, ऐसे अभ्यासरूप योगसे युक्त, उस एक ही आलम्बनमें लगा हुआ, विषयान्तरमे न जानेवाला जो योगीका चित्त है उस चित्तद्वारा, शास्त्र और आचार्यके उपदेशा-नुसार चिन्तन करता हुआ योगी परम निरतिशय-दिन्य पुरुपको—जो आकाशस्य सूर्यमण्डलमे परम

किंबिशिष्टं च पुरुषं याति, इति उच्यते— किन लक्षणोंसे युक्त परम पुरुषको (योगी) प्राप्त होता है ? इसपर कहते है—

पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुसारेदाः। कविं

कविं क्रान्तद्शिनं सद्ज्ञं पुराणं चिरंतनम् अनुशासितारं सर्य जगतः प्रशासितारम् अणोः सक्षाद् अपि अणीयांसं सक्षमतरम् अनुसमरेद् अनुचिन्तयेद् यः कश्चित् सर्वस्य कर्मफलजातस्य विचित्रतया धातारं प्राणिभ्यो विभक्तारं विभज्य दातारम् अचित्यरूपं न अस्य रूपं नियतं विद्यमानम् अपि केनचित् चिन्तयितुं शक्यते इति अचिन्त्यरूपः तम् आदित्यवर्णम् नित्यचैतन्यप्रकाशो आदित्यस्य इव वर्णो यस्य तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद् अज्ञानलक्षणाद् मोहान्धकारात् परम्।

तम् अनुचिन्तयन् याति इति पूर्वेण एव संबन्धः ॥ ९ ॥

जो पुरुप भूत, भविष्यत् और वर्तमानको जानने वाले—सर्वज्ञ, पुरातन, सम्पूर्ण ससारके शासक और अणुसे भी अणु यानी सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर परमात्माका, जो कि सम्पूर्ण कर्मफलका विवायक अर्थात् विचित्र-रूपसे विभाग करके सब प्राणियोंको उनके कर्मोंका फल देनेवाला है, तथा अचिन्त्यस्र अर्थात् जिसका खरूप नियत और विद्यमान होते हुए भी किसीके द्वारा चिन्तन न किया जा सके ऐसा है, एव सूर्यके समान वर्णवाला अर्थात् सूर्यके समान वित्य चेतन-प्रकाशमय वर्णवाला है और अज्ञानरूप-मोहमय अन्धकारसे सर्वथा अतीत है, उसका स्मरण करता है।

(वह) उसका स्मरण करता हुआ उसीको प्राप्त होता है, इस प्रकार पूर्वश्लोकसे सम्बन्ध है ॥ ९॥

किं च—

तथा-

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिन्यम्॥ १०॥

प्रयाणकाले मरणकाले मनसा अचलेन चलनवर्जितेन भक्त्या युक्तो भजनं मिक्तः तया युक्तो योगवलेन च एव योगस्य बलं योगवलं तेन समाधिजसंस्कारप्रचयजनितचित्तस्थैर्य-लक्षणं योगवलं तेन च युक्त इत्यर्थः। पूर्व हृदयपुण्डरीके वशीकृत्य चिक्तम्, तत उर्ध्व-गामिन्या नाड्या भूमिजयक्रमेण श्रुवोः मध्ये प्राणम् अविश्य स्थापयित्वा, सम्यग् अप्रमत्तः सन् स एवं बुद्धिमान् योगी 'किवं पुराणम्' इत्यादिलक्षणं तं परं पुरुषम् उपैति प्रतिपद्यते दिव्यं द्योतनात्मकम् ॥ १०॥

(जो योगी) अन्त समय— मृत्युक्तालमें भक्ति और योगबलसे युक्त हुआ—भजनका नाम भक्ति है उससे युक्त हुआ और समाधिजनित संस्कारोंके संग्रहसे उत्पन्न हुई चित्तस्थिरता नाम योगबल है, उससे भी युक्त हुआ, चञ्चलतारहित—अचल मनसे, पहले हृदय-कमलमे चित्तको स्थिर करके, फिर ऊपरकी ओर जानेवाली नाड़ीद्वारा चित्तकी प्रत्येक भूमिको कमसे जय करता हुआ भुकुटिके मध्यमें प्राणोंको स्थापन करके भली प्रकार साववान हुआ (परमात्मस्वरूपका चिन्तन करता है) वह ऐसा बुद्धिमान् योगी 'कविं पुराणम्' इत्यादि लक्षणो-वाले उस दिव्य—चेतनात्मक परमपुरुपको प्राप्त होता है।। १०॥

पुनः अपि वक्ष्यमाणेन उपायेन प्रति। पित्सितस्य ब्रह्मणो वेद्विद्वद्नादिविशेषण-विशेष्यस्य अभिधानं करोति भगवान्—

फिर भी भगवान् आगे बतलाये जानेवाले उपायोंसे प्राप्त होने योग्य और 'वेदिवदो वदिनत' इत्यादि विशेषणोद्वारा वर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मका प्रति-पादन करते है--

# यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये॥ ११॥

यद् अक्षरं न क्षरित इति अक्षरम् अविनाशि वेदविदो वेदार्थज्ञा वदन्ति 'तद्वा एतदक्षरं गार्गि बाह्मणा अभिवदन्ति' (बृह० उ० ३ । ८ । ८)इति श्रुतेः । सर्वविशेषनिवर्तकत्वेन अभिवदन्ति 'अस्थूलमनणु' (बृह० उ० ३। ८।८) इत्यादि।

किं च विशन्ति प्रविशन्ति सम्यग्दर्शनप्राप्तौ सत्यां यद् यतयो यतनशीलाः संन्यासिनो वीतरागा विगतो रागो येभ्यः ते वीतरागाः।

यत् च अक्षरम् इच्छन्तो ज्ञातुम् इति वाक्य-शेषः । ब्रह्मचर्य गुरौ चरन्ति ।

तत् ते पदं तद् अक्षराख्यं पदं पदनीयं ते तुभ्यं संप्रहेण संग्रहः संक्षेपः तेन संक्षेपेण प्रवक्ये कथयिष्यामि ॥ ११ ॥

'हे गार्गि ! ब्राह्मणलोग उसी इस अक्षरको वर्णन किया करते हैं इस श्रुतिके अनुसार वैदके परम अर्थको जाननेवाले विद्वान् जिस अक्षरका अर्थात् जिसका कभी नाश न हो, ऐसे परमात्माका 'वह न स्थूल है, न सूक्ष्म है' इस प्रकार सब विशेषोंका निराकरण करके वर्णन किया करते हैं,

तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है ऐसे वीतराग, यत्नशील, संन्यासी, यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर जिसमे प्रविष्ट होते हैं,

एवं जिस अक्षरको जानना \* चाहनेवाले (साधक) गुरुकुलमे ब्रह्मचर्यवतका पालन किया करते हैं,

वह अक्षरनामक पद अर्थात प्राप्त करने-योग्य स्थान मै तुझे संग्रहसे—-संक्षेपसे बतलाता हूँ। संग्रह संक्षेपको कहते है।। ११॥

मभिध्यायीत कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति तस्मै स होवाच, एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च नहा यदोकारः' इति उपक्रम्य 'यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत' (प्र० उ०५ । १-२-५) इत्यादिना वचनेन,

'स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोंकार- सत्यकामके यह पूछनेपर कि 'हे भगवन्! मनुष्योंमेंसे वह जो कि मरणपर्यन्त ओंकारका भली प्रकार ध्यान करता रहता है वह उस साधनसे किस लोकको जीत लेता है ? पिण्पलाद ऋषिने कहा कि हे सत्यकाम ! यह ओंकार ही निःसन्देहःपरब्रह्म है और यही अपर ब्रह्म भी है। इस प्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करके फिर 'जो कोई इस तीन मात्रावाले 'ओम्' इस अक्षरद्वारा परम पुरुपकी उपासना करता रहता है।' इत्यादि वचनोसे ( प्रश्नोपनिपद्मे ),

'अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात' इति च उपक्रम्य 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो बह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संप्रहेण ववीम्गोमित्येतत्' (क० उ० ११२११४-१५)

'इत्यादिभिः च वचनैः।

परस्य ब्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावत् प्रतीकरूपेण च परब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वेन मन्दमध्यमबुद्धीनां विवक्षितस्य ओंकारस्य उपासनं कालान्तरे मुक्तिफलम् उक्तं यत्,

तद् एव इह अपि 'किव पुराणमनुक्ता-सितारम्' 'यदक्षरं वेद विदो वदन्ति' इति च उपन्यस्तस्य परस्य ब्रह्मणः पूर्वोक्तरूपेण प्रति-पत्त्युपायभूतस्य ओंकारस्य कालान्तरमुक्ति-फलम् उपासनम्, योगधारणासहितं वक्तव्यं प्रसक्तानुप्रसक्तं च यिक्विचिद् इति एवमर्थ उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते— तथा 'जो धर्मसे विलक्षण है और अधर्मसे भी विलक्षण है' इस प्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करके फिर 'समस्त वेद जिस परमपदका वर्णन कर रहे हैं, समस्त तप जिसको बतला रहे हैं, तथा जिस परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचर्यका पालन किया करते हैं, वह परमपद संक्षेपसे तुझे वतलाऊँगा; वह है 'ओम' ऐसा यह (एक अक्षर)। 'इत्यादि वचनोसे (कठोपनिषद्मे)।

परब्रह्मका वाचक होनेसे एव प्रतिमाकी भॉति उसका प्रतीक (चिह्न) होनेसे मन्द और मध्यम बुद्धिवाले साधकोंके लिये जो परब्रह्म—परमात्माकी प्राप्तिका साधनरूप माना गया है उस ओकारकी कालान्तरमे मुक्तिरूप फल देनेवाली जो उपासना बतलायी गयी है,

यहाँ भी 'कार्व पुराणमनुशासितारम्' 'यदक्षरं वेदविदो वदन्ति' इस प्रकार प्रतिपादन किये हुए परब्रह्मकी प्राप्तिका पूर्वोक्तरूपसे उपायभूत जो ओकार है, उसकी कालान्तरमे मुक्तिरूप फल देने-वाली वही उपासना, योग-धारणासहित कहनी है। तथा उसके प्रसङ्ग और अनुप्रसङ्गमे आनेवाली बाते भी कहनी है। इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है——

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। मूध्न्यीधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्॥ १२॥

सर्वद्वाराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च सर्वद्वाराणि उपलब्धौ तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं कृत्वा, मनो हृद्धि हृद्यपुण्डरीके निरुध्य निरोधं कृत्वा निष्प्रचारम् आपाद्य, तत्र वशी-कृतेन मनसा हृद्याद् ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या ऊर्ध्वम् आरुह्य मूर्षि आधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितः प्रवृत्तो योगधारणा धारयितुम् ॥ १२॥ समस्त द्वारोका अर्थात् विषयोकी उपलिधके द्वाररूप जो समस्त इन्द्रियगोलक हैं उन सबका सयम करके, एवं मनको हृदयकमलमे निरुद्ध करके अर्थात् संकल्प-विकल्पसे रहित करके, फिर वशमे किये हुए मनके सहारेसे हृदयसे ऊपर जानेवाली नाडीद्वारा ऊपर चढ़कर अपने प्राणोंको मस्तकमे स्थापन करके योगधारणाको धारण करनेके लिये प्रवृत्त हुआ साधक ( परमगतिको प्राप्त होता है इस प्रकार अगले स्लोकसे सम्बन्ध है ) ॥ १२ ॥ तत्र-एव च धारयन्-

उसी जगह ( प्राणोंको ) स्थिर रखते हुए--

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म

व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

ओम् इति एकाक्षर ब्रह्म ब्रह्मणः अभिधानभूतम् ओकारं व्याहरन् उचारयन् तदर्थभूतं माम् ईश्वरम् अनुस्मरन् अनुचिन्तयन् यः प्रयाति म्रियते,

स त्यजन् परित्यजन् देहं शरीरम्, त्यजन् देहम् इति प्रयाणिवशेषणार्थं देहत्यागेन प्रयाणम् आत्मनो न स्वरूपनाशेन इत्यर्थः। स एवं त्यजन् याति गच्छिति परमा प्रकृष्टां गतिम् ॥ १३॥

'ओम' इस एक अक्षररूप ब्रह्मका अर्थात् ब्रह्मके स्वरूपका लक्ष्य करानेवाले ओंकारका उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थरूप मुझ ईश्वरका चिन्तनं करता हुआ जो पुरुष शरीरको छोडकर जाता है अर्थात् मरता है,

वह इस प्रकार शरीरको छोड़कर जानेवाला परम गतिको पाता है। यहाँ 'त्यजनदेहम्' यह विशेषण 'मरण'का लक्ष्य करानेके लिये है। अभिप्राय यह कि देहके त्यागसे ही आत्माका मरण है, स्वरूपके नाशसे नहीं। १३॥

किं च--

तथा--

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरित नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥१४॥

अनन्यचेता न अन्यविषये चेतो यस्य सः अयम् अनन्यचेता योगी सततं सर्वदा यो मां परमेश्वरं स्मरति नित्यशः।

सततम् इति नैरन्तर्यम् उच्यते । नित्यश इति दीर्घकालत्वम् उच्यते । न षण्मासं संवत्सरं वा किं तर्हि यावजीवं नैरन्तर्येण यो मां स्मरित इत्यर्थः ।

तस्य योगिनः अहं सुलभः सुखेन लभ्यः पार्थ नित्ययुक्तस्य सदा समाहितस्य योगिनः । यत एवम् अतः अनन्यचेताः सन् मिय सदा समाहितां भवेत् ॥ १४॥

अनन्यचित्तवाला अर्थात् जिसका चित्त अन्य किसी भी विषयका चिन्तन नहीं करता, ऐसा जो योगी सर्वदा निरन्तर प्रतिदिन मुझ परमेश्वरका स्मरण किया करता है।

यहाँ 'सततम्' इस शब्दसे निरन्तरताका कथन है और 'नित्यशः' इस शब्दसे दीर्घकालका कथन है, अत यह समझना चाहिये कि छ. महीने या एक वर्ष ही नहीं किन्तु जीवनपर्यन्त जो निरन्तर मेरा स्मरण करता है।

हे पार्थ । उस नित्य-समाधिस्य योगीके छिये में सुछम हूँ । अर्थात् उसको में अनायास प्राप्त हो जाता हूँ । जब कि यह बात है, इसिछये (मनुष्य-को) अनन्य चित्तवाछा होकर सदा ही मुझमें समाहितचित्त रहना चाहिये ॥ १४॥ '

तव सौलभ्येन किं स्थात्, इति उच्यते | शृण तद् मम सौलभ्येन यद् भवति—

आपके सुलभ हो जानेसे क्या होगा 2 इसपर कहते है कि मेरी सुलभ प्राप्तिसे जो होता है, वह सुन-

मामुपेत्य पुनर्जन्म

दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ १५॥

माम उपेत्य माम् ईश्वरम् उपेत्य मद्भावम् | आपाद्य पुनर्जनम पुनरुत्पत्ति न प्राप्तुवन्ति ।

किंविशिष्टं पुनर्जन्म न प्राप्तुवन्ति इति तिद्वशेषणम् आह---

दुःखालय दुःखानाम् आध्यात्मिकादीनाम् आलयम् आश्रयम् आलीयन्ते यसिन् दुःखानि इति दुःखालयं जन्म । न केवलं दुःखालयम् अशाश्वतम् अनवस्थितरूपं च न आप्नुवन्ति ईदशं पुनर्जन्म महात्मानो यतयः संसिद्धि मोक्षाख्यां परमां प्रकृष्टां गताः प्राप्ताः ये पुनः मां न प्राप्तुवन्ति ते पुनः आवर्तन्ते ॥ १५ ॥

मुझ ईश्वरको पाकर अर्थात् मेरे भावको प्राप्त करके फिर (वे महापुरुष) पुनर्जनमको नहीं पाते।

किस प्रकारके पुनर्जन्मको नहीं पाते, यह स्पष्ट करनेके लिये उसके विशेषण बतलाते है-

आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दुःखोका जो स्थान-आधार है अर्थात् समस्त दुःख जिसमे रहते है, केवल दु:खोंका स्थान ही नहीं जो अशास्त्रत भी है अर्थात् जिसका खरूप स्थिर नहीं है; ऐसे पुनर्जन्मको मोक्षरूप परम श्रेष्ठ सिद्धिको प्राप्त हुए महात्मा-संन्यासीगण नहीं पाते । परनतु जो मुझे प्राप्त नहीं होते वे फिर संसारमे आते है ॥ १५॥

किं पुनः त्वत्तः अन्यत् प्राप्ताः पुनः आवर्तन्ते | इति उच्यते—

> आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु

आब्रह्मभुवनाद् भवन्ति यसिन् भूतानि इति भुवनं ब्रह्मभुवनं ब्रह्मलोक इत्यर्थः।

आब्रह्मभुवनात् सह ब्रह्मभुवनेन लोकाः सर्वे पुनरावर्तिनः पुनरावर्तनस्वभावा हे अर्जुन माम् एकम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जनम पुनरुत्पत्तिः न विद्यते ॥ १६ ॥

तो क्या आपके सिवा अन्य स्थानको प्राप्त होनेवाले पुरुष फिर संसारमे आते हैं 2 इसपर कहा जाता है---

कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥ १६॥

जिसमे प्राणी उत्पन्न होते और निवास करते है उसका नाम भुवन है, ब्रह्मलोक ब्रह्मभुवन कहलाता है।

हे अर्जुन । ब्रह्मलोकपर्यन्त अर्थात् ब्रह्मलोकसहित समस्त लोक पुनरावर्ती है अर्थात् जिनमे जाकर फिर संसारमे जन्म लेना पड़े, ऐसे है। परतु हे कुन्तीपुत्र! केवल एक मुझे प्राप्त होनेपर फिर पुनर्जनम— पुनरुत्पत्ति नहीं होती ॥ १६॥

त्रह्मलोकसहिता लोकाः

कसात्

पुनरावर्तिनः कालपरिच्छिन्नत्वात्, कथम्-

─ | परिच्छिन्न कैसे है <sup>१</sup>— द्यागो ि

विदुः।

जनाः॥ १७॥

ब्रह्मलोकसहित समस्त लोक पुनरावर्ती किस

कारणसे हैं 2 कालसे परिच्छिन्न हैं इसलिये; कालसे

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्रह्मणो

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो

सहस्रयुगपर्यन्तं सहस्रं युगानि पर्यन्तः पर्यव-सानं यस्य अह्नः तद् अहः सहस्रयुगपर्यन्तं ब्रह्मणः प्रजापतेः विराजो विद्यः।

रात्रिम् अपि युगसहस्रान्ताम् अहःपरिमाणाम् एव ।

के विदुः इति आह--

ते अहोरात्रिवदः कालसंख्याविदो जना इत्यर्थः। यत एवं कालपरिच्छिन्नाः ते अतः पुनरा-वर्तिनो लोकाः ॥ १७ ॥ व्रह्मा—प्रजापित अर्थात् विराट्के एक दिनको, एक सहस्रयुगकी अवधिवाला अर्थात् जिसका एक सहस्र युगमे अन्त हो, ऐसा समझते हैं।

तथा ब्रह्माकी रात्रिको भी सहस्रयुगकी अवधिवाली अर्थात् दिनके बराबर ही समझते हैं।

ऐसा कौन समझते हैं ? सो कहते हैं--

वे दिन और रातके तत्त्वको जाननेवाले, अर्थात् कालके परिमाणको जाननेवाले योगीजन ऐसा जानते हैं। इस प्रकार कालसे परिच्छिन्न होनेके कारण वे सभी लोक पुनरावृत्तिवाले है।। १७॥

प्रजापतेः अहिन यद् भवित रात्रौ च तद्

प्रजापतिके दिनमें और रात्रिमें जो कुछ होता है उसका वर्णन किया जाता है—

अन्यक्ताद्वन्यक्तयः सर्वाः राज्यागमे प्रलीयन्ते

ोः प्रभवन्त्यहरागमे । तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

दिनके आरम्भकालका नाम 'अहरागम' है, ब्रह्मा-

निद्रावस्थासे

के दिनके आरम्भकालमें अर्थात् ब्रह्माके प्रबोधकालमें

व्यक्तियाँ—स्थावर-जङ्गमरूप समस्त प्रजाऍ उत्पन्न

अन्यक्तसे-प्रजापतिकी

अन्यक्ताद अन्यक्तं प्रजापतेः स्वापावस्था तसाद अन्यक्तात् ह् न्यक्तयो न्यज्यन्ते इति न्यक्तयः स्थावरजङ्गमलक्षणाः सर्वाः प्रजाः प्रभवन्ति अभिन्यज्यन्ते, अह्व आगमः अहरागमः तसिन् अहरागमे काले ब्रह्मणः प्रवोधकाले ।

होती हैं—प्रकट होती है । जो व्यक्त—प्रकट होती है, उसका नाम व्यक्ति है । तथा रात्रिके आनेपर—ब्रह्माके गयन करनेके समय उस पूर्वोक्त अव्यक्त नामक प्रजापतिकी निदावस्थामे ही समस्त प्राणी छीन हो जाते हैं १८॥

तथा रात्रयगमे ब्रह्मणः स्वापकाले प्रकीयन्ते सर्वा व्यक्तयः तत्र एव पूर्वोक्ते अव्यक्त-संबक्ते ॥ १८॥ अकृताभ्यागमकृतविप्रणाश्चदोषपरिहारार्थम्, बन्धमोक्षशास्त्रप्रवृत्तिसाफल्यप्रदर्शनार्थम् अवि-द्यादिक्केशमूलकर्माशयवशात् च अवशो भूतप्रामो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते इति अतः संसारे वैराग्यप्रदर्शनार्थं च इदम् आह—

न किये कर्मीका फल मिलना और किये हुए कर्मीका फल न मिलना, इस दोषका परिहार करनेके लिये, बन्धन और मुक्तिका मार्ग बतलाने-वाले शास्त्रवाक्योंकी सफलता दिखानेके लिये और 'अविद्यादि पञ्च-क्लेशमूलक कर्मसंस्कारोंके वशमे पड़कर पराधीन हुआ प्राणी-समुदाय बारंबार उत्पन्न हो-होकर लय हो जाता है'—इस प्रकारके कथनसे संसारमे वैराग्य दिखलानेके लिये यह कहते हैं—

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। राज्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे॥ १९॥

मृतग्रामो भृतसमुदायः स्थावरजङ्गमलक्षणो यः पूर्वसिन् कल्पे आसीत् स एव अय न अन्यो भूत्वा भूत्वा अहरागमे प्रळीयते पुनः पुनः रात्र्यागमे अह्वः क्षये अवशः अस्वतन्त्र एव पार्थ, प्रभवति अवश एव अहरागमे ॥ १९॥ जो पहले कल्पमे था, वही—दूसरा नहीं—यह स्थावर-जङ्गमरूप भूतोंका समुदाय ब्रह्माके दिनके आरम्भमे, बारंबार उत्पन्न हो-होकर दिनकी समाप्ति और रात्रिका प्रवेश होनेपर पराधीन हुआ ही बारंबार लय होता जाता है और फिर उसी प्रकार विवश होकर दिनके प्रवेशकालमे पुन: उत्पन्न होता जाता है।।१९॥

यद् उपन्यस्तम् अक्षरं तस्य प्राप्तयुपायो निर्दिष्टः 'ओमित्येकाक्षरं नहा' इत्यादिना । अथ इदानीम् अक्षरस्य एव स्वरूपनिर्दिदिश्वया इदम् उच्यते अनेन योगमार्गेण इदं गन्तच्यम् इति— जिस अक्षरका पहले प्रतिपादन किया था उसकी प्राप्तिका उपाय 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' इत्यादि कथनसे बतला दिया । अब उसी अक्षरके खरूपका निर्देश करनेकी इच्छासे यह बतलाया जाता है कि 'इस योगमार्गद्वारा अमुक वस्तु मिलती है'——

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽन्यक्तोऽन्यक्तात्सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥ २०॥

परो व्यतिरिक्तो भिन्नः । कुतः तस्मात् पूर्वोक्तात् । त शब्दः अक्षरस्य विविधितस्य अव्यक्ताद् वैलक्षण्यप्रदर्शनार्थः । भावः अक्ष-राख्यं परं ब्रह्म ।

व्यतिरिक्तत्वे सित अपि सालक्षण्यप्रसङ्गः अस्ति इति तिद्विनिष्टस्यर्थम् आह—अन्य इति । अन्यो विलक्षणः स च अन्यक्त. अनिन्द्रिय-गोचरः। 'तु' शब्द यहाँ आगे वर्णन किये जानेवाले अक्षर-की उस पूर्वोक्त अव्यक्तसे विलक्षणता दिखलानेके लिये है। (वह अव्यक्त) भाव यानी अक्षरनामक परव्रहा परमात्मा अत्यन्त भिन्न है। किससे <sup>2</sup> उस पहले कहे हुए अव्यक्तसे।

भिन्न होनेपर भी किसी प्रकार समानता हो सकती है ? इस शंकाकी निष्ठत्तिके लिये कहते हैं कि वह इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष न होनेवाला अन्यक्तभाव अन्य—दूसरा है अर्थात् सर्वथा विलक्षण है।

परः तसाद् इति उक्तम्, कसात् पुनः परः, पूर्वोक्ताद् भृतग्रामबीजभृताद् अविद्यालक्ष-णाद् अव्यक्तात् । सनातनः चिरंतनः । यः स भावः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिषु नस्यत्सु विनश्यति ॥ २० ॥

उससे पर है ऐसा कहा, सो किससे पर है ? वह उस पूर्वोक्त भूत-समुदायके बीजभूत अविद्या-रूप अन्यक्तसे परे है। ऐसा जो सनातन भाव अर्थात् सदासे होनेवाला भाव है, वह ब्रह्मादि समस्त प्राणियों-का नाश होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २०॥

### अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं

यः असौ अन्यक्तः अक्षर इति उक्तः तम् एव अक्षरसंज्ञकम् अन्यक्तं भावम् आहुः परमां प्रकृष्टां उसी अक्षर नामक अन्यक्तभावको परम-श्रेष्ठ गति गतिम । यं भावं प्राप्य गत्वा न निवर्तन्ते संसाराय तद् धाम स्थानं परमं प्रकृष्टं मम विष्णोः परमं पदम् इत्यर्थः ॥ २१ ॥

जो वह 'अन्यक्त' 'अक्षर' ऐसे कहा गया है कहते है। जिस परम भावको प्राप्त होकर (मनुष्य) फिर संसारमे नहीं छौटते, वह मेरा परम श्रेष्ठ स्थान है अर्थात् मुझ विष्णुका परमपद है ॥ २१ ॥

तल्लब्धेः उपाय उच्यते-

उस परमधामकी प्राप्तिका उपाय बतलाया जाता है--

### पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्॥ २२॥

पार्थ परो निरतिशयो यसात् पुरुषाद् न परं किंचित् स भक्त्या लम्यः तु ज्ञानलक्षणया आत्मविषयया—यस्य अनन्यया पुरुषस्य अन्तःस्थानि मध्यस्थानि कार्यभूतानि भ्तानि । कारणस्य अन्तर्वर्ति भवति । हि कार्य येन पुरुषेण सर्वम् इटं जगत् ततं व्याप्तम् आकारोन इव घटादि ॥ २२ ॥

पुरुषः पुरि शयनात् पूर्णत्वाद् वा स परः | शरीररूप पुरमे शयन करनेसे या सर्वत्र परिपूर्ण होनेसे परमात्माका नाम पुरुष है। हे पार्थ ! वह निरतिशय परमपुरुप, जिससे पर (सूक्म-श्रेष्ठ) अन्य कुछ भी नहीं है, जिस पुरुपके अन्तर्गत समस्त कार्यरूप भूत स्थित हैं-क्योंकि कार्य कारणके अन्तर्वर्ती हुआ करता है — और जिस पुरुपसे यह सारा संसार आकाशसे घट आदिकी भौति व्याप्त है। ऐसा परमात्मा, अनन्य भक्तिसे अर्थात् आत्मविषयक ज्ञानरूप भक्तिसे प्राप्त होने योग्य है ॥ २२ ॥

प्रकृतानां योगिनां प्रणवावेशितब्रह्मबुद्धीनां कालान्तरमुक्तिभाजां ब्रह्मप्रतिपत्तये उत्तरो मार्गो वक्तव्य इति यत्र काले इत्यादि विवक्षितार्थसमर्पणार्थम् उच्यते । आवृत्तिमार्गी-पन्यास इतरमार्गस्तुत्यर्थः—

जिन्होंने ओंकारमे ब्रह्मबुद्धि सम्पादन की है, जिन्हे काळान्तरमे मुक्ति मिळनेवाळी है तथा यहाँ जिनका प्रकरण चळ रहा है, उन योगियोकी ब्रह्मप्राप्तिके ळिये आगेका मार्ग बताना चाहिये। अतः विवक्षित अर्थको बतळानेके ळिये ही 'यत्र काले' इत्यादि अगले रळोक कहे जाते है। यहाँ पुनरावर्तां मार्गका वर्णन दूसरे मार्गकी स्तुति करनेके ळिये किया गया है—

### यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३॥

यत्र काले प्रयाता इति व्यवहितेन सम्बन्धः।

यत्र यसिन् काले तु अनावृत्तिम् अपुनर्जन्म आवृत्तिं तद्विपरीतां च एव । योगिन इति योगिनः

कर्मिणः च उच्यन्ते । कर्मिणः तु गुणतः 'कर्म-योगेन योगिनाम् , इति विशेषणाद् योगिनः ।

यत्र काले प्रयाता मृता योगिनः अनावृत्ति यान्ति यत्र काले च प्रयाता आवृत्ति यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३॥ 'यत्र काले' इस पदका व्यवधानयुक्त 'प्रयाताः' इस अगले पदसे सम्बन्ध है।

जिस कालमे अनावृत्तिको—अपुनर्जन्मको और जिस कालमे आवृत्तिको——उससे विपरीत पुनर्जन्मको योगी लोग पाते हैं। 'योगिनः' इस पदसे कर्म करनेवाले कर्मा लोग भी योगी कहे गये हैं, क्योंकि 'कर्मयोगेन योगिनाम्' इस विशेषणसे कर्मा भी किसी गुणविशेषसे योगी है।

तात्पर्य यह है कि हे अर्जुन! जिस कालमे मरे हुए योगी लोग पुनर्जन्मको नहीं पाते और जिस कालमे मरे हुए लोग पुनर्जन्म पाते है मै अब उस कालका वर्णन करता हूँ ॥ २३॥

### अभिज्योंतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४॥

अग्नः कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योतिः देवता एव कालाभिमानिनी । अथवा अग्नि-ज्योतिषी यथाश्चते एव देवते ।

भूयसां तु निर्देशो 'यत्र काले' 'तं कालम्'

यहाँ अग्नि कालाभिमानी देवताका वाचक है तथा ज्योति भी कालाभिमानी देवताका हा वाचक है, अथवा अग्नि और ज्योति नामवाले दोनों प्रसिद्ध वैदिक देवता ही है।

जिस वनमे आमके पेड़ अधिक होते हैं उसको जैसे आमका वन कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ कालाभिमानी देवताओका वर्णन अधिक होनेसे 'यत्र काले' 'तं कालम्' इत्यादि कालवाचक शब्दो-का प्रयोग किया गया है।

इति आम्रवणवत् ।

अइदेवता तथा अह: शुक्रः शुक्र-पक्षदेवता वण्मासा उत्तरायणं तत्र अपि देवता मार्गभूता इति स्थितः अन्यत्र न्यायः तत्र तिसन् मार्गे प्रयाता मृता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो ब्रह्मोपासनपरा जना । क्रमेण इति वाक्यशेषः।

न हि सद्योम्रक्तिभाजां सम्यग्दर्शननिष्ठानां गतिः आगतिः वा क्वचिद् अस्ति 'न तस्य प्राणा उत्कामन्ति' इति श्रुतेः ब्रह्मसंलीनप्राणा एव ते ब्रह्ममया ब्रह्मभूता एव ते ॥ २४ ॥

( अभिप्राय यह कि जिस मार्गमे अग्निदेवता ज्योतिदेवता, ) जिनका देवता, शुक्र-पक्षका देवता और उत्तरायणके छः महीनोका देवता है उस मार्गमे (अर्थात् उपर्युक्त देवताओके अधिकारमे ) मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्मकी उपासनामे तत्पर हुए पुरुष क्रमसे ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। यहाँ उत्तरायण मार्ग भी देवताका ही वाचक है, क्योंकि अन्यत्र ( ब्रह्मसूत्रमे ) भी यही न्याय माना गया है।

जो पूर्ण ज्ञाननिष्ठ सद्योमुक्तिके पात्र होते हैं उनका आना-जाना कहीं नहीं होता ! श्रुति भी कहती है, 'उसके प्राण निकलकर कही नहीं जाते।' तो 'ब्रह्मसंछीनप्राण' अर्थात् ब्रह्ममय-ब्रह्म-रूप ही है ॥ २४॥

#### धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्। ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते॥ २५॥ चान्द्रमसं

धूमो रात्रिः धूमाभिमानिनी राज्यभिमानिनी च देवता । तथा कृष्णः कृष्णपक्षदेवता । वण्मासा दक्षिणायनम् इति च पूर्ववद् देवता एव । तत्र ज्योति भवं चान्द्रमसं फलम् इष्टादिकारी योगी कमीं प्राप्य भुक्त्वा तत्क्षयाद् निवर्तते ॥ २५ ॥

जिस मार्गमे धूम और रात्रि है अर्थात् धूमा-भिमानी और रात्रि-अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्ष अर्थात् कृष्णपक्षका देवता है एव दक्षिणायनके छः महीने है अर्थात् पूर्ववत् दक्षिणायन मार्गाभिमानी देवता है, उस मार्गमें ( उन उपर्युक्त देवताओं के अधिकारमे मरकर ) गया हुआ योगी अर्थात् इष्ट-पूर्त आदि कर्म करनेवाला कर्मी, चन्द्रमाकी ज्योतिको अर्थात् कर्मफलको प्राप्त होकर—भोगकर उस कर्म-फलका क्षय होनेपर छीट आता है ॥ २५ ॥

शुक्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते। यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः॥ २६॥

शुक्रकृष्णे शुक्का च कृष्णा च शुक्रकृष्णे। ज्ञानप्रकाशकत्वात् शुक्का तदभावात् कृष्ण। ज्ञानका प्रकाश है—वह शुक्क और जिसमे उसका अभाव है वह कृष्ण—ऐसे ये दोनों मार्ग जगत्के लिये एते शक्करणे हि गती जगत हाते नित्य—सदासे माने गये है क्योंकि जगत नित्य है।

शुक्र और कृष्ण ये दो मार्ग, अर्थात् जिसम

एते गती संभवतः। शाश्वते नित्ये संसारस्य नित्यत्वाद् मते अभिप्रेते ।

तत्र एकया शुक्कया याति अनावृत्तिम् अन्यया

इतरया आवर्तते पुन. भूयः ॥ २६ ॥

अधिकृतानां ज्ञानकर्मणोः न जगतः सर्वस्य एव | यहाँ जगत्-शब्दसे जो ज्ञानी और कर्मा उपर्युक्त गतिके अधिकारी है उन्हींको समझना चाहिये, क्योंकि सारे ससारके लिये यह गति सम्भव नहीं है।

> उन दोनो मार्गोमेसे एक — गुक्रमार्गसे गया हुआ तो फिर छौटता नहीं है और दूसरे मार्गसे गया हुआ लीट आता है ॥ २६ ॥

# नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

न एते यथोक्ते सृती मार्गी पार्थ जानन् | संसाराय एका अन्या मोक्षाय च इति योगी न मुह्यति कश्चन कश्चिद् अपि । तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः समाहितो भव अर्जुन ॥२७॥

हे पार्थ ! इन उपर्युक्त दोनो मार्गांको इस प्रकार जाननेवाला कि 'एक पुनर्जन्मरूप ससारको देनेवाला है और दूसरा मोक्षका कारण है कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसिलये हे अर्जुन! त् सब समय योगयुक्त हो अर्थात् समाधिस्थ हो ॥ २७॥

शृण योगस्य माहात्म्यम्—

योगका माहात्म्य सुन-

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८॥

वेदेषु सम्यग् अधीतेषु यज्ञेषु च साद्गुण्येन 'अनुष्टितेषु तप सु च सुतप्तेषु दानेषु च सम्यग् दत्तेषु यद् एतेषु पुण्यफलं पुण्यस्य फलं पुण्यफलं प्रदिष्ट शास्त्रेण अत्येति अतीत्य गच्छति तत् सर्व फलजातम् इद विदित्वा सप्तप्रश्ननिर्णयद्वारेण उक्तं ऐक्वरं स्थानम् उपैति प्रतिपद्यते, आदम् आदौ भवं कारणं ब्रह्म इत्यर्थः ॥ २८ ॥

इनको जानकर अर्थात् इन सात प्रभोके निर्णयद्वारा कहे हुए रहस्यको यथार्थ समझकर और उसका अनुष्ठान करके योगी पुरुष, मछी-भॉति पढे हुए वेद, श्रेष्ठ गुणोसहित सम्पादन किये हुए यज्ञ, भळी प्रकार किये हुए तप और यथार्थ पात्रको दिये हुए दान इन सबका शास्त्रोने जो पुण्य-सम्यग् अवधार्य अनुष्ठाय योगी, परं प्रकृष्टम् फल बतलाया है उस सबको अतिक्रम कर जाता है और आदिमे होनेवाले सबके कारणरूप परम श्रेष्ठ ऐश्वर-पदको अर्थात् ब्रह्मको पा लेता है ॥ २८॥

> इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे तारकब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

### नवमोऽध्यायः

अष्टमे नाडीद्वारेण धारणायोगः सगुण उक्तः। तस्य च फलम् अग्न्यर्चिरादिक्रमेण अंगोसहित वर्णन किया है और उसका फल कालान्तरे ब्रह्मप्राप्तिलक्षणम् एव अनावृत्तिरूपं निर्दिष्टम् ।

तत्र अनेन एव प्रकारेण मोक्षप्राप्तिफलम् अधिगम्यते न अन्यथा इति तदाशङ्का-व्याविद्यत्सया--

श्रीभगवानुवाच-

आठवे अध्यायमे सुपुमा नाइद्वारा धारणायोगका अग्नि, ज्योति आदिकी प्राप्तिके क्रमसे कालान्तरमे ब्रह्म-प्राप्तिरूप और अपुनरावृत्तिरूप दिखलाया गया है।

वहाँ ( यह शङ्का होती है कि ) क्या इस प्रकार साधन करनेसे ही मोक्ष-प्राप्तिरूप फल मिलता है अन्य किसी प्रकारसे नहीं मिलता <sup>2</sup> इस शङ्काको निवृत्त करनेकी इच्छासे श्रीमगवान् बोले—

ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥१॥

इट ब्रह्मज्ञानं वक्ष्यमाणम् उक्तं च पूर्वेषु | अध्यायेषु तद् बुद्धौ संनिधीकृत्य इद्म् इति आह त शब्दो विशेषनिर्धारणार्थः ।

इदम् एव सम्यग्ज्ञानं साक्षाद् मोक्षप्राप्ति-साधनम् 'वासुदेवः सर्वमिति' 'आत्मेवदं सर्वम्' (बृह०उ०२।४।६) 'एकमेवाद्वितीयम्'(छा० उ० ६।२।१) इत्यादिश्चतिस्यः। न अन्यत्। 'अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्य-

लांका भवन्ति' इत्यादिश्चितिभ्यः च।

ते तुभ्यं गुह्यतम गोप्यतमं प्रवक्यामि कथ-यिष्यामि अनस्यवे अस्यारहिताय ।

किं तत्, ज्ञानम्, किंविशिण्टं विज्ञानसहितम् अनुभवयुक्तम्।

जो ब्रह्मज्ञान आगे कहा जायगा और जो कि प्वेके अध्यायोमे भी कहा जा चुका है, उसको बुद्धिके सामने रखकर यहाँ 'इदम्' शब्दका प्रयोग किया है। 'तु' शब्द अन्यान्य ज्ञानोसे इसे अलग करक विशेषतासे रुक्ष्य करानेके छिये है ।

यही यथार्थ ज्ञान साक्षात् मोक्षप्राप्तिका साधन है। जो कि 'सव कुछ वासुदेव ही हैं' 'आत्मा ही यह समस्त जगत् हैं 'व्रह्म अद्वितीय एक ही हैं' इत्यादि श्रति-स्मृतियोंसे दिखलाया गया है, (इसके अतिरिक्त ) और कोई ( मोक्षका साधन ) नहीं है।

'जो इससे विपरीत जानते हैं, वे अपनेसे भिन्न अपना खामी माननेवाले मनुष्य विनाशशील छोकोंको प्राप्त होते हैं इत्यादि श्रुतियोसे भी यही सिद्ध होता है।

असूयारहित भक्तसे मै यह अति तुझ गोपनीय विषय कहूँगा ।

वह क्या है ? ज्ञान । कैसा ज्ञान ? विज्ञानसहित अर्थात् अनुभवसहित ज्ञान ।

यद् ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य मोक्ष्यसे अशुभात् | संसारबन्धनात् ॥ १ ॥

जिस ज्ञानको जानकर अर्थात् पाकर त् संसाररूप बन्यनसे मुक्त हो जायगा ॥ १॥

तत् च—

राजविद्या राजगुद्धं पवि

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं

राजिवद्या विद्यानां राजा दीप्त्यतिश्यत्वात् । दीप्यते हि इयम् अतिश्येन ब्रह्मविद्या सर्वविद्यानाम् ।

तथा राजगुह्यं गुह्यानां राजा । पित्रत्रम् पावनम् इदम् उत्तमं सर्वेषां पावनानां शुद्धिकारणम् इदं ब्रह्मज्ञानम् उत्कृष्टतमम् । अनेकजनमसहस्र-सिश्चतम् अपि धर्माधर्मादि समूलं कर्म क्षण-मात्राद् भसीकरोति यतः अतः किं तस्य पावनत्वं वक्तव्यम् ।

किं च प्रत्यक्षावगमं प्रत्यक्षेण सुखादेः इव अवगमो यस्य तत् प्रत्यक्षावगमम् ।

अनेकगुणवतः अपि धर्मविरुद्धत्वं दृष्टं न तथा आत्मज्ञानं धर्मविरोधि किन्तु धर्म्य धर्माद् अनपेतम्।

एवम् अपि स्याद् दुःसंपाद्यम् इति अत आह सुसुख कर्तु यथा रत्नविवेकविज्ञानम् ।

तत्र अल्पायासानां कर्मणां सुखसंपाद्यानाम् अल्पफलत्वं दुष्कराणां च महाफलत्वं दृष्म् इति इदं तु सुखसंपाद्यत्वात् फलक्षयाद् विवेति इति प्राप्तम् अत आह—

वह ज्ञान--

### पवित्रमिदमुत्तमम् । सुसुखं कर्तुमन्ययम् ॥ २ ॥

अतिशय प्रकाशयुक्त होनेके कारण समस्त विद्याओका राजा है। ब्रह्मविद्या सब विद्याओं मे अतिशय देदी प्यमान है यह प्रसिद्ध ही है।

तथा (यह ज्ञान) समस्त गुप्त रखनेयोग्य भावोका भी राजा है। एवं यह बड़ा पवित्र और उत्तम भी है, अर्थात् सम्पूर्ण पवित्र करनेवालोंको पवित्र करनेवाला यह ब्रह्मज्ञान सबसे उत्कृष्ट है। जो अनेक सहस्र जन्मोंने इकट्ठे हुए पुण्य-पापादि कमोंको क्षणमात्रमे मूलसहित भस्म कर देता है उसकी पवित्रताका क्या कहना है?

साथ ही यह ज्ञान प्रत्यभ अनुभवमे आनेवाला है, अर्थात् सुख आदिकी भॉति जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, ऐसा है।

अनेक गुणोंसे युक्त वस्तुका भी धर्मसे विरोध देखा जाता है; परन्तु आत्मज्ञान उनकी तरह धर्मविरोधी नहीं है बल्कि धर्म्य—धर्ममय है अर्थात् धर्मसे युक्त है।

ऐसा पदार्थ भी दु.सम्पाद्य (प्राप्त करनेमे बड़ा कठिन) हो सकता है। इसिल्ये कहते है कि यह ज्ञान रत्नोके विवेक-विज्ञानकी भोति समझनेमे बड़ा सुगम है।

परन्तु ससारमे अल्प परिश्रमसे सुखपूर्वक सम्पन्न होनेवाले कमोंका अल्प फल और कठिनतासे सम्पन्न होनेवाले कमोंका महान् फल देखा गया है, अत यह ज्ञान भी सुगमतासे सम्पन्न होनेवाला होनेके कारण अपने फलका क्षय होनेपर क्षीण हो जायगा, ऐसी शङ्का प्राप्त होनेपर कहते हैं— अस्ति इति अन्ययम् अतः श्रद्धेयम् आत्म- फलनाशके द्वारा इसका नाश नहीं होता। अत ज्ञानम् ॥ २॥ यह आत्मज्ञान श्रद्धा करने योग्य है॥ २॥

अन्ययं न अस्य फलतः कर्मवद् व्ययः। यह ज्ञान अन्यय है अर्थात् कर्मोकी भाँति

ये पुनः—

परन्तु जो--

पुरुषा अश्रद्धानाः

धर्मस्यास्य

मां निवर्तन्ते अप्राप्य

मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

अश्रद्धानाः श्रद्धाविरहिता आत्मज्ञानस्य धर्मस्य अस्य खरूपे तत्फले च नास्तिकाः पापकारिणः असुराणाम् उपनिषदं देहमात्रात्म-दर्शनम् एव प्रतिपन्ना असुतृपः पुरुषा परतप अप्राप्य मा परमेश्वरं मत्प्राप्तौ न एव आशङ्का इति मत्प्राप्तिमार्गसाधनभेदभक्तिमात्रम् अपि अप्राप्य इत्यर्थः । निवर्तन्ते निश्चयेन आवर्तन्ते ।

क, मृत्युसंसारवर्त्मनि मृत्युयुक्तः संसारो मृत्युसंसारः तस्य वर्तमं नरकतिर्यगादिप्राप्ति-मार्गः तसिन् एव वर्तन्त इत्यर्थः ॥ ३ ॥

इस आत्मज्ञान रूप धर्मकी श्रद्धासे रहित है। अर्थात् इसके खरूपमे और फलमे आस्तिक भावसे रहित है —नास्तिक है वे असुरोंके सिद्धान्तोका अनुवर्तन करनेवाले देहमात्रको ही आत्मा समझने-वाले एव पापकर्म करनेवाले इन्द्रियलोलुप मनुष्य, हे परन्तप ! मुझ परमेश्त्ररको प्राप्त न होकर-मेरी प्राप्तिकी तो उनके छिये आराङ्का भी नहीं हो सकती, मेरी प्राप्तिके मार्गकी साधनरूप भेदभक्तिको भी प्राप्त न होकर-निश्चय ही घूमते रहते है।

कहाँ घूमते रहते हैं ? मृत्युयुक्त ससारके मार्गमे, अर्थात् जो संसार मृत्युयुक्त है उस मृत्युसंसारके नरक और पशु-पक्षी आदि योनियोंकी प्राप्तिरूप मार्गमे वे बारंबार घूमते रहते हैं ॥ ३ ॥

स्तुत्या अर्जुनम् अभिमुखीकृत्य आह-

इस प्रकार ज्ञानकी प्रशंसाद्वारा अर्जुनको सम्मुख करके कहते है-

मया ततिमदं सर्वं जगद्वयक्तमूर्तिना। मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वविधतः॥ ४॥

मया मम यः परो भावः तेन ततं व्याप्तं। सर्वम् इटं जगद् अन्यक्तमूर्तिना न न्यक्ता मूर्तिः खरूपं यस्य मम सः अहम् अन्यक्तमूर्तिः तेन मया अन्यक्तमूर्तिना कर्णगोचरस्वरूपेण इत्यर्थः ।

तिमन् मिय अन्यक्तमृतौं स्थितानि मत्स्थानि सर्वभूतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि

मुझ अव्यक्तस्वरूप परमात्माद्वारा अर्थात् मेरा जो परममाव है, जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है यानी मन, बुद्धि और इन्द्रियोंका विषय नहीं है, ऐसे मुझ अव्यक्तमूर्तिद्वारा यह समस्त जगत् व्याप्त है-परिपूर्ण है।

उस अन्यक्तस्वरूप मुझ परमात्मामें लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी स्थित हैं।

न हि निरात्मकं किंचिद् भृतं व्यवहाराय अतो मत्स्थानि मया आत्मना अवकरपते आत्मवन्वेन स्थितानि अतो मिय स्थितानि इति उच्यन्ते ।

तेषां भूतानाम् अहम् एव आत्मा इति अतः तेषु स्थित इति मृदबुद्धीनाम् अवभासते । अतः ब्रवीमि न च अह तेषु भृतेषु अवस्थितः, मृतवत् अपि संश्लेषाभावेन आकाशस्य अन्तरतमो हि अहम्। न हि असंसर्गि वस्तु कचिद् आधेयभावेन अवस्थितं भवति ॥ ४ ॥

क्योंकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यवहारके योग्य नहीं समझा जाता। अतः वे सब मुझमे स्थित है अर्थात् मुझ परमात्मासे ही आत्मत्रान् हो रहे है, इसलिये मुझमे स्थित कहे जाते है।

उन भूतोका वास्तविक खरूप मै ही हूँ इसिलेये अज्ञानियोंको ऐसी प्रतीति होती है कि मै उनमे स्थित हूँ, अत. कहता हूँ कि मै उन मूर्तोंमे स्थित नहीं हूँ । क्योंकि साकार वस्तुओकी भॉति मुझमे संसर्गदोष नहीं है। इसिलये मै बिना संसर्गके सूस्मभावसे आकाशके भी अन्तर्यापी हूँ । सङ्गहीन वस्तु कहीं भी आघेयभावसे स्थित नहीं होती, यह प्रसिद्ध है ॥४॥

अत एव असंसर्गित्वाद् मम-

मै असंसर्गी हूँ इसलिये---

#### न च मत्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। च भृतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥ ५॥ भूतभृत्र

न च मत्स्थानि भूतानि ब्रह्मादीनि पश्ये मे योगं युक्ति घटनं मे मम ऐश्वरम् ईश्वरस्य इमम् ऐश्वरं योगम् आत्मनो याथात्म्यम् इत्यर्थः ।

तथा च श्रुतिः असंसर्गित्वाद् असङ्गतां दशेयति 'असङ्गो न हि सज्जते' (बृह० उ० ३ । ९ । २६) इति ।

इदं च आश्चर्यम् अन्यत् पश्य भूतभृद् असङ्गः अपि सन् भूतानि बिभर्ति न च भूतस्थो यथोक्तेन न्यायेन दर्शितत्वाद् भूतस्थत्वा-नुपपत्तेः।

कथं पुनः उच्यते असौ मम आत्मा इति,

विभज्य देहादिसंघातं तस्मिन् अहंकारम् अध्यारोप्य लोकबुद्धिम् अनुसरन् व्यपदिशति |

( वास्तवमे ) ब्रह्मादि सब प्राणी भी मुझमे स्थित नहीं हैं, त् मेरे इस ईश्वरीय योग-युक्ति-घटनाको देख, अर्थात् मुझ ईश्वरके योगको यानी यथार्थ आत्मतत्त्वको समझ।

'संसर्गरहित आत्मा कहीं भी लिप्त नही होता' यह श्रुति भी संसर्गरहित होनेके कारण ( आत्माकी ) निर्लेपता दिखलाती है।

यह और भी आश्चर्य देख कि भूतभावन मेरा आत्मा संसर्गरहित होकर भी भूतोका भरण-पोषण करता रहता है परन्तु भूतोमे स्थित नहीं है। क्योंकि परमात्माका भूतोमे स्थित होना सम्भव नहीं, यह बात उपर्युक्त न्यायसे स्पष्ट दिखलायी जा चुकी है।

प्०-( जव कि आत्मा अपनेसे कोई अन्य वस्तु ही नहीं है ) तो 'मेरा आत्मा' यह कैसे कहा जाता है 2

उ०-लौकिक बुद्धिका अनुकरण करते हुए देहादि सवातको आत्मासे अलग करके फिर मम आत्मा इति, न पुनः आत्मन आत्मा अन्य । उसमे अहंकारका अध्यारोप करके भेरा आत्मा' ऐसा इति लोकयद् अजानन् ।

तथा भूतभावनो भूतानि भावयति उत्पाद-यति वर्धयति इति वा भृतभावनः ॥ ५॥ वदाता है उसको भूतभावन कहते है॥ ५॥

कहते हैं, आत्मा अपने आपसे भिन्न है ऐसा समझकर लोगोकी भाँति अज्ञानपूर्वक ऐसा नहीं कहते।

जो भूतोंको प्रकट करता है -- उत्पन्न करता है या

यथोक्तेन श्लोकद्वयेन उक्तम् अर्थं दृष्टान्तेन | उपपादयन् आह—

उपर्युक्त दो स्लोकोद्वारा कहे हुए अर्थको दृष्टान्तसे सिद्ध करते हुए कहते है —

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्। सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय॥६॥

यथा लोके आकाशस्थित आकाशे स्थितो नित्यं सदा वायुः सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्रगो विचरनेवाला परिमाणमे अति महान् वायु सदा महान् परिमाणतः तथा आकाश्वत् सर्वगते मिय | आकाशमे ही स्थित है, वैसे ही आकाशके समान असंक्लेषेण एव स्थितानि इति एवम् उपधारय जानीहि॥ ६॥

लोकमे जैसे ( यह प्रसिद्ध है कि ) सब जगह सर्वत्र परिपूर्ण मुझ परमात्मामे समस्त भूत निर्लित-भावसे स्थिन है, ऐसा तू जान ॥ ६ ॥

एवं वायुः आकाशे इव मिय स्थितानि | सर्वभूतानि स्थितिकाले तानि—

इस प्रकार जगत्के स्थितिकालमे, आकाशमे वायुकी भॉति, मुझमे स्थित जो समस्त भूत है वे--

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्।

कल्पादौ विसृजाम्यहम्॥७॥ कल्पक्षये पुनस्तानि

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं त्रिगुणातिमकाम् अपरां निकृष्टां यान्ति मामिका मदीयां कल्पक्षये प्रलयकाले । पुनः भूयः तानि भूतानि उत्पत्ति-काले कल्पादौ विसृजामि उत्पादयामि पूर्ववत् ॥ ७ ॥

सम्पूर्ण प्राणी, हें कुन्तीपुत्र ! प्रलयकालमें मेरी त्रिगुणमयी-अपरा-निकृष्ट प्रकृतिको प्राप्त हो जाते हैं और फिर कल्पके आदिमे अर्थात् उत्पत्तिकालमे मै पहलेकी भाँति पुनः उन प्राणियोको रचता हूँ--उत्पन्न करता हूँ ॥ ७ ॥

एवम् अविद्यालक्षणाम्—

इस प्रकार अविद्यारूप-

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः।

भूतग्रामिमं कृत्स्रमवशं प्रकृतेवशात्॥ ८॥

प्रकृति स्वा स्वीयाम् अवष्टभ्य वशीकृत्य अपनी प्रकृतिको वशमे करके, में प्रकृतिसे विस्जामि पुन. पुन: प्रकृतितो जातं भूतप्रामं उत्पन्न हुए इस विद्यमान समप्र अखतन्त्र भूत-भृतसमुदायम् इमं वर्तमानं कृत्वं समग्रम् अवशम् अखतन्त्रम् अविद्यादिदोषैः परवशीकृतं प्रकृतेः वशात् स्वभाववशात् ॥ ८॥

समुदायको, जो कि स्वभाववद्य अविद्यादि दोपोंसे परवश हो रहा है, बारंबार रचता हूँ ॥ ८॥

तर्हि तस्य ते परमेश्वरस्य भूतग्रामं विषमं | विद्धतः तिनिमित्ताभ्यां धर्माधर्माभ्यां संबन्धः स्याद् इति इदम् आह भगवान्—

तब तो भूतसमुदायको विषम रचनेवाले आप परमेश्वरका उस विषम रचनाजनित पुण्य-पापसे भी सम्बन्ध होता ही होगा ? ऐसी शङ्का होनेपर भगवान् ये वचन बोले---

### न च मां तानि कमीण उदासीनवदासीनमसक्तं

निबध्नन्ति धनंजय। तेषु कर्मसु॥ ९॥

न च माम् ईशं तानि भूतग्रामस्य विषम-विसर्गनिमित्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनजय। तत्र कर्मणाम् असंबद्धत्वे कारणम् आह-

हे धनंजय ! भूतसमुदायकी विषम रचना-निमित्तक वे कर्म, मुझ ईश्वरको बन्धनमे नहीं डालते।

उदासीनवद् आसीन यथा उदासीन उपेक्षकः कश्चित् तंद्रद् आसीनम् आत्मनः क्रियत्वात्, असक्तं फलासङ्गरहितम् अभिमान-वर्जितम् अहं करोमि इति तेषु कर्मस् ।

उन कमोंका सम्बन्ध न होनेमे कारण बतलाते है---

्अतः अन्यस्य अपि कर्तृत्वामिमानाभावः

मै उन कमोंमे उदासीनकी भॉति स्थित रहता हूँ अर्थात् आत्मा निर्विकार है, इसिलये जैसे कोई उदासीन-उपेक्षा करनेवाला स्थित हो, उसीकी भॉति मै स्थित रहता हूँ । तथा उन कर्मों मे फलसम्बन्धी आसक्तिसे और 'मै करता हूँ' इस अभिमानसे भी मै रहित हूँ ( इस कारण वे कर्म मुझे नहीं बॉधते )।

च अवन्धकारणम् अन्यथा फलासङ्गाभावः कर्मभिः वध्यते मृदः कोशकारवद् इति अभिप्रायः ॥ ९ ॥

इससे यह अभिप्राय समझ लेना चाहिये कि कर्तापनके अभिमानका अभाव और फलसम्बन्धी आसक्तिका अभाव दूसरोको भी बन्धनरहित कर देनेवाला है। इसके सिवा अन्य प्रकारसे किये हुए कमोंद्वारा मूर्ख लोग कोशकार ( रेशमके कीड़े ) की भॉति बन्धनमे पडते है ॥ ९ ॥

तत्र भूतग्रामम् इमं विसृजामि उदासीनवद्। आसीनम् इति च विरुद्धम् उच्यते इति तत्परिहा- हूँ, यह कहना परस्पर विरुद्ध है। इस शङ्काको दूर कर्नेके छिये कहते हैं—

यहाँ यह शङ्का होती है कि 'इस भूतसमुदायको

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। कौन्तेय हेतुनानेन

जगद्धिपरिवर्तते ॥ १ • ॥

मया सर्वतो हिशमात्रखरूपेण अविक्रिया-त्मना अध्यक्षेण मम माया त्रिगुणात्मिका अविद्यालक्षणा प्रकृतिः सूयते उत्पादयति सचराचर जगत्।

तथा च मन्त्रवर्णः—'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधि-वासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥' ( इवे ० उ ० ६ । ११ ) इति ।

हेतुना निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय जगद सचराचरं न्यक्तान्यक्तात्मकं विपरिवर्तते सर्वासु अवस्थासु ।

दशिकर्मत्वापत्तिनिमित्ता हि जगतः सर्वा प्रवृत्तिः अहम् इदं भोक्ष्ये पश्यामि इदं शृणोमि इदं सुखम् अनुभवामि दुःखम् अनुभवामि तदर्थम् इदं करिष्यामि एतदर्थम् इदं करिष्ये इदं ज्ञास्यामि इत्याद्या अवगतिनिष्ठा अवगत्यवसाना एव ।

'यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्' (तै ० वा ० २।८। ९) इत्यादयः च मन्त्रा एतम् अर्थ दर्शयन्ति ।

ततः च एकस्य देवस्य सर्वाध्यक्षभूत-चैतन्यमात्रस्य परमार्थतः सर्वभोगानिभ-संविन्धनः अन्यस्य चेतनान्तरस्य अभावे भोक्तुः अन्यस्य अभावात् किनिमित्ता इयं सृष्टिः इति अत्र प्रक्रनप्रतिवचने अनुपपन्ने ।

'को अदा येद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः' ( नै० वा०२।८।९)

हत्यादिसन्त्रवर्णभ्यः।

सब ओरसे द्रष्टामात्र ही जिसका खरूप है ऐसे निर्विकारखरूप मुझ अविष्ठातासे (प्रेरित होकर) अविद्यारूप मेरी त्रिगुणमयी माया—प्रकृति समस्त चराचर जगत्को उत्पन्न किया करती है।

वेद-मन्त्र भी यही बात कहते है कि 'समस्त भूतोंमें अदृश्यभावसे रहनेवाला एक ही देव है जो कि सर्वव्यापी और सम्पूर्ण भूतोंका अन्तरात्मा तथा कर्मोंका खामी, समस्त भूतोंका आधार, साक्षी, चेतन, शुद्ध और निर्गुण है।'

हे कुन्तीपुत्र ! इसी कारणसे अर्थात् मै इसका अध्यक्ष हूँ इसीलिये चराचरसिंहत साकार-निराकार-रूप समस्त जगत् सब अवस्थाओं मे परिवर्तित होता रहता है ।

क्योंकि जगत्की समस्त प्रवृत्तियाँ साक्षी-चेतनके ज्ञानका विषय बननेके लिये ही है। मै यह खाऊँगा, यह देखता हूँ, यह सुनता हूँ, अमुक सुखका अनुभव करता हूँ, दु. खका अनुभव करता हूँ, उसके लिये अमुक कार्य करूँगा, इसके लिये अमुक कार्य करूँगा, अमुक वस्तुको जानूँगा इत्यादि जगत्की समस्त प्रवृत्तियाँ ज्ञानाधीन और ज्ञानमे ही लय हो जानेवाली है।

'जो इस जगत्का अध्यक्ष साक्षी चेतन है वह परम हदयाकाँरामे स्थित है' इत्यादि मन्त्र भी यही अर्थ दिखला रहे हैं।

जब कि सबका अध्यक्षरूप चैतन्यमात्र एक देव वास्तवमे समस्त भोगोके सम्बन्धसे रहित है और उसके सिवा अन्य चेतन न होनेके कारण दूसरे भोक्ताका अभाव है तो यह सृष्टि किसके छिये हें दस प्रकार-का प्रश्न और उसका उत्तर—यह दोनों ही नहीं बन सकते ( अर्थात् यह विषय अनिर्वचनीय है )।

'(इसको) साक्षात् कौन जानता है-इस विषयमें कौन कह सकता है ? यह जगत् कहाँसे आया ? किस कारण यह रचना हुई ?' इत्यादि मन्त्रोंसे (यही वान कही गयी है )। दर्शितं च भगवता 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन

मुह्मन्ति जन्तवः' इति ॥ १० ॥

इसके सित्रा भगत्रान्ने भी कहा है कि 'अञानसे शान आवृत हो रहा है इसिछये समस्त जीव मोहित हो रहे हैं'॥ १०॥

एवं मां नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं सर्व- इस प्रकार मैं यद्यपि नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव जन्तूनाम् आत्मानम् अपि सन्तम्— तथा सभी प्राणियोका आत्मा हूँ तो भी—

परं

अवजानित मां मूढा मानुषीं तनुमाः अतम्। भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११॥

अवजानन्ति अवज्ञां परिभवं कुविन्ति मां मूढा अविवेकिनो मानुषीं मनुष्यसंबन्धिनीं तनुं देहम् आश्रितं मनुष्यदेहेन व्यवहरन्तम् इति एतत्। परं प्रकृष्टं भावं परमात्मतत्त्वम् आकाशक स्पम् आकाशाद् अपि अन्तरतमम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरं सर्वभूतानां महान्तम् ईश्वरं खम् आत्मानम् ।

ततः च तस्य मम अवज्ञानभावनेन आहता वराकाः ते ॥ ११ ॥

म्द्-अविवेकी छोग मेरे सर्व छोकोके महान् ईश्वररूप परमभावको अर्थात् सबका अपना आत्मा-रूप मै परमात्मा सब प्राणियोंका महान् ईश्वर हूँ एव आकाशकी भाँति बल्कि आकाशकी अपेक्षा भी सूक्ष्मतर भावसे व्यापक हूँ-इस परम परमात्मतत्त्वको न जाननेके कारण मुझ मनुष्यदेहधारी परमात्माको तुच्छ समझते हैं अर्थात् मनुष्यरूपसे छीला करते हुए मुझ परमात्मांकी अवज्ञा-अनादर करते है।

इसिंखये मुझ परमात्माके निरादरकी भावनासे वे पामर जीव (व्यर्थ) मारे हुए पड़े है ॥ ११ ॥

मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। मोघाशा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः॥ १२॥

मोघाशा वृथा आशा आशिपो येपां ते। मोघाशाः । तथा मोघकर्माणो यानि च अग्नि-होत्रादीनि तैः अनुष्टीयमानानि कर्माणि तानि तेपां भगवत्परिभवात् खात्मभृतस्य अवज्ञानाद् मोघानि एव निष्फलानि कर्माणि भवन्ति इति मोघकर्माणः।

वे मोघाशा-जिनकी आशार्-कामनाएँ व्यर्थ हों ऐसे न्यर्थ कामना करनेवाले और मोघकर्मा-न्यर्थ कर्म करनेवाले होते है, क्योंकि उनके द्वारा जो कुछ अग्निहोत्रादि कर्म किये जाते है वे सब अपने अन्तरात्मारूप भगवान्का अनादर करनेके कारण निष्पल हो जाते है। इसिलये वे मोघकर्मा होते है।

तथा मोघज्ञाना निष्फलज्ञाना ज्ञानम् अपि तेषां निष्फलम् एव स्यात् । त्रिचेतसो विगत-विवेकाः च ते भवन्ति इति अभिप्रायः ।

किं च ते भवन्ति राक्षसीं रक्षसां प्रकृतिं स्वभावम् आसुरीम् असुराणां च प्रकृतिं मोहिनीं मोहकरीं देहात्मवादिनीं श्रिता आश्रिताः छिन्धि मिन्धि पिव खाद परस्वम् अपहर इति एवं वदनशीलाः क्रूरकर्माणो भवन्ति इत्यर्थः। 'असुर्या नाम ते लोकाः' (ई० उ० ३) इति श्रुतेः।।

इसके अतिरिक्त वे मोघज्ञानी-निष्पल ज्ञानवाले होते है, अर्थात् उनका ज्ञान भी निष्पल ही होता है। और वे विचेता अर्थात् विवेकहीन भी होते है।

तथा वे मोह उत्पन्न करनेवाछी देहात्मवादिनी राक्षसी और आसुरी प्रकृतिका यानी राक्षसोक और असुरोके स्वभावका आश्रय करनेवाले हो जाते है। अभिप्राय यह कि तोड़ो, पोडो, गियो, खाओ, दूसरोका धन छट छो इत्यादि वचन बोलनेवाले और बड़े क्रूरकर्मा हो जाते हैं। श्रुति भी कहती है कि 'वे असुरोंके रहने योग्य लोक प्रकाशहीन है' इत्यादि॥

ये पुनः श्रद्धाना भगवद्भक्तिलक्षणे मोक्ष-मार्गे प्रवृत्ताः— परन्तु जो श्रद्धायुक्त है और भगवद्गक्तिरूप मोक्षमार्गमे लगे हुए है वे—

# महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमन्ययम्॥१३॥

महात्मानः तु अक्षुद्रचित्ता माम् ईश्वरं पार्थ दैवीं देवानां प्रकृति शमदमदयाश्रद्धादिलक्षणाम् आश्रिताः सन्तः, भजन्ति सेवन्ते अनन्यमनसः अनन्यचित्ता ज्ञात्वा भूतादि भूतानां वियदादीनां प्राणिनां च आदिं कारणम् अव्ययम् ॥ १३ ॥

हे पार्थ! शम, दम, दया, श्रद्धा आदि सद्गुण-रूप देवोके स्वभावका अवलम्बन करनेवाले उदार-चित्त महात्मा भक्तजन, मुझ ईश्वरको सब भूतोका अर्थात् आकाशादि पञ्चभूतोंका और समस्त प्राणियोंका भी आदिकारण जानकर, एवं अविनाशी समझकर, अनन्य मनसे युक्त हुए भजते है अर्थात् मेरा चिन्तन किया करते है ॥ १३॥

कथम्-

किस प्रकार भजते हैं—

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥१४॥

सततं सर्वदा भगवन्तं ब्रह्मख्रूषं मा कीर्त-यन्तो यतन्तः च इन्द्रियोपसंहारशमदमदया-हिंसादिलक्षणैः धर्मेः प्रयतन्तः च दृढवता दृढं स्थिरम् अचाश्चल्यं व्रतं येपां ते दृढवताः, नमस्यन्तः च मां हृद्येशयम् आस्मानं भक्त्या नित्ययुक्ताः सन्त उपासते सेवन्ते ॥ १४ ॥

वे दढत्रती भक्त अर्थात् जिनका निश्चय दढ़-स्थिर-अचल है ऐसे वे भक्तजन सदा-निरन्तर व्रह्म-स्वरूप मुझ भगवान्का कीतेन करते हुए तथा इन्द्रिय-निप्रह, शम, दम, दया और अहिंसा आदि धमोंसे युक्त होकर प्रयत्न करते हुए एवं हृदयमे वास करनेवाले मुझ परमात्माको भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हुए और सदा मेरा चिन्तन करनेमे लगे रहकर, मेरी उपासना—सेवा करते रहते हैं ॥१४॥

ते केन केन प्रकारेण उपासते इति। उच्यते-

वे किस-किस प्रकारसे उपासना करते है सो कहते हैं —

### ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन

बहुधा विश्वतोमुखम्॥ १५॥

ज्ञानयज्ञेन ज्ञानम् एव भगवद्विषयं यज्ञः तेन । ज्ञानयज्ञेन यजन्तः पूजयन्तो माम् ईश्वरं च अपि अन्ये अन्याम् उपासनां परित्यज्य उपासते । तत् च ज्ञानम् एकत्वेन एकम् एव परं ब्रह्म इति परमार्थदर्शनेन यजन्त उपासते।

कुछ ( ज्ञानीजन ) दूसरी उपासनाओको छोड़कर भगवद्विषयक ज्ञानरूप यज्ञसे मेरा पूजन करते हुए उपासना किया करते हैं अर्थात् परमब्रह्म परमात्मा एक ही है, ऐसे एक वरूप परमार्थज्ञानसे पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं।

केचित् च पृथक्त्वेन आदित्यचन्द्रादिभेदेन स एव भगवान् विष्णुः आदित्यादिरूपेण अवस्थित इति उपासते ।

और कोई-कोई पृथक् भावसे अर्थात् आदित्य, चन्द्रमा आदिके भेदसे इस प्रकार समझकर उपासना करते है कि वही भगवान् विष्णु, सूर्य आदिके रूपमे स्थित हुए है।

केचिद् बहुधा अवस्थितः स एव भगवान् सर्वतोमुखो विश्वतोमुखो विश्वरूप इति, तं विश्वरूपं सर्वतोष्ठ्यं बहुधा बहुप्रकारेण उपासते ॥ १५ ॥

तथा कितने ही भक्त ऐसा समझकर कि वही सब ओर मुखवाले विश्वमूर्ति भगवान् अनेक रूपसे स्थित हो रहे हैं। उन विश्वरूप विरार् भगवान्-हीकी विविव प्रकारसे उपासना करते हैं ॥ १५॥

यदि बहुभिः प्रकारैः उपासते कथं त्वाम्। एव उपासते इति अत आह—

यदि भक्तलोग बहुत प्रकारसे उपासना करते हैं तो आपकी ही उपासना कैसे करते है ? इसपर कहते हैं---

क्रतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम् । मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमिसहं हुतम्॥ १६॥

अहं कतुः श्रौतकर्मभेदः अहम् एव अहं यज्ञः सार्तः। किं च खधा अन्नम् अहं पितृभ्यो यद् दीयते । अहम् औपव सर्वप्राणिभिः यद् अद्यते तद् औषधश्चव्दवाच्यम्।

क्रतु-श्रौतयज्ञविशेष मै हूँ और यज्ञ-स्मार्त-कर्मित्रशेष भी मै ही हूँ। तथा जो पितरोंको दिया जाता है, वह खना नामक अन भी मैं ही हूँ। सत्र प्राणियोसे जो खायी जाती है, उसका नाम औषय है, वह औषय भी मै ही हूँ।

अथवा स्वधा इति सर्वेप्राणिसाधारणम् अन्तम्

अयवा यों समझो कि सब प्रागियोका सावारण अन 'ख्या' है और व्याधिका नाश करनेके लिये काममे ली जानेवाली भेषज 'औपध' है।

औषधम् इति च्याध्युपशमार्थं भेषजम् ।

मन्त्रः अहं येन पितृभ्यो देवताभ्यः च | हिवः दीयते । अहम् एव आज्यं हिवः च अहम् पहुँचायी जाती है वह मन्त्र भी मै ही हूँ । इसके अग्निः यसिन् ह्यते सः अग्निः अहम् एव अहं हुतं हवनकर्म च ॥ १६ ॥

तथा जिसके द्वारा देव और पितरोंको हिव अतिरिक्त मैं ही आज्य-हिव-घृत हूँ, जिसमें होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ और मै ही हवनरूप कर्म भी हूँ ॥ १६॥

किं च—

तथा—

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च॥१७॥

पिता जनियता अहम् अस्य जगतो माता। जनियत्री, धाता कर्मफलस्य प्राणिभ्यो विधाता, पितामहः पितुः पिता, वेदं वेदितव्यम्, पितत्रं पावनम्, ओंकारः च ऋक्सामयजुः एव च ॥१७॥ सामवेद और यजुर्वेद सब कुछ मै ही हूँ ॥ १७॥

मै ही इस जगत्का उत्पन्न करनेवाला पिता और उसकी जन्मदात्री माता हूँ तथा मै ही प्राणियोंके कर्मफलका विधान करनेवाला विधाता और पितामह अर्थात् पिताका पिता हूँ; तथा जाननेके योग्य, पित्रत्र करनेवाला ओंकार, ऋग्वेद,

किं च—

तथा में ही-

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमन्ययम् ॥ १८॥

गतिः कर्मफलम्, भर्ता पोष्टा, प्रमुः खामी, साक्षी प्राणिनां कृताकृतस्य, निवासो यसिन् प्राणिनो निवसन्ति, शरणम् आर्तानां प्रपन्नानाम् आर्तिहरः, सुहत् प्रत्युपकारानपेक्षः सन उपकारी, प्रभव उत्पत्तिः जगतः, प्रलयः प्रलीयते यसिन् इति।

तथा स्थानं तिष्ठति असिन् इति, निवानं वीजं निक्षेपः कालान्तरापभाग्यं प्राणिनाम्, प्ररोहकारणं प्ररोहधिमणाम्, अव्ययम्।

गति-कर्मफल, भर्ता-सबका पोपण करनेवाला, प्रमु-सबका खामी, प्राणियोंके कर्म और अकर्मका साक्षी, जिसमे प्राणी नित्रास करते हैं वह वासस्थान, शरण अर्थात् शरणमे आये हुए दुः खियोका दु.ख दूर करनेवाला, सुद्भत्—प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाला, प्रभव-जगत्की उत्पत्तिका कारण और जिसमें सब लीन हो जाते है वह प्रलय भी मै ही हूँ।

तया जिसमें सब स्थित होते है वह स्थान, प्राणियोंके कालान्तरमे उपभोग करनेयोग्य कर्मीका भगडाररूप निधान और अत्रिनाशी बीज भी में ही अर्थात् उत्पत्तिशीछ वस्तुओंकी उत्पत्तिका अविनाशी कारण मैं ही हूँ ।

यावत्संसारभावित्वाद् अव्ययम्। न हि।

अबीजं किंचित् प्ररोहित । नित्यं च प्ररोह-

दर्शनाद् बीजसंतितः न व्येति इति गम्यते। १८।

जबतक संसार है तबतक उसका बीज भी अवश्य रहता है, इसिलिये बीजको अविनाशी कहा है; क्योंकि बिना बीजके कुछ भी उत्पन्न नहीं. होता और उत्पत्ति नित्य देखी जाती है, इससे यह जाना जाता है कि बीजकी परम्पराका नाश नहीं होता॥ १८॥

किं च-

तथा---

तपाम्यहमहं वर्षं निग्रह्णाम्युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसचाहमर्जुन॥१९॥

तपामि अहम् आदित्यो भूत्वा कैश्विद् रिक्मिभः उल्बणेः अह वर्ष कैश्विद् रिक्मिभः उत्सृजामि उत्सृज्य पुनः निगृज्ञामि कैश्विद् रिक्मिभः अष्टभिः मासैः पुनः उत्सृजामि प्रावृषि ।

अमृतं च एव देवानां मृत्युः च मर्त्यानाम् । सद् यस्य यत् संबन्धितया विद्यमानं तद्विपरीतम् असत् च एव अहम् अर्जुन ।

न पुनः अत्यन्तम् एव असद् भगवान्

स्वयम् । कार्यकारणे वा सदसती ।

ये पूर्वोक्तैः अनुवृत्तिप्रकारैः एकत्व-पृथक्त्वादिविज्ञानैः यज्ञैः मां पूजयन्त उपासते ज्ञानविदः ते यथाविज्ञानं माम् एव प्राप्नुवन्ति ॥ १९॥

मैं ही सूर्य होकर अपनी कुछ प्रखर रिमयोंसे सबको तपाता हूँ और कुछ किरणोसे वर्पा करता हूँ तथा वर्पा कर चुक्रनेपर फिर कुछ रिमयोंद्वारा आठ महीनेतक जलका शोपण करता रहता हूँ और वर्षाकाल आनेपर फिर बरसा देता हूँ।

हे अर्जुन ! देवोका अमृत और मर्त्यलोकमे बसनेवालोंकी मृत्यु तथा सत् और असत् सब मै ही हूँ अर्थात् जो जिसके सम्बन्धसे विद्यमान है वह और जो उसके विपरीत है वह भी मै ही हूँ।

परन्तु (यह ध्यानमे रखना चाहिये कि ) स्वयं भगत्रान् अत्यन्त असत् नहीं है । अथत्रा सत् और असत्का अर्थ यहाँ कार्य और कारण समझना चाहिये।

जो ज्ञानी पहले कहे हुए क्रमानुसार एकत्व-पृथक्त्व आदि विज्ञानरूप यज्ञोंसे पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं वे अपने विज्ञानानुसार मुझे ही प्राप्त होते हैं ॥ १९॥

ये पुनः अज्ञाः कामकामाः— परन्तु जो विषयवासनायुक्त अज्ञानी— त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २०॥ त्रैविद्या ऋग्यजुःसामविदो मां वस्वादिदेवरूपिणं सोमपाः सोमं पिवन्ति इति सोमपाः
तेन एव सोमपानेन प्तपापाः शुद्धिकिल्विपाः,
यज्ञैः अग्निष्टोमादिभिः इष्ट्वा प्रज्ञियत्वा,
स्वर्गितं स्वर्गगमनं स्वर्गितः तां प्रार्थयन्ते । ते
च पुण्यं पुण्यफलम् आसाद्य संप्राप्य सुरेन्द्रलोकं
शतक्रतोः स्थानम् अश्वन्ति भुञ्जते दिव्यान् दिवि
भवान् अप्राकृतान् देवभोगान् देवानां भोगाः
तान् ॥ २० ॥

ऋक्, यजु और साम-इन तीनों वेदोंको जानने-वाले, सोमरसका पान करनेवाले और पापरहित हुए अर्थात् सोमरसका पान करनेसे जिनके पाप नष्ट हो गये है ऐसे सकाम पुरुष वसु आदि देवोंके रूपमे स्थित मुझ परमात्माका अग्निष्टोमादि यज्ञोंद्वारा पूजन करके स्वर्गप्राप्तिकी इच्छा करते है । वे अपने पुण्यके फलस्त्रक्त इन्द्रके स्थानको पाकर स्वर्गमे देवताओंके दिन्य भोगोको भोगते हैं अर्थात् देवताओं-के जो स्वर्गमे होनेवाले अप्राक्तत भोग हैं उनको भोगते हैं ॥ २०॥

# ते तं भुक्तवा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्म्यमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभनते॥ २१॥

ते तं भुक्त्वा स्वर्गछोकं विशालं विस्तीण क्षीणे |

पुण्ये मर्त्यलोकम् इमं विशन्ति आविशन्ति ।

एव हि यथोक्तेन प्रकारेण त्रैधर्म्य केवलं वैदिकं कर्म अनुप्रपन्ना गतागतं गतं च आगतं च गतागतं गमनागमनं कामकामाः कामान् कामयन्ते इति कामकामा छभन्ते गतागतम् एव न तु स्वातन्त्रयं क्वचिद् लभनते इत्यर्थः ॥ २१ ॥

वे उस विशाल—विस्तृत स्वर्गलोकको भोग चुक्रनेपर ( उसकी प्राप्तिके कारणरूप ) पुण्योंका क्षय हो जानेपर इस मृत्युलोकमे लौट आते है।

उपर्युक्त प्रकारसे केवल वैदिक कर्मोंका आश्रय लेनेवाले कामकामी—विषयवासनायुक्त मनुष्य बारंबार आवागमनको ही प्राप्त होते रहते है अर्थात् जाते हैं और लौट आते हैं इस प्रकार बरावर आवागमनको ही प्राप्त होते हैं, कहीं भी स्वतन्त्रता लाभ नहीं करते ॥ २१ ॥

ये पुनः निष्कामाः सम्यग्दर्शिनः— । परन्तु जो निष्कामी—पूर्ण ज्ञानी है— अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥ २२॥

अनन्या अपृथग्भूताः परं देवं नारायणम् आत्मत्वेन गताः सन्तः चिन्तयन्तो मा ये जनाः संन्यासिनः पर्युपासते, तेषा परमार्थदर्शिनां नित्याभियुक्ताना सतताभियुक्तानां योगक्षेमं योगः अप्राप्तस्य प्रापणं क्षेमः तद्रक्षणं तद् उभयं वहामि प्रापयामि अहम्।

जो संन्यासी अनन्यभावसे युक्त हुए अर्थात् परमदेव मुझ नारायगको आत्मरूपसे जानते हुए मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए मेरी श्रेष्ठ—निष्काम उपासना करते हैं, निरन्तर मुझमे ही स्थिन उन परमार्थज्ञानियोंका योग-क्षेम में चलाता हूँ । अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिका नाम योग है और प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम हैं, लनके ये दोनों काम में स्वयं किया करता हूँ।

'ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्' 'स च मम प्रियः' यसात् तसात् ते मम आत्मभूताः। प्रियाः च इति ।

ननु अन्येपाम् अपि भक्तानां योगक्षेमं वहति एव भगवान् ।

सत्यम् एवं वहति एव। किं तु अयं विशेषः अन्ये ये भक्ताः ते खात्मार्थ खयम् अपि योगक्षेमम् ईहन्ते अनन्यदर्शिनः तु न आत्मार्थ योगक्षेमम् ईहन्ते । न हि ते जीविते मरणे वा आत्मनो गृधि कुर्नेन्ति केवलम् एव भगवच्छरणाः ते । अतो भगवान् एव तेपां योगक्षेमं वहति इति ॥ २२ ॥

क्यों कि 'ज्ञानीकों तो मैं अपना आत्मा ही मानता हूँ' और 'वह मेरा प्यारा है' इसलिये वे उपर्युक्त भक्त मेरे आत्मारूप और प्रिय हैं।

पू०-अन्य भक्तोका योगक्षेम भी तो भगवान् ही चलाते है 2

उ०-यह बात ठीक है, अवश्य भगवान् ही चलाते है; किन्तु उसमे यह भेद है कि जो दूसरे भक्त है वे खयं भी अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी चे या करते है, पर अनन्यदर्शी भक्त अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी चेष्टा नहीं करते । क्योंकि वे जीने और मरनेमे भी अपनी वासना नहीं रखते, केवल भगवान् ही उनके अवलम्बन रह जाते है। अतः उनका योग-क्षेम खयं भगवान् ही चलाते है।। २२॥

ननु अन्या अपि देवताः त्वम् एव चेत्। तद्भक्ताः च त्वाम् एव यजन्ते सत्यम् एवम्-

यदि कहो कि अन्य देव भी आप ही है, अतः उनके भक्त भी आपहीका पूजन करते है तो यह - बात ठीक है ---

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजनते श्रद्धयान्विताः। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३॥

ये अपि अन्यदेवतामका अन्यासु देवतासु अन्यदेवताभक्ताः यजन्ते सन्तो भक्ता आस्तिक्यवुद्धचा पूजयन्ते श्रद्धया अन्त्रिता अनुगताः ते अपि माम् एव कौन्तेय यजन्ति भी मेरा ही पूजन करते है (परन्तु) अविधिपूर्व क अविधिपूर्वकम् अविधिः अज्ञानं तत्पूर्वकम् (करते है)। अविधि अज्ञानको कहते है, सो वे

जो कोई अन्य देवोंके भक्त—अन्य देवताओमे भक्ति रखनेवाले, श्रद्धासे---आस्तिक-वृद्धिसे युक्त हुए ( उनका ) पूजन करते है, हे कुन्तीपुत्र ! वे अज्ञानपूर्वकं यजनते इत्यर्थः ॥ २३ ॥ अज्ञानपूर्वक मेरा पूजन करने है ॥ २३ ॥

कसात् ते अविधिपूर्वकं यजन्ते इति उच्यते । उनका पूजन करना अविधिपूर्वक कैसे है ? सो वहते हैं कि— यसात्—

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते॥ २४॥

अहं हि सर्वयज्ञानां श्रोतानां सातीनां च सर्वेषां यज्ञानां देवतात्मत्वेन भोका च प्रभुः एव च। मत्स्वामिको हि यज्ञः 'अधियज्ञोऽहमेवात्र' इति हि उक्तम् । तथा न तु माम् अभिजानित तत्त्वेन यथावत् । अतः च अविधिपूर्कम् इष्ट्रा यागफलात् च्यवन्ति प्रच्यवन्ते ते ॥ २४ ॥

श्रौत और स्मार्त समस्त यज्ञोका देवतारूपसे मै ही भोक्ता हूँ और मै ही खामी हूँ। मै ही सब यज्ञोका खामी हूँ यह बात 'अधियज्ञोऽहमेवात्र' इस रहोकमे भी कही गयी है। परन्तु वे अज्ञानी इस प्रकार यथार्थ तत्त्वसे मुझे नहीं जानते। अतः अविधिपूर्वक पूजन करके वे यज्ञके असली फलसे गिर जाते हैं अर्थात् उनका पतन हो जाता है ॥२ ४॥

ये अपि अन्यदेवताभक्तिमन्वेन अविधि-। पूर्वकं यजन्ते तेपाम् अपि यागफलम् अवश्यं-भावि, कथम्—

जो भक्त अन्य देवताओकी भक्तिके रूपमे अविनिपूर्वक भी मेरा पूजन करते है उनको भी यज्ञका फल अवस्य मिलता है। कैसे? (सो कहा जाता है—)

देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रताः। यान्ति देवव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्॥ २५॥

यान्ति गच्छन्ति देवव्रता देवेषु व्रतं नियमो भक्तिः च येषां ते देवव्रता देवान् यान्ति। पितृन् अग्निष्वात्तादीन् यान्ति पितृत्रताः श्राद्धादि-भूतानि विनायक-पितृभक्ताः । क्रियापराः यान्ति मातृगणचतुर्भगिन्यादीनि भूतेज्या भृतानां पूजकाः। यान्ति मद्याजिनो मद्यजन-शीला वैष्णवा माम् एव । समाने अपि आयासे माम् एव न भजन्ते अज्ञानात् । तेन ते अल्प-फलभाजो भगनित इत्यर्थः ॥ २५ ॥

जिनका नियम और भक्ति देवोंके छिये ही है वे देव-उपासक्राण देवोको प्राप्त होते है। श्राद्ध आदि क्रियाके परायण हुए पितृभक्त अग्निष्वात्तादि पितरोंको पाते हैं । भूतोंकी पूजा करनेवाले पोडरामातृकागण और चतुर्भगिनी त्रिनायक, आदि भूतगणोको पाते हैं तथा मेरा पूजन करनेवाले वैष्णव भक्त अवस्यमेव मुझे ही पाते हैं। अभिप्राय यह कि समान परिश्रम होनेपर भी वे (अन्यदेवोपासक) अज्ञानके कारण केवल मुझ परमेश्वरको ही नहीं भजते इसीसे वे अल्प फलके भागी होते हैं ॥२५॥

न केवलं मद्भक्तानाम् अनावृत्तिलक्षणम् । मेरे भक्तोंको केवल अपुनरावृत्तिरूप अनन्त फल मिलता है इतना ही नहीं, किन्तु मेरी आराधना भी सुखपूर्वक की जा सकती है। केंसे ? (सो कहते हैं—)

अनन्तफलं सुखाराधनः च अहं कथम्—

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भक्त्युपहृतमक्षामि प्रयतात्मनः॥ २६॥ पत्रं पुष्पं फलं तोयम् उदकं यो मे महां भक्त्या प्रयच्छिति तद् अहं पत्रादि भक्त्या उपहृतं भक्ति-पूर्वकं प्रापितं भक्त्या उपहृतम् अक्षामि गृह्णामि प्रयतात्मनः शुद्धबुद्धेः ॥ २६॥

जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल आदि कुछ भी वस्तु भक्तिपूर्वक देता है, उस प्रयतात्मा— शुद्ध-बुद्धि भक्तके द्वारा भक्तिपूर्वक अर्पण किये द्वए वे पत्र-पुष्पादि मैं (खयं) खाता हूँ अर्थात् प्रहण करता हूँ ॥ २६॥

यत एवम् अतः—

क्योंकि यह बात है इसिंखये—

यत्करोषि यदशासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥२७॥

यत् करोषि स्वतः प्राप्तं यद् अश्नासि यत् च जुहोषि हवनं निर्वर्तयसि श्रौतं सार्त वा, यद् ददासि प्रयच्छिसि ब्राह्मणादिभ्यो हिरण्या-न्नाज्यादि यत् तपस्यसि तपः चरिस कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणं मत्समर्पणम् ॥ २७॥ हे कुन्तीपुत्र ! त जो कुछ भी खतःप्राप्त कर्म करता है, जो खाता, जो कुछ श्रोत या स्मार्त यज्ञरूप हवन करता है, जो कुछ सुवर्ण, अन्न, घृतादि वस्तु ब्राह्मणादि सत्पात्रोंको दान देता है और जो कुछ तपका आचरण करता है, वह सब मेरे समर्पण कर ॥ २७॥

एवं कुर्वतः तव यद् भवति तत् शृणु— ऐसा करनेसे तुझे जो लाभ होगा वह मुन—
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मचन्धनैः।
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेध्यसि॥ २८॥

शुभाशुभफ्छैः एवं शुभाशुभे इष्टानिष्टफ्छे येषां तानि शुभाशुभफ्छानि कर्माणि तैः शुभाशुभफ्छैः कर्मबन्धनैः कर्माणि एव बन्ध-नानि तैः कर्मबन्धनैः एवं मत्समर्पणं कुर्वन् मोक्ष्यसे। सः अयं संन्यासयोगो नाम संन्यासः च असौ मत्समर्पणतया कर्मत्वाद् योगः च असौ इति तेन संन्यासयोगेन युक्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य तव स त्वं संन्यासयोगयुक्तात्मा सन् विमुक्तः कर्मबन्धनैः जीवन् एव पतिते च अस्मिन् शरीरे माम् उपैष्यसि आगमिष्यसि।। २८॥

इस प्रकार कमींको मेरे अर्पण करके त शुभाशुभ फलयुक्त कर्मबन्धनसे अर्थात् अच्छा और बुरा जिसका फल है ऐसे कर्मरूप बन्धनसे छूट जायगा। तथा इस प्रकार त संन्यासयोगयुक्तात्मा होकर,—मेरे अर्पण करके कर्म किये जानेके कारण जो 'संन्यास' है और कर्मरूप होनेके कारण जो 'योग' है उस सन्यासरूप योगसे जिसका अन्तः करण युक्त है उसका नाम 'संन्यास-योग-युक्तात्मा' है, ऐसा होकर,—त इस जीवितावस्थामे ही कर्मबन्धनसे मुक्त होकर इस शरीरका नाश होनेपर मुझे ही प्राप्त हो जायगा। अर्थात् मुझमें ही विलीन हो जायगा। २८॥

रागद्वेषवान् तर्हि भगवान् यतो भक्तान् । अनुगृह्णाति न इतरान् इति, तद् न—

(यदि कहो कि) तब तो भगवान् राग-द्वेषसे युक्त हैं; क्योंकि वे भक्तोपर ही अनुग्रह करते हैं दूसरोपर नहीं करते, तो यह कहना ठीक नहीं है-

### समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजनित तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९॥

समः तुल्यः अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः अस्ति न प्रियः अग्निवद् अहम्, दूरस्थानां यथा अग्निः शीतं न अपनयति समीपम् उपसर्पताम् अपन-यति, तथा अहं भक्तान् अनुगृह्णामि न इतरान् । ये भजनित तु माम् ईश्वरं भक्त्या मिय ते स्वभावत एव न मम रागनिमित्तं मिय वर्तन्ते। तेषु च अपि अहं स्वभावत एव वर्ते न इतरेषु न एतावता तेषु द्वेषो मम ॥ २९ ॥

मै सभी प्राणियोंके प्रति समान हूँ, मेरा न तो (कोई) द्रेष्य है और न (कोई) प्रिय है। मै अग्निके समान हूँ । जैसे अग्नि अपनेसे दूर रहनेवाले प्राणियोके शीतका निवारण नहीं करता, पास आनेत्रालोका ही करता है, वैसे ही मै भक्तोपर अनुप्रह किया करता हूँ, दूसरोंपर नहीं।

जो ( भक्त ) मुझ ईश्वरका प्रेमपूर्वक भजन करते है, वे मुझमे स्वभावसे ही स्थित है, कुछ मेरी आसक्तिके कारण नहीं और मै भी स्वभावसे ही उनमे स्थित हूँ, दूसरोमे नहीं । परन्तु इतनेहीसे यह बात नहीं है कि मेरा उनमे (दूसरोमे) द्वेष है ॥२९॥

शृण मद्भक्तेः माहात्म्यम्-

मेरी भक्तिकी महिमा सुन--

चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः, सम्यग्व्यविसतो हि सः॥ ३०॥

अपि चेद् यद्यपि सुष्टु दुराचारः धुदुराचारः । अतीव कुत्सिताचारः अपि भजते माम् अनन्यभाग् अनन्यमिक्तिः सन् साधुः एव सम्यग्वृत्त एव ही मानना चाहिये अर्थात् उसे यथार्थ आचरण स मन्तव्यो ज्ञातव्यः सम्यग् यथावद् व्यवसितो हि यसात् साधुनिश्रयः सः ॥ ३० ॥

यदि कोई सुदुराचारी अर्थात् अतिशय बुरे मनुष्य भी अनन्य प्रेमसे आचरणवाला हुआ मुझ ( परमेश्वर ) को भजता है तो उसे साधु करनेत्राला ही समझना चाहिये, क्योंकि वह यथार्थ निश्चययुक्त हो चुका है—उत्तम निश्चयवाला हो गया है ॥ ३०॥

उत्सृज्य च वाह्यां दुराचारताम् अन्तः-। सम्यग्व्यवसायसामध्यत्—

आन्तरिक यथार्थ निश्चयकी शक्तिसे बाहरी दुराचारिताको छोडकर—

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणस्यति॥३१॥ क्षिप्रं शीव्रं भवति धर्मात्मा धर्मिचत एव शश्वद्

नित्यं शान्ति च उपशमं निगच्छति प्रामोति । परमार्थ कौन्तेय प्रतिजानीहि शृणु निश्चितां प्रतिज्ञां कुरु, न मे मम भक्तो मिय समर्पितान्तरात्मा मद्भक्तो प्रणश्यति न इति ॥ ३१ ॥

वह शीघ्र ही धर्मात्मा—धार्मिक चित्तवाला बन जाता है और सदा रहनेवाली नित्य शान्ति-उपरित-को पा लेता है।

हे कुन्तीपुत्र ! त् यथार्थ बात सुन, त् यह निश्चित प्रतिज्ञा कर अर्थात् दढ़ निश्चय कर ले कि जिसने मुझ परमात्मामे अपना अन्त. करण समर्पित कर दिया है वह मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात् उसका कभी पतन नहीं होता ॥ ३१॥

किं च—

तथा---

### मां हि पार्थ व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥ ३२॥

त्वेन गृहीत्वा ये अपि स्युः भवेयुः पापयोनयः अर्थात् जिनके जन्मका कारण पाप है ऐसे प्राणी पापा योनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः । | है-वे कौन हैं । सो कहते है- वे स्नी, वैश्य और शूद्र के ने इति आह क्षियो वैश्या. तथा शूदाः ते अपि | भी मेरी शरणमे आकर—मुझे ही अपना अवलम्बन यान्ति गच्छन्ति परा गति प्रकृष्टां गतिम् ॥३२॥ वनाकरं परम—उत्तम गतिको ही पाते है ॥३२॥

मां हि यसात् पार्थ व्यपाश्रित्य माम् आश्रय- | क्योंकि हे पार्थ ! जो कोई पापयोनिवाले हैं

#### पुनबोह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोकिममं प्राप्य भजस्व माम्॥ ३३॥

किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः पुण्ययोनयो भक्ता राजर्षयः तथा राजानः च ते ऋषयः च इति राजर्षयः ।

यत एवम् अतः अनित्यं क्षणभङ्गरम् असुखं च सुखवर्जितम् इमं छोकं मनुष्यलोकं प्राप्य, पुरुषार्थसाधनं दुर्लभं मनुष्यत्वं लब्ध्वा भजस्व सेवस्व माम् ॥ ३३ ॥

फिर जो पुण्ययोनि ब्राह्मण और राजर्षि भक्त है उनका तो कहना ही क्या है <sup>2</sup> जो राजा भी हों और ऋषि भी हो, वे राजर्षि कहलाते है।

क्योंकि यह बात है इसिलिये इस अनित्य, क्षणभङ्कर और सुखरहित मनुष्यलोकको पाकर अर्थात् परम पुरुपार्थके साधनरूप दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर मुझ ईश्वरका ही भजन कर—मेरी ही सेवा कर ॥ ३३॥

कथम्—

किस प्रकार ( भजन-सेवा करें सो कहा जाता है )—

### मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः॥ ३४॥

मिय मनो यस्य स त्वं मन्मना भव तथा
मद्भक्तो भव। मद्याजी मद्यजनशीलो भव। माम
एव च नमस्कुरु । माम एव ईश्वरम् एष्यसि
आगमिष्यसि युक्त्वा समाधाय चित्तम्। एवम्
आत्मानम् अहं हि सर्वेषां भूतानाम् आत्मा परा
च गतिः परम् अयनम्, तं माम् एवंभृतम्
एष्यसि इति अतीतेन पदेन संबन्धः।
मत्परायणः सन् इत्यर्थः।। ३४॥

त् मन्मना—मुझमे ही मनवाला हो। मद्भक्त—
मेरा ही भक्त हो। मग्राजी—मेरा ही पूजन करनेवाला हो और मुझे ही नमस्कार किया कर।
इस प्रकार चित्तको मुझमे लगाकर मेरे परायण—
शरण हुआ त् मुझ परमेश्वरको ही प्राप्त हो जायगा।
अभिप्राय यह कि मैं ही सब भूतोंका आत्मा और
परमगति—परम स्थान हूँ, ऐसा जो मैं आत्मरूप हूँ
उसीको त् प्राप्त हो जायगा। इस प्रकार पहलेके भाम्
शब्दसे 'आत्मानम्' शब्दका सम्बन्ध है। ३४।

इति श्रीमहाभारते श्रतसाहस्रघां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्यिनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर-भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये राजिभद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥



#### दशमोऽध्यायः

सप्तमे अध्याये भगवतः तत्त्वं विभूतयः च प्रकाशिता नवमे च । अथ इदानीं येषु येषु भावेषु चिन्त्यो भगवान् ते ते भावा वक्तव्याः । तत्त्वं च भगवतो वक्तव्यम् उक्तम् अपि दुर्विज्ञेय-त्वाद् इति अतः ।

श्रीभगवानुवाच--

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥१॥

भ्य एव भ्र्यः पुनः हे महाबाहो श्रृणु मे मदीयं परमं प्रकृष्टं निरितशयवस्तुनः प्रकाशकं वचो वाक्यम्, यत् परमं ते तुभ्यं प्रीयमाणाय मद्वचनात् प्रीयसे त्वम् अतीव अमृतम् इव पिवन् ततो वस्थामि हितकाम्यया हितेच्छया ॥ १॥

हे महाबाहो ! फिर भी तू मेरे परम उत्तम निरितशय वस्तुको प्रकाशित करनेवाले वाक्य सुन, जो कि मैं तुझ प्रसन होनेवालेके हितकी इच्छासे कहूँगा । मेरे वचनोंको सुनकर तू अमृतपान करता हुआ-सा अस्त्रन्त प्रसन्न होता है, इसीलिये मै तुझसे यह परम वाक्य कहने लगा हूँ ॥ १ ॥

सानवें और नवें अध्यायमें भगवान्के तत्त्वका

और त्रिम्तियोंका वर्णन किया गया । अत्र जिन-

जिन भावोंमे भगवान् चिन्तन किये जाने योग्य है उन-

उन भावो का वर्णन किया जाना चाहिये। यद्यपि

भगवान् का तत्त्व पहले कहा गया है परन्तु दुर्विज्ञेय

होनेके कारण फिर भी उसका वर्णन होना चाहिये,

इसिंखे श्रीभगवान् बाले-

किमर्थम् अहं वक्ष्यामि इति अत आह— । मैं (ऐसा) किसलिये कहता हूँ ! सो बतलाते है— न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥ २॥

न मे विदुः न जानन्ति सुरगणा ब्रह्मादयः। किं ते न विदुः मम प्रभवं प्रभावं प्रभुशक्त्यति-शयम्, अथवा प्रभवं प्रभवनम् उत्पत्तिम्। न अपि महर्षयो भृग्वादयो विदुः।

कसात् ते न विदुः इति उच्यते—

अहम् आदिः कारणं हि यसाद् देवानां महर्षीणा

च सर्वशः सर्वप्रकारैः ॥ २ ॥

ब्रह्मादि देवता मेरे प्रभवको यानी अतिशय प्रमुत्व-शक्तिको अथवा प्रभव यानी मेरी उत्पत्तिको नहीं जानते। और भृगु आदि महर्पि भी (मेरे प्रभवको) नहीं जानते।

वे किस कारणसे नहीं जानते ? सो कहते हैं— क्योंकि देगोंका और महर्षियोका सब प्रकारसे मै ही आदि—मूळ कारण हूँ॥ २॥ किं च-

तथा-

# यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥३॥

यो माम् अजम् अनादि च यसाद् अहम् आदिः देवानां महर्षाणां च न मम अन्यः आदिः विद्यते अतः अहम् अजः अनादिः च अनादित्वम् अजत्वे हेतुः। तं माम् अजम् अनादि च यो वेति विजानाति छोकमहेश्वरं छोकानां महान्तम् ईश्वरं तुरीयम् अज्ञानतत्कार्यवर्जितम् असंमूढः संमोहवर्जितः स मर्त्येषु मनुष्येषु सर्वपापैः सर्वैः पापैः मतिपूर्वामतिपूर्वकृतैः प्रमुच्यते प्रमोक्ष्यते ॥ ३ ॥

क्योंकि मै महर्षियोका और देवोंका आदि-कारण हूँ, मेरा आदि दूसरा कोई नहीं है, इसिलिये मैं अजन्मा और अनादि हूँ । अनादित्व ही जन्मरिहत होनेमे कारण है । इस प्रकार जो मुझे जन्मरिहत अनादि और लोकोंका महान् ईश्वर अर्थात् अज्ञान और उसके कार्यसे रिहत (जाप्रत्, खप्त, सुष्पि— इन तीनो अवस्थाओंसे अतीत) चतुर्थ अवस्था-युक्त जानता है, वह (इस प्रकार जाननेवाला) मनुष्योमें झानी है अर्थात् मोहसे रिहत श्रेष्ठ पुरुप है और वह जान-वूझकर किये हुए या बिना जाने किये हुए सभी पापोसे मुक्त हो जाता है ॥३॥

इतः च अहं महेश्वरो लोकानाम्— इसिल्ये भी मै लोकोका महान् ईश्वर हूँ—— बुद्धिज्ञीनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च॥ ४॥

बुद्धिः अन्तःकरणस्य सक्ष्माद्यर्थाववोधन- | सामर्थ्य तद्वन्तं बुद्धिमान् इति हि वदन्ति ।

ज्ञानम् आत्मादिपदार्थानाम् अवबोधः असंमोहः प्रत्युपपन्नेषु वोद्ध्वयेषु विवेकप्रविका प्रवृत्तिः । क्षमा आक्रुष्टस्य ताडितस्य वा अविकृतचित्तता । सत्यं यथादृष्टस्य यथा- श्रुतस्य च आत्मानुभवस्य परवृद्धिसंक्रान्तये तथा एव उच्चार्यमाणा वाक् सत्यम् उच्यते । दमो वाह्येन्द्रियोपद्यमः । इम. अन्तःकरणस्य । सुखम् आह्यादः । दुःख संतापः । भव उद्भवः । अभावः तद्विपर्ययः । भवं च त्रासः, अभवम् एव च तद्विपरीतम् ॥ ४ ॥

सूक्ष्म, सूक्ष्मतर आहि पदार्थीको समझनेवाली अन्तःकरणकी ज्ञानशक्तिका नाम बुद्धि है। उससे युक्त मनुष्यको ही 'बुद्धिमान्' कहते हैं।

ज्ञान-आत्मा आदि पदार्थीका बोध, असंमोहजाननेयोग्य पदार्थ प्राप्त होनेपर उनमें विवेकपूर्वक
प्रवृत्ति, क्षमा—किसीके द्वारा अपनी निन्दा की जाने
या ताडना दी जानेपर भी चित्तमे विकार न होना,
सत्य-देखने और सुननेसे जिस प्रकारका अपनेको
अनुभव हुआ हो, उसको दूसरेकी बुद्धिमे पहुँचानेके
छिये उसी प्रकार कही जानेवार्छा वाणी 'सत्य'
कहछाती है, दम-बाह्य इन्द्रियोको वशम कर छेना,
शम-अन्त:करणकी उपरित, सुख-आहाद, दु खसन्ताप, भव-उत्पत्ति, अभाव-उत्पत्तिके विपरीत
(विनाश) नया भय-त्रास और अभय-उसके
विपरीत जो निर्भयता है वह भी।। ४।।

## अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः॥ ५॥

अहिंसा अपीडा प्राणिनाम् । समता समिचित्तता । तृष्टिः संतोषः पर्याप्तचुद्धिः लाभेषु । तप इन्द्रियसंयमपूर्वकं शरीरपीडनम् । दानं यथाशक्ति संविभागः । यशो धर्मनिमित्ता कीर्तिः । अयशः तु अधर्मनिमित्ता अकीर्तिः । भवन्ति भावा यथोक्ता बुद्धचादयो भूतानां प्राणिनां मत्त एव ईश्वरात् पृथिनिव्या नानाविधाः स्वकर्मानुरूपेण ।। ५ ।। अहिंसा—प्राणियोको किसी प्रकार पीड़ा न पहुँचाना, समता—चित्तका समभाव, सन्तोष—जो कुछ मिले उसीको यथेष्ट समझना, तप—इन्द्रियसंयम-पूर्वक शरीरको सुखाना, दान—अपनी शक्तिके अनुसार धनका विभाग करना (दूसरोको बॉटना), यश—धर्मके निमित्तसे होनेवाली कीर्ति, अपयश— अधर्मके निमित्तसे होनेवाली अपकीर्ति।

इस प्रकार जो प्राणियोंके अपने-अपने कर्मोंके अनुसार होनेवाले बुद्धि आदि नाना प्रकारके भाव है, वे सब मुझ ईश्वरसे ही होते है। । ५॥

किं च-

तथा---

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः॥ ६॥

महर्पयः सप्त भृग्वीदयः पूर्वे अतीतकाल-संबन्धिनः चत्वारो मनवः तथा सावर्णा इति प्रसिद्धाः। ते च मद्भावा मद्भतभावना वैष्णवेन सामर्थ्येन उपेता मानसा मनसा एव उत्पादिता मया जाता उत्पन्ना येषा मन्नां महर्षीणां च सृष्टिः लोके इमाः स्थावरजङ्गमाः प्रजाः।। ६।। भृगु आदि सप्त महर्पि और पहले होनेवाले चार मनु जिनका अतीत कालसे सम्बन्ध है और जो 'सावर्ण' इस नामसे पुराणोमे प्रसिद्ध है, ये सभी मुझमे भावनावाले—ईस्वरीय सामर्थ्यसे युक्त और मेरे द्वारा मनसे उत्पन्न किये हुए है, जिन मनु और महर्षियोकी रची हुई ये चर ओर अचररूप सब प्रजाएँ लोकमे प्रसिद्ध है।। ६॥

एतां विभृतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ७॥

एता यथोक्तां विभूतिं विस्तारं योग च युक्तिं च । आत्मनो घटनम् अथवा योगिश्वर्यसामध्यं सर्वज्ञत्वं योगजं योग उच्यते । मम मदीयं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वेन यथावद् इति एतत् ।

मेरी इस उपर्युक्त विभूतिको अर्थात् विस्तारको और योग-युक्तिको अर्थात् अपनी मायिक घटनाको, अथवा योगसे उत्पन्न हुई सर्वज्ञतारूप सामर्थ्यको जो कि योग-शब्दसे कही जाती है, जो तत्त्वसे—यथार्थ जानता है,

१. भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ—ये सात महर्षि है।

२. मनु १४ हैं पर चार मनु सावर्ण नामसे प्रसिद्ध हैं—सावर्णि, धर्मसावर्णि, दक्षसावर्णि और सावर्ण ।

अविकम्पेन अप्रचलितेन योगेन। सम्यग्दर्शनस्थैर्यलक्षणेन युज्यते संबध्यते न योगसे युक्त हो जाता है, इस विषयमे ( कुछ भी ) अत्र संशयो न अस्मिन् अर्थे संशयः अस्ति ॥७॥ संशय नहीं है ॥ ७ ॥

वह पुरुष पूर्ण ज्ञानकी स्थिरतारूप निश्चल

की है । किस प्रकारके अविचल योगसे युक्त हो जाता है ... उच्यते—

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥ ८॥

प्रभव उत्पत्तिः मत्त एव स्थितिनाश्रित्रया- उत्पत्तिका कारण हूँ, और मुझसे ही यह स्थिति, फलोपभोगलक्षणं विक्रियारूपं सर्वं जगत् प्रवर्तते इति एवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते मा बुधा जगत् घुमाया जा रहा है। इस अभिप्रायको (अच्छी अवगततत्त्वार्था भावसमन्त्रिता भावो भावना प्रकार ) समझकर भावसमन्त्रित-परमार्थतत्त्वकी तेन समन्विताः परमार्थतत्त्वाभिनिवेशः संयुक्ता इत्यर्थः ॥ ८ ॥

अहं परं ब्रह्म वासुदेवारूयं सर्वस्य जगतः में वासुदेव नामक परमब्रह्म समस्त जगत्की नारा, क्रिया और कर्मफलोपभोगरूप विकारमय सारा धारणासे युक्त हुए, बुद्धिमान्—तत्त्वज्ञानी पुरुष, मुझे भजते हैं अर्थात् मेरा चिन्तन किया करते हैं ॥८॥

किं च--

मञ्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः कथयन्तरच मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥९॥

मयि चित्तं येपां ते मचिता। मद्गतप्राणा मां गताः प्राप्ताः चक्षुरादयः प्राणा येपां ते मद्गतप्राणा मिय उपसंहतकरणा इत्यर्थः अथवा मद्गतप्राणा मद्गतजीवना इति एतत्। वोधयन्तः अवगमयन्तः परस्परम् अन्योन्यं क्ययन्तो ज्ञानवलवीयीदिधर्मैः विशिष्टं मां तुप्यन्ति परितोपम् उपयान्ति रमन्ति च रतिं च प्राप्तुवन्ति प्रियसंगत्या इव ॥ ९ ॥

मुझमे ही जिनका चित्त है वे मचित्त है तथा मुझमें ही जिनके चक्षु आदि इन्द्रियरूप प्राण छगे रहते हैं-मुझमे ही जिन्होंने समस्त करणोंका उपसंहार कर दिया है वे मद्गतप्राण है अयवा जिन्होने मेरे लिये ही अपना जीवन अर्पण कर दिया है वे मद्गतप्राण हैं।

ऐसे मेरे भक्त आपसमे एक दूसरेको (मेरा तत्व) समझाते हुए एवं ज्ञान, वल और सामर्घ्य आदि गुणोंसे युक्त मुझ परमेश्वरके खरूपका वर्णन करते हुए सदा सन्तुष्ट रहते हैं अर्थात् सन्तोपको प्राप्त होते है और रमण करते हैं अर्थात् मानो कोई अपना अत्यन्त प्यारा मिल गया हो उसी तरह रितको प्राप्त होते हैं ॥ ९॥

ये यथोक्तप्रकारैः भजन्ते मां भक्ताः। सन्तः—

जो पुरुष मुझमे प्रेम रखते हुए उपर्युक्त प्रकारसे मेरा भजन करते हैं—

सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। तेषां ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ १०॥

तेषां सततयुक्तानां नित्याभियुक्तानां निष्टत्त-सर्वबाह्येषणानां भजतां सेवमानानाम्, किम् अर्थि-त्वादिना कारणेन, न इति आह, प्रीतिपूर्वकं प्रीतिः स्नेहः तत्पूर्वकं मां भजताम् इत्यर्थः । ददामि प्रयच्छामि बुद्धियोगं बुद्धिः सम्यग्दर्शनं मत्तत्त्वविषयं तेन योगो बुद्धियोगः तं बुद्धि-योगम् । येन बुद्धियोगेन सम्यग्दर्शनलक्षणेन मां परमेश्वरम् आत्मभूतम् आत्मत्वेन उपयान्ति प्रतिपद्यन्ते ।

के, ते ये मचित्तत्वादिप्रकारैः मां भजन्ते ॥ १० ॥

उन समस्त बाह्य तृष्णाओं से रहित निरन्तर तत्पर होकर भजन—सेवन करनेवाले पुरुषोको, किसी वस्तुकी इच्छा आदि कारणोंसे भजनेवालोंको नहीं किन्तु प्रीतिपूर्वक भजनेवालोको यानी प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवालोंको, मै वह बुद्धियोग देता हूँ। मेरे तत्त्वके यथार्थ ज्ञानका नाम बुद्धि है, उससे युक्त होना ही बुद्धियोग है। वह ऐसा बुद्धियोग मै (उनको) देता हूँ कि जिस पूर्णज्ञानरूप बुद्धियोगसे वे मुझ आत्मरूप परमेश्वरको आत्मरूपसे समझ लेते है ।

वे कौन है ? जो 'मचिताः' आदि ऊपर कहे हुए प्रकारोसे मेरा भजन करते हैं ॥ १०॥

किमर्थं कस्य वा त्वत्प्राप्तिप्रतिबन्धहेतोः | नाशकं बुद्धियोगं तेषां त्वद्भक्तानां ददासि इति आकाङ्कायाम् आह—

आपकी प्राप्तिके कौन-से प्रतिबन्धके कारणका नाश करनेवाला बुद्धियोग आप उन भक्तोंको देते हैं और किसलिये देते हैं ? इस आकांक्षापर कहते हैं—

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। नारायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥

अनुकम्पार्थं द्याहेतोः अहम् अज्ञानजम् अिववेकतो जातं मिथ्याप्रत्ययलक्षणं मोहान्धकारं तमो नारायामि आत्मभावस्थ आत्मनो भावः अन्तः-करणाशयः तसिन् एव स्थितः सन् । ज्ञानदीपेन विवेकप्रत्ययरूपेण।

भक्तिप्रसादस्नेहाभिषिक्तेन मद्भावनाभि-निवेशवातेरितेन ब्रह्मचर्यादिसाधनसंस्कारवत्

तेषाम् एव कथं नाम श्रेयः स्याद् इति । उन (मेरे भक्तों) का किसी तरह भी कल्याण हो ऐसा अनुग्रह करनेके लिये ही मै उनके आत्म-भावमे स्थित हुआ अर्थात् आत्माका भाव जो अन्त:-करण है उसमे स्थित हुआ उनके अविवेकजन्य मिथ्या प्रतीतिरूप मोहमय अन्धकारको प्रकाशमय विवेक-बुद्धिरूप ज्ञानदीपकद्वारा नष्ट कर देता हूँ।

> अर्थात् जो भक्तिके प्रसादरूप घृतसे परिपूर्ण है और मेरे स्वरूपकी भावनाके अभिनिवेशरूप वायुकी सहायतासे प्रज्वित हो रहा है,

भीर बार भार देश--

प्रज्ञावर्तिना विरक्तान्तः करणाधारेण विषयव्यावृत्तचित्तरागद्वेषाकछपितनिवाताप-नित्यप्रवृत्तैकाग्र्यध्यानजनितसम्य-ग्दर्शनभास्त्रता ज्ञानदीपेन इत्यर्थः ॥ ११ ॥

जिसमें ब्रह्मचर्य आदि साधनोंके संस्कारोंसे युक्त बुद्धिरूप बत्ती है, आसक्तिरहित अन्तः करण जिसका आधार है, जो त्रिषयोसे हटे हुए और राग-द्वेषरूप कालुष्यसे रहित हुए चित्तरूप वायुरहित अपवारकमे (ढकनेमे) स्थित है और जो निरन्तर अभ्यास किये हुए एकाम्रतारूप ध्यानजनित, पूर्ण ज्ञानस्वरूप प्रकाशसे युक्त है, उस ज्ञानदीपकद्वारा (मै उनके मोहका नाश कर देता हूँ )॥ ११ ॥

यथोक्तां भगवतो विभूतिं योगं च श्रुत्वा-अर्जुन उवाच-

जपर कही हुई भगवान्की विभूतिको और योगको सुनकर अर्जुन बोला—

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्।

पुरुषं शाख्वतं दिन्यमादिदेवमजं विसुम्॥ १२॥

परं ब्रह्म परमात्मा परं धाम परं तेजः पवित्रं पावनं परमं प्रकृष्टं भवान् पुरुषं शास्त्रतं नित्यं दिव्यं दिवि भवम् आदिदेवं सर्वदेवानाम् आदौ भवं देवम् अजं विभं विभवनशीलम् ॥ १२॥

आप परमब्रह्म-परमात्मा, परमधाम-परमतेज और परमपावन है। तथा आप नित्य और दिव्य पुरुष है अर्थात् देवलोक्तमे रहनेवाले अलौकिक पुरुष हैं एवं आप सब देवोंसे पहले होनेवाले आदिदेव, अजन्मा और व्यापक हैं ॥ १२ ॥

ईदशम्-

ऐसे

सर्वे देवर्षिनीरदस्तथा। आह्रस्वामृषयः

असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव व्यीषि मे ॥ १३ ॥

आहुः कथयन्ति त्वाम् ऋषयो वसिष्ठाद्यः सर्वे देवर्षिः नारदः तथा असितो देवलः अपि करते हैं; तथा असित, देवल, न्यास और देवर्षि मे ॥ १३॥

वसिष्ठादि सब महपिंगण आपका एवम् एव आह व्यासः च खयं च एव व्रवीषि नारद भी इसी प्रकार कहते हैं एवं स्वयं आप भी मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं ॥ १३ ॥

> सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वद्सि केशव। न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ १४॥

सर्वम् एतद् यथोक्तम् ऋपिभिः त्वया च तद् ऋतं सत्यम् एव मन्ये यद् मां प्रति वदिस भापसे मुझसे कह रहे हैं, मै सत्य मानता हूँ । क्योंकि हे केशव । न हि ते तव भगवन् व्यक्ति प्रभवं विदुः न देवा न दानवाः ॥ १४॥

हे केशव ! उपर्युक्त प्रकारसे ऋपियोंद्वारा और हे भगवत् ! आपकी उत्पत्तिको न देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं॥ १४॥

यतः त्वं देवादीनाम् आदिः अतः— । क्योंकि आप देवादिके आदिकारण हैं इसिलये-

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ १५॥

शयज्ञानैश्वर्यवलादिशक्तिमन्तम् जगत्पते ॥ १५ ॥

खयम् एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं निरति- हे पुरुषोत्तम ! हे भूतप्राणियोंको उत्पन्न करने-ईश्वरं वाले भूतभावन ! हे भूतेश-भूतोंके ईश्वर ! हे देवोके पुरुषोत्तम । भूतानि भावयति इति भूतभावनो देव! हे जगत्पते! आप खयं ही अपनेद्वारा अपने आप-है भूतभावन भूतेश भूतानाम् ईश, हे देवदेव को अर्थात् निरितशय ज्ञान, ऐश्वर्य, सामर्थ्य आदि शक्तियोसे युक्त ईश्वरको जानते है ॥ १५॥

## वक्तुमर्हस्यशेषेण दिन्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥

विस्तरै: इमान् लोकान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ है ॥ १६॥

वक्तुं कथियतुम् अर्हिस अरोषेण दिव्या हि | अपनी दिव्य विभूतियोंका पूर्णतया वर्णन करनेमे (आप ही) समर्थ है --आपकी जो विभूतियाँ आत्मविभूतय आत्मनो विभूतयो याः ता वक्तुम् है, जिन विभूतियोसे अर्थात् अपने माहात्म्यके अहिंसि याभिः त्रिमृतिभिः आत्मनो माहात्म्य- विस्तारसे आप इन सारे छोकोको न्याप्त करके स्थित हो रहे है, उन्हें कहनेमे आप ही समर्थ

#### कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया॥ १७॥

कथं विद्यां विज्ञानीयाम् अहं हे योगिन् त्वां हे योगिन् ! आपका सदा चिन्तन करता हुआ सदा परिचिन्तयन् । केषु केषु च भावेषु वस्तुषु किन-किन भावोमे अर्थात् वस्तुओंमे मेरे द्वारा चिन्त्यः असि ध्येयः असि भगवन् मया ॥ १७॥ चिन्तन किये जानेयोग्य है ॥ १७॥

#### विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृष्वतो नास्ति मेऽमृतम्॥ १८॥

विस्तरेण आत्मनो योगं योगैंश्वर्यशक्ति-। विशेषं विभूतिं च विस्तरं ध्येयपदार्थानां हे रूप विशेष शक्तिको और विभूतिको यानी चिन्तन जनार्दन।

हे जनाईन ! अपने योगको-अपनी योगैश्वर्य-करनेयोग्य पदार्थीके विस्तारको, विस्तारपूर्वक किहये।

अर्दतेः गतिकर्मणोक्ष रूपम् । असुराणां
देवप्रतिपक्षभूतानां जनानां नरकादिगमयितृत्वाद् जनार्दनः । अभ्युदयिनःश्रेयसपुरुषार्थप्रयोजनं सर्वैः जनैः याच्यते इति वा ।
भूयः पूर्वम् उक्तम् अपि कथय तृप्तिः हि
परितोषो यसाद् न अस्ति मे शृण्वतः त्वनमुखनिःसृतवाक्यापृतम् ॥ १८ ॥

गमन जिसका कर्म है ऐसी अई घातुका रूप जनाईन है। असुरोको यानी देवोंके प्रतिपक्षी मनुष्यों-को नरकादिमे भेजनेवाले होनेसे भगवान्का नाम जनाईन है। अथवा उन्नति और कन्याण—ये दोनों पुरुषार्थरूप प्रयोजन सब लोगोके द्वारा भगवान्से माँगे जाते है, इसलिये भगवान्का नाम जनाईन है—

यद्यपि आप पहले कह चुके हैं तो भी फिर कहिये, क्योंकि आपके मुखसे निकले हुए वाक्यरूप अमृतको सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है— सन्तोष नहीं होता है ॥ १८॥

श्रीभगवानुवाच---

श्रीभगवान् बोले--

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभृतयः।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥ १९॥

हन्त इदानीं ते दिन्या दिवि भवा आत्मित्रिय्य आत्मनो मम विभूतयो याः ताः कथिष्यामि इति एतत्, प्राधान्यतो यत्र तत्र प्रधाना या या विभूतिः तां तां प्रधानां प्राधान्यतः कथ-यिष्यामि अहं कुरुश्रेष्ठ । अशेषतः तु वर्षशतेन अपि न शक्या वक्तुं यतो न अस्ति अन्तो विस्तरस्य मे मम विभूतीनाम् इत्यर्थः ।। १९ ॥

हे कुरुवंशियोमे श्रेष्ठ! अब मैं तुझे अपनी दिन्य—देवलोकमे होनेवाली विभूतियाँ प्रधानतासे बतलाता हूँ अर्थात् मेरी जहाँ-जहाँपर जो-जो प्रधान-प्रधान विभूतियाँ है, उन-उन प्रधान विभूतियोका ही मै प्रधानतासे वर्णन करता हूँ । सम्पूर्णतासे तो वे सैकड़ो वर्षोमें भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि मेरे विस्तारका अर्थात् मेरी विभूतियोका अन्त नहीं है ॥ १९॥

तत्र प्रथमम् एव तावत् शृणु—
अहमात्मा गुडाकेश
अहमादिश्च मध्यं च

अहमादिश्च मध्य च अहम् आत्मा प्रत्यगात्मा गुडाकेश गुडाका। निद्रा तस्या ईशो गुडाकेशो जितनिद्र इत्यर्थः, धनकेश इति वा। सर्वेषां भूतानाम् आशये। अन्तर्हदि स्थितः नित्यं ध्येयः।

उनमे त् पहली विभूतिको ही सुन— सर्वभूताशयस्थितः । भूतानामन्त एव च॥ २०॥

गुडाका—निद्रा उसका खामी यानी निद्रा-जयी होनेके कारण अथवा घनकेश होनेके कारण अर्जुनका नाम गुडाकेश है। हे गुडाकेश! समस्त भूतोंके आगय-मे यानी आन्तरिक हृ स्य रेशमें स्थित सबका अन्तरात्मा मैं हूँ (कँचे अधिकारियोंको तो) मेरा ध्यान सडा इस प्रकार करना चाहिये।

अर्ट धातुके दो अर्थ होते हैं—गमन और याचना। यहाँ पहले गमन अर्थ स्वीकार करके उसके अनुसार व्यत्नित्त दिखलायी गयी है। फिर 'अथवा' कहकर पद्मान्तरमें याचना अर्थ भी स्वीकार किया गया है।

तदशक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्यः, अहं चिन्तयितुं शक्यो यसाद् अहम् एव आदिः भूतानां कारणं तथा मध्यं च स्थितिः अन्तः प्रलयः च ॥ २०॥

परन्तु जो ऐसा ध्यान करनेमे असमर्थ हों उन्हे आगे कहे हुए भावोंमे मेरा चिन्तन करना चाहिये, अर्थात् उनके द्वारा (इन अगले भावोंमे ) मेरा चिन्तन किया जा सकता है, क्योंकि मै ही सब भूतोंका आदि, मध्य और अन्त हूँ अर्थात् उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयरूप मै ही हूँ ॥ २०॥

एवं च ध्येयः अहम्—

तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा सकता है-

#### आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मरुतामस्म नक्षत्राणामहं शशी॥ २१॥

आदित्यानां द्वादशानां विष्णुः नाम आदित्यः अहम्, ज्योतिषां रविः प्रकाशयितृणाम् अंशुमान् रिशमान् मरीचिः नाम मरुतां मरुद्देवता भेदानाम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशी चन्द्रमाः ॥ २१ ॥

द्वादश आदित्योमे मै विष्णु नामक आदित्य हूँ । प्रकाश करनेवाली ज्योतियोमे मै किरणों-वाला सूर्य हूँ । वायु-सम्बन्धी देवताओंके भेदोंमे मै मरीचि नामक देवता हूँ और नक्षत्रोंमे मै | राशि - चन्द्रमा हूँ ॥ २१ ॥

# वेदानां सामवेदोऽस्मि

देवानामस्मि वासवः । ् इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥

वेदानां मध्ये सामवेदः अस्मि, देवानां रुद्रादि-त्यादीनां वासव इन्द्रः अस्मि, इन्द्रियाणाम् चक्षुरादीनां मनः च अस्मि एकादशानां संकल्पविकल्पात्मकं मनः च अस्मि । भूतानाम् अस्मि चेतना, कार्यकरणसंघाते नित्याभिन्यक्ता बुद्धिवृत्तिः चेतना ॥ २२ ॥

मै वेदोमे सामवेद हूँ, रुद्र, आदित्य आदि देवोमे इन्द्र हूँ और चक्षु आदि एकादश इन्द्रियोंमे संकल्प-विकल्पात्मक मन हूँ। सब प्राणियोंमे (मै) चेतना । कार्य-करणके समुदायरूप शरीरमे सदा प्रकाशित रहनेवाली जो बुद्धि-वृत्ति है, उसका नाम चेतना है ॥ २२ ॥

रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्। वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

रुद्राणां एकाद्शानां शंकरः च अस्म शिखरिणां शिखरवताम् अहम् ॥ २३ ॥

एकादश रुद्रोंमे मै शंकर हूँ । यक्ष और वित्तेशः कुबेरो यक्षरक्षसा यक्षाणां रक्षसां च । राक्षसोंमे मै धनेश्वर कुबेर हूँ । आठ वसुओमे मै वसूनाम् अष्टानां पावकः च अस्मि अग्निः मेरः पावक-अग्नि हूँ । शिखरवालोंमे (पर्वतोमें ) मैं सुमेरु पर्वत हूँ ॥ २३ ॥

# पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्।

#### सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥ २४॥

पुरोधसां राजपुरोहितानां मुख्यं प्रधानं मा विद्धि जानीहि हे पार्थ बृहस्पितम् । स हि इन्द्रस्य इति मुख्यः स्थात् पुरोधाः । सेनानीनां सेनापतीनाम् अहं स्कन्दो देवसेनापितः । सरसां यानि देवस्वातानि सरांसि तेषां सरसां सागरः अस्म भवामि ।। २४ ।। हे पार्थ ! पुरोहितोमे यानी राजपुरोहितोमें त् मुझे प्रधान पुरोहित बृहरपित समझ, क्योंकि वे ही इन्द्रके मुख्य पुरोहित हैं । सेनापितयोंमे मै देवोंका सेनापित कार्तिकेय हूँ तथा सरोवरोमें अर्थात् जो देव-निर्मित सरोवर है उनमे समुद्र हूँ ॥ २४॥

#### महर्षीणां भृगुरहं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि

#### गिरामस्म्येकमक्षरम् । स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥

महर्षीणां भृगुः अहम्, गिरां वाचां पदलक्षणानाम् एकम् अक्षरम् ओंकारः अस्मि । यज्ञानां जपयज्ञः अस्मि, स्थावराणां स्थितिमतां हिमालयः ॥ २५ ॥

महर्षियोमे मै भृगु हूँ, वाणीसम्बन्धी मेदांमे— पदात्मक वाक्योमे एक अक्षर-ओकार हूँ, यज्ञोंमें जपयज्ञ हूँ और स्थावरोंमे अर्थात् अचल पदायोंमें हिमालय नामक पर्वत हूँ ॥ २५॥

#### अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः॥२६॥

अश्वतथः सर्ववृक्षाणाम्, देवर्षाणां च नारदो |
देवा एव सन्त ऋषित्वं प्राप्ता मन्त्रदिशंत्वात् |
ते देवर्षयः तेषां नारदः असा । गन्धर्याणा |
चित्रतथो नाम गन्धर्यः असा । सिद्धाना |
जन्मना एव धर्मज्ञानवराग्यैश्वर्यातिशयं |
प्राप्तानां किपलो मुनिः ।। २६ ।।

समस्त वृक्षोमे पीपलका वृक्ष और देविषयोंमें अर्थात् जो देव होकर मन्त्रोंके द्रष्टा होनेके कारण ऋषिभावको प्राप्त हुए है, उनमे मै नारद हूँ। गन्धवोंमे मै चित्रस्थ नामक गन्धव हूँ, सिद्धोमें अर्थात् जन्मसे ही अतिराय धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यको प्राप्त हुए पुरुषोंमे मै किपलमुनि हूँ ॥ २६॥

# उच्चैःश्रवसमश्चानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।

ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥

उच्चै.श्रवसम् अश्वानाम् उच्चै:श्रवा नाम अश्वः तं मा विद्धि जानीहि अमृतोद्भवम् अमृतिनिमित्त-मथनोद्भवम् । ऐरावतम् इरावत्या अपत्यं गजेन्द्राणां हस्तीश्वराणां तं मां विद्धि इति अनुवर्तते । नराणां मनुष्याणां च नराविष राजानं मां विद्धि जानीहि ॥ २७॥

घोड़ोमे, जो अमृतप्राप्तिके निमित्त किये हुए समुद्रमन्थनसे उत्पन्न उच्चे.श्रवा नामक घोड़ा है, उसको त् मेरा खरूप समझ । गजेन्द्रोमें—मुख्य हाथियोमे—इरावतीका पुत्र जो ऐरावत नामक हाथी है उसको त् मेरा खरूप जान और मनुष्योमें मुझे त् राजा समझ ॥ २७॥

#### आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक। प्रजनश्रास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥

आयुधानाम् अहं वज्र दधीच्यस्थिसंभवं। धेनूनां दोग्घ्रीणाम् अस्मि कामधुक्, वसिष्ठस्य सर्वकामानां दोग्ध्री सामान्या वा कामधुक्। प्रजनः प्रजनियता अस्मि कर्न्दपः कामः, सर्पाणां सर्पभेदानाम् अस्म वास्निः सर्पराजः ॥ २८॥

रास्त्रोमे मैं दधीचि ऋषिकी अस्थियोसे बना हुआ वज्र हूँ । दूध देनेवाली गौओमे कामधेनु-वसिष्ठको सब कामनारूप दूध देनेवाली अथवा सामान्य भावसे जो भी कामधेनु है वह मै हूँ। प्रजाको उत्पन्न करनेवाला कामदेव मै हूँ और सपोंमे अर्थात् सपोंके नाना भेदोंने सर्पराज वासुकि मै हूँ ॥२८॥

#### अनन्तरचास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्। पितृणामर्थमा चास्मि यमः संयमतामहम्॥ २९॥

अनन्तः च अस्मि नागाना नागविशेषाणां | नागराजः च असि । वरुणो यादसाम् अहम् अब्देवतानां राजा अहम् । पितॄणाम् अर्थमा नाम पितृराजः च अस्मि, यमः संयमता संयमनं कुर्वताम् अहम् ॥ २९॥

नागोके नाना भेदों मे अनन्त हूँ अर्थात् नागराज शेष हूँ और जलसम्बन्धी देवोमे उनका राजा वरुण मै हूँ । मै पितरोमे अर्यमा नामक पितृराज हूँ और शासन करनेवार्लोंने यमराज हूँ ॥ २९॥

#### प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३०॥

कालः कलयता कलनं गणनं कुर्वताम् अहम्, मृगाणा दित्य हूँ और कलना—गणना करनेवालोमे मै काल गरुत्मान् विनतासुतः पक्षिणा पतित्रिणास् ॥३०॥ पिक्षयोमे विनता-पुत्र — गरुड़ हूँ ॥ ३०॥

प्रह्लादो नाम च अस्मि दैत्यानां दितिवंश्यानाम्, दैत्योमे अर्थात् दितिके वंशजोंमे मै प्रह्लाद नामक च मृगेन्द्रः सिंहो व्याघ्रो वा अहम्, वैनतेय. च हूँ। पशुओमे पशुओंका राजा सिंह या व्याव्र और

#### पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। पवनः

#### स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१॥ झषाणां मकरश्चास्मि

पवनो वायुः पवता पावयित् णाम् अस्मि, रामः रास्रमृताम् अहं शस्त्राणां धारियत्णां दाशरथी दशरथपुत्र राम मै हूँ, मछली आदि जलचर प्राणियों-रामः अहम्। अषाणा मत्स्यादीनां मकरो नाम जातिविशेषः अहं स्रोतसा स्रवन्तीनाम् अस्मि जाह्रवी गङ्गा ।। ३१ ।।

पवित्र करनेवालोमे वायु और शस्त्रधारियोमें मे मकर नामक जलचरोकी जातिविशेष हूँ, स्रोतोमे—नदियोमे मै जाह्रवी— गङ्गा हूँ॥ ३१॥

#### सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं विद्यानां अध्यात्मविद्या वादः प्रवद्तामहम् ॥ ३२ ॥

सृष्टीनाम् आदिः अन्तः च मध्यं च एव अहम् | उत्पत्तिस्थितिलया अहम् अर्जुन । भृतानां जीवाधिष्ठितानाम् एव आदिः अन्तः च इत्यादि उक्तम् उपक्रमे, इह तु सर्वस्य एव सर्गमात्रस्य इति विशेषः ।

अध्यात्मविद्या विद्यानां मोक्षार्थत्वात् प्रधानम् अर्थनिर्णयहेतुत्वात् असि । वाद: प्रवद्तां प्रधानम् अतः सः अहम् असि । प्रवक्तृद्वारेण वदनभेदानाम् .एव वादजलपवितण्डानाम् इह ग्रहणं प्रवदताम् इति ॥ ३२ ॥

हे अर्जुन! सृष्टियोंका आदि, अन्त और मध्य अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय मै हूँ । आरम्भमे तो भगवान्ने अपनेको केवल चेतनाधिष्ठित प्राणियों-का ही आदि, मध्य और अन्त बतलाया है परन्तु यहाँ समस्त जगत्मात्रका आदि, मध्य और अन्त बतलाते है, यह विशेषता है।

समस्त विद्याओं में जो कि मोक्ष देनेवाली होनेके कारण प्रधान है, वह अध्यात्मविद्या मै हूँ। शंका-समाधान करनेके समय बोले जानेवाले वाक्योमे जो अर्थनिर्णयका हेतु होनेसे प्रधान है वह वाद नामक वाक्य मै हूँ । यहाँ 'प्रवदताम्' इस पदसे वक्ताद्वारा बोले जानेवाले वाद, जल्प और वितण्डा—इन तीन प्रकारके वचन-भेदोंका ही ग्रहण है (बोलनेवालोका नहीं ) ॥ ३२ ॥

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च । कालो धाताहं विस्वतोमुखः ॥३३॥ अहमेवाक्षयः

अक्षराणां वर्णानाम् अकारो वर्णः अस्मि द्वन्दः । समासः असि सामासिकस्य समाससमूहस्य । सम्हमे द्वन्द्वनामक समास मै हूँ। तथा मैं ही अविनाशी किं च अहम् एव अक्षयः अश्रीणः काल. प्रसिद्धः क्षणाद्याख्यः, अथवा परमेश्वरः कालस्य अपि कालः असि, धाता अहं कर्मफलस्य विधाता सर्वजगतो विस्वतोमुखः सर्वतोमुखः ॥ ३३॥

अक्षरोंमे-वर्णोंमे अकार-'अ' वर्ण मै हूँ । समास-काल--जो क्षण-घड़ी आदि नामोंसे प्रसिद्ध है वह समय, अथवा कालका भी काल परमेखर हूँ । और मै ही विधाता—सब जगत्के कर्मफलका विधान करनेवाला तया सब ओर मुखबाला परमात्मा हूँ ॥ ३३॥

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविप्यताम्। कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ मृत्युः द्विविधो धनादिहरः प्राणहरः च सर्वहर उच्यते सः अहम् इत्यर्थः । अथवा पर ईश्वरः प्रलये सर्वहरणात् सर्वहरः सः अहम् । उद्भव उत्कर्षः अभ्युद्यः तत्प्राप्तिहेतुः च अहम्, केषां भविष्यतां भाविकल्याणानाम् उत्कर्षप्राप्तियोग्यानाम् इत्यर्थः ।

कीर्तिः श्रीः वाक् च नारीणां स्मृतिः मेघा घृतिः क्षमा इति एता उत्तमाः स्त्रीणाम् अहम् असि यासाम् आभासमात्रसंबन्धेन अपि लोकः कृतार्थम् आत्मानं मन्यते ।। ३४ ।। घनादिका नारा करनेवाला और प्राणोंका नारा करनेवाला ऐसे दो प्रकारका मृत्यु 'सर्वहर' कहलाता है, वह सर्वहर मृत्यु मैं हूँ। अथवा परम ईश्वर प्रलयकालमे सबका नारा करनेवाला होनेसे सर्वहर है, वह मैं हूँ।

स्थियों में जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति और क्षमा ये उत्तम स्थियाँ है, जिनके 'आभासमात्र सम्बन्धसे भी छोग अपनेको कृतार्थ मानते है, वे मैं हूँ ॥ ३४ ॥

#### बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्। मासानां मार्गशीषींऽहमृतूनां कुसुमाकरः॥ ३५॥

बृहत्साम तथा साम्नां प्रधानम् असि । गायत्री छन्दसाम् अहं गायत्र्यादिछन्दोविशिष्टानाम् त्र्यां गायत्री ऋग् अहम् इत्यर्थः । मासानां मार्ग-शिर्षः अहम् ऋत्नां कुसुमाकरो वसन्तः ॥ ३५ ॥

तथा सामवेदके प्रकरणोंमे जो बृहत्साम नामक प्रधान प्रकरण है वह मै हूँ। छन्दोमे मे गायत्री छन्द हूँ अर्थात् जो गायत्री आदि छन्दोबद्ध ऋचाएँ है उनमे गायत्री नामक ऋचा मैं हूँ। महीनोमे मार्गशीर्ष नामक महीना और ऋतुओमे वसन्त ऋतु मै हूँ॥ ३५॥

#### चूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजिस्त्रनामहम्। जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्॥ ३६॥

चूतम् अक्षदेवनादिलक्षणं छल्यतां छलस्य कतृणाम् अस्मि, तेजः तेजिस्विनाम् अहम्, जयः अस्मि जेतृणाम्, व्यवसायः अस्मि व्यवसायिनाम् सत्त्वं सत्त्ववतां सान्विकानाम् अहम् ॥ ३६॥ छल करनेवालोंमे जो पासोसे खेलना आदि द्यूत है वह मै हूँ। तेजिखयोंका में तेज हूँ। जीतनेवालोंका में विजय हूँ। निश्चय करनेवालोंका निश्चय (अयवा उद्यम-शीलोंका उद्यम) हूँ और सत्त्वयुक्त पुरुषोंका अर्थात् सात्त्विक पुरुषोंका में सत्त्वगुण हूँ॥ ३६॥

# वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः। मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः॥३७॥

सखा, पाण्डवानां धनंजयः त्वम् एव, मुनीनां हूँ। पाण्डवोमे धनंजय अर्थात् त् ही मै हूँ। मुनियोमे मननशीलानां सर्वपदार्थज्ञानिनाम् अपि अहं अर्थात् मनन करनेवालोमे और सब पदार्थीको व्यासः, कवीनां क्रान्तद्शिनाम्, उशना कविः असि ॥ ३७॥

वृष्णीनां वासुदेवः अस्मि अयम् एव अहं त्वत्- वृष्णिवंशियोंमे यह तुम्हारा सखा वासुदेव मै जाननेवालों मे भी मै व्यास हूँ। कवियो मे अर्थात् त्रिकालदर्शियोमे मै शुक्राचार्य हूँ ॥ ३७ ॥

### दण्डो दमयतामस्म नीतिरस्मि जिगीषताम्। मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८॥

दमकारणम्, नीतिः अस्मि जिगीषतां जेतुम् इच्छताम्, मौनं च एव अस्म गुह्यानां गोप्यानाम्, ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम् ॥ ३८॥

दण्डो दमयतां दमियतृणाम् अस्मि अदान्तानां दमन करनेवालोंका दण्ड अर्थात् उन्मार्गमे चलनेवालोको दमन करनेकी शक्ति मै हूँ। विजय' चाहनेवाछोका न्याय मै हूँ। गुप्त रखने योग्य भावोमे मौन मै हूँ । ज्ञानवानोका मै हूँ॥ ३८॥

# यचापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन। न तद्स्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्॥ ३९॥

यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं प्ररोहकारणं तद् अहम् अर्जुन ।

प्रकरणोपसंहारार्थ विभृतिसंक्षेपम् आह-

न तद् अस्ति भूतं चराचरं चरम् अचरं वा मया विना यत् स्याद् भवेद् मया अपकृष्टं परित्यक्तं निरात्मकं शून्यं हि तत् स्याद् अतो मदात्मकं सर्वम् इत्यर्थः ॥ ३९ ॥

हे अर्जुन ! सर्वभूतोंका जो वीज अर्थात् उत्पत्तिका कारण है, वह मैं हूँ ।

प्रकरणका उपसंहार करनेके छिये समस्त विभूतियोंका सार कहते हैं—

ऐसा वह चर या अचर कोई भी भूत-प्राणी नहीं है जो मेरे विना हो। क्योंकि जो मुझसे रहित होगा वह सत्तारहित-श्न्य होगा, अतः यह सिद्ध हुआ कि सब कुछ मेरा ही खरूप है।। ३९॥

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभृतीनां परंतप । श्रोक्तो विभृतेर्विस्तरो मया॥ ४०॥ तृदेशतः एष

न अन्तः अस्ति मम दिन्यानां विभूतीनां विस्तराणां परंतप । न हि ईश्वरस्य सर्वात्मनो दिन्यानां विभृतीनाम् इयत्ता शक्या वक्तुं ज्ञातुं वा केनचित्। एष तु उद्देशत एकदेशेन प्रोक्तो विभूतेः विस्तरो मया ॥ ४० ॥

हे परन्तप ! मेरी दिन्य विभूतियोंका अर्थात् विस्तारका अन्त नहीं है। क्योंकि सर्वात्मरूप ईश्वरकी दिव्य विभूतियाँ 'इतनी ही है' इस प्रकार किसीके द्वारा भी जाना या कहा नहीं जा सकता। यह तो अपनी विभूतियोंका विस्तार मेरेद्वारा सक्षेपसे अर्थात् एक अंशसे ही कहा है॥ ४०॥

#### श्रीमदूर्जितमेव यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं तत्तदेवावगच्छ मम तेजोंऽशसंभवम्॥ ४१॥

यद् यद् लोके विभूतिमद् विभूतियुक्तं सत्त्वं वस्तु श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा श्री: लक्ष्मी: तया सहितम् उत्साहोपेतं वा । तत् तद् एव अवगच्छ त्व जानीहि मम ईश्वरस्य तेजोऽशसंभवं तेजसः अंश एकदेशः संभवो यस्य तत् तेजोंऽशसंभवम् इति अवगच्छ त्वम् ॥ ४१ ॥

संसारमे जो-जो भी पदार्थ विभूतिमान्—विभूति-युक्त हैं तथा श्रीमान् और ऊर्जित (शक्तिमान्) अर्थात् श्री-लक्मी, उससे युक्त और उत्साहयुक्त हैं उन-उनको त् मुझ ईश्वरके तेजोमय अंशसे उत्पन हुए ही जान । अर्थात् मेरे तेजका एक अंश-भाग ही जिनकी उत्पत्तिका कारण है, इन सब वस्तुओको ऐसी जान ॥ ४१॥

#### बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। ं विष्टभ्याहमिदं कृत्स्रमेकांशेन स्थितो जगत्॥ ४२॥

अथवा बहुना एतेन एवमादिना किं ज्ञातेन तव अर्जुन स्यात् सावशेषेण। अशेषतः त्वम् इमम् उच्यमानम् अर्थ शृणु ।

विष्टभ्य विशेषतः स्तम्भनं दृढं कृत्वा इदं कृत्स्न जगद् एकाञेन एकावयवेन एकपादेन | सर्वभृतस्वरूपेण इति एतत्, तथा च मन्त्र-१२) इति स्थितः अहम् इति ॥ ४२॥

अथवा हे अर्जुन ! इस उपर्युक्त प्रकारसे वर्णन किये हुए अधूरे विभूति-विस्तारके जाननेसे तेरा क्या ( प्रयोजन सिद्ध ) होगा, ( तू तो वस, ) यह सम्पूर्णतासे कहा जानेवाला अभिप्राय ही सुन ले-

मै एक अंशसे अर्थात् सर्व भूतोंका आत्मरूप जो मेरा एक अवयव है उससे, इस सारे जगत्को विशेष रूपसे दढ़तापूर्वक धारण करके स्थित हो रहा हूँ ऐसा वर्णः—'पादोऽस्य विश्वा भूतानि'(ते० आर० रे। ही वेदमन्त्र भी कहते है कि 'समस्त भूत इस परमेश्वरका एक पाद है।' इत्यादि॥ ४२॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता-स्पिनिषत्सु त्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे विभृति-योगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

#### एकादशोऽध्यायः

भगवतो विभूतय उक्ताः तत्र च 'विष्टभ्याह-मिदं ऋत्स्रमेकांशेन स्थितो जगत्' इति भगवता अभिहितं श्रुत्वा यद् जगदात्मरूपम् आद्यम् ऐश्वरं तत् साक्षात् कर्तुम् इच्छन्—

अर्जुन उवाच—

गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्। परम मदनुग्रहाय यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥१॥

मदनुप्रहाय मम अनुग्रहार्थं परमं निरतिशयं | गुह्यं गोप्यम् अध्यात्मसंज्ञितम् आत्मानात्मविवेक- अत्यन्त श्रेष्ठ, गुह्य-गोपनीय, अध्यात्म नामक अर्थात् विषयं यत् त्वया उक्तं वची वाक्यम्, तेन ते वचसा मोहः अयं विगतो मम अविवेकवुद्धिः अपगता इत्यर्थः ॥ १ ॥

मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम-आत्मा-अनात्माके विवेचनविषयक वाक्य कहे हैं, उन आपके वचनोसे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है अर्थात् मेरी अविवेक-बुद्धि नष्ट हो गयी है ॥ १॥

( पूर्वाध्यायमे जो ) भगवान्की विभूतियोंका वर्णन

किया गया है उसमे भगवान्से कहे हुए 'मैं इस

सारे जगत्को एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ'

इन वचनोंको सुनकर ईश्वरका जो जगदात्मक आदि

खरूप है उसका प्रत्यक्ष दर्शन करनेकी इच्छासे

किं च—

अर्जुन बोला—

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया।

कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्॥ २॥

भवाष्ययो श्रुतौ विस्तरशो मया न संक्षेपतः अप्यय-प्रलय, ये दोनो सक्षेपसे नहीं, विस्तार-त्वत्तः त्वत्सकाशात् कमलपत्राक्ष कमलस्य पत्रं पूर्वक सुने है; और हे कमलपत्राक्ष अर्थात् कमलपत्र-कमलपत्रं तद्वद् अक्षिणी यस्य तत्र स त्वं कमल-पत्राक्षों हे कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि च अन्ययम् अक्षयं श्रुतम् इति अनुवर्तते ॥ २ ॥

भव उत्पत्तिः अप्ययः प्रलयो भूताना तौ । मैने आपसे प्राणियोके भव-उत्पत्ति और के सहरा नेत्रोवाले कृष्ण ! आपका अविनाशी—अक्षय माहात्म्य भी मै सुन चुका हूँ । 'श्रुतम्' यह क्रिया-पद पूर्ववाक्यसे लिया गया है ॥ २ ॥

> परमेश्वर । एवमेतचथात्थ त्वमात्मानं द्रप्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम॥ ३॥

एवम् एतद् न अन्यथा यथा येन प्रकारेण आत्य कथयसि त्वम् आत्मानं परमेश्वर तथापि द्रण्टुम् इच्छामि ते तव ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्य-तेजोभिः संपन्नम् ऐश्वरं वैष्णवं रूपं पुरुषोत्तम ॥ ३॥

हे परमेश्वर! आप अपनेको जिस प्रकारसे बतलाते हैं, आप ठीक वैसे ही हैं अन्यया नहीं। तथापि हे पुरुषोत्तम! ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजसे युक्त आपके ऐश्वर्यमय वैष्णवरूपको मै देखना चाहता हूँ ॥ ३ ॥

## मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमन्ययम् ॥ ४ ॥

मन्यसे चिन्तयसि यदि मया अर्जुनेन तत्। शक्यं द्रष्टुम्, इति प्रभो खामिन् योगेश्वर योगिनो योगाः तेषाम् ईश्वरो योगेश्वरो हे योगेश्वर। यसाद् अहम् अतीव अर्थी द्रष्टुं ततः तसाद् मे मदर्थ दर्शय त्वम् आत्मानम् अन्ययम् ॥ ४॥

हे खामिन् ! यदि मुझ अर्जुनद्वारा आप-अपना वह रूप देखा जाना सम्भव समझते है, तो हे योगेश्वर अर्थात् योगियोके ईश्वर ! मै आपके उस रूपका दर्शन करनेकी उत्कट इच्छा रखता हूँ, इसलिये आप मुझे अपना वह अविनाशी खरूप दिखळाइये ॥ ४ ॥

एवं चोदितः अर्जुनेन—श्रीभगवानुवाच— । अर्जुनसे इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीभगवान् बोले—

परय मे पार्थ रूपाणि रातशोऽथ सहस्रशः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ ५॥

अनेकश इत्यर्थः । तानि च नानाविधानि अनेक- रूपोको देख, जो कि नाना प्रकारके भेदवाले प्रकाराणि दिवि भवानि दिव्यानि अप्राकृतानि नानावणीकृतीनि च नाना विलक्षणा नीलपीतादि-प्रकारा वर्णाः तथा आकृतयो अवयवसंस्थान-विशेषा येषां रूपाणां तानि नानावणीकृतीनि च॥५॥

पश्य मे मम पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः । हे पार्थ ! तू मेरे सैकड़ो-हजारों अर्थात् अनेकों और दिव्य अर्थात् देवलोक्तमे होनेवाले---अलैकिक है तथा नाना प्रकारके वर्ण और आकृतिवाले है अर्थात् जिनके नील, पीत आदि नाना प्रकारके वर्ण और अनेक आकारवाले अवयव है, ऐसे रूपोको देख ॥ ५ ॥

> परयादित्यान्वसून्रद्रानश्चिनौ मरुतस्तथा। बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६॥

पश्य आदित्यान् द्वाद्श, वसून् अष्टी, रुद्रान् एकादश, अश्विनौ द्वौ, मस्तः सप्तसप्तगणा ये तान्, तथा बहूनि अन्यानि अपि अदृष्टपूर्वाणि मनुष्यलोके त्वया अन्येन वा केनचित् पश्य आश्चर्याणि अद्भुतानि भारत ॥ ६ ॥

हे भारत ! तू द्वादश आदित्योंको, आठ वसुओं-को, एकादश रुद्रोंको, दोनों अश्विनीकुमारोंको और उनचास मरुद्गणोको देख । तथा और भी जिन्हें मनुष्यलोकमे त्ने अथवा और किसीने भी कभी नहीं देखा, ऐसे बहुत-से आश्चर्यमय-अद्भुत दस्य देख॥६॥

न केवलम् एतावद् एव—

केवल इतना ही नहीं—

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्।

देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छिस ॥ ७ ॥

इह एकस्थम् एकसिन् स्थितं जगत् कृत्सनं | समस्तं पश्य अद्य इदानीं सचराचरं सह चरेण अचरेण च वर्तमानं मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यद् जयपराजयादि यत् शङ्कसे 'यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः' इति यद् अवोचः तद् अपि द्रष्टुं यदि इच्छिस ॥ ७ ॥

हे गुडाकेश ! अब तू मेरे इस शरीरमे एक ही स्थानमे स्थित चराचरसहित सारे जगत्को देख छ । तथा और भी जो कुछ जय-पराजय आदि दृश्य जिनके लिये तू 'हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे ?' इस प्रकार शंका करता था, वह सब या अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख ले॥७॥

किन्तु-

न तु मां शक्यसे द्रष्ट्रमनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८॥

न तु मां विश्वरूपधरं शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव | प्राकृतेन खचक्षुपा खकीयेन चक्षुपा येन तु शक्यसे द्रष्टुं दिव्येन तद् दिव्यं ददामि ते तुभ्यं चक्षु. तेन पश्य मे योगम् ऐश्वरम् ईश्वरस्य मम ऐश्वरं योगं योगशक्त्यतिशयम् इत्यर्थः ॥ ८॥

त् मुझ विश्वरूपधारी परमेश्वरको अपने इन प्राकृत नेत्रोसे नहीं देख सकेगा । जिन दिव्य नेत्रोंद्वारा त् मुझे देख सकेगा, वे दिव्य नेत्र (मे ) तुझे देता हूँ, उनके द्वारा तू मुझ ईश्वरके ऐश्वर्य और योगको अर्थात् अतिशय योगसामर्थ्यको देख ॥ ८॥

संजय उवाच--

संजय वोला—

ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। पुवसुक्रवा पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् ॥ ९ ॥

एवं यथोक्तप्रकारेण उक्तवा ततः अनन्तरं हे राजन् धृतराष्ट्र महायोगेश्वरो महान् च असौ योगेश्वरः हरिः नारायणो दर्शयामास च दर्शितवान् 'पार्थाय पृथासुताय परमं रूपं विश्वरूपम् ऐश्वरम् ॥ ९ ॥

हे राजा धृतराष्ट्र ! इस प्रकार कहनेके अनन्तर महायोगेश्वर श्रीहरिने यानी जो अति महान् और योगेश्वर भी है उन नारायणने पृथा-पुत्र अर्जुनको अपना ईश्वरीय परम रूप—विराट्खरूप दिखलाया ॥ ९ ॥

# अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भृतदर्शनम्

#### अनेकदिव्याभरणं

अनेकत्रकत्रनयनम् अनेकानि वक्त्राणि नयनानि । च यसिन् रूपे तद् अनेकवक्त्रनयनम्। अनेकाद्धतदर्शनम् अनेकानि अद्भुतानि विसाप-कानि दर्शनानि यसिन् रूपे तद् अनेकाद्भत-अनेकदिव्याभरणम् अनेकानि तथा दिव्यानि आभरणानि यसिन् तद् अनेक-दिव्याभरणं तथा दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यानि अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यसिन् तद् दिव्यानेकोद्यतायुधं दर्शयामास इति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ १० ॥

## दिव्यानेको चतायुधम्॥ १०॥

जो अनेक मुख़ और नेत्रोवाला है अर्थात् जिस रूपमे अनेक मुख और नेत्र हैं, तथा अनेक अद्भुत दश्योंवाला है अर्थात् जिसमे आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले अनेक दश्य हैं, जो अनेक दिव्य भूषणोसे युक्त है यानी जिसमे अनेक दिव्य आभूषण है और जो हाथमे उठाये हुए अनेक दिव्य शस्त्रो-से युक्त है यानी जिस रूपके हाथोमे अनेक दिव्य शख-उठाये हुए हैं, ऐसा वह रूप भगवान्ने अर्जुनको दिखलाया । इस श्लोकका पूर्वश्लोकके 'दर्शयामास' शब्दसे सम्बन्ध है ॥ १० ॥

किं च--

तथा—

#### दिव्यमाल्याम्बरधरं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं

दिच्यानि माल्यानि | दिन्यमाल्याम्बर्धरं पुष्पाणि अम्बराणि वस्त्राणि च भ्रियन्ते येन धारण कर रक्खा है, जिसने दिव्य गन्धका अनुलेपन ईश्वरेण तं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं कर रक्ला है, जो समस्त आश्चर्यमय दश्योंसे युक्त है, दिव्यं गन्धानुलेपनं यस्य तं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं सर्वाश्चर्यप्रायं देवम् अनन्तं न अस्य अन्तः अस्ति इति अनन्तः तं विश्वतोमुखं सर्वतो मुखं सर्वभूतात्मत्वात् तं दर्शयामास अर्जुनो ददर्श इति वा अध्याहियते ॥ ११ ॥

#### दिव्यगन्धानुलेपनम् । विश्वतोमुखम्॥ ११॥

जिस ईश्वरने दिन्य पुष्पमालाओ और वस्नोंको जो सब भूतोंका आत्मा होनेके कारण सब ओर मुख-वाला है तथा जिसका अन्त नहीं है ऐसा अनन्त और दिन्य विराट्रूप भगवान्ने अर्जुनको 'दिखलाया' इस प्रकार पूर्वश्लोकसे अन्वय कर लेना चाहिये अथवा अर्जुनने ऐसा रूप 'देखा' इस प्रकार अध्याहार कर लेना चाहिये॥ ११॥

या पुनः भगवतो विश्वरूपस्य भाः तस्या उपमा उच्यते—

भगवान्के विराट्रूपकी जो प्रभा-प्रकाश है, उसकी उपमा कहते हैं—

#### सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। दिवि भाः सहशी सा स्याद्भासत्तस्य महात्मनः॥ १२॥

सहस्रं स्रथेसहस्रं तस्य युगपदुत्थितस्य या एक साथ उदय हुए हजारो सूर्योंका जो एक साथ युगपत् उत्थिता भाः सा यदि सहशी स्यात् तस्य महात्मनो विश्वरूपस्य एव भासो यदि वा न स्थात् ततः अपि विश्वरूपस्य एव भा अतिरिच्यते इति अभिप्रायः ॥ १२ ॥

दिवि अन्तरिक्षे तृतीयस्यां वा दिवि सूर्याणां | युलोकमे अर्थात् आकाशमे या तीसरे खर्गलोकमे उत्पन्न हुआ प्रकाश हो, वह प्रकाश उस महात्मन्-विश्वरूपके प्रकाशके सदश कदाचित् हो तो हो, अथवा सम्भव है कि न भी हो अर्थात् उससे भी विश्वरूपका प्रकाश ही अधिक हो सकता है।। १२॥

किं च-

तथा—

प्रविभक्तमनेकधा । तत्रैकस्थं जगत्कृत्सन अपरयद्वेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥

एकस्थं जगत् कृत्रनं प्रविभक्तम् अनेकधा देविपतृ- मनुष्यादि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त मनुष्यादि मेदैः अपश्यद् दृष्टवान् देवदेवस्य हरेः जगत्को उस विश्वरूप देवाधिदेव हरिके शरीरमे शरीरे पाण्डवः अर्जुनः तदा ॥ १३ ॥

तत्र तिसान् विश्वरूपे एकसिन् स्थितम् । उस समय पाण्डुपुत्र अर्जुनने देव, पितृ और ही एकत्र स्थित देखा ॥ १३ ॥

#### स विस्मयाविष्टो हप्टरोमा धनंजयः। ततः शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥ प्रणम्य

विस्मयाविष्टो हृप्टानि रोमाणि यस्यं सः अयं और प्रफुछित रोमवाला हो गया अर्थात् उसके इष्टरोमा च अभवद् धनंजयः। प्रणम्य प्रकर्पेण रोंगटे खड़े हो गये, फिर वह विश्वरूपधारी नमनं कृत्वा प्रह्वीभृतः सन् शिरसा देवं परमात्मदेवको शिरसे प्रणाम करके अर्थात् नम्रता-विश्वस्पधरं कृताञ्जलिः नमस्कारार्थं संपुटी- पूर्वक भली प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कारके कृतहस्तः सन् अभापत उक्तवान् ॥ १४ ॥

दृष्ट्या- स विस्मयेन आविष्टो फिर, उसको देखकर वह धनंजय आश्चर्ययुक्त छिये हाय जोड़कर वोला ॥ १४ ॥

कथं यत् त्वया दिशतं विश्वरूपं तद् अहं | पश्यामि इति स्वानुभवम् आविष्कुर्वन्— अर्जुन उवाच-

नो विश्वरूप आपने मुझे दिखलाया है उसे में किस प्रकार देख रहा हूँ—ऐसा अपना अनुभव प्रकट करता हुआ अर्जुन बोला—

### पदयामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भृतविदोषसंघान्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषीश्च सर्वानुरगांश्च दिन्यान् ॥ १५॥

पस्यामि उपलभे हे देव तव देहे देवान् सर्वान् तथा भूतविशेषसंघान् भूतविशेषाणां स्थावर-नानासंस्थानविशेषाणां जङ्गमानां संघा भूतविशेषसंघाः तान् । किं च ब्रह्माणं चतुर्मुखम् ईशम् ईशितारं प्रजानां कमलासनस्थ पृथिवीपदा-मध्ये मेरुकणिकासनस्यम् इत्यर्थः। ऋषीन् च वसिष्ठादीन्, सर्वान् उरगान् च वासुकिप्रभृतीन् दिव्यान् दिवि भवान् ॥ १५॥

हे देव ! मै आपके शरीरमे समस्त देवोको, तथा स्थावर-जङ्गमरूप नाना प्रकारकी विभक्त आकृतिवाले समस्त भूत-विशेषोंके समूहोको एव कमलासनपर विराजमान अर्थात् पृथिवीरूप कमलमे सुमेरुरूप कर्णिकापर बैठे हुए प्रजाके शासनकर्ता चतुर्मुख ब्रह्माको, वसिष्ठादि ऋषियोको और वासुकि प्रभृति समस्त दिव्य अर्थात् देवलोकमे होनेवाले सर्पोंको देख रहा हूँ ॥ १५ ॥

#### अनेकबाहुद्रवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥

अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् अनेके बाहव उदराणि वक्त्राणि नेत्राणि च यस्य तव स त्वम् अनेकवाहूदरवक्त्रनेत्रः तम् अनेकवाहूदरवक्त्र-नेत्रं पश्यामि त्वा त्वां सर्वतः सर्वत्र अनन्तरूपम् अनन्तानि रूपाणि अस्य इति अनन्तरूपः तम् अनन्तरूपम् । न अन्तम् अन्तः अवसानं न मध्य सध्यं नाम द्वयोः कोटचोः अन्तरं न पुनः तव आदिम्, तव देवस्य न अन्तं पश्यामि न मध्यं पर्यामि न पुनः आदिं पर्यामि हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप ॥ १६॥

मै आपको अनेको भुजा, उदर, मुख और नेत्रोवाला अर्थात् आपके जिस खरूपमे अनेकों भुजा, उदर, मुख और नेत्र है ऐसे रूपवाला तथा सब ओरसे अनन्त रूपवाला अर्थात् जिसके सर्वत्र अनन्त रूप है ऐसा, देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर ! हे विश्वरूप !! मै आपका न तो अन्त अर्थात् समाप्ति, न मध्य अर्थात् आदि और अन्तके बीचकी अवस्था और न आदि ही देखता हूँ, अभिप्राय यह कि मुझे आप परमात्म-देवका न अन्त दिखलायी देता है, न मध्य दीखता है और न आपका आदि ही दिखलायी देता है ॥१६॥

किं च-

तथा---

किरीटिनं गदिनं चिकणं च तेजोराशि सर्वतोदीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलार्कचूतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

गदिनं गदा यस्य विद्यते इति गदी तं गदिनं हो वह गदी है। जिसके हाथमे चक्र हो वह चक्री है।

किरीटिनं किरीटं नाम शिरोभूषणविशेषः। जिरके भूषणविशेषका नाम किरीट है, वह जिसके तद् यस्य अस्ति स किरीटी तं किरीटिनं तथा शिरपर हो उसे किरीटी कहते है। जिसके पास गदा तथा चिक्रणं चक्रम् अस्य अस्ति इति चक्री तं चक्रिणं च तेजोराशि तेजःपुञ्जं सर्वतोदीप्तिमन्तं सर्वतो दीप्तिः यस्य अस्ति स सर्वतोदीप्तिमान् तं सर्वतोदीप्तिमन्तं पस्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं दुःखेन दुर्निरीक्ष्यः तं दुर्निरीक्ष्यं निरीक्ष्यो सर्वत्र दीप्तानलार्कसुतिम् समन्ताव समन्ततः अनलः च अर्कः च अनलाकौं दीप्तौ अनलाकौं दीप्तानलाकी तयोः दीप्तानलाकयोः द्युतिः इव द्युतिः तेजो यस्य तव स त्वं दीप्तानलाकं द्युतिः तं त्वां दीप्तानलार्कद्यतिम्। अप्रमेयं न प्रमेयम् अप्रमेयम् अशक्यपरिच्छेदम् इत्यर्थः॥ १७॥

इस प्रकार, मै आपको किरीटी-किरीटयुक्त, गदी-गदायुक्त, चक्री-चक्रयुक्त, तेजोराशि-तेजका समूह और सर्वतोदीप्तिमान्—सब ओरसे दीप्तिशाली देख रहा हूँ । तथा आपको दुर्निरीक्ष्य-जो कठिनतासे देखा जा सके ऐसा, एवं सब ओरसे प्रज्वलित अग्नि और सूर्यके समान प्रकाशमय और बुद्धि आदिसे जिसका प्रहण न हो सके, ऐसा अप्रमेयखरूप देखता हूँ, प्रदीप्त यानी प्रकाशित अग्नि और अर्क यानी सूर्य इन दोनोके समान जिसका प्रकाश-तेज हो उसका नाम 'दीप्तानलार्कशुति' है ॥ १७॥

इत एव ते योगशक्तिदर्शनाद् अनुमिनोमि इसीलिये अर्थात् आपकी योगशक्तिको देखकर

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८॥

विम् अक्षरं न क्षरित इति परमं ब्रह्म वेदितव्य ज्ञातच्यं मुमुक्षुमिः, त्वम् अस्य विश्वस्य समस्तस्य जगतः परं प्रकृष्टं निधानम्, निधीयते असिन् इति निधानं पर आश्रय इत्यर्थः ।

. किं च त्वम् अव्ययो न तव व्ययो विद्यते इति अन्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता शश्वद् भवः शाश्वतो नित्यो धर्मः तस्य गोप्ता शाश्वतधर्म-गोप्ता सनातनः चिरंतनः त्वं पुरुषः परो मतः अभिप्रेतो मे मम ॥ १८ ॥

आप मुमुक्षु पुरुषोद्वारा जाननेयोग्य परम-अक्षर अर्थात् जिसका कभी नाश न हो ऐसे परम-ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस समस्त जगत्के परम उत्तम निधान है—जिसमे कोई वस्तु रक्खी जाय उसे निधान कहते हैं, सो आप इस संसारके परम आश्रय हैं।

इसके सिवा आप अविनाशी है अर्थात् आपका कभी नाश नहीं होता, इसलिये आप नाशरहित है और सनातनधर्मके रक्षक हैं अर्थात् जो सदासे है, ऐसे नित्यधर्मके आप रक्षक है और आप ही सनातन परमपुरुष हैं-यह मेरा मत है ॥ १८॥

किं च—

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शिशसूर्यनेत्रम्। कि न्यं भीपवयात्रहरूं स्वतेत्रमा विश्वमितं तपन्तम् ॥ १९ ॥ अनादिमध्यान्तम् आदिः च मध्यं च अन्तः च न विद्यते यस्य सः अयम् अनादिमध्यान्तः तं त्वाम् अनादिमध्यान्तम्, अनन्तवीर्यं न तव वीर्यस्य अन्तः अस्ति इति अनन्तवीर्यः तं त्वाम् अनन्त-वीर्यम्, तथा अनन्तबाहुम् अनन्ता बाह्यो यस्य तव स त्वम् अनन्तबाहुः तं त्वाम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं शशिसूर्यो नेत्रे यस्य तव स त्वं शशिसूर्यनेत्रं तं त्वां शशिसूर्यनेत्रं चन्द्रादित्य-नयनं पश्यामि, त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं दीप्तः च असौ हुताशः च स वक्त्रं यस्य तव स त्वं दीप्त-हुताशवक्तः तं त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तं तापयन्तम् ॥ १९॥

(मै) आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित अर्थात् जिसका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, ऐसे रूपवाला और अनन्तवीर्य—अनन्त सामर्थ्यसे युक्त देखता हूँ, आपकी सामर्थ्यका अन्त नहीं है, इसलिये आप अनन्तवीर्य है तथा मै आपको अनन्त भुजाओसे युक्त, चन्द्रमा और सूर्यरूप नेत्रोवाला, प्रज्वलित अग्निरूप मुखोवाला और अपने तेजसे इस जगत्को तपायमान करते हुए देखता हूँ अर्थात् जिस रूपके अनन्त हाथ हो, चन्द्रमा और सूर्य ही जिसके नेत्र हों, प्रज्वलित अग्नि ही जिसका मुख हो और जो अपने तेजसे इस सारे विश्वको तपायमान करता हो, ऐसा रूप धारण किये आपको देख रहा हूँ ॥१९॥

## द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः । दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २०॥

चावापृथिव्योः इदम् अन्तरं हि अन्तरिक्षं व्याप्त

त्वया एकेन विश्वरूपधरेण दिशः च सर्वा व्याप्ताः।

दक्षा उपलभ्य अद्धतं विस्थापकं रूपम् इदं तव उग्रं क्रूरं लोकानां त्रयं लोकत्रय प्रव्यथितं भीतं प्रचलितं वा हे महात्मन् अक्षुद्र-स्वभाव॥ २०॥ एकमात्र आप विश्वरूपधारी परमेश्वरसे ही यह खर्ग और पृथिवीके बीचका सारा आकाश और समस्त दिशाएँ भी परिपूर्ण हो रही हैं।

हे महात्मन्! अर्थात् हे अक्षुद्र स्वभाववाले कृष्ण! आपके इस अद्भुत—आश्चर्यजनक, भयंकर—कृर रूपको देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं अर्थात् भयभीत या विचलित हो रहे हैं ॥ २०॥

अथ अधुना पुरा 'यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः' इति अर्जुनस्य संशय आसीत् तन्निर्णयाय पाण्डवजयम् ऐकान्तिकं दर्शयामि इति प्रवृत्तो भगवान् तं पश्यन् आह किं च—

अर्जुनके मनमे जो पहले ऐसा संशय था कि 'हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे ?' उसका निर्णय करनेके लिये 'मै पाण्डवोकी निश्चित विजय दिखलाऊँगा' इस भावसे प्रवृत्त हुए भगवान् अपना वैसा रूप दिखाने लगे, उस रूपको देखकर अर्जुन बोला—

अमी हि त्वा सुरसंघा विश्वन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः॥ २१॥ अमी हि युध्यमाना योद्धारः त्वा त्वां स्रसंघा ये अत्र भूभारावताराय अवतीणी वस्वादिदेवसंघा मनुष्यसंस्थानाः त्वां विद्यान्ति प्रविद्यन्ते । तत्र केचिद् भीताः प्राञ्जलयः सन्तो गृणन्ति स्तुवन्ति त्वाम् अन्ये पलायने अपि अञ्चलाः सन्तः ।

युद्धे प्रत्युपस्थिते उत्पातादिनिमित्तानि उपलक्ष्य खस्ति अस्तु जगत इति उक्त्वा महर्षिसिद्धसवा महर्षीणां सिद्धानां च संघाः स्तुवन्तित्वां स्तुतिभिः पुष्कळाभिः संपूर्णाभिः ॥२१॥ यह युद्ध करनेवाले योद्धा-स्वरूप देवगण, यानी जो भूमिका भार उतारनेके लिये यहाँ अवतीर्ण हुए है, वे मनुष्योकी-सी आकृतिवाले वस्वादि देव-समुदाय आपमे (दीड-दोड़कर) प्रवेश कर रहे है अर्थात् प्रवेश करते हुए दिखलायी दे रहे हैं। उनमेसे अन्य कोई-कोई तो भागनेमे असमर्थ होनेके कारण भयभीत होकर हाथ जोडे हुए आपकी स्तुति कर रहे है।

तथा महर्षियो और सिद्धोंके समुदाय युद्ध आरम्भ होनेपर उत्पात आदि अशुभ चिह्नोंको देखकर 'संसारका कल्याण हो' ऐसा कहकर अनेको अर्थात् सम्पूर्ण स्तोत्रोद्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं ॥ २१ ॥

किं च अन्यत्—

तथा और भी—

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे॥ २२॥

रद्रादित्या वसवो ये च साध्या रुद्राद्यो गणा विश्वे अश्विनौ च देवौ मरुतः च ऊष्मपाः च पितरो गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा गन्धर्वा हाहा-हृहप्रभृतयो यक्षाः कुवेरप्रभृतयः असुरा विरोचनप्रभृतयः सिद्धाः किपलादयः तेपां संघा गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघाः ते वीक्षन्ते पश्यन्ति त्वा त्वां विस्मिता विस्मयम् आपन्नाः सन्तः ते एव सर्वे ॥ २२ ॥ जो रुद्र, आदित्य, वसु और साध्य आदि देव-गण हैं, एवं जो विश्वेदेव, दोनो अश्विनीकुमार, वायु-देव और ऊष्मपा नामक पितृगण हैं तथा जो गन्वर्व, यक्ष, असुर और सिद्धोंके समुदाय है यानी हाहा-हृह आदि गन्धर्व, कुवेरादि यक्ष, विरोचनादि असुर और किपिलादि सिद्ध इन सबके समुदाय हैं, वे सभी आश्चर्ययुक्त हुए आपको देख रहे हैं ॥२२॥

यसात्—

क्योंकि-

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहा बहुवाहूरुपादम्। बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्॥ २३॥

रूपं महद् अतिप्रमाणं ते तव बहुवक्त्रनेत्रं बहूनि वक्त्राणि मुखानि नेत्राणि चक्षूंषि च यसिन् तद् रूपं बहुवक्त्रनेत्रं हे महाबाहो, बहुबाहूरुपादं बहवो बाहव ऊरवः पादाः च यसिन् रूपे तद् बहुबाहूरुपादम्, बहूदरं बहूनि उदराणि यसिन् इति बहूदरम्, बहुदंष्ट्राकरालं बह्वीभिः दंष्ट्राभिः करालं विकृतं तद् बहुदंष्ट्राकरालम् । दङ्घा रूपम् ईदशं लोका लौकिकाः प्राणिनः प्रव्यथिताः प्रचलिता भयेन तथा अहम् अपि ॥ २३ ॥

हे महाबाहो ! आपका यह रूप अति महान्-बहुत लंबा-चौड़ा अनेकों मुख और नेत्रोवाला-जिसके अनेकों मुख और नेत्र है ऐसा, बहुत-सी मुजाओं, जंघाओं और चरणोवाला-जिसके बहुत-सी भुजाएँ, जंघाएँ और चरण हैं ऐसा, तथा बहुत-से पेटोवाला-जिसके बहुत-से पेट हैं ऐसा,और बहुत-सी दाढ़ोंसे अति विकराल आकृतिवाला है अर्थात् बहुत-सी दादोंके कारण जिसकी आकृति अति भयंकर हो गयी है, ऐसा है। आपके ऐसे (विकट) रूपको देखकर संसारके समस्त प्राणी भयसे व्याकुल हो रहे है--कॉप रहे है, और मै भी उन्हींकी भाँति भयभीत हो रहा हूँ ॥ २३ ॥

तत्र इदं कारणम्-

उसमे यह कारण है कि—

नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥

नभःस्पृशं द्युस्पर्शम् इत्यर्थः, दीतं प्रज्विलतम् अनेकवर्णम् अनेके वर्णा भयंकरा नानासंस्थाना यसिन् त्वयि तं त्वाम् अनेकवर्णम्, व्यात्ताननं व्यात्तानि विवृतानि आननानि मुखानि यसिन् त्विय तं त्वां व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दीप्तानि अज्वलितानि विशालानि विस्तीर्णानि नेत्राणि यसिन् त्वयि तं त्वां दीप्तविशाल-नेत्रम्, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा प्रव्यथितः। अत्यन्त भयभीत अन्तः करणवाला मै अर्थात् जिसका प्रभीतः अन्तरात्मा मनो यस्य मम सः अहं प्रव्यथितान्तरात्मा सन् धृतिं धेर्य न विन्दामि न उपशमको अर्थात् मनकी तृप्तिरूप शान्तिको नहीं लभे शम च उपशमं मनस्तुष्टिं हे विष्णो ॥२४॥ पा रहा हूँ ॥ २४॥

आपको आकाशका स्पर्श किये हुए यानी खर्गतक व्याप्त, प्रदीप--प्रकाशमान और अनेक वर्णीवाले अर्थात् अनेक भयंकर आकृतियोसे युक्त देखकर तथा फैलाये हुए मुखोंवाले-जिस शरीरमे फैलाये हुए बहुत-से मुख है ऐसे और दीप विशाल नेत्रोवाले-जिसके बडे-बडे नेत्र प्रज्वलित हो रहे हैं ऐसे, देखकर हे विष्णो ! प्रव्यथित-अन्तरात्मा---मन भयसे व्याकुल हो रहा है ऐसा, मै धैर्य और

कदात्—

क्योकि--

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्रैव कालानलसन्निभानि । दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥ दंष्ट्राकरालानि दंष्ट्राभिः करालानि विकृतानि ते तव मुखानि दङ्का एव उपलभ्य कालानलसनिमानि प्रलयकाले लोकानां दाहकः अग्निः कालानलः तत्संनिमानि कालानलसहशानि दृष्ट्वा इति एतत् । दिशः पूर्वापरिविवेकेन न जाने दिङ्मूढो जातः असि, अतः न लभे च न उपलभे च शर्म सुखम् अतः प्रसीद प्रसन्नो भव हे देवेश जगन्निवास ।। २५ ।।

दाढ़ोसे युक्त भयंकर—विकराल आकृतिवाले और कालाग्निके समान अर्थात् प्रलयकालमे लोकोको मस्मीभृत करनेवाली जो कालाग्नि है उसके समान आपके मुखोको देखकर मै इन दिशाओको पूर्व और पश्चिमके विवेकपूर्वक नहीं जानता हूँ अर्थात् मुझे दिग्भ्रम हो गया है। इसीसे (आपके खरूपका दर्शन करते हुए भी) मुझे विश्राम—सुख नहीं मिल रहा है, सो हे देवेश! हे जगन्तिवास! आप प्रसन्न होइये॥ २५॥

येभ्यो मम पराजयाशङ्का आसीत् सा च

जिन शूरवीरोसे मुझे पहले पराजयकी आशंका थी, वह भी अब चली गयी; क्योंकि—

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघैः । भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६॥

अमी च त्वो घृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्योधनप्रभृतयः त्वरमाणा विश्वन्ति इति व्यवहितेन सम्बन्धः । अस्वे सह एव संहता अवनिपालसंघैः अवनि पृथ्वीं पालयन्ति इति अवनिपालाः तेषां संघैः । किं च भीष्मो द्रोणः स्तपुत्रः कर्णः तथा असौ सह अस्मदीयैः अपि धृष्टद्युस्तप्रभृतिभिः योधमुख्यैः योधानां मुख्यैः प्रधानैः सह ।। २६ ।।

ये दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके समस्त पुत्र अवनिपालोंके दलोसहित—अवनि यानी पृथ्वीका जो पालन करें उनका नाम अवनिपाल है। उनके दलों-सहित इकट्ठे होकर बड़े वेगसे आपके मुखोमे प्रवेश कर रहे हैं। यही नहीं, किन्तु भीष्म, द्रोण और यह सूतपुत्र—कर्ण एवं हमारी ओरके भी धृष्टद्युम्नादि प्रधान योद्धाओंके सहित (सब-के-सब)॥ २६॥

किं च-

तथा--

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । केचिद्विलमा दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः॥ २७॥

वक्त्राणि मुखानि ते तब त्वरमाणाः त्वरायुक्ताः सन्तो विशन्ति । किंविशिष्टानि मुखानि दंष्ट्राकरालानि भयानकानि भयंकराणि ।

किं च केचिद् मुखानि प्रविष्टानां मध्ये विलया दशनान्तरेषु दन्तान्तरेषु मांसम् इव मिक्षतं संदश्यन्ते उपलभ्यन्ते चूर्णितैः चूर्णीकृतेः उत्तमाङ्गे. शिरोभिः ॥ २७॥ शीव्रतासे—वडी जल्दीके साथ आपके मुखोंमे प्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकारके मुखोमें <sup>2</sup> दाढोंवाले विकराल भयकर मुखोमे।

तथा उन मुखोमे प्रविष्ट हुए पुरुपोंमेंसे भी कितने ही विचूर्णित मस्तकोंसहित दॉर्तोंके वीचमे मक्षण किये हुए मासकी भाँति चिपके हुए दीख रहे हैं ॥ २७॥ कथं प्रविश्वन्ति मुखानि इति आह—

वे किस प्रकार मुखोमे प्रवेश करते है, सो कहते हैं—

नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभित्रिज्वलन्ति ॥ २८ ॥

यथा नदीना स्रवन्तीनां बहवः अनेके अम्बूनां वेगा अम्बुवेगाः त्वराविशेषाः समुद्रम् एव अभिमुखाः प्रतिमुखा दवन्ति प्रविश्वित तथा तद्वत् तव अमी भीष्मादयो नरलोकत्रीरा मनुष्यलोकत्रूरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति प्रकाशमानानि ॥ २८॥

जैसे चलती हुई निदयोंके बहुत-से जलप्रवाह बडे वेगसे समुद्रके सम्मुख हुए ही दौड़ते हैं-समुद्रमे ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह मनुष्यलोकके शूरवीर भीष्मादि आपके प्रज्वलित-प्रकाशमान मुखोमे प्रवेश कर रहे है ॥ २८॥

ते किमर्थं प्रविश्वन्ति कथं च इति आह— वे किसिलिये और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, सो कहते है—

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः॥ २९॥

यथा प्रदीप्तं ज्वलनम् अग्निं पतङ्गाः पश्चिणो | विशन्ति नाशाय विनाशाय समृद्धवेगाः समृद्ध उद्भतो वेगो गतिः येषां ते समृद्धवेगाः तथा एव विशन्ति लोका प्राणिनः तव अपि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥

जैसे पतंग-पक्षीगण अपने नाराके लिये दौड़-दौड़कर अत्यन्त वेगसे प्रदीप्त अग्निमे प्रवेश करते है, वैसे ही (ये सब ) प्राणी भी नष्ट होनेके छिये दौड़-दौडकर अत्यन्त वेगके साथ आपके मुखोमे प्रवेश कर रहे हैं। जिनका वेग-गित बढ़ी हुई हो, वे 'समृद्धवेग' कहलाते है ॥ २९॥

त्वं पुनः-

लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान्वद्नैर्ज्वलद्भिः। तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०॥

लेलिहासे आस्वादयसि प्रसमानः अन्तः प्रवेशयन् समन्ततो लोकान् समग्रान् समस्तान् वदनैः वक्त्रैः ज्वलद्भिः दीप्यमानैः। तेजोभिः आपूर्व संव्याप्य जगत् समग्रं सह अग्रेण समस्तम् इति एतत् । किं च भासो दीप्तयः तव उग्राः क्र्राः प्रतपन्ति प्रतापं कुर्वन्ति हे विणाो व्यापनशील ॥ ३०॥

( उन ) समस्त लोकोको देदीध्यमान मुखोद्वारा सब ओरसे निगलते हुए चाट रहे हैं अर्थात् उनका आखादन कर रहे है। तथा हे विष्णो—न्यापनशील परमात्मन् ! आपकी उग्र-कठोर प्रभाएँ समग्र जगत्को अर्थात् समस्त जगत्को अपने तेजसे व्याप्त करके तप रही हैं—तेज फैला रही हैं ॥३०॥

यत एवम् उग्रखभावः अतः

क्योंकि आप ऐसे उप्र खभाववाले हैं,

## आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१॥

आख्याहि कथ्य मे महां को भवान् उपरूप. क्र्राकार: । नमः अस्तु ते तुभ्यं हे देववर कौन है ? हे देववर अर्थात् देवोमें प्रधान ! देवानां प्रधान प्रसीद प्रसादं कुरु । विज्ञातुं आपको नमस्कार हो, आप कृपा करे । सृष्टिके विशेषेण ज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आदम् आदौ भवम् आद्यम् । न हि यसात् प्रजानामि तव त्वदीयां प्रवृत्ति चेष्टाम् ॥ ३१ ॥

मुझे बतलाइये कि भयङ्कर आकारवाले आप आदिमे होनेवाले आप परमेश्वरको मै भली प्रकार जानना चाहता हूँ, क्योंकि मै आपकी प्रवृत्ति अर्थात् चेष्टाको नहीं समझ रहा हूँ ॥ ३१ ॥

श्रीभगवानुवाच---

श्रीभगवान् बोले-

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वा न भविष्यि नत सर्वे येऽविश्यताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ ३२॥

कालः अस्मि लोकक्षयकृत् लोकानां क्षयं करोति इति लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो वृद्धि गतः। यदर्थ प्रवृद्धः तत् शृणु लोकान् समाहर्तु संहर्तुम् इह असिन् काले प्रवृत्तः । ऋते अपि विना अपि त्वा त्वां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकर्ण-प्रभृतयः सर्वे येभ्यः तव आशङ्का ये अवस्थिता. प्रत्यनीकेषु अनीकम् अनीकं प्रति प्रत्यनीकेषु प्रतिपक्षसृतेषु अनीकेषु योधा योद्धारः ॥ ३२ ॥ हैं — नहीं रहेगे ॥ ३२ ॥

मै लोकोका नारा करनेवाला बढ़ा हुआ काल हूँ । मैं जिसलिये बढ़ा हूँ वह सुन, इस समय मैं लोकोका सहार करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ, इससे तेरे बिना भी ( अर्थात् तेरे युद्ध न करनेपर भी ) ये सब भीष्म, द्रोण और कर्ण प्रमृति शूर्वीर-योद्धा लोग जिनसे तुझे आराका हो रही है एवं जो प्रतिपक्षियोकी प्रत्येक सेनामे अलग-अलग डटे हुए

यसाद् एवम्--

क्योंकि ऐसा है—

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्न जित्वा शत्रून्भुङ्ध्व राज्यं समृद्धम् । मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्॥ ३३॥

भीप्मद्रोणप्रभृतयः तस्मात् व्वम् उत्तिष्ठ अतिरथा अजेया देवैः अपि अर्जुनेन जिता इति यशो डभस केवलं पुण्यैः हि तत् प्राप्यते। जित्वा शत्रृन् दुर्योधनप्रभृतीन् सुड्स्व समृद्रम् असपत्नम् अकण्टकम् ।

इसलिये त् खड़ा हो और 'देवोंने भी न जीते जानेवाले भीष्म, द्रोण आदि महारिथयोको अर्जुनने जीत लिया। ऐसे निर्मल यशको लाभ कर । ऐसा यश पुण्योंसे ही मिला करता है। दुर्योधनादि शत्रुओं-को जीतकर समृद्धिसम्पन निष्कण्टक राज्य भोग।

मया एव एते निह्नता निश्चयेन हताः प्राणैः वियोजिताः पूर्वम् एव । निमित्तमात्रं भव त्वं हे सब्यसाचिन् सब्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां क्षेपात् सब्यसाची इति उच्यते अर्जुनः ॥३३॥ ये सब ( शूरवीर ) मेरेद्वारा नि:सन्देह पहले ही मारे हुए है अर्थात् प्राणिवहीन किये हुए है । हे सन्यसाचिन् ! त् केवल निमित्तमात्र वन जा । वार्ये हाथसे भी वाण चलानेका अभ्यास होनेके कारण अर्जुन 'सन्यसाची' कहलाता है ॥ ३३॥

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानिप योधवीरान्। मया हतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्॥ ३४॥

द्रोणं च येषु येषु योधेषु अर्जुनस्य आशङ्का तान् तान् च्यपदिशति भगवान् मया हतान् इति ।

तत्र द्रोणभीष्मयोः तावत् प्रसिद्धम् आशङ्का-कारणं द्रोणो धनुर्वेदाचार्यो दिव्यास्त्रसम्पन्न आत्मनः च विशेषतो गुरुः गरिष्ठो भीष्मः खच्छन्दमृत्युः दिव्यास्त्रसम्पन्नः च परशुरामेण द्वन्द्वयुद्धम् अगमद् न च पराजितः।

तथा जयद्रथो यस्य पिता तपः चरति मम पुत्रस्य शिरो भूमौ पातयिष्यति यः तस्य अपि शिरः पतिष्यति इति ।

कर्णः अपि वासवदत्तया शक्त्या तु अमोघया सम्पन्नः सूर्यपुत्रः कानीनो यतः अतः तन्नाम्ना एव निर्देशः।

मया हतान् त्वं जिह निमित्तमात्रेण मा व्यथिष्ठाः

तेभ्यो भयं मा काषीः । युध्यस्व जेतासि मेरेद्वारा मारे हुए हैं, उनको उनसे भय मत कर । युद्ध कर दुर्योधनप्रभृतीन् रणे युद्धे सपत्नान् शत्रून् ॥३४॥ शत्रुओंको जीतेगा ॥ ३४॥

द्रोण आदि जिन-जिन शूरवीरोसे अर्जुनको आशङ्का थी (जिनके कारण पराजय होनेका डर था) उन-उनका नाम लेकर भगवान् कहते है कि 'तू मुझसे मारे हुओको मार' इत्यादि।

उनमेंसे द्रोण और भीष्मसे भय होनेका कारण प्रसिद्ध ही है। क्योंकि द्रोण तो धनुर्वेदके आचार्य दिव्य अस्रोसे युक्त और विशेपरूपसे अपने सर्वोत्तम गुरु है तथा भीष्म सबसे बड़े स्वेच्छा-मृत्यु और दिव्य अस्रोंसे सम्पन्न है जो कि परशुरामजीके साथ द्वन्द्व युद्ध करनेपर भी उनसे पराजित नहीं हुए।

वैसा ही जयद्रथं भी है जिसका पिता इस उद्देश्यसे तप कर रहा है कि 'जो कोई मेरे पुत्रका शिर भूमिपर गिरावेगा, उसका भी शिर गिर जायगा।'

कर्ण भी (बड़ा शूरवीर है) क्योंकि वह इन्द्रद्वारा दी हुई अमोघ शक्तिसे युक्त है और कन्यासे जन्मा हुआ सूर्यका पुत्र है, इसिल्ये उसके नामका भी निर्देश किया गया है।

(अभिप्राय यह कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण, तथा अन्यान्य श्र्वीर योद्धा) जो कि मेरेद्वारा मारे हुए हैं, उनको त् निमित्तमात्रसे मार, उनसे भय मत कर । युद्ध कर, त् संग्राममे दुर्योधनादि शत्रुओंको जीतेगा ॥ ३४॥ संजय उवाच—

केशवस्य वचन एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य पूर्वोक्तं कृताञ्जलिः

सन् वेपमानः कम्पमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः पुनः एव आह उक्तवान् कृष्णं सगद्गदम्।

भयाविष्टस्य दुःखाभिघातात् स्नेहाविष्टस्य च हर्षोद्भवाद् अश्रुपूर्णनेत्रत्वे सति क्लेष्मणा कण्ठावरोधः ततः च वाचः अपाटवं मन्दशब्द-त्वं यत् स गद्गदः तेन सह वर्तते इति सगद्भदं वचनम् आह इति। वचनक्रियाविशेषणम् एतत्। पुनः पुनः भयाविष्टचेताः सन् भीतभीतः प्रणम्य प्रह्वी भूत्वा आह इति व्यवहितेन सम्बन्धः ।

अत्र अवसरे संजयवचनं साभिप्रायम्। कथम्, द्रोणादिषु अर्जुनेन निहतेषु अजेयेषु चतुर्षु निराश्रयो दुर्योधनो निहत एव इति मत्वा धृतराष्ट्रो जयं प्रति निराशः सन् सन्धं करिष्यति ततः शान्तिः उभयेपां भविष्यति इति । तद् अपि न अश्रौपीद् धृतराष्ट्रो भवितव्यवशात् ॥ ३५॥

संजय बोला—

कृताञ्जलिवेंपमान: नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३ ५ ॥

> केशवके इन-उपर्युक्त वचनोको अर्जुन कॉंपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्रीकृष्णसे इस प्रकार गद्गद वाणीसे बोला।

> जब दु:ख प्राप्त होनेके कारण भयभीत पुरुषके और हर्षोत्पत्तिके कारण स्नेहयुक्त पुरुषके नेत्र आँ धुओं से परिपूर्ण हो जाते है और कण्ठ कफसे रुक जाता है, उस समय जो वाणीमे अपटुता और शब्दमे मन्दता हो जाती है, उसका नाम गद्गद है, जो उससे युक्त थे ऐसे सगद्गद वचन बोला। 'सगद्रद' शब्द बोलनारूप यहाँ क्रियाका विशेषण है । इस प्रकार भयभीत-भयसे बारंबार विह्नलचित्त हुआ प्रणाम करके अत्यन्त नम्र होकर बोला।

यहाँपर संजयके वचन इस गूढ़ अभिप्रायसे भरे हुए है कि द्रोणादि चार अजेय शूरवीरोंका अर्जुनके द्वारा नाश हो जानेपर आश्रयरहित दुर्योधन तो मरा हुआ ही है, ऐसा मानकर विजयसे निराश हुआ धृतराष्ट्र सन्धि कर लेगा और उससे दोनों पक्षवालोकी शान्ति हो जायगी । परन्तु भावीके वशमें होकर धृतराष्ट्रने ऐसे वचन भी नहीं सुने ॥ ३५॥

अर्जुन उवाच —

अर्जुन वोला—

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६॥

स्थाने युक्तं किं तत्, तत्र प्रकीर्त्या त्व-। न्माहात्म्यकीर्तनेन श्रुतेन हे ह्यीकेश यद् जगत् ह्यीकेश ! आपकी कीर्तिसे अर्थात् आपकी महिमाका कीर्तन और श्रुवण करने के --- ---प्रद्वाति प्रहर्षम् उपैति स्थाने तद् युक्तम् इत्यर्थः। रहा है सो उचित ही है।

यह उचित ही है। वह क्या विक है

अथवा विषयविशेषणं स्थाने इति, युक्तो हर्षादिविषयो भगवान् । यत ईश्वरः सर्वात्मा सर्वभूतसुहृत् च इति ।

तथा अनुरज्यते अनुरागं च उपैति तत् च विषये इति व्याख्येयम् । किं च रक्षांसि भीतानि भयाविष्टानि दिशो द्रवन्ति गच्छन्ति तत् च स्थाने विषये । सर्वे नमस्यन्ति नमस्कुर्वन्ति च सिद्धसंघाः सिद्धानां समुदायाः किपलादीनां तत् च स्थाने ॥ ३६॥

भगवतो हर्षादिविषयत्वे हेतुं दर्शयति—

अथवा 'स्थाने' यह शब्द विपयका विशेषण भी समझा जा सकता है । भगवान् हर्ष आदिके विषय हैं, यह मानना भी ठीक ही है । क्योंकि ईश्वर सबका आत्मा और सब भूतोका सुहृद् है ।

यहाँ ऐसी व्याख्या करनी चाहिये कि जगत् जो भगवान्मे अनुराग—प्रेम करता है, यह उसका अनुराग करना उचित विषयमे ही है, तथा राक्षसगण भयसे युक्त हुए सब दिशाओं मे भाग रहे है, यह भी ठीक-ठिकानेकी ही बात है। एवं समस्त कपिछादि सिद्धोंके समुदाय जो नमस्कार कर रहे हैं, यह भी उचित विषयमे ही है। ३६॥

भगवान् हर्पादि भावोके योग्य स्थान किस प्रकार हैं <sup>2</sup> इसमे कारण दिखाते हैं—

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७॥

कस्मात् च हेतोः ते तुभ्यं न नमरेन् न नमस्कुर्युः हे महात्मन् गरीयसे गुरुतराय यतो ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य अपि आदिकर्ता कारणम् अतः तसाद् आदिकर्त्रे कथम् एते न नमस्कुर्युः। अतो हर्षादीनां नमस्कारस्य च स्थानं त्वम् अर्हो विषय इत्यर्थः।

हे अनन्त देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं तत् परं यद् वेदान्तेषु श्रूयते ।

किं तत्, सद् असद् विद्यमानम् असत् च यत्र नास्ति इति बुद्धिः ते उपधानभृते सदसती यस्य अक्षरस्य, यद्द्वारेण सद् असद् इति उपचर्यते। परमार्थतः तु सदसतः परं तद् यद् अक्षरं वेदविदो वदन्ति तत् त्वम् एव न अन्यद् इति अभिप्रायः।। ३७॥ हे महात्मन्! आप जो अतिशय गुरुतर हैं अर्थात् सबसे बड़े है, उनको ये सब किसिछिये नमस्कार न करें, क्योंकि आप हिरण्यगर्भके भी आदिकर्ता—कारण है अत. आप आदिकर्ताको कैसे नमस्कार न करें। अभिप्राय यह कि उपर्युक्त कारणसे आप हर्षादिके और नमस्कारके योग्य पात्र है।

हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! वह परम अक्षर (ब्रह्म) आप ही हैं, जो वेदान्तोमे सुना जाता है ।

वह क्या है ? सत् और असत्—जो विद्यमान है वह सत् और जिसमें 'नहीं है' ऐसी बुद्धि होती है वह असत् है । वे दोनो सत् और असत् जिस अक्षरकी उपाधि हैं, जिनके कारण वह ब्रह्म उपचारसे 'सत् और असत्' कहा जाता है परन्तु वास्तवमे जो सत् और असत् दोनोसे परे है, जिसको वेदवेत्ता लोग अक्षर कहते है वह ब्रह्म भी आप ही है । अभिप्राय यह कि आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ॥ ३७॥ पुनः अपि स्तौति-

अर्जुन फिर भी स्तुति करता है--

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप॥ ३८॥

त्वम् आदिदेवो जगतः स्रष्टृत्वात् पुरुषः पुरि शयनात्, पुराणः चिरन्तनः त्वम् एव अस्य विश्वस्य परं प्रकृष्टं निधानं निधीयते असिन् जगत् सर्व महाप्रलयादौ इति ।

किं च वेता असि वेदिता असि सर्वस्य एव वेद्यजातस्य । यत् च वेद्यं वेदनाई तत् च असि । परं च धाम परमं पदं वेष्णवम् । त्वया ततं व्याप्तं विश्वं समस्तम् अनन्तरूप अन्तो न विद्यते तव रूपाणाम् ॥ ३८॥ आप जगत्के रचयिता होनेके कारण आदिदेव हैं और शरीररूप पुरमे रहनेके कारण सनातन पुरुष हैं तथा आप ही इस विश्वके परम उत्तम स्थान हैं अर्थात् महाप्रलयादिमे समस्त जगत् जिसमे स्थित होता है वह ( जगत्का आश्रय ) आप ही है।

तथा समस्त जाननेयोग्य वस्तुओं के आप जानने-वाले हैं और जो जाननेयोग्य है वह भी आप ही है । आप ही परम धाम-परम वैष्णवपद है । हे अनन्तरूप ! समस्त विश्व आपसे परिपूर्ण है—न्याप्त है । आपके रूपोका अन्त नहीं है ।। ३८ ॥

किं च—

दर्शयति ॥ ३९ ॥

तथा—–

वायुर्यमोऽसिर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥ ३९॥

वायुः त्वं यमः च अग्निः वरुणः अपां पतिः शशाङ्गः चन्द्रमाः प्रजापतिः त्व कश्यपादिः प्रितामहः च पितामहस्य अपि पिता प्रिपतामहो व्रह्मणः अपि पिता इत्यर्थः । नमो नमः ते तुभ्यम् अस्तु सहस्रकृत्वः पुनः च भूय अपि नमो नमः ते। वहुशो नमस्कारिकयाभ्यासाष्ट्रित्तगणनं कृत्वसुचा उच्यते । पुनः च भूयः अपि इति श्रद्धाभक्त्यतिश्याद् अपरितोपम् आत्मनो

आप ही वायु, यम, अग्नि, जलके राजा वरुण, चन्द्रमा और कश्यपादि प्रजापित हैं और आप ही पितामहके भी पिता प्रपितामह हैं अर्थात् ब्रह्माके भी पिता है। आपको हजारों वार नमस्कार हो, नमस्कार हो, फिर भी बारंबार आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो।

सहस्र शब्दसे 'कृत्यसुच्' प्रत्यय कर देनेसे अनेकों वार नमस्कार क्रियाके अभ्यास और आवृत्ति, की गणनाका प्रतिपादन हो जाता है, परन्तु फिर भी 'पुनश्च' 'भूयोऽपि' इन शब्दोंसे अर्जुन अतिशय श्रद्धा और भक्तिके कारण 'नमस्कार' करता-करता 'में तृप्त नहीं हुआ हूँ' ऐसा अपना मात्र दिखळाता है ॥३९॥ तथा--

तथा-

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषि ततोऽसि सर्वः॥ ४०॥

नमः पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि तुभ्यम् अथ | पृष्ठतः ते पृष्ठतः अपि च ते। नमः अस्तु ते सर्वत एव सर्वासु दिक्षु सर्वत्र स्थिताय हे सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमः अनन्तं वीर्यम् अस्य अमितो विक्रमः अस्य ।

वीर्य सामर्थ्य विक्रमः पराक्रमः । वीर्यवान् अपि कश्चित् शस्त्रादिविपये न पराक्रमते अनन्तवीर्यः मन्दपराक्रमो वा । त्व तु अमितविक्रमः च इति अनन्तवीर्यामित-विक्रमः।

सव समस्तं जगत् समामोषि सम्यग् एकेन आत्मना व्यामोषि यतः तसाद् असि भवसि सर्वः, त्वया विना भूतं न किंचिद् अस्ति इत्यर्थः ॥ ४० ॥

आपको आगेसे अर्थात् पूर्वदिशामे और पीछेसे भी नमस्कार है। हे सर्वरूप ! आपको सब ओरसे नमस्कार है अर्थात् सर्वत्र स्थित हुए आपको सब दिशाओंमे नमस्कार है। आप अनन्तवीर्य और अपार पराक्रमवाले हैं।

वीर्य सामर्थ्यको कहते है और विक्रम पराक्रम-को । कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान् होकर भी शस्त्रादि चलानेमे पराक्रम नहीं दिखा सकता, अथवा मन्द-पराक्रमी होता है। परन्तु आप तो अनन्त वीर्य और अमित पराक्रमसे युक्त हैं। इसिंखें आप अनन्तवीर्य और अमितपराक्रमी है 2

आप अपने एक खरूपसे सारे जगत्को व्याप्त किये हुए स्थित है, इसिलये आप सर्वरूप हैं, अर्थात् आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ॥ ४०॥

अहं त्वन्माहात्म्यापरिज्ञानापराधी अतः---

क्योंकि मै आपकी महिमाको न जाननेका अपराधी रहा हूँ, इसलिये—

सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि॥ ४१॥

बुद्धचा प्रसमम् अभिभूय प्रसहा यद् उक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति च अजानता अज्ञानिना मूढेन । किम् अजानता, इति आह महिमानं माहातम्यं तव इदम् ईश्वरस्य विश्वरूपम् ।

तव इदं महिमानम् अजानता इति

वैयधिकरण्येन संवन्धः । तव इमम् इति पाठो

यदि अस्ति तदा सामानाधिकरण्यम् एव ।

सखा समानवया इति मत्वा ज्ञात्वा विपरीत- । आपकी महिमाको अर्थात् आप ईश्वरके इस विश्वरूपको न जाननेवाले मुझ मूढ़द्वारा विपरीत बुद्धिसे आपको मित्र — समान अवस्थावाला समझकर जो अपमानपूर्वक हठसे हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखे ! इत्यादि वचन कहे गये हैं—

> 'तव इदं महिमानम् अजानता'इस पाठमें 'इदम्'शब्द नपुंसक लिङ्ग है और 'महिमानम्' शब्द पुलिङ्ग है, अत: इनका आपसमे वैयधिकरण्यसे विशेष्य-विशेषणभाव-सम्बन्ध है। यदि 'इदम्'की जगह 'इमम्' पाठ हो तो सामानाधिकरण्यसे सम्बन्ध हो सकता है।

मया प्रमादाद् विक्षिप्तचित्ततया प्रणयेन वा अपि प्रणयो नाम स्नेहनिमित्तो विश्रम्भः तेन अपि कारणेन यद् उक्तवान् असि ॥ ४१ ॥

इसके सिवा प्रमादसे यानी विक्षिप्तचित्त होनेके प्रणयसे भी--स्नेहनिमित्तक अथवा विश्वासका नाम प्रणय है, उसके कारण भी मैने जो कुछ कहा है ॥ ४१ ॥

# यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि

विहारशय्यासनभोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्॥ ४२॥

च अवहासार्थं परिहासप्रयोजनाय असत्कृतः परिभूतः असि भवसि, क्र, विहारशय्या-सनमोजनेषु, विहर्णं विहारः पाद्व्यायामः, शयनं शय्या, आसनम् आस्थायिका, भोजनम् अदनम् इति एतेषु विहारशय्यासनभोजनेषु । एकः परोक्षः सन् असत्कृतः असि परिभूतः असि अथवा अपि हे अच्युत तत् समक्षं तत् शब्द: क्रियाविशेषणार्थ: प्रत्यक्षं वा असत्कृतः असि तत् सर्वम् अपराधजातं क्षामये क्षमां कारये त्वाम् अहम् अप्रमेयं प्रमाणातीतम् ॥ ४२ ॥

तथा जो हँसीके लिये भी आप मुझसे असत्कृत--अपमानित हुए है; कहाँ विहार, शय्या, आसन और भोजनादिमे । विचरनारूप पैरोंसे चलने-फिरनेकी क्रियाका नाम विहार है, शयनका नाम शय्या है, स्थित होने-बैठनेका नाम आसन है और मक्षण करनेका नाम भोजन है। इन सब क्रियाओंके करते समय ( मुझसे ) अकेलेमे--आपके पीछे अथवा आपके सामने आपका जो कुछ अपमान—तिरस्कार हुआ है; हे अन्युत ! उस समस्त अपराधोके समुदाय-को मै आप अप्रमेयसे अर्थात् प्रमाणातीत परमेश्वरसे क्षमा कराता हूँ । 'समक्षम्' शब्दके पहलेका 'तत्' शब्द क्रियाविशेषण है। १२॥

यतः त्वम्--

क्योकि आप--

# पितासि लोकस्य चराचरस्य त्रमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् । न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकःकुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव॥ ४३॥

लोकस्य पिता असि जनयिता असि प्राणिजातस्य चराचरस्य स्थावरजङ्गमस्य, केवलं स्वम् अस्य जगतः पिता पूज्यः च पूजाहीं यतो गुरुः गरीयान् गुरुतरः ।

इस स्थावर-जंगमरूप समस्त जगत्के यानी प्राणिमात्रके उत्पन्न करनेवाले पिता हैं। केवल पिता ही नहीं आप पूजनीय भी है, क्योंकि आप बड़े-से-बड़े गुरु हैं।

कसाद् गुरुतरः त्वम् इति आह—

न च त्वत्समः त्वत्तुल्यः अन्यः अस्ति । न हि इश्वरद्वयं संभवति अनेकेश्वरत्वे व्यवहारानुपपत्तेः। त्वत्सम एव तावद् अन्यो न संभवति कुत एव अन्यः अभ्यधिकः स्यात्। लोकत्रये अपि सर्वसिन् अप्रतिमप्रभाव ।

प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, न विद्यते प्रतिमा यस्य तव प्रभावस्य स त्वम् अप्रतिम-प्रभावः, हे अप्रतिमप्रभाव निरतिशयप्रभाव नहीं है, वह आप अप्रतिमप्रभाव हैं। इस प्रकार इत्यर्थः ॥ ४३ ॥

यत एवम्—

ज़ब कि यह बात है——

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ।

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाईसि देव सोढुम् ॥ ४४ ॥

तस्मात् प्रणम्य नमस्कृत्य प्रणिधाय प्रकर्षेण नीचैः धृत्वा कायं शरीरं प्रसादये प्रसादं कारये त्वाम् अहम् ईशम् ईशितारम् ईड्य स्तुत्यम् । त्वं पुनः पुत्रस्य अपराधं पिता यथा क्षमते सर्व सखा इव च सख्युः अपराधं यथा वा प्रियाया अपराधं प्रियः क्षमते एवम् अर्हिस हे देव सोढु प्रसहितुं | (मेरे समस्त अपराधोंको सर्वथा) सहन करना क्षन्तुम् इत्यर्थः ॥ ४४ ॥

हे अप्रतिमप्रभाव ! सारी त्रिलोकीमे आपके समान दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि अनेक ईश्वर मान लेनेपर व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिये ईश्वर दो नहीं हो सकते। जब कि सारे त्रिभुवनमे आपके समान ही दूसरा कोई नहीं है, फिर अविक तो कोई हो ही कैसे सकता है 2 जिससे किसी वस्तुकी समानता की जाय उसका

नाम 'प्रतिमा' है, जिन आपके प्रभावकी कोई प्रतिमा

हे अप्रतिमप्रमाव ! अर्थात् हे निरतिशयप्रमाव !॥ ४ ३॥

आप कैसे गुरुतर हैं सो (अर्जुन) बतलाता है-

इसीलिये मै अपने शरीरको भली प्रकार नीचा करके अर्थात् आपके चरणोमे रखकर प्रणाम करके स्तुति करनेयोग्य शासन-कर्ता आप ईश्वरको प्रसन करता हूँ। अर्थात् आपसे अनुग्रह कराता जैसे पुत्रका समस्त अपराघ पिता क्षमा करता है तथा जैसे मित्रका अपराध मित्र अथवा प्रियाका अपराध प्रिय (पति) क्षमा करता है-सहन करता है, वैसे ही हे देव ! आपको भी अर्थात् क्षमा करना उचित है ॥ ४४ ॥

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ अदृष्पूर्व न कदाचिद् अपि दृष्टपूर्वम् इदं। विश्वरूपं तव मया अन्यैः वा तद् अहं दृष्टा इषितः अस्मि भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।

आपके जिस विश्वरूपको मैंने या अन्य किसीने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे पहले न देखे हुए इस रूपको देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ । तथा साय ही मेरा मन भयसे व्याकुल भी हो रहा है।

अतः तद् एव मे मम दर्शय है देव रूपं यद् । मत्सखं प्रसीद देवेश जगित्रवास जगतो निवासो जगित्रवासो हे जगित्रवास ॥ ४५॥

इसिलिये हे देव ! मुझे अपना वही रूप दिखलाइये जो मेरा मित्ररूप है । हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न होइये । जगत्के निवासस्थानका नाम जगनिवास है ॥ ४५ ॥

# किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तिमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते॥ ४६॥

किरीटिनं किरीटवन्तं तथा गदिनं गदावन्तं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां प्रार्थये त्वां द्रष्टुम् अहं तथा एव पूर्ववद् इत्यर्थः।

यत एवं तसात् तेन एव रूपेण वसुदेव-पुत्ररूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो वार्तमानिकेन विश्वरूपेण भव विश्वमूर्ते उपसंहत्य विश्वरूपं तेन एव रूपेण वसुदेवपुत्ररूपेण भव इत्यर्थः ॥४६॥ मे आपको वैसे ही अर्थात् पहलेहीकी भॉति शिरपर मुकुट धारण किये, हाथोमे गदा और चक्र लिये हुए देखना चाहता हूँ ।

जब कि यह बात है तो हे सहस्रबाहो! हे विश्वमूर्ते! अर्थात् वर्तमान विश्वरूपसे (युक्त) भगवन्! आप उसी अपने वसुदेव-पुत्ररूप चतुर्भुज-स्वरूपसे युक्त होइये। अर्थात् इस विश्वरूपका उपसहार करके आप वसुदेव-पुत्र—-श्रीकृष्णके स्वरूपसे स्थित होइये॥ ४६॥

अर्जुनं भीतम् उपलभ्य उपसंहत्य विश्वरूपं प्रियवचनेन आश्वासयन्—

श्रीभगवानुवाच--

अर्जुनको भयभीत देखकर, विश्वरूपका उपसंहार करके प्रिय वचनोसे धेर्य देते हुए श्रीभगवान् बोले—

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् । तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

मया प्रसन्नेन प्रसादो नाम त्विय अनुग्रहबुद्धिः तद्वता प्रसन्नेन मया तव हे अर्जुन इदं परं रूपं विश्वरूपं दर्शितम् आत्मयोगाद् आत्मन ऐश्वर्यस्य सामर्थ्यात् तेजोमयं तेजःप्रायं विश्वं समस्तम् अनन्तम् अन्तरहितम् आदौ भवम् आद्यं यद् रूपम् मे मम त्वदन्येन त्वत्तः अन्येन केनचिद् न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७॥ हे अर्जुन ! प्रसन्न हुए मुझ परमात्माने— तुझपर जो अनुप्रहबुद्धि है उसका नाम प्रसाद है उससे युक्त मुझ परमेश्वरने—अपने ऐश्वर्यकी सामर्थ्यसे यह परम श्रेष्ठ तेजोमय—तेजसे परिपूर्ण अनन्त—अन्तरिहत सबसे पहले होनेवाला अनादि विश्वरूप तुझे दिखाया है, जो मेरा रूप तेरे सिवा पहले और किसीसे भी नहीं देखा गया ॥ ४०॥ संवृत्त इति तत् स्तौति—

आत्मनो मम रूपदर्शनेन कृतार्थ एव त्वं मेरे रूपका दर्शन करके त्र नि: सन्देह कृतार्थ हो गया त्त इति तत् स्तौति— है। इस प्रकार उस रूप-दर्शनकी स्तुति करते है—

न वेद्यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥

न वेदयज्ञाध्ययनैः न दानैः चतुर्णाम् अपि

वेदानाम् अध्ययनैः यथावद् यज्ञाध्ययनैः च । वेदाध्ययनैः एव यज्ञाध्ययनस्य सिद्धत्वात् - यज्ञविज्ञानोप-यज्ञाध्ययनग्रहणं लक्षणार्थम् ।

तथा न दानैः तुलापुरुषादिभिः न च क्रियाभिः अग्निहोत्रादिभिः श्रौतादिभिः न अपि तपोभिः उप्रैः चान्द्रायणादिभिः उप्रैः घोरैः एवंरूपो यथादर्शितं विश्वरूपं यस्य सः अहम् एवंरूपः शक्यो न शक्यः अहं नृलोके मनुष्यलोके द्रष्टुं त्वदन्येन त्वत्तः अन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

न तो वेद और यज्ञोके अध्ययनद्वारा अर्थात् न तो चारों वेदोका यथावत् अध्ययन करनेसे और न यज्ञोका अध्ययन करनेसे ही (मै दर्शन दे सकता हूँ)।

वेदोके अध्ययनसे ही यज्ञोका अध्ययन सिद्ध हो सकता था, उसपर भी जो अलग यज्ञोके अध्ययनका ग्रहण है, वह यज्ञविषयक विशेष विज्ञानके उपलक्षणके लिये है।

वैसे ही न मनुष्यके बराबर तोलकर सुवर्णादि दान करनेसे, न श्रौत-स्मार्तादि अग्निहोत्ररूप क्रियाओंसे और न चान्द्रायण आदि उग्र तपोसे ही मै अपने ऐसे रूपका दर्शन दे सकता हूँ। हे कुरुप्रवीर ! जैसा विश्वरूप तुझे दिखाया गया है वैसा मै तेरे सिवा इस मनुष्यलोकमे और किसीके द्वारा नहीं देखा जा सकता ॥ ४८॥

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीहङ्ममेदम् । व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपिमदं प्रपश्य ॥४९॥

विमृदचित्तता दृष्ट्वा उपलभ्य रूपं घोरम् ईदृग् घोर रूपको देखकर तुझे भय न होना चाहिये, प्रीतमनाः च सन् पुन. भूयः त्वं तद् एव चतुर्भुजं शंखचक्रगदाधरं तव इष्टं रूपम् इदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

मा ते व्यथा मा भृत् ते भयं मा च विम्द्रभावो | जैसा पहले दिखाया जा चुका है, वैसे मेरे इस यथाद्शितं मम इदम् । व्यपेतभीः विगतभयः और विम्हमाव अर्थात् चित्तकी मूहावस्था भी नहीं होनी चाहिये। त् भयरिहत और प्रसन्नमन हुआ वही अपना इष्ट यह शंख-चक्र-गदाधारी चतुर्भुजरूप फिर भी देख ॥ ४९ ॥

संजय उवाच---

संजय बोला-

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्तवा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥

इति एवम् अर्जुनं वासुदेवः तथा भृतं वचनम् उक्ता स्वकं वसुदेवगृहे जातं रूपं दर्शयामास कहकर अर्जुनको अपना—वसुदेवके घरमे प्रकट दर्शितवान् । भूयः पुनः आश्वासयामास च हुआ रूप दिखलाया । फिर सौम्यमूर्ति होकर अर्थात् आश्वासितवान् च भीतम् एनं भूत्वा पुनः सौम्य- प्रसन्न देहसे युक्त होकर महात्मा कृप्णने इस भयभीत वपुः प्रसन्नदेहो महात्मा ॥ ५०॥

इस प्रकार भगवान् वासुदेवने पूर्वोक्त वचन अर्जुनको पुन:-पुन: धैर्य दिया ॥ ५०॥

अर्जुन उवाच—

अर्जुन बोला—

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥ ५१॥

सौम्यं जनार्दन इदानीम् अधुना अस्मि संवृत्तः आपके इस प्रसन्नमुख सौम्य मानुषरूपको देखकर संजातः किं सचेताः प्रसन्नचित्तः प्रकृतिं स्वभावं सचेता यानी प्रसन्नचित्त हुआ हूँ और अपनी गतः च असि ॥ ५१ ॥

दृष्ट्वा इदं मानुष रूपं मत्सरवं प्रसन्नं तव। हे जनार्दन! अब मै अपने मित्रकी आकृतिमें प्रकृतिको-वास्तविक स्थितिको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१॥

श्रीभगवानुवाच-

श्रीभगवान् बोले—

सुदुर्द्शिमिदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम। अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्किणः॥ ५२॥

सुदुर्द्शम् इदं रूपं दृष्टवानिस यद् मम । देवा अपि अस्य मम रूपस्य नित्यं सर्वेदा दर्शनकाङ्किणः, दर्शन करनेकी सदा इच्छा करते है। अभिप्राय दर्शनेप्सवः अपि न त्वम् इव दृष्टवन्तो न द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्रायः ॥ ५२ ॥

सुदुर्दर्श सुष्ठु दुःखेन दर्शनम् अस्य इति । मेरे जिस रूपको त्ने देखा है, वह बड़ा दुर्दर्श है अर्थात् जिसका दर्शन बड़ी कठिनतासे हो, ऐसा है। देवता छोग भी मेरे इस रूपका यह है कि दर्शनकी इच्छा करते हुए भी उन्होंने तेरी भॉति ( मेरा रूप ) देखा नहीं है और देखेंगे भी नहीं ॥ ५२ ॥

कसात्—

किस लिये 2—

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा॥ ५३॥

न अहं वेदैः ऋग्यजुःसामाथवेवेदैः चतुर्भिः तपसा उग्रेण चान्द्रायणादिना गोभूहिरण्यादिना न च इज्यया यज्ञेन एवंविधो यथाद्शितप्रकारो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा त्वम् ॥ ५३ ॥

जिस प्रकार मुझे त्ने देखा है ऐसे पहले दिखलाये हुए रूपवाला मै न तो ऋक्, यजु, साम और अथर्व आदि चारो वेदोसे, न चान्द्रायण आदि उम्र तपोसे, न गौ, भूमि तथा सुवर्ण आदिके दानसे और न यजनसे ही देखा जा सकता हूँ अर्थात् यज्ञ या पूजासे भी मै (इस प्रकार) नहीं देखा जा सकता ॥ ५३ ॥

कथं पुनः शक्य इति उच्यते—

तो फिर आपके दर्शन किस प्रकार हो सकते है १ इसपर कहते हैं—

अहमेवंविघोऽर्जुन । शक्य त्वनन्यया ्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥

भक्त्या तु किंविशिष्टया इति आह—

अपृथग्भृतया अनन्यया भगवतः अन्यत्र पृथग् न कदाचिद् अपि या भवति सा तु अनन्यया भक्तिः सर्वैः अपि करणैः वासुदेवाद् अन्यद् न उपलभ्यते यया सा अनन्यया भक्तिः तया भक्त्या शक्यः अहम् एवंविधो विश्वरूप-प्रकारो हे अर्जुन ज्ञातुं शास्त्रतो न केवलं ज्ञातुं शास्त्रतो द्रष्टुं च साक्षात्कर्तुं तत्त्वेन तत्त्वतः प्रवेष्टुं च मोक्षं च गन्तुं परतप ॥ ५४ ॥

मक्तिसे दर्शन हो सकते हैं, सो किस प्रकारकी मिक्तसे हो सकते है, यह बतलाते है---

हे अर्जुन ! अनन्य भक्तिसे अर्थात् जो भगवान्-को छोड़कर अन्य किसी पृथक् वस्तुमे कमी भी नहीं होती वह अनन्य भक्ति है एवं जिस भक्तिके कारण ( भक्तिमान् पुरुषको ) समस्त इन्द्रियोद्वारा एक वासु-देव परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी उपलब्ध नहीं होती, वह अनन्य भक्ति है। ऐसी अनन्य भक्ति-द्वारा इस प्रकारके रूपवाला अर्थात् विश्वरूपवाला मै परमेश्वर शास्त्रोद्वारा जाना जा सकता हूँ। केवल शास्त्रोद्वारा जाना जा सकता हूँ इतना ही नहीं, हे परन्तप । तत्त्वसे देखा भी जा सकता हूँ अर्थात् साक्षात् भी किया जा सकता हूँ और प्राप्त भी किया जा सकता हूँ अर्थात् मोक्ष भी प्राप्त करा सकता हूँ ॥ ५४ ॥

अधुना सर्वस्य गीताशास्त्रस्य सारभूतः अर्थो । अब समस्त गीताशास्त्रका सारभूत अर्थ संक्षेप- मे कल्याणप्राप्तिके लिये कर्तव्यरूपसे बतलाया निःश्रेयसार्थः अनुष्टेयत्वेन समुद्भित्य उच्यते- जाता है-

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः। निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥ ५५॥

मत्कर्मकृत् मदर्थ कर्म मत्कर्म तत्करोति इति मत्कर्मकृत् । मत्परमः करोति भृत्यः स्वामिकर्म न तु आत्मनः परमा प्रेत्य गन्तव्या गतिः इति स्वामिनं प्रतिपद्यते, अयं तु मत्कर्म-कृद् माम् एव परमां गतिं प्रतिपद्यते इति मत्परमः अहं परमः परा गतिः यस्य सः अयं मत्परमः । तथा मद्भक्तो माम् एव सर्वप्रकारैः सर्वात्मना

सर्वोत्साहेन भजते इति मद्भक्तः।

सङ्गवर्जितो धनपुत्रमित्रकलत्रबन्धुवर्गेषु सङ्गवर्जितः सङ्गः प्रीतिः स्नेहः तद्वर्जितः।

निर्वेरो निर्गतवैरः सर्वभूतेषु शत्रुमावरहित

आत्मनः अत्यन्तापकारप्रवृत्तेषु अपि ।

य ईहशो मद्भक्तः स माम् एति अहम् एव तस्य परा गतिः न अन्या गतिः काचिद् भवति अयं तव उपदेश इष्टो मया उपदिष्टो हे पाण्डव इति ॥ ५५॥ जो मुझ परमेश्वरके लिये कर्म करनेवाला है और मेरे ही परायण है— सेवक खामीके लिये कर्म करता है परन्तु मरनेके पश्चात् पानेयोग्य अपनी परमगति उसे नहीं मानता और यह तो मेरे लिये ही कर्म करनेवाला और मुझे ही अपनी परमगति समझने-वाला होता है, इस प्रकार जिसकी परमगति मे ही हूँ ऐसा जो मत्परायण है।

तथा मेरा ही भक्त है अर्थात् जो सब प्रकारसे सब इन्द्रियोद्वारा सम्पूर्ण उत्साहसे मेरा ही भजन करता है, ऐसा मेरा भक्त है।

तथा जो धन, पुत्र, मित्र, स्त्री और बन्धुवर्गमें सङ्ग--प्रीति--स्नेहसे रहित है।

तथा सब भूतोमे वैरभावसे रहित है अर्थात् अपना अत्यन्त अनिष्ट करनेकी चेष्टा करनेवालोंमे भी जो शत्रुभावसे रहित है।

ऐसा जो मेरा भक्त है, हे पाण्डव! वह मुझे पाता है अर्थात् मै ही उसकी परमगति हूँ, उसकी दूसरी कोई गति कभी नहीं होती। यह मैंने तुझे तेरे जाननेके लिये इष्ट उपदेश दिया है ॥ ५५॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्प्रिनषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे विश्वरूपदर्शनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये विश्वरूपदर्शनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥

#### द्वादशोऽध्यायः

द्वितीयप्रभृतिषु अध्यायेषु विभृत्यन्तेषु विध्वस्तसर्व-अक्षरस्य परमात्मनो ब्रह्मणः ्विशेषणस्य उपासनम् उक्तम् ।

सर्वयोगैश्वर्यसर्वज्ञानशक्तिमत्सच्चोपाधेः ईश्वरस्य तव च उपासनं तत्र तत्र उक्तम्।

विश्वरूपाध्याये तु ऐश्वरम् आद्यं समस्त-जगदातमरूपं विश्वरूपं त्वदीयं दर्शितम् उपास-नार्थम् एव त्वया, तत् च दर्शयित्वा उक्तवान् असि 'मत्कर्मकृत्' इत्यादि, अतः अहम् अनयोः विशिष्टतरबुभुत्सया उभयोः पक्षयोः पृच्छामि इति—

अर्जुन उवाच—

परामृशति, 'मत्कर्मकृत्' इत्यादिना ।

भगवत्कर्मादौ एवं सततयुक्ता नैरन्तर्येण यथोक्ते अर्थे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ता इत्यथेः। ये भक्ता अनन्यशरणाः सन्तः त्वां यथादर्शितं विश्वरूपं पर्युपासते ध्यायन्ति ।

दूसरे अध्यायसे लेकर विभूतियोगतक अर्थात् विशेषणोंसे दसर्वे अध्यायतक समस्त परमात्माकी उपासनाका वर्णन किया अक्षर-ब्रह्म गया है।

तथा उन्हीं अध्यायोंमे स्थान-स्थानपर सम्पूर्ण योग-ऐश्वर्य और सम्पूर्ण ज्ञान-शक्तिसे युक्त, सत्त्व-गुणरूप उपाधिवाले आप परमेश्वरकी उपासनाका भी वर्णन किया गया है।

तथा विश्वरूप (एकादश्) अध्यायमे आपने उपासनाके लिये ही मुझे सम्पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त, सबका आदि और समस्त जगत्का आत्मारूप अपना विश्वरूप भी दिखलाया है और वह रूप दिखलाकर आपने 'मेरे ही लिये कर्म करनेवाला हो' इत्यादि भी कहे है । इसिछिये इन दोनों पक्षोमे कौन-सा पक्ष श्रेष्ठतर है, यह जाननेकी इच्छासे मै आपसे पूछता हूँ । इस प्रकार अर्जुन बोला---

सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥१॥

एवम् इति अतीतानन्तरश्लोकेन उक्तम् अर्थ | 'एवम्' शब्दसे जिसके आदिमे 'मत्कर्मकृत्' यह पद है, उस पासमे ही कहे हुए खोकके अर्थका अर्थात् एकादश अध्यायके अन्तिम इलोकमें कहे हुए अर्थका ( अर्जुन ) निर्देश करता है।

> इस प्रकार निरन्तरतासे उपर्युक्त साधनोंमें अर्थात् भगवदर्थ कर्म करने आदिमे दत्तचित्त हुए-लगे हुए जो भक्त, अनन्य भावसे शरण होकर पूर्वदर्शित विश्वरूपधारी आप परमेश्वरकी उपासना करते हैं-उसीका ध्यान किया करते हैं।

ये च अन्ये अपि त्यक्तसर्वेपणाः संन्यस्त-सर्वकर्माणो यथाविशेपितं त्रहा अक्षरं निरस्त-सर्वोपाधित्वाद् अव्यक्तम् अकरणगोचरम् । यद् हि लोके करणगोचरं तद् व्यक्तम् उच्यते अञ्जेः धातोः तत्कर्मकत्वाद् इदं तु अक्षरं तद्विपरीतम्, शिष्टैः च उच्यमानैः विशेषणैः विशिष्टं तद् ये च अपि पर्युपासते ।

तेपाम् उभयेषां मध्ये के योगवित्तमाः के अतिशयेन योगविद इत्यर्थः ॥ १ ॥

तथा दूसरे जो समस्त वासनाओका त्याग करने-वाले, सर्व-कर्म-संन्यासी (ज्ञानीजन) उपर्युक्त विशेषणोंसे युक्त परम अक्षर, जो समस्त उपाधियोंसे रहित होनेके कारण अन्यक्त है, ऐसे इन्द्रियादि करणों-से अतीत ब्रह्मकी उपासना किया करते हैं। संसारमें जो इन्द्रियादि करणोसे जाननेमे आनेवाला पदार्थ है वह व्यक्त कहा जाता है क्योंकि 'अञ्ज' धातुका अर्थ इन्द्रियगोचर होना ही है और यह अक्षर उससे विपरीत अऋरणगोचर हैं एवं महापुरुषोंद्वारा कहे हुए विशेषणोसे युक्त हैं, ऐसे ब्रह्मकी जो उपासना करते है।

उन दोनोंमे श्रेष्ठतर योगवेत्ता कौन है 2 अर्थात् अधिकतासे योग जाननेवाले कौन हैं 2 ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच---

अक्षरोपासकाः सम्यग्दिशनो निवृत्तैपणाः ते तावत् तिष्टन्तु तान् प्रति यद् वक्तव्यं तद् उपरिष्टाद् वक्ष्यामः। ये तु इतरे— दूसरे है—

श्रीभगवान् बोले--

जो कामनाओसे रहित पूर्णज्ञानी अक्षरब्रह्मके उपासक हैं उनको अभी रहने दो, उनके प्रति जो कुछ कहना है वह आगे कहेगे, परन्तु जो

मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। मच्यावेश्य परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ २॥

मयि विश्वरूपे परमेश्वरे आवेश्य समाधाय मनो ये भक्ताः सन्तः, मां सर्वयोगेश्वराणाम् करके सर्व योगेश्वरोके अधीश्वर रागादि पञ्चक्लेश-अधीश्वरं सर्वज्ञं विमुक्तरागादिक्लेशतिमिर-दृष्टिम्, नित्ययुक्ता अतीतानन्तराध्यायान्तोक्त-श्लोकार्थन्यायेन सत्ततयुक्ताः सन्त उपासते श्रद्धया परया प्रकृष्ट्या उपेताः, ते मे मम मता अभिप्रेता युक्ततमा इति ।

नैरन्तर्येण हि ते मचित्ततया अहोरात्रम् अनिवाहयन्ति अतो युक्तं तान् प्रति युक्ततमा इति वक्तुम्।। २।/

जो भक्त मुझ विश्वरूप परमेश्वरमे मनको समाधिस्य रूप अज्ञानदृष्टिसे रहित मुझ सर्वज्ञ परमेश्वरकी पिछले ( एकादश ) अध्यायके अन्तिम क्लोकके अर्थानुसार निरन्तर तत्पर हुए उत्तम श्रद्धासे युक्त होकर उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठतम योगी हैं, यह मैं मानता हूँ।

क्योंकि वे लगातार मुझमें ही चित्त लगाकर रात-दिन व्यतीत करते हैं, अतः उनको युक्ततम कहना उचित ही है॥ २॥

किम् इतरे युक्ततमा न भवन्ति, न, किं तु |

तान् प्रति यद् वक्तव्यं तत् शृणु-

त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।

#### सर्वत्रगमचिन्त्यं च

येत अक्षरम् अनिर्देश्यम् अन्यक्तत्वाद् अशब्द-गोचरम् इति न निर्देष्टुं शक्यते अतः अनिर्देश्यम् अन्यक्तं न केन अपि प्रमाणेन न्यज्यते इति अन्यक्तं पर्युपासते परि समन्ताद् उपासते ।

उपासनं नाम यथाशास्त्रम् उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम् उपगम्य तैलधारावत् समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यद् आसनं तद् उपासनम् आचक्षते ।

अक्षरस्य विशेषणम् आह—

सर्वत्रगं व्योमवद् व्यापि, अचिन्त्यम् च अव्यक्तत्वाद् अचिन्त्यम् । यद् हि करण-गोचरं तद् मनसा अपि चिन्त्यं तद्विपरीतत्वाद् अचिन्त्यम् अक्षरम् क्टस्थम् ।

दश्यमानगुणम् अन्तर्दोषं वस्तु क्टं क्रिटरूपं क्रटसाक्ष्यम् इत्यादौ क्रटशब्दः प्रसिद्धो लोके। तथा च अविद्यादि अनेकसंसारवीजम् अन्तर्दोषवद् मायाव्याकृतादिशब्दवाच्यं भाया त प्रकृतिं विद्यान्मायिनं त महेश्वरम्' ( श्वे॰ उ॰ ४। १० ) 'मम माया दुरत्यया' इत्यादौ प्रसिद्धं यत् तत् क्रटम्। तस्मिन् क्रटे स्थितं क्रटस्थं तदध्यक्षतया।

तो क्या दूसरे युक्ततम नहीं हैं <sup>2</sup> यह बात नहीं, किन्तु उनके विपयमे जो कुछ कहना है सो सुन—

#### कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३॥

परन्तु जो पुरुप उस अक्षरकी—जो कि अन्यक्त होने-के कारण शब्दका विपय न होनेसे किसी प्रकार भी बतलाया नहीं जा सकता इसलिये अनिर्देश्य है और किसी भी प्रमाणसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता इसलिये अन्यक्त है—सब प्रकारसे उपासना करने है।

उपास्य वस्तुको शास्त्रोक्त विधिसे बुद्धिका विषय बनाकर उसके समीप पहुँचकर तैलवाराके तुल्य समान बृत्तियोके प्रवाहसे जो दीर्घकालतक उसमे स्थित रहना है, उसको 'उपासना' कहते है—

उस अक्षरके विशेषण बतलाते है--

वह आकाराके समान सर्वव्यापक है और अव्यक्त होनेसे अचिन्त्य है, क्योंकि जो वस्तु इन्द्रियादि करणोसे जाननेमे आती है उसीका मनसे भी चिन्तन किया जा सकता है। परन्तु अक्षर उससे विपरीत होनेके कारण अचिन्त्य और कूटस्थ है।

जो वस्तु जपरसे गुणयुक्त प्रतीत होती हो और भीतर दोषोसे भरी हो उसका नाम कूट है। संसारमें भी 'कूट रूप' 'कूटसाक्ष्य' इत्यादि प्रयोगोने के कूट शब्द (इसी अर्थमे) प्रसिद्ध है। वैसे ही जो अविद्यादि अनेक संसारोंकी वीजभूत अन्तर्दोपोसे युक्त प्रकृति 'माया—अव्याकृत' आदि शब्दोद्वारा कही जाती है एवं 'प्रकृतिको तो माया और महेश्वरको मायापित समझना चाहिये' 'मेरी माया दुस्तर है' इत्यादि श्रुति-स्मृतिके वचनोंमें जो माया नामसे प्रसिद्ध है, उसका नाम कूट है उस कूट (नामक माया) में जो उसका अविष्ठातारूपसे स्थित हो रहा हो उसका नाम कूटस्थ है।

अथवा राशिः इव स्थितं कूटस्थम् अत एव

अचलं यसाद् अचलं तसाद् ध्रवं नित्यम्

इत्यर्थः ॥ ३ ॥

अथवा राशि—हेरकी मॉित जो (कुछ भी किया न करता हुआ) स्थित हो उसका नाम कृटस्थ है। इस प्रकार कूटस्थ होनेके कारण जो अचल है और अचल होनेके कारण ही जो ध्रुव अर्थात् नित्य है (उस ब्रह्मकी जो लोग उपासना करते है )।। ३।।

संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥ ४॥

संनियम्य सम्यग् नियम्य संहृत्य इन्द्रियप्रामं इन्द्रियसमुदायम्, सर्वत्र सर्वसिन् काले समबुद्धयः समा तुल्या बुद्धिः येषाम् इष्टानिष्टप्राप्तौ ते समबुद्धयः ते ये एवंविधाः ते प्राप्तुवन्ति माम् एव सर्वभूतिहते रताः।

न तु तेषां वक्तव्यं किंचिद् मां ते प्राप्तु-विन्ति इति । 'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्' इति हि उक्तम् । निह भगवत्स्वरूपाणां सतां युक्त-तमत्वम् अयुक्ततमत्वं वा वाच्यम् ॥ ४ ॥ तथा जो इन्द्रियोके समुदायको भली प्रकार संयम करके— उन्हे विषयोंसे रोककर, सर्वत्र — सब् समय सम-बुद्धिवाले होते हैं अर्थात् इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमें जिनकी बुद्धि समान रहती है, ऐसे वे समस्त भूतोंके हितमे तत्पर अक्षरोपासक मुझे ही प्राप्त करते हैं।

उन अक्षर-उपासकों सम्बन्धमें 'वे मुझे प्राप्त होते हैं' इस विषयमें तो कहना ही क्या है क्यों कि 'शानीकों तो मैं अपना आत्मा ही समझता हूँ' यह पहले ही कहा जा चुका है। जो भगवत्-खरूप ही है उन सतजनों के विषयमें युक्ततम या अयुक्ततम कुछ भी कहना नहीं बन सकता।। १॥

किं तु-

किन्तु---

,क्केशोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम् । अन्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५॥

क्लेशः अधिकतरो यद्यपि मत्कर्मादिपराणां क्लेशः अधिक एव क्लेशः अधिकतरः तु अक्षरात्मनां परमार्थदर्शिनां देहामिमान-परित्यागनिमित्तः अन्यक्तासक्तचेतसाम् अन्यक्ते आसक्तं चेतो येषां ते अन्यक्तासक्तचेतसः तेषाम् अन्यक्तासक्तचेतसाम् । (उनको) क्लेश अधिकतर होता है। यद्यपि मेरे ही लिये कमीदि करनेमें लगे हुए साधकोंको भी बहुत क्लेश होता है, परन्तु जिनका चित्त अव्यक्तमें आसक्त है, उन अक्षरचिन्तक परमार्थदिशियोंको तो देहाभिमानका परित्याग करना पड़ता है इसलिये उन्हें और भी अधिक क्लेश उठाना पड़ता है।

अव्यक्ता हि यसाद् या गतिः अक्षरात्मिका दुःखं सा देहवद्भिः देहाभिमानवद्भिः अवाप्यते अतः क्लेशः अधिकतरः। अक्षरोपासकानां यद् वर्तनं तद् उपरिष्टाद् वक्ष्यामः ॥ ५॥

क्योंकि जो अक्षरात्मिका अन्यक्तगति है वह देहाभिमानयुक्त पुरुषोको बड़े कप्टसे प्राप्त होती है, अतः उनको अधिकतर क्लेश होता है । उन अक्षरो-पासकोंका जैसा आचार-विचार-व्यवहार होता है वह आगे ('अद्देष्टा' इत्यादि खोकोसे) बतलायेंगे॥५॥

# ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥६॥

ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय ईश्वरे संन्यस्य मत्परा अहं परो येषां ते मत्पराः सन्तः अनन्येन एव अविद्यमानम् अन्यद् आलम्बनं विश्वरूपं देवम् आत्मानं मुक्तवा यस्य स अनन्यः तेन अनन्येन एव केवलेन योगेन समाधिना मां ध्यायन्तः चिन्तयन्त उपासते ॥ ६ ॥

परन्तु जो समस्त कमोंको मुझ ईश्वरके समर्पण करके मेरे परायण होकर अर्थात् मै ही जिनकी परमगति हूँ ऐसे होकर केवल अनन्ययोगसे अर्थात् विश्वरूप आत्मदेवको छोड़कर जिसमे अन्य अवलम्बन नहीं है, ऐसे अनन्य समाधियोगसे ही मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं ॥६॥

तेषां किम्-

उनका क्या होता है—

तेषामहं समुद्धती मृत्युसंसारसागरात् । न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्॥ ७॥

ं तेषां मदुपासनैकपराणाम् अहम् ईश्वरः समुद्धर्ता । कुत इति आह मृत्युसंसारसागरात्, मृत्युयुक्तः संसारो मृत्युसंसारः स एव सागर इव सागरो दुरुत्तरत्वात् तसाद् मृत्युसंसार-सागराद् अहं तेषां समुद्धती भवामि न चिरात् किं तर्हि क्षिप्रम् एव हे पार्थ मिय आवेशितचेतसा मिय विश्वरूपे आवेशितं समाहितं प्रवेशितं चेतो येषां ते मिय आवेशितचेतसः तेषाम् ॥७॥ किन्तु शीघ ही उद्घार कर देता हूँ॥ ७॥

हे पार्थ ! मुझ विश्वरूप परमेश्वरमे ही जिनका चित्त समाहित है ऐसे केवल एक मुझ परमेश्वरकी उपासनामे ही लगे हुए उन भक्तोका मै ईश्वर उद्धार करनेवाला होता हूँ। किससे ( उनका उद्धार करते हैं ) 2 सो कहते है कि मृत्युयुक्त संसार-समुद्रसे । मृत्युयुक्त संसारका नाम मृत्युसंसार है, वही पार उतरनेमें कठिन होनेके कारण सागरकी भॉति सागर है, उससे मै उनका विलम्बसे नहीं,

जब कि यह वात है तो— यत एवं तसात्— मय्येव मन आधत्स्व मिय बुद्धि निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः॥८॥ मिय एव विश्वरूपे ईश्वरे मनः संकल्प-विकल्पात्मकम् आवत्स्व स्थापय, मिय एव अध्य-वसायं कुर्वतीं बुद्धिम् आधत्स्व निवेशय ।

ततः ते किं स्थाद् इति शृणु—
निवसिष्यसि निवत्स्यसि निश्चयेन मदात्मना
मिय निवासं करिष्यसि एव अतः शरीरपाताद्
ऊर्ध्वं न संशयः संशयः अत्र न कर्त्तव्यः ॥८॥

त् मुझ विश्वरूप ईश्वरमे ही अपने संकल्प-विकल्पात्मक मनको स्थिर कर और मुझमे ही निश्चय करनेवाली बुद्धिको स्थिर कर—लगा।

उससे तेरा क्या (लाभ) होगा सो मुन— इसके पश्चात् अर्थात् शरीरका पतन होनेके उपरान्त त् निःसन्देह एकात्मभावसे मुझमे ही निवास करेगा, इसमे कुछ भी संशय नहीं है अर्थात् इस विषयमे संशय नहीं करना चाहिये॥८॥

## अथ चित्तं समाधातुं न राक्नोषि मिय स्थिरम् । अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय॥ ९॥

अथ एवं यथा अवोचाम तथा मिय चित्तं समाधातुं स्थापियतुं स्थिरम् अचलं न शकोपि चेत् ततः पश्चाद् अभ्यासयोगेन चित्तस्य एकसिन् आलम्बने सर्वतः समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम् अभ्यासः तत्पूर्वको योगः समाधानलक्षणः तेन अभ्यासयोगेन मां विश्वरूपम् इच्छ प्रार्थयस्व आप्तुं प्राप्तुं हे धनंजय।। ९॥ यदि इस प्रकार यानी जैसे मैने बतलाया है उस प्रकार त मुझमे चित्तको अचल स्थापित नहीं कर सकता, तो फिर हे धनंजय ! त अभ्यासयोगके द्वारा—चित्तको सब ओरसे खींचकर बारंबार एक अवलम्बनमे लगानेका नाम अभ्यास है उससे युक्त जो समाधानक्रप योग है, ऐसे अभ्यास-योगके द्वारा—मुझ—विश्वरूप परमेश्वरको प्राप्त करनेकी इच्छा कर ॥ ९ ॥

# अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मदर्थमपि कर्माणि

## मत्कर्मपरमो भव । कुर्वन्सिद्धमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

अभ्यासे अपि असमर्थः असि अशक्तः असि तिह मत्कर्मपरमो भव, मदर्थं कर्म मत्कर्म तत्परमो मत्कर्मप्रधान इत्यर्थः । अभ्यासेन विना मदर्थम् अपि कर्माणि केवलं कुर्वन् सिद्धं सन्व-शुद्धियोगज्ञानप्राप्तिद्वारेण अवाप्स्यसि ॥ १०॥ (यदि त्) अभ्यासमे भी असमर्थ है तो मेरे लिये कर्म करनेमे तत्पर हो — मदर्थकर्मका नाम मत्कर्म है, उसमे तत्पर हो अर्थात् मेरे लिये कर्म करनेको ही प्रधान समझनेवाला हो । अभ्यासके बिना केवल मेरे लिये कर्म करता हुआ भी त् अन्तः करणकी शुद्धि और ज्ञानयोगकी प्राप्तिद्वारा परमसिद्धि प्राप्त कर लेगा ॥ १०॥

# अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफल्रत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्॥११॥

अथ पुनः एतद् अपि यद् उक्तं मत्कर्म-परमत्वं तत् कर्तुम् अशक्तः असि मधोगम् आश्रितो मिय क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्य यत्करणं तेषाम् अनुष्ठानं स मद्योगः तम् आश्रितः सन् सर्वकर्मफलत्यागं सर्वेषां कर्मणां फलसंन्यासं सर्वकर्मफलत्यागं ततः अनन्तरं कुरु यनात्मवान् संयत्वित्तः सन् इत्यर्थः ॥ ११ ॥

परन्तु यदि तू ऐसा करनेमे भी अर्थात् जैसा ऊपर कहा है उस प्रकार मेरे लिये कर्म करनेके परायण होनेमे भी असमर्थ है तो फिर मद्योगके आश्रित होकर—िकये जानेवाले समस्त कर्मोंको मुझमे समर्पण करके उनका अनुष्ठान करना मद्योग है। उसके आश्रित होकर—और संयतात्मा होकर अर्थात् वशीभूत मनवाला होकर समस्त कर्मोंके फलका त्याग कर।। ११॥

इदानीं सर्वकर्मफलत्यागं स्तौति—

अब सर्व कमोंके फलत्यागकी स्तुति करते हैं—

# श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाख्यानं विशिष्यते।

## ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२॥

श्रेयो हि प्रशस्यतरं ज्ञानम् कसात्, अविवेक-पूर्वकाद् अभ्यासात् तसाद् अपि ज्ञानाद् ज्ञान-पूर्वकं ध्यानं विशिष्यते । ज्ञानवतो ध्यानाद् अपि कर्मफळत्यागो विशिष्यते इति अनुषज्यते । \*\*

एवं कर्मफलत्यागात् पूर्वविशेषणवतः शान्तिः

उपश्रमः सहेतुकस्य संसारस्य अनन्तरम् एव स्याद् न तु कालान्तरम् अपेक्षते ।

अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपा-यानुष्ठानाशक्तौ सर्वकर्मणां फलत्यागः श्रेयः-साधनम् उपदिष्टम् न प्रथमम् एव,अतः च श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासाद् इति उत्तरोत्तरविशिष्टत्वो-पदेशेन सर्वकर्मफलत्यागः स्तूयते सम्पन्न-साधनानुष्ठानाशक्तौ अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्।

नि:सन्देह ज्ञान श्रेष्ठतर है। किससे? अविवेक-पूर्वक किये हुए अभ्याससे; उस ज्ञानसे भी ज्ञानपूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है, और (इसी प्रकार) ज्ञानयुक्त ध्यानसे भी कर्मफलका त्याग अधिक श्रेष्ठ है।

पहले बतलाये हुए विशेषणोंसे युक्त पुरुषको इस कर्म-फल-स्थागसे तुरंत ही शान्ति हो जाती है, अर्थात् हेतुसहित समस्त संसारकी निवृत्ति तत्काल ही हो जाती है। कालान्तरकी अपेक्षा नहीं रहती।

कर्मोंमे लगे हुए अज्ञानीके लिये, पूर्वोक्त उपायो-का अनुष्ठान करनेमें असमर्थ होनेपर ही, सर्व-कर्मोंके फल्यागरूप कल्याणसाधनका उपदेश किया गया है, सबसे पहले नहीं । इसलिये 'श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्' इत्यादिसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता बतलाकर सर्वकर्मोंके फल्यागकी स्तृति करते है । क्योंकि उत्तम साधनोंका अनुष्ठान करनेमें असमर्थ होनेपर यह साधन भी अनुष्ठान करने योग्य माना गया है।

#### केन साधर्म्येण स्तुतिः।

'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते' (क० उ० ६ 1 १४) इति सर्वकामप्रहाणाद् अमृतत्वम् उक्तं तत् प्रसिद्धम् । कामाः च सर्वे श्रौतसार्तसर्वकर्मणां फलानि । तत्त्यागे च विदुषो ज्ञाननिष्ठस्य अनन्तरा एव शान्तिः इति ।

सर्वकामत्यागसामान्यम् अज्ञकर्मफल-त्यागस्य अस्ति इति तत्सामान्यात् सर्वकर्मफल-त्यागस्तुतिः इयं प्ररोचनार्था ।

यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्रः पीत इति इदानींतना अपि ब्राह्मणा ब्राह्मणत्व-सामान्यात् स्तूयन्ते।

एवं कर्मफलत्यागात् कर्मयोगस्य श्रेयः-साधनत्वम् अभिहितम् ॥ १२॥

अत्र च आत्मेश्वरमेदम् आश्रित्य विश्वरूपे ईश्वरे चेतःसमाधानलक्षणो योग उक्त ईश्वरार्थ कमीनुष्ठानादि च।

'अथैतदप्यशक्तोऽसि' इति अज्ञानकार्य-स्चनाद् न अभेदद्शिनः अक्षरोपासकस्य कर्मयोग उपपद्यते इति दर्शयति । तथा कर्म-योगिनः अक्षरोपासनानुपपित्तं दर्शयति भगवान् ।

'ते प्राप्तविन्त मामेव' इति अक्षरोपासकानां कैवल्यप्राप्तौ स्वातन्त्र्यम् उक्त्वा इतरेषां पारतन्त्र्यम् ईश्वराधीनतां दर्शितवान् 'तेषामहं समुद्धर्ता इति । पू०-कौन-सी समानताके कारण यह स्तुति की गयी है ?

उ०-जव ('इसके हृदयमें स्थित) समस्त कामनाएँ नए हो जाती हैं' इस श्रुतिसे समस्त कामनाओं नाशसे अमृतत्वकी प्राप्ति बतलायी गयी है, यह प्रसिद्ध है। समस्त श्रौत-स्मार्त-कर्मों के फलों-का नाम 'काम' है, उनके त्यागसे ज्ञाननिष्ठ विद्वान्-को तुरंत ही शान्ति मिलती है।

अज्ञानीके कर्मफल्त्यागमे भी सर्व कामनाओं-का त्याग है ही, अतः इस सर्व कामनाओंके त्याग-की समानताके कारण रुचि उत्पन्न करनेके छिये यह सर्वकर्म-फल्ल्यागकी स्तुति की गयी है।

जैसे 'अगस्त्य ब्राह्मणने समुद्र पी लिया था' इसलिये आजकलके ब्राह्मणोके भी ब्राह्मणत्व- ' की समानताके कारण स्तुति की जाती है।

इस प्रकार कर्मफलके त्यागसे कर्मयोगकी कल्याणसाधनता बतलायी गयी है ॥ १२॥

यहाँ आत्मा और ईश्वरके भेदको खीकार करके विश्वरूप ईश्वरमे चित्तका समाधान करनारूप योग कहा है और ईश्वरके लिये कर्म करने आदिका भी उपदेश किया है।

परन्तु 'अथैतद्प्यशकोऽसि' इस कथनके द्वारा (कर्मयोगको) अज्ञानका कार्य सूचित करते हुए भगवान् यह दिखलाते है कि जो अव्यक्त अक्षरकी उपासना करनेवाले अभेददर्शी है उनके लिये कर्म-योग सम्भव नहीं है। साथ ही कर्मयोगियोके लिये अक्षरकी उपासना असम्भव दिखलाते हैं।

इसके सिवाय ( उन्होंने ) 'ते प्राप्तुवन्ति मामेव' इस कथनसे अक्षरकी उपासना करनेवालोंके लिये मोक्षप्राप्तिमे स्वतन्त्रता बतलाकर 'तेषामहं समुद्धर्ता' इस कथनसे दूसरोंके लिये परतन्त्रता अर्थात् ईस्वराधीनता दिखलायी है।

यदि हि ईश्वरस्य आत्मभूताः ते मता इति अभेदद्शित्वाद् अक्षररूपा एव ते समुद्धरणकर्मवचनं तान् प्रति अपेशलं खात्। यसात् च अर्जुनस्य अत्यन्तम् एव हितैषी भगवान् तस्य सम्यग्दर्शनानन्वितं कर्मयोगं

न च आत्मानम् ईश्वरं प्रमाणतो बुद्धवा कस्य-चिद् गुणभावं जिगमिषति कश्चिद् विरोधात्।

मेददृष्टिमन्तम् एव उपदिशति ।

अक्षरोपासकानां सम्यग्दर्शन-तसाद निष्ठानां संन्यासिनां त्यक्तसर्वेषणानाम् 'अद्देश सर्वभूतानाम्' इत्यादिधर्मपूतं साक्षाद् अमृतत्व-कारणं वक्ष्यामि इति प्रवर्तते—

क्योंकि यदि वे (कर्मयोगी भी) ईश्वरके खरूप ही माने गये है तब तो अभेददर्शी होनेके कारण वे अक्षरखरूप ही हुए, फिर उनके छिये उद्वार करनेका कथन असंगत होगा।

भगवान् अर्जुनके अत्यन्त ही हितैषी हैं, इसिछिये उसको सम्यक्जानसे जो मिश्रित नहीं है, ऐसे भेद-दृष्टियुक्त केवल कर्मयोगका ही उपदेश करते हैं। ( ज्ञानकर्मके समुच्चयका नहीं )।

तथा ( यह भी युक्तिसिद्ध है कि ) ईश्वरभाव और सेवकभाव परस्परविरुद्ध है इस कारण प्रमाणद्वारा आत्माको साक्षात् ईश्वररूप जान लेनेके बाद, कोई भी, किसीका सेवक बनना नहीं चाहता।

इसिलये जिन्होने समस्त इच्छाओका त्याग कर दिया है, ऐसे अक्षरोपासक यथार्थ ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोंका जो साक्षात् मोक्षका कारणरूप 'अद्धेष्टा सर्वभूतानाम्' इत्यादि धर्मसमूह है उसका वर्णन कहँगा, इस उद्देश्यसे भगवान् कहना आरम्भ करते है-

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥

अपि न किंचिद् द्वेष्टि सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन हि पश्यति ।

मैत्रो मित्रभावो मैत्री मित्रतया वर्तते इति मैत्रः। करुण एव च करुणा कृपा दुःखितेषु द्या संन्यासी तद्वान् करुणः सर्वभूताभयप्रद: इत्यर्थः ।

निर्ममो ममप्रत्ययवर्जितो निरहंकारो निर्गताहंप्रत्ययः समदुःखसुखः समे दुःखसुखे द्वेषरागयोः अप्रवर्तके यस्य स समदुः खसुखः।

अद्देश सर्वभूतानां न द्वेश आत्मनो दुःखहेतुम् जो सब भूतोमे द्वेषभावसे रहित है अर्थात् अपने लिये दुःख देनेवाले भी किसी प्राणीसे द्वेष नहीं करता, समस्त भूतोंको आत्मारूपसे ही देखता है।

> तथा जो मित्रतासे युक्त है अर्थात् सबके साथ मित्र-भावसे बर्तता है और करुणामय है-दीन-दुखियोपर दया करना करुणा है, उससे युक्त है अभिप्राय यह कि जो सव भूतोंको अभय देनेवाळा संन्यासी है।

> तथा जो ममतासे रहित और अहंकारसे रहित है, एवं सुख-दु:खमे सम है अर्थात् सुख और दु:ख जिसके अन्तः करणमे राग-द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकते।

अविक्रिय एव आस्ते ॥ १३ ॥

क्षमी क्षमावान् आकृष्टः अभिहतो वा। जो क्षमावान् है अर्थात् किसीके द्वारा गाली दी जानेपर या पीटे जानेपर भी जो विकार-रहित ही रहता है ॥ १३ ॥

> सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः॥१४॥

सततं नित्यं देहस्थितिकारणस्य लामे अलामे च उत्पन्नालंप्रत्ययः, तथा गुणवळामे विपर्यये च संतुष्टः सततम्, योगी समाहितचित्रो यतात्मा संयतस्वभावो निश्चयो दृढ: स्थिरो निश्चयः अध्यवसायो यस आत्मतत्त्वविषये स दढनिश्रयः।

मयि अर्पितमनोबुद्धिः संकल्पारमकं मनः अध्यवसायलक्षणा बुद्धिः ते मिय एव अपिते स्थापिते यस्य संन्यासिनः स मिय अर्पित-मनोबुद्धिः । य ईदशो मद्भक्तः स मे प्रियः ।

'प्रियो हि ज्ञानिनो ऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः' सप्तमेऽध्याये सूचितं तद् प्रपञ्च्यते ॥ १४ ॥

तथा जो सदा ही सन्तुष्ट है अर्थात् देह-स्थित-के कारणरूप पदार्थोंकी लाभ-हानिमे जिसके 'जो कुछ होता है वही ठीक है' ऐसा 'अलम्' भाव हो गया है, इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तुके छाभमे और उसकी हानिमे सदा ही सन्तुष्ट रहता है। तथा जो समाहितचित्त, जीते हुए खभाववाला और दढ़ निश्चयवाला है अर्थात् आत्मतत्त्वके विषयमे जिसका निश्चय स्थिर हो चुका है।

तथा जो मुझमे अर्पण किये हुए मन-बुद्धि-वाला है अर्थात् जिस सन्यासीका संकल्प-विकल्पात्मक मन और निश्चयात्मका बुद्धि ये दोनों मुझमे समर्पित हैं—स्थापित है। जो ऐसा मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है।

'ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्यारा हूँ और वह मुझे प्रिय हैं' इस प्रकार जो सप्तम अध्यायमे सूचित किया गया था उसीका यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है ॥ १४ ॥

## यसान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगौर्मुक्तो यः स च मे प्रियः॥१५॥

गच्छिति न संतप्यते न संक्षुभ्यते लोकः । होता अर्थात् संतप्त—क्षुन्ध नहीं होता और जो तथा छोकाद् न उद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोद्देगैः हर्षः च अमर्पः च भयं

यसात् संन्यासिनो न उद्विजते न उद्वेगं | जिस संन्यासीसे संसार उद्वेगको प्राप्त नहीं खयं भी संसारसे उद्देगयुक्त नहीं होता ।

जो हर्प, अमर्प, भय और उद्देगसे रहित है-च उद्देगः च तैः हर्षामर्पभयोद्देगैः मुक्तः । प्रिय वस्तुके लाभसे अन्तः करणमें जो उत्साह होता है, हर्ष: प्रियलाभे अन्तः करणस्य भयं त्रास उद्देग उद्दिमता तैः मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥

उत्कर्पो | रोमाञ्च और अश्रुपात आदि जिसके चिह्न हैं रोमाञ्चनाश्चपातादिलिङ्गः अमर्षः असहिष्णुता उसका नाम 'हर्ष' है, असहिष्णुताको 'अमर्ष' कहते है, त्रासका नाम 'भय' है और उद्विमता ही 'उद्देग' है इन सबसे जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है ॥ १५॥

#### अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतन्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥१६॥

देहेन्द्रियविषयसम्बन्धादिषु अपेक्षाविषयेषु अनपेक्षो निःस्पृहः, शुचिः बाह्येन आभ्यन्तरेण च शौचेन सम्पन्नः, दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत् प्रतिपत्तुं समर्थः ।

उदासीनो न कस्यचिद् मित्रादेः पक्षं भजते यः स उदासीनो यतिः, गतन्यथो गतभयः। सर्वारम्भपरित्यागी, आर्भ्यन्ते इति आरम्भा इहामुत्रफलभोगार्थानि कामहेतूनि कमोणि सर्वारम्भाः तान् परित्यक्तं शीलम् अस्य इति सर्वारम्भपरित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ |

जो शरीर, इन्द्रिय, विषय और उनके सम्बन्ध आदि स्पृहाके विषयोमे अपेक्षारहित—निःस्पृह है, बाहर-भीतरकी शुद्धिसे सम्पन्न है, और चतुर अर्थात् अनेक कर्तव्योके प्राप्त होनेपर उनमेसे तुरंत ही यथार्थ कर्त्तव्यको निश्चित करनेमे समर्थ है।

तथा जो उदासीन अर्थात् किसी मित्र आदिका पक्षपात न करनेवाला संन्यासी है और गतव्यथ यानी निर्भय है।

तथा जो समस्त आरम्भोंका त्याग करनेवाळा है—जो आरम्भ किये जायँ उनका नाम आरम्भ है, इसके अनुसार इस लोक और परलोकके फलभोगके लिये किये जानेवाले समस्त कामनाहेतुक कमींका नाम सर्वारम्भ है, उन्हे त्यागनेका जिसका खभाव है ऐसा जो मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है ॥ १६ ॥

किं च-

यों न हृष्यति न द्वीष्ट न शाचिति न काङ्किति । शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥१७॥

यो न हृष्यति इष्टप्राप्ती, न देटि अनिष्टप्राप्ती, न शोचित प्रियवियोगे, न च अप्राप्तं काह्मित । शुभाशुभे कर्मणी परित्यक्तुं शीलम् अस्य इति शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान् यः स मे प्रिय.।।१७।। वह मेरा प्यारा है ।। १७ ॥

जो इष्ट वस्तुकी प्राप्तिमे हर्ष नहीं अनिएकी प्राप्तिमे हेष नहीं करता, प्रिय वस्तुका वियोग होनेपर शोक नहीं करता और अप्राप्त वस्तुकी आकाङ्का नहीं करता, ऐसा जो शुभ और अशुभ कर्मोंका त्याग कर देनेवाला भक्तिमान् पुरुप है

समः रात्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः॥१८॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः |

पूजापरिभवयो: शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सर्वत्र

च सङ्गचर्जितः ॥ १८॥

जो रात्रु-मित्रमे और मानापमानमे अर्थात् सत्कार और तिरस्कारमे समान रहता है एवं शीत-उण और सुख-दु:खमे भी समभाववाला है तथा सर्वत्र आसक्तिसे रहित हो चुका है॥ १८॥

किं च--

तथा--

## तुल्यनिन्दास्तुतिमौंनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥१९॥

तुल्यनिन्दास्तुतिः निन्दा च स्तुतिः च निन्दास्तुती ते तुल्ये यस्य स तुल्यनिन्दा-स्तुतिः, मौनी मौनवान् संयतवाक्, संतुष्टो येन केनचित् श्रीरिश्यितिमात्रेण ।

तथा च उक्तम्--

'येन केनचिदाच्छनो येन केनचिदाशितः ।

यत्र कचनशायी स्यात्तं देवा वाह्मणं विदुः॥'

(महा० ज्ञान्ति० २४५ । १२) इति । किं च अनिकेतो निकेत आश्रयो निवासो नियतो न विद्यते यस्य सः अनिकेतः 'अनागारः' इत्यादिस्मृत्यन्तरात् । स्थिरमितः स्थिरा परमार्थवस्तुविषया मितः यस्य स स्थिरमितः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ॥ १९॥ जिसके छिये निन्दा और स्तुति दोनों बराबर हो गयी है, जो मुनि संयतवाक् है अर्थात् वाणी जिसके वशमे है। तथा जो जिस किसी प्रकारसे भी शरीरस्थितिमात्रसे सन्तुष्ट है।

Par.

कहा भी है कि 'जो जिस किसी (अन्य)
मनुष्यद्वारा ही वस्त्रादिसे ढका जाता है,
एवं जिस किसी (दूसरे) के द्वारा ही जिसको
भोजन कराया जाता है और जो जहाँ कही भी
सोनेवाला होता है उसको देवता लोग बाह्यण
समझते है।'

तथा जो स्थानसे रहित है अर्थात् जिसका कोई नियत निवासस्थान नहीं है, अन्य स्मृतियोमे भी 'अनागारः' इत्यादि वचनोंसे यही कहा है, तथा जो स्थिरबुद्धि है—जिसकी परमार्थविपयक बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा भक्तिमान् पुरुष मेरा प्यारा है।।१९॥

'अद्वेष्टा सर्वभ्तानाम्' इत्यादिना अक्षरस्य उपासकानां निवृत्तसर्वेषणानां संन्यासिनां परमार्थज्ञाननिष्ठानां धर्मजातं प्रक्रान्तम् उपसंहियते—

समस्त तृष्णासे निवृत्त हुए, परमार्थज्ञाननिष्ठ अक्षरोपासक संन्यासियोंके 'अद्घेष्टा सर्वभूतानाम' इस क्लोकद्वारा प्रारम्भ किये हुए धर्मसमूहका उपसंहार किया जाता है—

ये तु धर्म्यामृतिमदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः॥२०॥ ये तु संन्यासिनो धर्म्यामृतं धर्माद् अनपेतं धर्म्यं च तद् अमृतं च तद् अमृतत्वहेतुत्वाद् इदं यथोक्तम् 'अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्' इत्यादिना पर्यपासते अनुतिष्ठन्ति श्रद्धधानाः सन्तः मत्परमा यथोक्तः अहम् अक्षरात्मा परमो निरितशया गितः येषां ते मत्परमा मद् भक्ताः च उत्तमां परमार्थज्ञानलक्षणां भक्तिम् आश्रिताः ते अतीव मे प्रियाः।

'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्' इति यत् स्रचितं तद् च्याख्याय इह उपसंहतं भक्ताः ते अतीव मे प्रिया इति ।

यसाद् धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तम् अनुतिष्ठन्
भगवतो विष्णोः परमेश्वरस्य अतीव मे प्रियो
भवति तसाद् इदं धर्म्यामृतं मुमुक्षुणा यत्नतः
अनुष्ठेयं विष्णोः प्रियं परं धाम जिगमिषुणा
इति वाक्यार्थः ॥ २०॥

जो संन्यासी इस धर्ममय अमृतको अर्थात् जो धर्मसे ओतप्रोत है और अमृतत्वका होतु होनेसे अमृत भी है ऐसे इस 'अद्धेष्टा सर्वभूतानाम्' इत्यादि खोकोंद्वारा ऊपर कहे हुए ( उपदेश ) का श्रद्धालु होकर सेवन करते हैं—उसका अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे परायण अर्थात् 'मै अक्षर-खरूप परमात्मा ही जिनकी निरतिशय गित हूँ' ऐसे, यथार्थ ज्ञानरूप उत्तम भिक्तका अवलम्बन करनेवाले मेरे भक्त, मुझे अत्यन्त प्रिय है।

'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्' इस प्रकार जो विषय सूत्ररूपसे कहा गया था यहाँ उसकी व्याख्या करके 'भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः' इस वचनसे उसका उपसंहार किया गया है।

कहनेका अभिप्राय यह है कि इस यथोक्त धर्मयुक्त अमृतरूप उपदेशका अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य मुझ साक्षात् परमेश्वर विष्णुभगवान्का अत्यन्त प्रिय हो जाता है, इसलिये विष्णुके प्यारे परमधामको प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुमुक्षु पुरुषको इस धर्मयुक्त अमृतका यहापूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये।। २०॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्प्रपिनषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यगोविन्दभगवत्पू अपादिशिष्यश्रीमच्छंकर-

The source of

भगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये भक्तियोगो नाम

द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

## त्रयोदशोऽध्यायः

सप्तमे अध्याये स्नितं द्वे प्रकृती ईश्वरस्य । त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा संसार-हेतुत्वात् परा च अन्या जीवभूता क्षेत्रज्ञ-लक्षणा ईश्वरात्मिका ।

याभ्यां प्रकृतिभ्याम् ईश्वरो जगदुत्पत्ति-स्थितिलयहेतुत्वं प्रतिपद्यते । तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-लक्षणप्रकृतिद्वयनिरूपणद्वारेण तद्वद् ईश्वरस्य तत्त्वनिर्धारणार्थं क्षेत्राच्याय आरभ्यते ।

अतीतानन्तराध्याये च 'अद्देष्टा सर्वमृतानाम्' इत्यादिना यावद् अध्यायपरिसमाप्तिः तावत् तत्त्वज्ञानिनां संन्यासिनां निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इति एतद् उक्तम्, केन पुनः ते तत्त्वज्ञानेन युक्ता यथोक्तधर्माचरणाद् भगवतः प्रिया भवन्ति इति एवमर्थः च अयम् अध्याय आरम्यते।

प्रकृतिः च त्रिगुणात्मिका सर्वकार्यकरण-विषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गार्थ-कर्तव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते सः अयं संघात इदं शरीरं तद् एतत्—

श्रीभगवानुवाच--

सातवें अध्यायमे ईश्वरकी दो प्रकृतियाँ बतलायी गयी है—पहली आठ प्रकारसे विभक्त त्रिगुणात्मिक प्रकृति जो संसारका कारण होनेसे 'अपरा' है । और दूसरी 'परा' प्रकृति जो कि जीवभूत, क्षेत्रज्ञरूपा, -ईश्वरात्मिका है ।

जिन दोनों प्रकृतियोसे युक्त हुआ ईश्वर जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका कारण होता है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप दोनों प्रकृतियोंके निरूपणद्वारा उन प्रकृतियोवाले ईश्वरका तत्त्व निश्चित करनेके लिये यह 'क्षेत्रविषयक' अध्याय आरम्भ किया जाता है।

इसके पहले बारहवें अध्यायमे 'अद्घेष्टा सर्व-भूतानाम्' से लेकर अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त तत्त्वज्ञानी संन्यासियोंकी निष्ठा अर्थात् वे जिस प्रकार बर्ताव करते हैं, सो कहा गया। उपर्युक्त धर्मका आचरण करनेसे फिर वे कौन-से तत्त्व-ज्ञानसे युक्त होकर भगवान्के प्यारे हो जाते है, इस आशयको समझानेके लिये भी यह तेरहवाँ अध्याय आरम्भ किया जाता है।

समस्त कार्य, करण और विषयोंके आकारमें परिणत हुई त्रिगुणात्मिका प्रकृति पुरुषके लिये भोग और अपवर्गका सम्पादन करनेके निमित्त देह-इन्द्रियादिके आकारसे संहत (मूर्तिमान् ) होती है, वह संघात ही यह शरीर है, उसका वर्णन करनेके लिये श्रीभगवान् बोले—

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते।

एतद्यो वेत्ति तं प्राहः क्षेत्रज्ञ दित तिद्रदः ॥ १ ॥

इदम् इति सर्वनाम्ना उक्तं विशिनष्टि शरीरम् इति ।

हे कौन्तेय क्षतत्राणात् क्षयात् क्षरणात् क्षत्रवद् वा अस्मिन् कर्मफलनिर्वृत्तेः क्षेत्रम् इति । इतिशब्द एवंशब्दपदार्थकः क्षेत्रम् इति एवम् अभिधीयते कथ्यते ।

एतत् शरीरं क्षेत्रम् यो वेत्ति विजानाति आपादतलमस्तकं ज्ञानेन विषयीकरोति खामाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी-करोति विभागशः तं वेदितारं प्राहुः कथयन्ति क्षेत्रज्ञ इति।

इतिशब्द एवंशब्दपदार्थक एव पूर्ववत् क्षेत्रज्ञ इति एवम् आहुः । के, तद्दिदः तौ क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ ये विदन्ति ते तद्दिदः ॥ १ ॥ 'इदम्' इस सर्वनामसे कही हुई वस्तुको 'शरीरम्' इस विशेषणसे स्पष्ट करते है।

हे कुन्तीपुत्र! शरीरको चोट आदिसे बचाया जाता है इसिलये, या यह शनै:-शनै: क्षीण-नष्ट होता रहता है इसिलये, अथवा क्षेत्रके समान इसमें कर्मफळ प्राप्त होते हैं इसिलये, यह शरीर 'क्षेत्र' है इस प्रकार कहा जाता है। यहाँ 'इति' शब्द 'एवम्' शब्दके अर्थमे है।

इस शरीररूप क्षेत्रको जो जानता है—चरणोंसे लेकर मस्तकपर्यन्त (इस शरीरको) जो ज्ञानसे प्रत्यक्ष करता है अर्थात् खाभाविक या उपदेश-द्वारा प्राप्त अनुभवसे विभागपूर्वक स्पष्ट जानता है उस जाननेवालेको 'क्षेत्रज्ञ' कहते हैं।

यहाँ भी 'इति' शब्द पहलेकी मॉित 'एवम्' शब्दके अर्थमे ही है अतः 'क्षेत्रज्ञ' ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं ? उनको जाननेवाले अर्थात् उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोको जो जानते हैं वे ज्ञानी पुरुष (कहते हैं)॥ १॥

एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ उक्तौ किम् एतावन्मात्रेण | ज्ञानेन ज्ञातच्यौ इति न इति उच्यते—

इस प्रकार कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या इतने ज्ञानसे ही जाने जा सकते हैं ? इसपर कहते है कि नहीं—

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञीनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥

क्षेत्रज्ञं यथोक्तलक्षणं च अपि मा परमेश्वरम् असंसारिणं विद्धि जानीहि सर्वक्षेत्रेषु यः क्षेत्रज्ञो ब्रह्मादिस्तम्वपर्यन्तानेकक्षेत्रोपाधिप्रविभक्तः तं निरस्तसर्वोपाधिमेदं सदसदादिशब्दप्रत्यया-गोचरं विद्धि इति अभिप्रायः।

त् समस्त क्षेत्रोमे उपर्युक्त लक्षणोसे युक्त क्षेत्रज्ञ भी, मुझ असंसारी परमेश्वरको ही जान । अर्थात् समस्त शरीरोमे जो ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त अनेक शरीरक्षप उपाधियोंसे विभक्त हुआ क्षेत्रज्ञ है, उसको समस्त उपाधि-मेदसे रहित एवं सत् और असत् आदि शब्द-प्रतीतिसे जाननेमें न आनेवाला ही समझ।

हे भारत यसात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञेश्वरयाथातम्य-व्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम् अन्यद् अवशिष्टम् अस्ति तसात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञेयभूतयोः यद् ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते तद् ज्ञानं सम्यग् ज्ञानम् इति मतम् अभिप्रायो मम ईश्वरस्य विष्णोः।

ननु सर्वक्षेत्रेषु एक एव ईश्वरो न अन्यः तद्वचितिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत् तत ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तम् ईश्वरच्यतिरेकेण वा संसारिणः अन्यस्य अभावात् संसाराभावप्रसङ्गः तत् च उभयम् अनिष्टं बन्धमोक्षतद्वेतुशास्त्रानर्थक्य-प्रसङ्गात् प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात् च ।

प्रत्यक्षेण तावत् सुखदुःखतद्वेतुलक्षणः संसार उपलभ्यते । जगद्वैचित्र्योपलब्धेः च धर्माधर्मनिमित्तः संसारः अनुमीयते । सर्वम् एतद् अनुपपन्नम् आत्मेश्वरैकत्वे । न, ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः ।

'दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता।' (क॰ उ॰ १।२।४) तथा च तयोः विद्याविद्याविषययोः फलभेदः अपि विरुद्धो निर्दिष्टः श्रेयः च प्रेयः च इति। विद्याविषयः श्रेयः प्रेयः तु अविद्याकार्यम् इति।

तथा च व्यासः—'द्वाविमावथ पन्थानौ' (महा ० ज्ञान्ति ० २४१।६) इत्यादि, 'इमौ द्वावेव

पन्थानीं इत्यादि च। इह च द्वे निष्ठे उक्ते।

हे भारत । जब किक्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर—इनके यथार्थ खरूपसे अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञानका विषय शेप नहीं रहता, इसिलये ज्ञेयखरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है—जिस ज्ञानसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष किये जाते है, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है । मुझ ईश्वर—विष्णुका यही मत—अभिप्राय है ।

पू०-यदि समस्त शरीरोमे एक ही ईश्वर है, उससे अतिरिक्त अन्य कोई मोक्ता नहीं है, ऐसा मानें, तो ईश्वरको संसारी मानना हुआ नहीं तो ईश्वरसे अतिरिक्त अन्य संसारीका अभाव होनेसे संसारके अभावका प्रसङ्ग आ जाता है। यह दोनो ही अनिष्ट हैं, क्योंकि ऐसा मान लेनेपर बन्ध, मोक्ष और उनके कारणका प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र व्यर्थ हो जाते है और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे भी इस मान्यताका विरोध है।

प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो सुख-दु:ख और उनका कारणरूप यह संसार दीख ही रहा है। इसके सिवा जगत्की विचित्रताको देखकर पुण्य-पाप-हेतुक संसारका होना अनुमानसे भी सिद्ध होता है, परन्तु आत्मा और ईश्वरकी एकता मान लेनेपर ये सब-के-सब अयुक्त ठहरते हैं।

उ०-यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि ज्ञान और अज्ञानका भेद होनेसे यह सब सम्भव है।

(श्रुतिमे भी कहा है कि) 'प्रसिद्ध जो अविद्या और विद्या हैं वे अत्यन्त विपरीत और भिन्न समझी गयी हैं' तथा (उसी जगह) उन विद्या और अविद्याका फल भी श्रेय और प्रेय इस प्रकार परस्पर-विरुद्ध दिखलाया गया है, इनमे विद्याका फल श्रेय (मोक्ष) और अविद्याका प्रेय (इष्ट भोगोकी प्राप्ति) है।

वैसे ही श्रीव्यासजीने भी कहा है कि 'यह दोनों ही मार्ग हैं' इत्यादि तथा 'यह दो ही मार्ग है' इत्यादि और यहाँ गीताशास्त्रमे भी दो निष्ठाएँ बतलायी गयी हैं। अविद्या च सह कार्येण विद्यया हातव्या इति श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्यः अवगम्यते ।

श्रुतयः तावत्—'इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनिष्टः' (के० उ० २ । ५) 'तमेवं विद्वानमृत इह भवति' (नृ०पू०उ०६)'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' (खे०उ० ३।८)'विद्वान्न विमेति कुतश्चन' (तै०उ० २।४) अविदुषस्तु—'अथ तस्य भयं भवति' (तै०उ० २।७) 'अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः' (क०उ०१।२।५) 'वह्म वेद बह्मैव भवति' (स०उ०१।२।५) 'वह्म वेद बह्मैव भवति' (स०उ०१।२।५) 'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्' आत्मिवद्यः—'स इदं सर्व भवति' (वृह०उ०१।४।१०) 'यदा चर्मवत्' (खे०उ०६।२०) इत्याद्याः सहस्रशः।

स्मृतयः च—'अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मह्मित्त जन्तवः' 'इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः' 'समं पश्यन्हि सर्वत्र' इत्याद्याः ।

न्यायतः च—'सर्पान्कुशायाणि तथोदपान ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति। अज्ञानतस्तत्र पतन्ति 'केचिज्ज्ञाने फलं पश्य तथा विशिष्टम्॥' ( महो० शा० २०१। १६)

तथा च देहादिषु आत्मबुद्धिः अविद्वान्
रागद्वेषादिप्रयुक्तो धर्माधर्मानुष्ठानकुद् जायते
प्रियते च इति अवगम्यते, देहादिन्यतिरिक्तात्मदिर्शिनो रागद्वेषादिप्रहाणापेक्षधर्माधर्मप्रवृत्त्युपशमाद् मुच्यन्ते इति न केनचित्
प्रत्याख्यातुं शक्यं न्यायतः।

इसके सिवा श्रुति, स्मृति और न्यायसे भी यही सिद्ध होता है कि विद्याके द्वारा कार्यसिहत अविद्या-का नाश करना चाहिये।

इस विषयमे ये श्रुतियाँ 'यहाँ यदि जान लिया तो बहुत ठीक है और यदि यहाँ नहीं जाना तो वड़ी भारी हानि हैं 'उसको इस प्रकार जानने-वाला यहाँ अमृत हो जाता है' 'परमपदकी प्राप्तिके लिये (विद्याके सिवा) अन्य मार्ग नहीं हैं 'विद्वान् किसीसे भी भयभीत नहीं होता।' किन्तु अज्ञानीके विषयमे (कहा है कि ) 'उसको भय होता है' 'जो कि अविद्याके बीचमें ही पड़े हुए हैं' 'जो ब्रह्मको जानता है वह ब्रह्म हो हो जाता है' 'यह देव अन्य है और मैं अन्य हूँ इस प्रकार जो समझता है वह आत्मतत्त्वको नहीं जानता जैसे (मनुष्योंका) पशु होता है वैसे ही वह देवताओंका पशु हैं किन्तु जो आत्मज्ञानी है ( उसके विषयमे ) 'वह यह सव कुछ हो जाता है' 'यदि आकाशको चर्मके समान लपेटा जा सके 'इत्यादि सहस्रो श्रुतियाँ हैं।

तथा ये स्मृतियाँ भी है-'ज्ञान अज्ञानसे ढँका हुआ है, इसिलये जीव मोहित हो रहे हैं' 'जिनका चित्त समतामें स्थित है उन्होंने यहीं संसारको जीत लिया है' 'सर्वत्र समानभावसे देखता हुआ' इत्यादि।

युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है। जैसे कहा है कि 'सर्प, कुश-कण्टक और तालावको जान लेनेपर मनुष्य उनसे बच जाते हैं; किन्तु विना जाने कई एक उनमे गिर जाते है, इस न्यायसे शनका जो विशेष फल है उसको समझ।'

इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणोसे यह ज्ञात होता है कि देहादिमे आत्मबुद्धि करनेवाला अज्ञानी राग-द्वेषादि दोषोसे प्रेरित होकर धर्म-अवर्मरूप कर्मोंका अनुष्ठान करता हुआ जन्मता और मरता रहता है, किन्तु देहादिसे अतिरिक्त आत्माका साक्षात् करने-वाले पुरुषोके राग-द्वेषादि दोष निवृत्त हो जाते हैं, इससे उनकी धर्माधर्मविषयक प्रवृत्ति ज्ञान्त हो जानेसे वे मुक्त हो जाते हैं। इस वातका कोई भी न्यायानुसार विरोध नहीं कर सकता। तत्र एवं सित क्षेत्रज्ञस्य ईक्वरस्य एव सतः अविद्याकृतोपाधिसेदतः संसारित्वम् इव भवति । यथा देहाद्यात्मत्वम् आत्मनः । सर्वजन्तृनां हि प्रसिद्धो देहादिषु अनात्मसु आत्मभावो निश्चितः अविद्याकृतः ।

यथा स्थाणौ पुरुषनिश्चयो न च एतावता पुरुपधर्मः स्थाणोः भवति स्थाणुधर्मो वा पुरुषस्य तथा न चैतन्यधर्मो देहस्य देहधर्मो वा चेतनस्य।

सुखदुःखमोहात्मकत्वादिः आत्मनो न

युक्तः अविद्याकृतत्वाविशेषाद् जरामृत्युवत् ।

न अतुल्यत्वाद् इति चेत्, स्थाणुपुरुषो ज्ञेयो एव सन्तौ ज्ञात्रा अन्योन्यस्मिन् अध्यस्तौ अविद्यया देहात्मनोः तु ज्ञेयज्ञात्रोः एव इतरेतराध्यास इति न समो दृष्टान्तः अतो देहधर्मो ज्ञेयः अपि ज्ञातुः आत्मनो भवति इति चेत्।

न अचैतन्यादिप्रसङ्गात्। यदि हि ज्ञेयस्य देहादेः क्षेत्रस्य धर्माः सुखदुःखमोहेच्छादयो ज्ञातुः भवन्ति तर्हि ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धर्माः केचन आत्मनो भवन्ति अविद्याध्यारोपिता जरामरणादयः तु न भवन्ति इति विशेषहेतुः वक्तव्यः।

न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम् अविद्या-ध्यारोपितत्वाद् जरादिवद् इति हेयत्वाद् उपादेयत्वात् च इत्यादि । अतः यह सिद्ध हुआ कि जो वास्तवमे ईश्वर ही है उस क्षेत्रज्ञको अविद्याद्वारा आरोपित उपाधिके भेदसे संसारित्व प्राप्त-सा हो जाता है, जैसे कि जीवको देहादिमे आत्मबुद्धि हो जाती है; क्योंकि समस्त जीवोंका जो देहादि अनात्म-पदार्थों भे आत्म-भाव प्रसिद्ध है, वह नि:सन्देह अविद्याकृत ही है।

जैसे स्तम्भमे मनुष्यबुद्धि हो जाती है, परन्तु इतनेहीसे मनुष्यके धर्म स्तम्भमे और स्तम्भके धर्म मनुष्यमें नहीं आ जाते, वैसे ही चेतनके धर्म देहमे और देहके धर्म चेतनमे नहीं आ सकते।

जरा और मृत्युके समान ही अत्रिद्याके कार्य होनेसे सुख-दु:ख और अज्ञान आदि भी उन्हींकी भाँति आत्माके धर्म नहीं हो सकते।

पू०-यदि ऐसा मार्ने कि विषम होनेके कारण यह दृष्टान्त ठीक नहीं है अर्थात् स्तम्भ और पुरुष दोनों ज्ञेय वस्तु हैं, उनमे अविद्यावश ज्ञाताद्वारा एकमे एकका अध्यास किया गया है; परन्तु देह और आत्मामे तो ज्ञेय और ज्ञाताका ही एक दूसरेमे अध्यास होता है, इसिंख्ये यह दृष्टान्त सम नहीं है, अतः यह सिद्ध होता है कि देहका ज्ञेयरूप ( सुख-दु:खादि ) धर्म भी ज्ञाता—आत्मामे होता है।

उ०—इसमे आत्माको जड मानने आदिका
प्रसङ्ग आ जाता है, इसिलये ऐसा मानना ठीक
नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञेयरूप शरीरादि —क्षेत्रके
सुख, दु:ख, मोह और इच्छादि धर्म ज्ञाता (आत्मा)
के भी होते हैं, तो यह बतलाना चाहिये कि ज्ञेयरूप
क्षेत्रके अविद्याद्वारा आरोपित कुछ धर्म तो आत्मामे
होते हैं और कुछ—'जरा-मरणादि' नहीं होते, इस
विशेषताका कारण क्या है ?

बिल्क, ऐसा अनुमान तो किया जा सकता है कि जरा आदिके समान अविद्याद्वारा आरोपित और त्याज्य तथा प्राह्य होनेके कारण ये सुख-दु:खादि ( आत्माके धर्म ) नहीं हैं।

तत्र एवं सित कर्तृत्वभोक्तृत्वलक्षणः संसारो श्रेयस्थो ज्ञातिर अविद्यया अध्यारोपित इति न तेन ज्ञातुः किंचिद् दुष्यित । यथा बालैः अध्यारोपितेन आकाशस्य तलमलवन्त्वादिना ।

एवं च सित सर्वक्षेत्रेषु अपि सतो भगवतः क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य संसारित्वगन्धमात्रम् अपि न आशङ्कचम् । न हि क्वचिद् अपि लोके अविद्याध्यस्तेन धर्मेण कस्यचिद् उपकारो अपकारो वा दृष्टः।

यत् तु उक्तं न समो दृष्टान्त इति तद् असत्।

कथम्-

अविद्याध्यासमात्रं हि दृष्टान्तदाष्टीन्तिकयोः साधर्म्य विवक्षितम् । तद् न व्यभिचरति यत् तु ज्ञातिर व्यभिचरति इति मन्यसे तस्य अपि अनैकान्तिकत्वम् दर्शितं जरादिभिः।

अविद्यावन्वात् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम् इति - चेत् ।

न, अविद्यायाः तामसत्वात् । तामसो हि प्रत्यय आवरणात्मकत्वाद् अविद्या, विपरीतप्राहकः संशयोपस्थापको वा अग्रहणात्मको वा । विवेकप्रकाशमार्वे तदमावात् । तामसे च आवरणात्मके तिमिरादिदोषे सति अग्रहणादेः अविद्यात्रयस्य उपलब्धेः ।

ऐसा होनेसे यह सिद्ध हुआ कि कर्तृत्व-भोक्तृत्व-रूप यह संसार ज्ञेय वस्तुमे स्थित हुआ ही अविद्याद्वारा ज्ञातामे अध्यारोपित है, अतः उससे ज्ञाताका कुछ भी नहीं बिगड़ता, जैसे कि मूर्खोद्वारा अध्यारोपित तल-मलिनतादिसे आकाशका (कुछ भी नहीं बिगड़ता)।

अतः सब रारीरोमे रहते हुए भी भगवान् क्षेत्रज्ञ ईश्वरमें संसारीपनके गन्धमात्रकी भी शंका नहीं करनी चाहिये। क्योंकि संसारमे कहीं भी अविद्या-द्वारा आरोपित धर्मसे किसीका भी उपकार या अपकार होता नहीं देखा जाता।

तुमने जो यह कहा था कि (स्तम्भमें मनुष्यके भ्रमका) दृष्टान्त सम नहीं है सो (यह कहना) भूल है।

पू०-कैसे ?

उ०—अविद्याजन्य अध्यासमात्रमें ही दष्टान्त और दार्षान्तकी समानता विवक्षित है। उसमें कोई दोष नहीं आता। परन्तु तुम जो यह मानते हो कि, ज्ञातामे दष्टान्त और दार्षान्तकी विषमताका दोष आता है, तो उसका भी अपवाद, जरा-मृत्यु आदिके दष्टान्तसे दिख्छा दिया गया है।

पू०-यदि ऐसा कहे कि अविद्या-युक्त होनेसे क्षेत्रज्ञको ही संसारित्व प्राप्त हुआ, तो ?

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अविद्या तामस प्रत्यय है । तामस प्रत्यय, चाहे विपरीत प्रहण करनेवाला (विपर्यय) हो, चाहे संशय उत्पन्न करनेवाला (संशय) हो और चाहे कुछ भी प्रहण न करनेवाला हो, आवरणरूप होनेके कारण वह अविद्या ही है; क्योंकि विवेकरूप प्रकाशके होनेपर वह दूर हो जाता है, तथा आवरण-रूप तमोमय तिमिरादि दोषोंके रहते हुए ही अप्रहण आदिरूप तीन प्रकारकी अविद्याका अस्तिव उपलब्ध होता है । अत्र आह एवं तर्हि ज्ञातृधर्मः अविद्या ।

न करणे चक्षुपि तैमिरिकत्वादिदोषो-पलच्धेः यत् तु मन्यसे ज्ञात्धर्मः अविद्या तद् एव च अविद्याधर्मवन्त्वं क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम् । तत्र यद् उक्तम् ईश्वर एव क्षेत्रज्ञो न संसारी इति एतद् अयुक्तम् इति । तद् न, यथा करणे चक्षुषि विपरीतग्राहकादिदोषस्य दर्शनाद् न विपरीतादिग्रहणं तिनिमित्तो वा तैमिरिकत्वादिदोषो ग्रहीतुः ।

चक्षुषः संस्कारेण तिमिरे अपनीते ग्रहीतुः अदर्शनाद् न ग्रहीतुः धर्मी यथा तथा सर्वत्र एव अग्रहणविपरीतसंशयप्रत्ययाः तिनिमित्ताः करणस्य एव कस्यचिद् भवितुम् अर्हन्ति न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य।

संवेद्यत्वात् च तेषां प्रदीपप्रकाशवद् न ज्ञातृधर्मत्वम् । संवेद्यत्वाद् एव स्वात्म-व्यतिरिक्तसंवेद्यत्वम् ।

सर्वकरणवियोगे च कैवल्ये सर्ववादिभिः अविद्यादिदोषवन्त्वानभ्युपगमात् । आत्मनो यदि क्षेत्रज्ञस्य अग्न्युष्णवद् स्वो धर्मः ततो न कदाचिद् अपि तेन वियोगः स्यात्।

अविक्रियस्य च व्योमवत् सर्वगतस्य अमूर्तस्य आत्मनः केनचित् संयोगवियोगा-नुपपत्तेः। सिद्धं क्षेत्रज्ञस्य नित्यम् एव ईश्वरत्वम्। पू०-यदि यह बात है तब तो अविद्या ज्ञाताका धर्म हुआ <sup>2</sup>

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि तिमिर-रोगादिजन्य दोष चक्षु आदि करणोम ही देखे जाते हैं (ज्ञाता आत्मामे नहीं)। जो तुम ऐसा मानते हो कि 'अविद्या ज्ञाताका धर्म है और अविद्यारूप धर्मसे युक्त होना ही उसका ससारित्व है इसिल्ये यह कहना ठीक नहीं है कि ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है और वह संसारी नहीं है' सो तुम्हारा ऐसा मानना युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि नेत्ररूप करणमे विपरीत ग्राहकता आदि दोष देखे जाते हैं तो भी वे विपरीतादि-ग्रहण या उनके कारणरूप तिमिरादि दोष ज्ञाताके नहीं हो जाते (उसी प्रकार देहके धर्म भी आत्माके नहीं हो सकते)।

तथा जैसे आँखका संस्कार करके तिमिरादि प्रतिबन्धको हटा देनेपर प्रहीता पुरुषमे वे दोष नहीं देखे जाते, इसिछिये वे प्रहीता पुरुषके धर्म नहीं हैं, वैसे ही अप्रहण, विपरीत-प्रहण और संशय आदि प्रत्यय तथा उनके कारणह्नप तिमिरादि दोष भी सर्वत्र किसी-न-किसी करणके ही हो सकते हैं—ज्ञाता पुरुषके अर्थात् क्षेत्रज्ञके नहीं।

इसके सिवा वे जानने भे आनेवाले (ज्ञानके विषय) होने से भी दीपक के प्रकाशकी भाँति ज्ञाता के धर्म नहीं हो सकते। क्यों कि वे ज्ञेय हैं इसलिये अपने से अतिरिक्त किसी अन्यद्वारा जानने में आनेवाले है।

सभी आत्मवादी समस्त करणोंसे आत्माका वियोग होनेके उपरान्त कैवल्य-अवस्थामे आत्माको अविद्यादि दोषोसे रहित मानते है, इससे भी ( उपर्युक्त सिद्धान्त ही सिद्ध होता है ) क्योंकि यदि अग्निकी उष्णताके समान ये ( सुख-दु:खादि दोष ) क्षेत्रज्ञ आत्माके अपने धर्म हों तो उनसे उसका कभी वियोग नहीं हो सकेगा।

इसके सिवा आकाराकी भाँति सर्वन्यापक, मूर्ति-रहित, निर्विकार आत्माका किसीके साथ संयोग-वियोग होना सम्भव नहीं है, इससे भी क्षेत्रज्ञकी नित्य ईश्वरता ही-सिद्ध होती है। 'अनादित्वाविर्गुणत्वात्' इत्यादि ईश्वर-। वचनात् च।

ननु - एवं सित संसारसंसारित्वाभावे शास्त्रानर्थक्यादिदोषः स्याद् इति ।

न, सर्वैः अभ्युपगतत्वात् । सर्वैः हि आत्मवादिभिः अभ्युपगतो दोपो न एकेन परिहर्तव्यो भवति ।

कथम् अभ्युपगत इति ।

मुक्तात्मनां संसारसंसारित्वच्यवहाराभावः सर्वैः एव आत्मवादिभिः इष्यते । न च तेषां शास्त्रानर्थक्यादिदोषप्राप्तिः अभ्युपगता ।

तथा नः क्षेत्रज्ञानाम् ईश्वरैकत्वे सित शास्त्रानर्थक्यं भवतु । अविद्याविषये च अर्थवन्त्रम् । यथा द्वैतिनां सर्वेषां वन्धावस्थायाम् एव शास्त्राद्यर्थवन्त्वं न मुक्तावस्थायाम् एवम् ।

ननु आत्मनो बन्धमुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तुभूते द्वैतिनां नः सर्वेषाम्, अतो हेयोपादेयतत्साधनसद्भावे शास्त्राद्यर्थवन्त्वं स्यात्, अद्वैतिनां पुनः द्वैतस्य अपरमार्थत्वाद् अविद्याकृतत्वाद् वन्धावस्थायाः च आत्मनः अपरमार्थत्वे निविषयत्वात् शास्त्राद्यानर्थक्यम् इति चेत्।

न, आत्मनः अवस्थाभेदानुपपत्तेः । यदि तावद् आत्मनो वन्धमुक्तावस्थे युगपत् स्थातां क्रमेण वा । तथा 'अनादित्वानिगुंणत्वात्' इत्यादि भगवान्के वचनोसे भी क्षेत्रज्ञका नित्य ईश्वरत्व ही सिद्ध होता है।

पू०-ऐसा मान लेनेपर तो संसार और संसारित्वका अभाव हो जानेके कारण शास्त्रकी व्यर्थता आदि दोप उपस्थित होंगे ?

उ०-नहीं, क्योंकि यह दोप तो सभीने स्त्रीकार किया है। सभी आत्मवादियोद्वारा स्त्रीकार किये हुए दोषका किसी एकके छिये ही परिहार करना आवश्यक नहीं है।

पू०-इसे सबने कैसे खीकार किया है ?

उ०-सभी आत्मवादियोने मुक्त आत्मामे संसार और संसारीपनके व्यवहारका अभाव माना है, परन्तु (इससे) उनके मतमे शास्त्रकी अनर्थकता आदि दोषोकी प्राप्ति नहीं मानी गयी।

जैसे समस्त द्वैतवादियोंके मतसे बन्धावस्थामें ही शास्त्र आदिकी सार्थकता है मुक्त-अवस्थामें नहीं, वैसे ही हमारे मतमे भी जीवोंकी ईश्वरके साथ एकता हो जानेपर यदि शास्त्रकी व्यर्थता होती हो तो हो, अविद्यावस्थामें तो उसकी सार्थकता है ही।

प्०-हम सब द्वैतवादियोंके सिद्धान्तसे तो आत्माकी बन्वावस्था और मुक्तावस्था वास्तवमे ही सची है। अत वे हेय, उपादेय हैं और उनके सब साधन भी सत्य हैं इस कारण शास्त्रकी सार्थकता हो सकती है। परन्तु अद्वैतवादियोंके सिद्धान्तसे तो द्वैतभाव अविद्या-जन्य और मिध्या है, अतः आत्मामे बन्धावस्था भी वास्तवमे नहीं है, इसिंडिये शास्त्रका कोई विपय न रहनेके कारण शास्त्र आदि-की व्यर्थताका दोप आता है।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माके अवस्थाभेद सिद्ध नहीं हो सकते, यदि (आत्मामे इनका होना ) मान भी छे तो आत्माकी ये वन्य और मुक्त दोनों अवस्थाएँ एक साथ होनी चाहिये या क्रमसे ? युगपत् तावद् विरोधाद् न संभवतः ध्यितिगती इव एकस्मिन् । क्रमभावित्वे च निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्षप्रसङ्गः अन्य-निमित्तत्वे च स्वतः अभावाद् अपरमार्थ-त्वप्रसङ्गः । तथा च सति अभ्युपगमहानिः ।

किं च वन्धमुक्तावस्थयोः पौर्वापर्य-निरूपणायां वन्धावस्था पूर्व प्रकल्प्या अनादि-मती अन्तवती च तत् च प्रमाणविरुद्धं तथा मोक्षावस्था आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्धा एव अभ्युपगम्यते।

न च अवस्थावतः अवस्थान्तरं गच्छतो नित्यत्वम् उपपादयितुं शक्यम् ।

अथ अनित्यत्वदोषपरिहाराय वन्धमुक्ता-वस्थाभेदो न कल्प्यते अतो द्वैतिनाम् अपि शास्त्रानर्थक्यादिदोषः अपरिहार्य एव इति समानत्वाद् न अद्वैतवादिना परिहर्तन्यो दोषः ।

न च शास्त्रानर्थक्यं यथाप्रसिद्धा-विद्वत्पुरुषविषयत्वात् शास्त्रस्य । अविदुषां हि फलहेत्वोः अनात्मनोः आत्मदर्शनम्, न विदुषाम्।

विदुपां हि फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्व-दर्शने सति तयोः अहम् इति आत्मदर्शना-चुपपत्तेः। स्थिति और गितकी भाँति प्रस्परिवरोध होनेके कारण दोनो अवस्थाएँ एक साथ तो एकमे हो नहीं सकतीं। यदि क्रमसे होना माने तो बिना निमित्तके बन्धावस्थाका होना माननेसे तो उससे कभी छुटकारा न होनेका प्रसङ्ग आ जायगा और किसी निमित्तसे उसका होना मानें तो खतः न होनेके कारण वह मिध्या ठहरती है। ऐसा होने-पर खीकार किया हुआ सिद्धान्त कट जाता है।

इसके सिवा बन्धावस्था और मुक्तावस्थाका आगा-पीछा निरूपण किया जानेपर पहले बन्धावस्थाका होना माना जायगा तथा उसे आदिरहित और अन्तयुक्त मानना पड़ेगा; सो यह प्रमाणविरुद्ध है, ऐसे ही मुक्तावस्थाको भी आदियुक्त और अन्तरहित प्रमाणविरुद्ध ही मानना पड़ेगा।

तथा आत्माको अवस्थावाला और एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामे जानेवाला मानकर उसका नित्यत्व सिद्ध करना भी सम्भव नहीं है।

जब कि आत्मामे अनित्यत्वके दोपका परिहार करनेके लिये बन्धावस्था और मुक्तावस्थाके मेदकी कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिये द्वैतवादियो-के मतसे भी शास्त्रकी व्यर्थता आदि दोप अवाध्य ही है । इस प्रकार दोनोके लिये समान होनेके कारण इस दोपका परिहार केवल अहैतवादियोदारा ही किया जाना आवश्यक नहीं है ।

थाप्रसिद्धा-अविदुपां है भी नहीं, क्योंकि शास्त्र लो वास्तवमे ) शास्त्रकी व्यर्थता है भी नहीं, क्योंकि शास्त्र लोकप्रसिद्ध अज्ञानीका ही श्रिनम्, न विपय है। अज्ञानियोका ही फल और हेतुरूप अनात्म-वस्तुओं में आत्मभाव होता है, विद्वानोका नहीं।

> क्योंकि विद्वान्की बुद्धिमे फल और हेतुसे आत्मा-का पृथक्व प्रत्यक्ष है, इसलिये उसका उन-(अनात्म-पटार्थों) में 'यह मैं हूँ' ऐसा आत्मभाव नहीं हो सकता।

र नानि आग और भोगम तम है और सभासा कर्म नमके हेत यानी कारण है

न हि अत्यन्तमूह उन्मत्तादिः अपि जलाग्न्योः छायाप्रकाशयोः वा ऐकात्म्यं पश्यति किम्रत विवेकी ।

तसाद् न विधिप्रतिषेधशास्त्रं तावत् फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वदर्शिनो भवति ।

न हि देवदत्त त्वम् इदं क्रुरु इति कसिश्चित् कर्मणि नियुक्ते विष्णुमित्रः अहं नियुक्त इति तत्रस्थो नियोगं शृण्वन् अपि प्रतिपद्यते । नियोगविषयविवेकाग्रहणात् तु उपपद्यते प्रति-पत्तिः तथा फलहेत्वोः अपि ।

नतु प्राकृतसंबन्धापेक्षया युक्ता एव प्रति-पत्तिः शास्त्रार्थविपया फल्हेतुभ्याम् अन्यात्मत्व-दर्शने अपि सति इष्टफलहेतौ प्रवर्तितः असि अनिष्टफलहेतोः च निवर्तितः असि इति । यथा पितृपुत्रादीनाम् इतरेतरात्मान्यत्वदर्शने सति अपि अन्योन्यनियोगप्रतिषेधार्थ-प्रतिपत्तिः ।

न, व्यतिरिक्तात्मदर्शनप्रतिपत्तेः प्राग् एव फलहेत्वोः आत्माभिमानस्य सिद्धत्वात् । प्रतिपन्ननियोगप्रतिषेधार्थो हि फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते न पूर्वम्, तसाद् विधिप्रतिषेधशास्त्रम् अविद्वद्विपयम् इति सिद्धम् ।

ननु 'स्वर्गकामो यजेत' 'कलअं न भक्षयेत्'

इत्यादौ आत्मन्यतिरेकद्रशिनाम् अप्रवृत्तौ

अत्यन्त मूढ और उन्मत्त आदि भी जल और अग्निकी, या छाया और प्रकाशकी एकता नहीं मानते, फिर विवेकीकी तो बात ही क्या है ?

सुतरां फल और हेतुसे आत्माको भिन्न समझ लेने-वाले ज्ञानीके लिये विधि-निपेय-विपयक शास्त्र नहीं है।

जैसे 'हे देवदत्त ! त् अमुक कार्य कर' इस प्रकार किसी कर्ममे (देवदत्तके) नियुक्त किये जानेपर वहीं खड़ा हुआ विष्णुमित्र उस नियुक्तिको सुनकर भी, यह नहीं समझता कि मै नियुक्त किया गया हूँ । हॉ, नियुक्तिविषयक विवेकका स्पष्ट प्रहण न होनेसे तो ऐसा समझना ठीक हो सकता है, इसी प्रकार फल और हेतुमे भी (अज्ञानियोकी आत्म-बुद्धि हो सकती है)।

प्०—फल और हेतुसे आत्माके पृथक्त्वका ज्ञान हो जानेपर भी, खाभात्रिक सम्बन्धकी अपेक्षासे शास्त्रविपयक इतना बोध होना तो युक्तियुक्त ही है कि, 'मै शास्त्रहारा अनुकूल फल और उसके हेतुमे तो प्रवृत्त किया गया हूँ और प्रतिकृल फल और उसके हेतुसे निवृत्त किया गया हूँ', जैसे कि पिता-पुत्र आदिका आपसमे एक दूसरेको भिन्न समझते हुए भी एक दूसरेके लिये किये हुए नियोग और प्रतिपेधको अपने लिये समझना देखा जाता है।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माके पृथक्त्वका ज्ञान होनेसे पहले-पहले ही फल और हेतुमें आत्माभिमान होना सिद्ध है। नियोग और प्रतिपेचके अभिप्रायको भली प्रकार जानकर ही मनुष्य फल और हेतुसे आत्माके पृथक्त्वको जान सकता है, उससे पहले नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि विधिनिपेधक्तप शास केवल अज्ञानीके लिये ही है।

पू०-( इस सिद्धान्तके अनुसार ) 'खर्गकी कामनावाला यज्ञ करे' 'मांस भक्षण न करे' इत्यादि विधि-निपेध-बोधक शाख्य-वचनोंमे आत्माका पृथक्त्य जाननेवालोंकी और कंवल देहात्मवादियोंकी

केवलदेहाद्यात्मदृष्टीनां च, अतः कर्तः अभावात् शास्त्रानर्थक्यम् इति चेत् ।

न, यथाप्रसिद्धित एव प्रवृत्तिनिवृत्त्युपपत्तेः।

ईश्वरक्षेत्रज्ञैकत्वदर्शी ब्रह्मवित् तावद् न प्रवर्तते। तथा नैरात्म्यवादी अपि न अस्ति परलोक इति न प्रवर्तते। यथाप्रसिद्धितः तु विधिप्रतिषेधशास्त्रश्रवणान्यथानुपपत्त्या अनु-मितात्मास्तित्व आत्मविशेषानभिज्ञः कर्मफल-संजाततृष्णः श्रद्दधानतया च प्रवर्तत इति सर्वेषां नः प्रत्यक्षम्, अतो न शास्त्रानर्थक्यम्।

तिवेकिनाम् अप्रवृत्तिदर्शनात् तदनुगामिनाम् अप्रवृत्तौ शास्त्रानर्थक्यम् इति चेत् ।

न, कस्यचिद् एव विवेकोपपत्तेः। अनेकेषु हि प्राणिषु कश्चिद् एव विवेकी स्वाद् यथा इदानीम्।

न च विवेकिनम् अनुवर्तन्ते मूढा रागादि-दोपतन्त्रत्वात् प्रवृत्तेः । अभिचरणादौ च प्रवृत्तिदर्शनात् । स्वाभाव्यात् च प्रवृत्तेः । 'स्वभावः तु प्रवर्तते' इति हि उक्तम् ।

तसाद् अविद्यामात्रं संसारो यथादृष्टविषय एव। न क्षेत्रज्ञस्य केवलस्य अविद्या तत्कार्य च। भी प्रवृत्ति न होनेसे कर्ताका अभाव हो जानेके कारण शास्त्रके व्यर्थ होनेका प्रसङ्ग आ जायगा <sup>2</sup>

उ०-यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्तिका होना लोकप्रसिद्धिसे ही प्रत्यक्ष है।

ईश्वर- और जीवात्माकी एकता देखनेवाला ब्रह्मवेत्ता कमों मे प्रवृत्त नहीं होता तथा आत्मसत्ताको न माननेवाला देहात्मवादी भी 'परलोक नहीं है' ऐसा समझकर शास्त्रानुसार नहीं बर्तता यह ठीक हैं; परन्तु लोकप्रसिद्धिसे यह तो हम सबको प्रत्यक्ष है ही कि विधि-निपेच-बोधक शास्त्र-श्रवणकी दूसरी तरह उपपत्ति न होनेके कारण जिसने आत्माके अस्तित्वका अनुमान कर लिया है, एवं जो आत्माके असली तत्त्व-का ज्ञाता नहीं है; जिसकी कमोंके फलमे तृष्णा है, ऐसा मनुष्य श्रद्धालुताके कारण (शास्त्रानुसार कमोंमे) प्रवृत्त होता है । अतः शास्त्रकी व्यर्थता नहीं है ।

पू०-विवेकशील पुरुपोकी प्रवृत्ति न देखनेसे उनका अनुकरण करनेवालोकी भी (शास्त्रविहित कमोंभे) प्रवृत्ति नहीं होगी अतः शास्त्र व्यर्थ हो जायगा।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि किसी एकको ही विवेक-ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात् अनेक प्राणियोमेसे कोई एक ही विवेकी होता है जैसा कि आजकल (देखा जाता है)।

इसके सिवा मूढ़लोग विवेकियोका अनुकरण भी नहीं करते, क्योंकि प्रवृत्ति रागादि दोषोके अधीन हुआ करती है। (प्रतिहिंसाके उद्देश्यसे किये जानेवाले जारण-मारण आदि) अभिचारोंमे भी लोगोकी प्रवृत्ति देखी जाती है, तथा प्रवृत्ति खाभाविक है। यह कहा भी है कि 'खभाव ही वर्तता है।'

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि ससार अविद्यामात्र ही है और वह अज्ञानियोका ही विपय है। केवल-गुद्ध क्षेत्रज्ञमे अविद्या और उसके कार्य दोनों ही

ਹਵੀਂ ਵੇੱ

न च मिथ्याज्ञानं परमार्थवस्तु दृषियतुं समर्थम् । न हि उपरदेशं स्नेहेन पङ्कीकर्तुं शक्रोति मरीच्युदकं तथा अविद्या क्षेत्रज्ञस्य न किंचित् कर्तु शक्रोति । अतः च इदम् उक्तम् 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्' इति च ।

अथ किम् इदम् संसारिणाम् इव अहम् एवं

मम एव इदम् इति पण्डितानाम् अपि ।

शृणु इदं तत् पाण्डित्यं यत् क्षेत्रे एव आत्म-दर्शनम् । यदि पुनः क्षेत्रज्ञम् अविक्रियं पश्येयुः ततो न भोगं कर्म वा आकाङ्क्षेयुः मम स्याद् इति । विक्रिया एव भोगकर्मणी ।

अथ एवं सित फलार्थित्वाद् अविद्वान् प्रवर्तते । विदुषः पुनः अविक्रियात्मदर्शिनः फलार्थित्वाभावात् प्रवृत्त्यनुपपत्तौ कार्यकरण-

संघातव्यापारोपरमे निवृत्तिः उपचर्यते ।

इदं च अन्यत् पाण्डित्यं कस्यचिद् अस्तु क्षेत्रज्ञ ईश्वर एवं क्षेत्रं च अन्यत् क्षेत्रज्ञस्य विषयः । अहं तु संसारी सुखी दुःखी च। संसारोपरमः च मम कर्तव्यः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वरं क्षेत्रज्ञं साक्षात् कृत्वा तत्स्वरूपावस्थानेन इति ।

यः च एवं बुध्यते यः च वोधयति न असौ क्षेत्रज्ञ इति । एवं मन्वानो यः स पण्डितापसदः संसारमोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्थवन्त्वं करोमि इति । तथा मिथ्याज्ञान परमार्थवस्तुको दूपित करनेमे समर्थ भी नहीं है। क्योंकि जैसे ऊसर भूमिको मृगतृष्णिकाका जल अपनी आईतासे कीचड़युक्त नहीं कर सकता, वैसे ही अविद्या भी क्षेत्रज्ञका कुछ भी (उपकार या अपकार) करनेमे समर्थ नहीं है, इसीलिये 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' और 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्' यह कहा है।

पू०-तो फिर यह क्या बात है कि संसारी पुरुषोंकी भॉति पण्डितोंको भी भी ऐसा हूँ 'यह वस्तु मेरी ही है' ऐसी प्रतीति होती है।

उ०—सुनो, यह पाण्डित्य बस इतना ही है जो कि क्षेत्रमे ही आत्माको देखना है परन्तु यदि मनुष्य क्षेत्रज्ञको निर्विकारी समझ छे तो फिर 'मुझे अमुक भोग मिले' या 'मै अमुक कर्म करूँ' ऐसी आकांक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भोग और कर्म दोनो विकार ही तो हैं।

सुतरा यह सिद्ध हुआ कि फलेन्छुक होनेके कारण अज्ञानी कर्मों मे प्रवृत्त होता है; परन्तु विकार-रिहत आत्माका साक्षात् कर लेनेवाले ज्ञानीमे फलेन्छाका अभाव होनेके कारण, उसकी प्रवृत्ति सम्भव नहीं, अतः कार्य-करण-संघातके व्यापारकी निवृत्ति होनेपर उस (ज्ञानी) मे निवृत्तिका उपचार किया जाता है।

किसी-किसीके मतमे यह एक प्रकारकी विद्वताऔर भी हो सकती है कि, क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर ही है और उस क्षेत्रज्ञके ज्ञानका विपय क्षेत्र उससे अलग है तथा मै तो (उन दोनोंसे भिन्न) संसारी और सुखी-दु:खी भी हूँ। मुझे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके ज्ञान और ध्यानद्वारा ईश्वररूप क्षेत्रज्ञका साक्षात् करके उसके खरूपमे स्थित होना-रूप साधनसे संसारकी निवृत्ति करनी चाहिये।

जो ऐसा समझता है या दूसरेको ऐसा समझाता है कि 'वह (जीव) क्षेत्रज्ञ (ब्रह्म) नहीं है' तथा जो यह मानता है कि मै (इस प्रकारके सिद्धान्तसे) संसार, मोक्ष और शास्त्रकी सार्थकता सिद्ध करूँगा, वह पण्डितोमे अधम है। आत्महा स्वयं मृढः अन्यान् च न्यामोह-यति शास्त्रार्थसंप्रदायरहितत्वात् श्रुतहानिम् अश्रुतकल्पनां च कुर्वन् । तस्माद् असंप्रदायवित् सर्वशास्त्रविद् अपि मूर्यवद् एव उपेक्षणीयः ।

यत् तु उक्तम् ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञैकत्वे संसारित्वं प्राप्नोति क्षेत्रज्ञानां च ईश्वरैकत्वे संसारिणः अभावात् संसाराभावप्रसङ्ग इति । एतौ दोषौ प्रत्युक्तौ विद्याविद्ययोः वैलक्षण्याभ्युपगमाद् इति ।

कथम् ?

अविद्यापरिकल्पितदोषेण तद्विषयं वस्तु पारमार्थिकं न दुष्यति इति । तथा च दृष्टान्तो दर्शितो मरीच्यम्भसा उपरदेशो न पङ्कीक्रियते इति । संसारिणः अभावात् संसाराभावप्रसङ्ग-दोपः अपि संसारसंसारिणोः अविद्याकल्पि-तत्वोपपच्या प्रत्युक्तः ।

ननु अविद्यावस्वम् एव क्षेत्रज्ञस्य संसारित्व-दोषः तत्कृतं च दुःखित्वादि प्रत्यक्षम् उपलभ्यते ।

न, ज्ञेयस्य क्षेत्रधर्मत्वाद् ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य तत्कृतदोषानुपपत्तेः। तथा वह आत्महत्यारा, शास्त्रके अर्थकी सम्प्रदाय-परम्परासे रहित होनेके कारण, श्रुतिविहित अर्थका त्याग और वेद-विरुद्ध अर्थकी कल्पना करके खयं मोहित हो रहा है और दूसरोंको भी मोहित करता है।

सुतरां जो शास्त्रार्थकी परम्पराको जाननेवाला नहीं है, वह समस्त शास्त्रोका ज्ञाता भी हो तो भी मूर्खोंके समान उपेक्षणीय ही है।

और जो यह कहा था कि ईश्वरकी क्षेत्रज्ञके साथ एकता माननेसे तो ईश्वरमे संसारीपन आ जाता है और क्षेत्रज्ञोंकी ईश्वरके साथ एकता माननेसे कोई संसारी न रहनेके कारण संसारके अभावका प्रसङ्ग आ जाता है, सो विद्या और अविद्याकी विरुक्षणता-के प्रतिपादनसे इन दोनो दोषोका ही परिहार कर दिया गया।

पू०-कैसे ?

ज०-'अविद्याद्वारा किल्पत किये हुए दोपसे तिद्विषयक पारमार्थिक (असली) वस्तु दूषित नहीं होती' इस कथनसे पहली शङ्काका निराकरण किया गया और वैसे ही यह दृष्टान्त भी दिखलाया कि मृगतृणिकाके जलसे ऊसर भूमि पङ्कयुक्त नहीं की जा सकती। तथा संसारीका अभाव होनेसे संसारके अभावके प्रसङ्गका जो दोष बतलाया था, उसका भी संसार संसारित्वकी अविद्याकित्वत उपपत्तिको स्वीकार करके निराकरण कर दिया गया।

पू०-क्षेत्रज्ञका अविद्यायुक्त होना ही तो संसा-रित्वरूप दोष है, क्योंकि उससे होनेवाले दुः खित्व आदि दोष प्रत्यक्ष देखे जाते है।

उ०—यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जो कुछ ज्ञेय है—जाननेमे आता है, वह सब क्षेत्रका ही धर्म है, इसलिये उसके किये हुए दोप ज्ञाता क्षेत्रज्ञके नहीं हो सकते। यावित्किचित् क्षेत्रज्ञस्य दोषजातम् अविद्यमानम् आसञ्जयसि तस्य ज्ञेयत्वोपपत्तेः क्षेत्रधर्मत्वम् एव न क्षेत्रज्ञधर्मत्वम् । न च तेन
क्षेत्रज्ञो दुष्यित ज्ञेयेन ज्ञातुः संसर्गानुपपत्तेः ।
यदि हि संसर्गः स्यात् ज्ञेयत्वम् एव न उपपद्येत ।
यदि आत्मनो धर्मः अविद्यावन्त्वं
दुःखित्वादि च कथं भोः प्रत्यक्षम् उपलभ्यते ।
कथं वा क्षेत्रज्ञधर्मः । ज्ञेयं च सर्व क्षेत्रं ज्ञाता
एव क्षेत्रज्ञ इति अवधारिते अविद्यादुःखित्वादेः
क्षेत्रज्ञधर्मत्वं तस्य च प्रत्यक्षोपलभ्यत्वम् इति
विरुद्धम् उच्यते अविद्यामात्रावष्टम्भात् केवलम् ।
अत्र आह सा अविद्या कस्य इति ।
यस्य द्वयते तस्य एव ।

यस्य दृश्यते तस्य एव । कस्य दृश्यते इति । अत्र उच्यते अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्नो निरर्थकः ।

कथम् ?

दश्यते चेद् अविद्या तद्वन्तम् अपि पश्यिस । न च तद्वति उपलभ्यमाने सा कस्य इति प्रश्नो युक्तः । न हि गोमित उपलभ्यमाने गावः कस्य इति प्रश्नः अर्थवान् भवेत् ।

ननु विषमो दृष्टान्तो गवां तद्वतः च प्रत्यक्षत्वात् संबन्धः अपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नो निरर्थकः, न तथा अविद्या तद्वान् च प्रत्यक्षौ यतः प्रश्नो निरर्थकः स्यात् । त् क्षेत्रज्ञपर वास्तवमे बिना हुए ही जो कुछ भी दोष छाद रहा है, वे सब ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्रके ही धर्म हैं, क्षेत्रज्ञके नहीं । उनसे क्षेत्रज्ञ (आत्मा) दूपित नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञेयके साथ ज्ञाताका संसर्ग नहीं हो सकता । यदि उनका संसर्ग मान छिया जाय तो (ज्ञेयका) ज्ञेयत्व ही सिद्ध नहीं हो सकता ।

अभिप्राय यह है कि यदि अविद्यायुक्त होना और दुखी होना आदि आत्माके धर्म है तो वे प्रत्यक्ष कैसे दीखते है <sup>2</sup> और वे क्षेत्रज्ञके धर्म हो भी कैसे सकते है <sup>2</sup> क्योंकि जो कुछ भी ज्ञेय वस्तु है वह सब क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, ऐसा सिद्धान्त स्थापित किये जानेपर फिर अविद्यायुक्त होना और दुखी होना आदि दोपोंको क्षेत्रज्ञके धर्म बतलाना और उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि भी मानना, यह सब अज्ञान-मात्रके आश्रयसे केवल विरुद्ध प्रलाप करना है।

पू०-वह अविद्या किसमे है ?

उ०-जिसमे दीखती है उसीमे।

पू०-किसमे दीखती है 2

उ०-'अविद्या किसमे दीखती है'—यह प्रश्न ही निरर्थक है।

पू०-किस प्रकार<sup>2</sup>

उ०-यदि अविद्या दीखती है तो उससे जो युक्त है उसको भी त् अवश्य देखता ही होगा? फिर अविद्यावान्की उपलिच्ध हो जानेपर वह अविद्या किसमे है, यह पूछना ठीक नहीं है। क्योंकि गौवालेको देख लेनेपर 'यह गौ किसकी है?' यह पूछना सार्थक नहीं हो सकता।

पू०-तुम्हारा यह दृष्टान्त विषम है। गौ और उसका खामी तो प्रत्यक्ष होनेके कारण उनका सम्बन्ध भी प्रत्यक्ष है इसिल्ये ( उनके सम्बन्धके विषयमे ) प्रश्न निरर्थक है, परन्तु उनकी भाति अविद्यावान् और अविद्या तो प्रत्यक्ष नहीं हैं, जिससे कि यह प्रश्न निरर्थक माना जाय ?

अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्यासंबन्धे ज्ञाते किं तब स्यात्।

अविद्याया अनर्थहेतुत्वात् परिहर्तव्या स्यात् ।

यस्य अविद्या स तां परिहरिष्यति ।

ननु मम एव अविद्या । जानासि तर्हि अविद्यां तद्दन्तं च आत्मानम् ।

जानामि न तु प्रत्यक्षेण । अनुमानेन चेद् जानासि कथं संबन्ध-ग्रहणम् । न हि तव ज्ञातुः ज्ञेयभूतया

अविद्यया तत्काले संबन्धो ग्रहीतुं शक्यते।

अविद्याया विषयत्वेन एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात् ।

न च ज्ञातुः अविद्यायाः च संवन्धस्य यो ग्रहीता ज्ञानं च अन्यत् तद्विषयं संभवति अनवस्थाप्राप्तेः । यदि ज्ञाता अपि ज्ञेयसंबन्धो ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता कल्प्यः स्यात् तस्य अपि अन्यः तस्य अपि अन्य इति अनवस्था अपिरहार्या ।

यदि पुनः अविद्या ज्ञेया अन्यद् वा ज्ञेयं ज्ञेयम् एव तथा ज्ञाता अपि ज्ञाता एव न ज्ञेयं भवति । यदा च एवम् अविद्यादुःखित्वाद्यैः न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य किंचिद् दुव्यति ।

ननु अयम् एव दोषो यद् दोषवत्क्षेत्र-

उ०-अप्रत्यक्ष अविद्यावान्के साथ अविद्याका सम्बन्ध जान लेनेसे तुम्हे क्या मिलेगा ?

पू०-अविद्या अनर्थकी हेतु है, इसिलेये उसका त्याग किया जा सकेगा।

उ०-जिसमे अविद्या है, वह उसका खयं त्याग कर देगा।

पू०-मुझमें ही तो अविद्या है।

उ०-तब तो त् अविद्या और उससे युक्त अपने आपको जानता है।

पू०-जानता तो हूँ परन्तु प्रत्यक्षरूपसे नहीं। उ०-यदि अनुमानसे जानता है तो (तुझ ज्ञाता और अविद्याके) सम्बन्धका प्रहण कैसे हुआ क्योंकि उस समय (अविद्याको अनुमानसे जाननेके कालमे) तुझ ज्ञाताका ज्ञेयरूप अविद्याके साथ सम्बन्ध प्रहण नहीं किया जा सकता, कारण यह है कि ज्ञाताका विषय मानकर ही अविद्याका उपयोग किया गया है।

तथा ज्ञाता और अविद्यां सम्बन्धकों जो प्रहण करनेवाला है वह तथा उस (अविद्या और ज्ञाताके सम्बन्ध) को विषय करनेवाला कोई दूसरा ज्ञान ये दोनों ही सम्भव नहीं है। क्योंकि ऐसा होनेसे अनवस्थादोष प्राप्त होता है अर्थात यदि ज्ञाता और ज्ञेय-ज्ञाताका सम्बन्ध ये भी (किसीके द्वारा) जाने जाते है, ऐसा माना जाय तो उसका ज्ञाता किसी औरको मानना होगा। किर उसका भी दूसरा और उसका भी दूसरा ज्ञाता मानना होगा, इस प्रकार यह अनवस्था अनिवार्य हो जायगी।

परन्तु ज्ञेय चाहे अविद्या हो अथत्रा और कुछ हो, ज्ञेय ज्ञेय ही रहेगा (ज्ञाता नहीं हो सकता ) वैसे ही ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञेय नहीं हो सकता, ज्ञ कि ऐसा है तो अविद्या या दु:खिल्व आदि दोपोसे ज्ञाता—क्षेत्रज्ञका कुछ भी दूपित नहीं हो सकता।

पू०-यही उसका दोप है जो कि वह दोषयुक्त

केनन सामा है।

न, विज्ञानखरूपस्य एव अविक्रियस्य विज्ञातृत्वोपचारात् । यथा उष्णतामात्रेण अग्नेः तिप्तिक्रयोपचारः तद्वत् ।

यथा अत्र भगवता क्रियाकारकफलात्मत्वाभाव आत्मिन स्वत एव दर्शितः अविद्याध्यारोपितैः एव क्रियाकारकादि आत्मिन उपचर्यते
तथा तत्र तत्र 'य एनं वेति हन्तारम्' 'प्रकृतेः
कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः' 'नादते
कस्यचित्पापम्' इत्यादिप्रकरणेषु दर्शितः तथा
एव च व्याख्यातम् असाभिः उत्तरेषु च
प्रकरणेषु दर्शियध्यामः।

हन्त तर्हि आत्मिन क्रियाकारकफलात्म-तायाः स्वतः अभावे अविद्यया च अध्यारोपि-तत्वे कर्माणि अविद्यत्कर्तव्यानि एव न विदुषाम् इति प्राप्तम् ।

सत्यम् एवं प्राप्तम्, एतद् एव च 'न हि देहभृता ग्राक्यम्' इति अत्र दर्शियष्यामः । सर्वशास्त्रार्थी-पसंहारप्रकरणे च 'समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा' इति अत्र विशेषतो दर्शियष्यामः । अलम् इह बहुप्रपञ्चेन इति उपसंहियते ।। २ ।। उ०-यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि आत्मा विज्ञानखरूप और अविक्रिय है, उसमें (इस) ज्ञातापन-का उपचारमात्र किया जाता है, जैसे कि उष्णता-मात्र स्वभाव होनेसे अग्निमे तपानेकी क्रियाका उपचार किया जाता है।

जैसे भगवान्ने यहाँ (इस प्रकरणमे) यह दिखाया है कि आत्मामे स्वभावसे ही किया, कारक और फलात्मत्वका अभाव है, केवल अविद्याद्वारा अध्यारोपित होनेके कारण किया, कारक आदि आत्मामे उपचित होते है, वैसे ही, 'जो इसे मारनेवाला जानता है' 'प्रकृतिके गुणोद्वारा ही सब कर्म किये जाते हैं' '(वह विभु)किसीकेपाप-पुण्यको ग्रहण नहीं करता' इत्यादि प्रकरणोमे जगह-जगह दिखाया गया है और इसी प्रकार हमने व्याख्या भी की है, तथा आगेके प्रकरणोमे भी हम दिखलायेगे |

पू०-तब तो आत्मामे स्वभावसे क्रिया, कारक और फलात्मत्वका अभाव सिद्ध होनेसे तथा ये सब अविद्या-द्वारा अध्यारोपित सिद्ध होनेसे यही निश्चय हुआ कि कर्म अविद्वान्को ही कर्तव्य है, विद्वान्को नहीं।

उ०-ठीक यही सिद्ध हुआ। इसी बातको हम 'न हि देहभृता शक्यम्' इस प्रकरणमे और सारे गीता-शास्त्रके उपसंहार-प्रकरणमे दिखलायेगे। तथा 'समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा' इस रलोकके अर्थमे विशेषरूपसे दिखायेगे। बस, यहाँ अब और अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं है, इसलिये उपसंहार किया जाता है॥ २॥

'इदं शरीरम्' इत्यादि क्लोकोपदिष्टस्य क्षेत्रा-ध्यायार्थस्य संग्रहक्लोकः अयम् उपन्यस्यते तत् क्षेत्रं यत् च इत्यादि व्याचिष्व्यासितस्य हि अर्थस्य संग्रहोपन्यासो न्याय्य इति—

'इदं शरीरम्' इत्यादि रलोकोंद्वारा उपदेश किये हुए क्षेत्राध्यायके अर्थका संक्षेपरूप यह 'तत्क्षेत्रं यच' इत्यादि रलोक कहा जाता है, क्योंकि जिस अर्थका विस्तारपूर्वक वर्णन करना हो, उसका संक्षेप पहले कह देना उचित ही है—

तत्क्षेत्रं यच्च याद्दक्च यद्विकारि यतश्च यत्।

स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥

निर्दिष्टम् इदं शरीरम् इति तत्

#### तच्छब्देन परामृशति ।

यत् च इदं निर्दिष्टं क्षेत्रं तद् यादग् यादशं स्वकीयैः धर्मैः। च शब्दः समुचयार्थो यद्विकारि यो विकारः अस्य तद् यद्विकारि यतो यसात् च यत् कार्यम् उत्पद्यते इति वाक्यशेषः।

स च यः क्षेत्रज्ञो निर्दिष्टः स यत्प्रभावो ये प्रभावा उपाधिकृताः शक्तयो यस्य स यत्प्रभावः च । तत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं यथाविशेषितं समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः श्रृण श्रुत्वा अवधारय इत्यर्थः ॥ ३ ॥

जिसका पहले 'इदं शरीरम्' इत्यादि (वाक्य) से वर्णन किया गया है, यहाँ 'तत्' शब्दसे उसीका संकेत करते है।

यह जो पूर्वोक्त क्षेत्र है वह जैसा है अर्थात् अपने धर्मोंके कारण वह जिस प्रकारका है तथा जैसे विकारोंवाला है और जिस कारणसे जो कार्य उत्पन्न होता है-यहाँ 'च' शब्द समुचयके छिये है; और 'कार्य उत्पन्न होता है' यह वाक्यशेष है।

तथा जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है वह भी जिस प्रभाववाला अर्थात् जिन-जिन उपाधिकृत शक्तियो-वाला है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोका उपयुंक्त विशेषणोसे युक्त यथार्थ स्वरूप तू मुझसे संक्षेपसे सुन अर्थात् सुनकर निश्चय कर ॥ ३ ॥

तत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं विवक्षितं।

स्तौति श्रोतृबुद्धिप्ररोचनार्थम् ।

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव

श्रोताकी बुद्धिमे रुचि उत्पन्न करनेके लिये, उस कहे जानेवाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके यथार्थ स्वरूपकी स्तुति करते है---

हेतुमद्भिविनिश्चितैः ॥ ४ ॥

ऋषिभिः वसिष्ठादिभिः बहुधा बहुप्रकारं गीतं। कथितम्, छन्दोभिः छन्दांसि ऋगादीनि तैः छन्दोभिः विविधैः नानाप्रकारैः पृथग् विवेकतो गीतम्।

किं च ब्रह्मसूत्रपदैः च एव, ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि तैः पद्यते गम्यते ज्ञायते त्रहा इति तानि पदानि उच्यन्ते । तैः एव च क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं गीतम् इति अनुवर्तते । 'आत्मेत्येवोपासीत' (वृह०उ०१।४।७) इत्यादिभिः हि ब्रह्मसूत्रपदैः आत्मा ज्ञायते । हेतुमद्भिः युक्तियुक्तैः विनिश्चितैः नं संशयरूपैः निश्चित-प्रत्ययोत्पादकैः इत्यर्थः ॥ ४ ॥

(यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ) वसिष्ठादि ऋषियोद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और ऋग्वेदादि नाना प्रकारके श्रुतिवाक्योद्वारा भी पृथक्-पृथक्-विवेचनपूर्वक कहा गया है।

तथा संशयरहित निश्चित ज्ञान उत्पन्न करनेवाले; विनिश्चित और युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोसे भी कहा गया है। जो वाक्य ब्रह्मके सूचक है उसका नाम 'ब्रह्मसूत्र' है, उनके द्वारा ब्रह्म पाया जाता है-जाना जाता है, इसिंखें उनको 'पद' कहते हैं, उनसे भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व कहा गया है। क्योंकि 'केवल आतमा ही सव कुछ है, ऐसी उपासना करनी चाहिये' इत्यादि ब्रह्मसूचक पदों-से ही आत्मा जाना जाता है ॥ ४ ॥

स्तुत्या अभिमुखीभूताय अर्जुनाय आह—

इस प्रकार स्तुति सुनकर सम्मुख हुए अर्जुनसे भगवान् कहते हैं—

महाभूतान्यहंकारो इन्द्रियाणि दुशैकं च

बुद्धिरव्यक्तमेव च।

इान्द्रयाण दशक च

इन्द्रियाणि दुशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥ ५ ॥

महाभूतानि महान्ति च तानि सर्वविकार-

महाभूत यानी सूक्ष्मभूत, वे सब विकारोंमें व्यापक होनेके कारण महान् भी हैं और भूत भी हैं इसिलये वे महाभूत कहे जाते हैं। स्थूल पश्चभूत तो इन्द्रियगोचर-शब्दसे कहे जायँगे, इसिलये यहाँ महाभूत-शब्दसे सूक्ष्म पञ्चमहाभूतोका ग्रहण है।

व्यापकत्वाद् भूतानि च स्हमाणि । स्थूलानि

महाभूतोका कारण अहं-प्रत्ययरूप अहंकार तथा अहंकारकी कारणरूपा निश्चयात्मिका बुद्धि और उसकी भी कारणरूपा अन्यक्त प्रकृति; अर्थात् जो न्यक्त नहीं है ऐसी अन्यक्त नामक अन्याकृत— ईश्वर-शक्ति जो कि 'मम माया दुरत्यया' इत्यादि वचनोंसे कही गयी है।

तु इन्द्रियगोचरशब्देन अभिधायिष्यन्ते ।

यहाँ 'एव' शब्द प्रकृतिको विशेषरूपसे बतलानेके लिये है और 'च' शब्द सारे भेदका समुच्चय करनेके लिये है । अभिप्राय यह कि यही आठ प्रकारसे विभक्त हुई अपरा प्रकृति है ।

अहंकारो महाभूतकारणम् अहंप्रत्ययलक्षणः। अहंकारकारणं बुद्धिः अध्यवसायलक्षणा। तत्कारणम् अव्यक्तम् एव च न व्यक्तम् अव्यक्तम् अव्याकृतम् ईश्वरशक्तिः 'मम माया दुरत्यया' इति उक्तम्।

> तथा दश इन्द्रियाँ अर्थात् श्रोत्रादि पाँच ज्ञान उत्पन्न करनेवाली होनेके कारण ज्ञानेन्द्रियाँ और वाणी आदि पाँच कर्म सम्पादन करनेवाली होनेसे कर्मेन्द्रियाँ और एक ग्यारहवाँ संकल्प-विकल्पात्मक मन तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्य —ये पाँच इन्द्रियोके विषय । इन सबको ही साख्य-मतावलम्बी चौबीस तत्त्व कहते है ॥ ५॥

एवशब्दः प्रकृत्यवधारणार्थ एतावती एव अष्टधा भिन्ना प्रकृतिः । च शब्दो भेद-समुच्यार्थः ।

इन्द्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पश्च बुद्ध्युत्पाद-

कत्वाद् बुद्धीन्द्रियाणि वाक्पाण्यादीनि पश्च

कर्मेनिवतंकत्वात् कर्मेन्द्रियाणि तानि दश ।

एकं च किं तद् मन एकादशं संकल्पाद्यात्मकम्।

पञ्च च इन्द्रियगोचराः शब्दादयो विषयाः।

तानि एतानि सांख्याः चतुर्विशतितच्यानि

आचक्षते ॥ ५ ॥

अथ इदानीम् आत्मगुणा इति यान् आचक्षते वैशेषिकाः ते अपि क्षेत्रधर्मा एव न तु क्षेत्रज्ञस्य इति आह भगवान्—

अव 'जिन इच्छा आदिको वैशेषिक-मतावलम्बी आत्माके धर्म मानते हैं वे भी क्षेत्रके ही धर्म है आत्माके नहीं' यह बात भगवान् कहते हैं—

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥ इच्छा यञ्जातीयं सुखहेतुम् अर्थम् उपलब्धवान् पूर्व पुनः तञ्जातीयम् उपलभमानः तम् आदातुम् इच्छिति सुखहेतुः इति सा इयम् इच्छा अन्तःकरणधर्मो ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम् ।

तथा देषो यञ्जातीयम् अर्थ दुःखहेतुत्वेन अनुभूतवान् पुनः तञ्जातीयम् उपलभमानः तं द्वेष्टि सः अयं द्वेषो ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम् एव । तथा सुखम् अनुकूलं प्रसन्नं सन्त्वात्मकं ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम् एव । दुःखं प्रतिकूलात्मकं ज्ञेयत्वात् तद् अपि क्षेत्रम् ।

संघातो देहेन्द्रियाणां संहतिः तस्याम् अभिन्यक्ता अन्तःकरणवृत्तिः तप्ते इव लोहपिण्डे अग्निः आत्मचैतन्यामासरसविद्धा चेतना सा च क्षेत्रं ज्ञेयत्वात्।

धृतिः यया अवसादप्राप्तानि देहेन्द्रियाणि भ्रियन्ते सा च ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम् ।

सर्वान्तः करणधर्मापलक्षणार्थम् इच्छादि-ग्रहणम्, यत उक्तं तद् उपसंहरति—

एतत् क्षेत्रं समासेन सिवकारं सह विकारेण महदादिना उदाहृतम् उक्तम्। यस्य क्षेत्रभेद-जातस्य संहतिः इदं शरीरं क्षेत्रम् इति उक्तं तत् क्षेत्रं व्याख्यातं महाभूतादिभेदिभिन्नं धृत्यन्तम्॥६॥

इच्छा—जिस प्रकारके सुखदायक विषयका पहले उपभोग किया हो, फिर वैसे ही पदार्थके प्राप्त होनेपर उसको सुखका कारण समझकर मनुष्य उसे लेना चाहता है, उस चाहका नाम 'इच्छा' है, वह अन्तः करणका धर्म है और- ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र है।

तथा द्वेष-जिस प्रकारके पदार्थको दु: खका कारण समझकर पहले अनुभव किया हो, फिर उसी जातिके पदार्थके प्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य द्वेष करता है, उस भावका नाम 'द्वेष' है, वह भी ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है।

उसी प्रकार सुख, जो कि अनुकूल, प्रसन्नतारूप और सात्त्विक है, ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्रं ही है तथा प्रतिकूलतारूप दु:ख भी ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है।

देह और इन्द्रियोंका समूह संघात कहलाता है। उसमे प्रकाशित हुई जो अन्तः करणकी वृत्ति है जो कि 'अग्निसे प्रज्वलित लोहपिण्डकी भाँति' आत्म-चैतन्यके आभासरूप रससे व्याप्त है, वह चेतना भी ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है।

व्याकुल हुए शरीर और इन्द्रियादि जिससे धारण किये जाते है, वह धृति भी ज्ञेय होनेसे क्षेत्र ही है।

अन्तः करणके समस्त धर्मोंका सकेत करनेके लिये यहाँ इच्छादि धर्मोंका ग्रहण किया गया है। जो कुछ कहा गया है, उसका उपसंहार करते है—

महत्तत्वादि विकारों सिहत क्षेत्रका यह खरूप संक्षेपसे कहा गया। अर्थात् जिन समस्त क्षेत्रभेदों का समूह 'यह शरीर क्षेत्र है' ऐसे कहा गया है, महाभूतों से लेकर धृतिपर्यन्त भेदों से विभिन्न हुए उस क्षेत्रकी न्याख्या कर दी गयी॥ ६॥

क्षेत्रज्ञो वक्ष्यमाणविशेषणो यस्य सप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिज्ञानाद् अमृतत्वं भवति तं 'ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि' इत्यादिना सविशेषणं स्वयम् एव वक्ष्यति भगवान्।

अधुना तु तज्ज्ञानसाधनगणम् अमानित्वादि-लक्षणं यसिन् सति तज्ज्ञेयविज्ञाने योग्यः अधिकृतो भवति यत्परः संन्यासी ज्ञाननिष्ठ उच्यते, तम्, अमानित्वादिगणं ज्ञानसाधनत्वाद् ज्ञानशब्दवाच्यं विदधाति भगवान्—

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा

अमानित्वं मानिनो भावो मानित्वम् |

आत्मनः क्लाघनं तदभावः अमानित्वम् ।

खधर्मप्रकटीकरणं अदम्भित्वं दिम्भत्वं तद्भावः अद्मित्वम् ।

अहिंसा अहिंसनं प्राणिनाम् अपीडनम्। क्षान्तिः परापराधप्राप्तौ अविक्रिया । आर्जवम् ऋजुभावो अवक्रत्वम् ।

आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेषुः आचार्यस्य

#### शुश्रुषादिप्रयोगेण सेवनम् ।

शौचं कायमलानां मृञ्जलाभ्यां प्रक्षालनम् अन्तः च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादि-मलानाम् अपनयनं शौचम्।

जो आगे कहे जानेवाले विशेषणोंसे युक्त क्षेत्रज्ञ है, जिस क्षेत्रज्ञको प्रभावसहित जान लेनेसे (मनुष्य) अमृतरूप हो जाता है, उसको भगवान् खयं आगे चलकर 'ब्रेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि' इत्यादि वचनो-से विशेषणोके सहित कहेगे।

यहाँ पहले उस (क्षेत्रज्ञ ) के जाननेका उपायरूप जो अमानित्व आदि साधन-समुदाय है, जिसके होनेसे उस ज्ञेयको जाननेके लिये मनुष्य योग्य अधिकारी बन जाता है, जिसके परायण हुआ संन्यासी ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है और जो ज्ञानका साधन होनेके कारण ज्ञान नामसे पुकारा जाता है, उस अमानित्वादि गुणसमुदायका भगवान् विधान करते हैं-

### क्षान्तिरार्जवम् । आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः॥ ७॥

अमानित्व—मानीका भाव अर्थात् बङ्पन प्रकट करना जो मानित्व है, उसका अभाव अमानित्व कहलाता है।

अद्मित्व—अपने धर्मको प्रकट करना दिमत्व है; उसका अभाव अदम्भिल कहा जाता है।

अहिंसा—हिंसा न करना अर्थात् प्राणियोको कष्ट न देना । क्षमा—दूसरोंका अपने प्रति अपराध देखकर भी विकाररहित रहना । आर्जव—सरलता, अकुटिलता ।

आचार्यकी उपासना—मोक्षसाधनका उपदेश करनेवाले गुरुका शुश्रूपा आदि प्रयोगोंसे सेवन करना।

शौच—शारीरिक मर्लोको मिही और जल आदिसे साफ करना और अन्त.करणके राग-द्वेप आदि मलोंको प्रतिपक्ष-भावनासे \*दूर करना।

स्थेर्य स्थिरभावो मोक्षमार्गे एव कृताध्य-वसायत्वम्।

आत्मविनिग्रह आत्मनः अपकारकस्य आत्म-शब्दवाच्यस्य कार्यकरणसंघातस्य विनिग्रहः स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव निरोध आत्मविनिग्रहः ॥ ७॥ स्थिरता—स्थिरभाव, मोक्ष-मार्गमे ही निश्चित निष्ठा कर लेना।

आत्मविनिग्रह—आत्माका अपकार करनेवाला और आत्मा शब्दसे कहे जानेवाला, जो कार्य-करणका संघातरूप यह शरीर है, इसका निग्रह अर्थात् रसे खामाविक प्रवृत्तिसे हटाकर सन्मार्गमे ही नियुक्त कर रखना ॥ ७॥

किं च--

तथा---

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्॥८॥

इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु | विरागभावो वैराग्यम् । अनहंकारः अहंकाराभाव | एव च ।

जन्ममृत्युजरान्याधिदुःखदोषानुदर्शनं जन्म च मृत्युः च जरा च व्याधयः च दुःखानि च तेषु जन्मादिदुःखोन्तेषु प्रत्येकं दोषानुदर्शनम् ।

जन्मनि गर्भवासयोनिद्वारा निःसरणं दोषः तस्य अनुदर्शनम् आलोचनम्, तथा मृत्यौ दोषानुदर्शनम्, तथा जरायां प्रज्ञाशक्तितेजो-निरोधदोषानुदर्शनं परिभूतता च इति । तथा व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषानुदर्शनम्, तथा दुःखेषु अध्यात्माधिभृताधिदैवनिमित्तेषु ।

अथवा दुःखानि एव दोषो दुःखदोषः तस्य जनमादिषु पूर्ववद् अनुदर्शनम् । दुःखं जन्म दुःखं मृत्युः दुःखं जरा दुःखं व्याधयः । दुःखनिमित्तत्वाद् जनमादयो दुःखं न पुनः इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंमे वैराग्य अयित् ऐहिक और पारलैकिक मोगोमे आसक्तिका अभाव और अनहंकार—अहंकारका अभाव।

तथा जन्म, मृत्यु, जरा, रोग और दुःखोंमें अर्थात् जन्मसे लैंकर दुःखपर्यन्त प्रत्येकमे अलग-अलग दोषोंका देखना।

जन्ममे गर्भवास और योनिद्वारा बाहर निकलना-रूप जो दोष है उसको देखना—उसपर विचार करना। वैसे ही मृत्युमे दोष देखना, एवं बुढापेमे प्रज्ञा-शक्ति और तेजका तिरोभाव और तिरस्काररूप दोष देखना, तथा शिर-पीड़ादि रोगरूप व्याधियोमे दोषोंका देखना, अध्यातम, अधिभूत और अधिदेवके निमित्तसे होनेवाले तीनों प्रकारके दुःखोमे दोष देखना।

अथवा (यह भी अर्थ किया जा सकता है कि)
दु:ख ही दोष है, इस दु:खरूप दोषको पहले कहे
हुए प्रकारसे जन्मादिमें देखना अर्थात् जन्म
दु:खमय है, मरना दु:ख है, बुढ़ापा दु:ख है और
सब रोग दु:ख हैं—इस प्रकार देखना, परन्तु (यह
ध्यान रहे कि) ये जन्मादि दु:खके कारण होनेसे
ही द:ख है, खरूपसे द:ख नहीं है।

एवं जन्मादिषु दुःखदोषानुदर्शनाद् देहेन्द्रियविषयभोगेषु वैराग्यम् उपजायते । ततः प्रत्यगात्मनि प्रवृत्तिः करणानाम् आत्म-दर्शनाय । एवं ज्ञानहेतुत्वाद् ज्ञानम् उच्यते जन्मादिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८॥

इस प्रकार जन्मादिमे दु:खरूप दोपको बारंबार देखनेसे शरीर, इन्द्रिय और विपयमोगोंमे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है । उससे मन-इन्द्रियादि करणों-की आत्मसाक्षात्कार करनेके छिये अन्तरात्मामे प्रवृत्ति हो जाती है । इस प्रकार ज्ञानका कारण होनेसे जन्मादिमे दु:खरूप दोषकी बारंबार आछोचना करना 'ज्ञान' कहा जाता है ॥ ८॥

किं च-

तथा---

असक्तिरनभिष्वङ्गः

पुत्रदारगृहादिषु ।

नेत्यं च समचित्तत्विमष्टानिष्टोपपत्तिषु॥ ९॥

असक्तिः सक्तिः सङ्गनिमित्तेषु विषयेषु प्रीतिमात्रं तदभावः असक्तिः।

अनिष्वङ्गः अभिष्वङ्गाभावः । अभिष्वङ्गः नाम सक्तिविशेष एव अनन्यात्मभावनालक्षणः। यथा अन्यस्मिन् सुखिनि दुःखिनि वा अहम् एव सुखी दुःखी च जीवति मृते वा अहम् एव जीवामि मरिष्यामि च इति।

क, इति आह, पुत्रदारगृहादिषु, पुत्रेषु दारेषु
गृहेषु, आदिग्रहणाद् अन्येषु अपि अत्यन्तेष्टेषु
दासवर्गादिषु । तत् च उभयं ज्ञानार्थत्वाद्
ज्ञानम् उच्यने ।

नित्यं च समचित्तत्वं तुरुयचित्तता, क, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्टानाम् अनिष्टानां च उपपत्तयः
संप्राप्तयः तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम् एव
तुरुयचित्तता, ईष्टोपपत्तिषु न हृष्यति न
कुप्यति च अनिष्टोपपत्तिषु । तत् च एतद्
नित्यं समचित्तत्वं ज्ञानम् ॥ ९ ॥

असक्ति—आसक्ति-निमित्तक विषयोमे प्रीति-मात्रका नाम सक्ति है, उसका अभाव ।

अनिभष्वंग—अभिष्वंगका अभाव । मोहपूर्वक अनन्य आत्मभावनारूप जो विशेष आसिक्त है उसका नाम अभिष्वंग है । जैसे दूसरेके सुखी या दु:खी होनेपर यह मानना कि मै ही सुखी-दु:खी हूँ । अथवा किसी अन्यके जीने-मरनेपर मै ही जीता हूँ या मर जाऊँगा, ऐसा मानना ।

(ऐसा अभिष्वंग) कहाँ होता है 2 (सो कहते है—) पुत्र, स्त्री और घर आदिमे अर्थात् पुत्रमे, स्त्रीमे, घरमे तथा आदि शब्दका प्रहण होनेसे अन्य जो कोई दासवर्ग आदि अत्यन्त प्रिय होते है उनमे भी। असक्ति और अनभिष्वंग ये दोनों ही ज्ञानके साधन है इसिल्ये इनको भी ज्ञान कहते हैं।

तथा नित्य समिचत्तता अर्थात् निरन्तर चित्तकी समानता—िकसमे १ इष्ट अथवा अनिष्टकी प्राप्तिमे, अर्थात् प्रिय और अप्रियकी जो वारंवार प्राप्ति होती रहती है उसमे सदा ही चित्तका सम रहना। इस साधनवाला प्रियकी प्राप्तिमे हर्षित नहीं होता और अप्रियकी प्राप्तिमे क्रोधयुक्त नहीं होता। इस प्रकारकी जो चित्तकी नित्य समता है वह भी 'ज्ञान' है ॥९॥

किं च-

तथा--

#### मिय चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि

11 20 11

मिय च ईश्वरे अनन्ययोगेन अपृथक्समाधिना न अन्यो भगवतो वासुदेवात् परः अस्ति अतः स एव नो गतिः इति एवं निश्चिता अव्यमि-चारिणी बुद्धिः अनन्ययोगः तेन भजनं भक्तिः न व्यभिचरणशीला अव्यभिचारिणी । सा च ज्ञानम्।

विविक्तदेशसेवित्वं विविक्तः स्वभावतः
संस्कारेण वा अशुच्यादिभिः सर्पव्याघादिभिः
च रहितः अरण्यनदीपुलिनदेवगृहादिभिः
विविक्तो देशः तं सेवितुं शीलम् यस्य इति
विविक्तदेशसेवी तद्भावो विविक्तदेशसेवित्वम्।
विविक्तेषु हि देशेषु चित्तं प्रसीदित यतः तत
आत्मादिभावना विविक्ते उपजायते अतो
विविक्तदेशसेवित्वं ज्ञानम् उच्यते।

अरितः अरमणं जनसंसिद जनानां प्राकृतानां संस्कारशून्यानाम् अविनीतानां संसत् समवायो जनसंसत् न संस्कारवतां विनीतानां संसत्, तस्या ज्ञानोपकारकत्वात्, अतः प्राकृतजनसंसिद अरितः ज्ञानार्थत्वाद् ज्ञानम् ॥ १०॥ मुझ ईश्वरमे अनन्य योगसे—एकत्वरूप समाधि-योगसे अव्यभिचारिणी भक्ति । भगवान् वासुदेवसे पर अन्य कोई भी नहीं है, अतः वही हमारी परमगित है, इस प्रकारकी जो निश्चित अविचल बुद्धि है वही अनन्य योग है, उससे युक्त होकर भजन करना ही 'कभी विचलित न होनेवाली अन्यभिचारिणी भक्ति' है, वह भी ज्ञान है ।

विविक्तदेशसेवित्व—एकान्त पवित्रदेश-सेवनका स्वभाव । जो देश स्वभावसे पवित्र हो या झाड़ने- वुहारने आदि संस्कारोसे शुद्ध किया गया हो तथा सर्प-व्याव्र आदि जन्तुओसे रहित हो, ऐसे वन, नदी-तीर या देवालय आदि विविक्त (एकान्त-पवित्र) देशको सेवन करनेका जिसका स्वभाव है, वह विविक्तदेशसेवी कहलाता है, उसका भाव विविक्तदेशसेवित्व है।

क्योंकि निर्जन-पिवत्र देशमे ही चित्त प्रसन्न और खच्छ होता है, इसिल्ये विविक्तदेशमे आत्मादिकी भावना प्रकट होती है, अतः विविक्तदेश सेवन करनेके खभावको 'ज्ञान' कहा जाता है।

तथा जनसमुदायमे अप्रीति । यहाँ विनय-भाव-रिहत संस्कार-शून्य प्राकृत पुरुपोके समुदायका नाम ही जनसमुदाय है । विनययुक्त संस्कारसम्पन्न मनुष्योंका समुदाय जनसमुदाय नहीं है, क्योंकि वह तो ज्ञानमे सहायक है । सुतरा प्राकृत-जनसमुदायमे प्रीतिका अभाव ज्ञानका साधन होनेके कारण 'ज्ञान' है ॥ १०॥

किं च-

तथा-

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्।
पुतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा॥११॥

अध्यात्मज्ञानित्यत्वम् आत्मादिविपयं ज्ञानम् अध्यात्मज्ञानं तस्मिन् नित्यभावो नित्यत्वम् ।

अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावना-परिपाकनिमित्तं तत्त्वज्ञानं तस्य अर्थो मोक्षः संसारोपरमः तस्य आलोचनं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, तत्त्वज्ञानफलालोचने हि तत्साधनानुष्ठाने प्रवृत्तिः स्याद् इति ।

एतद् अमानित्वादितत्त्वज्ञानार्थदर्शनान्तम् उक्तं ज्ञानम् इति प्रोक्तं ज्ञानार्थत्वात् ।

अज्ञान यद् अतः असाद् यथोक्ताद् अन्यथा विपर्धयेण मानित्वं दिम्मित्वं हिंसा अक्षान्तिः अनार्जवम् इत्यादि अज्ञानं विज्ञेयं परिहरणाय संसारप्रवृत्तिकारणत्वाद् इति ॥ ११ ॥ अध्यात्मज्ञाननित्यत्व—आत्म।दिविषयक ज्ञान-का नाम अध्यात्मज्ञान है, उसमे नित्यिस्थिति ।

तत्त्वज्ञानके अर्थकी आलोचना अर्थात् अमा-नित्वादि ज्ञान-साधनोकी परिपक्त भावनासे उत्पन्न होनेवाला जो तत्त्वज्ञान है उसका अर्थ जो संसारकी उपरितरूप मोक्ष है, उसकी आलोचना । क्योंकि तत्त्वज्ञानके फलकी आलोचना करनेसे ही उसके साधनोमे प्रवृत्ति होगी ।

'अमानित्व' से लेकर तत्त्वज्ञानके अर्थकी आछो-चनापर्यन्त कहा हुआ समस्त साधनसमुदाय ज्ञानका साधन होनेके कारण 'ज्ञान' इस नामसे कहा गया है।

इससे अर्थात् उपर्युक्त ज्ञानसायनोके समुदाय-से विपरीत जो मानित्व, दिग्मित्व, हिंसा, क्षमा-का अभाव, कुटिलता इत्यादि अवगुणसमुदाय है वह संसारमे प्रवृत्त करनेका हेतु होनेसे उसे त्याग करनेके लिये अज्ञान समझना चाहिये॥ ११॥

यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम् इति आकाङ्कायाम् आह ज्ञेयं यत् तद् इत्यादि ।

नजु यमा नियमाः च अमानित्वादयो न
तैः ज्ञेयं ज्ञायते । न हि अमानित्वादि कस्यचिद्
वस्तुनः परिच्छेदकं दृष्टम् । सर्वत्र एव च यद्
विषयं ज्ञानं तद् एव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं
दृश्यते । न हि अन्यविषयेण ज्ञानेन अन्यद्
उपलम्यते । यथा घटविषयेण ज्ञानेन अग्निः ।

न एप दोषो ज्ञानिमित्तत्वाद् ज्ञानम् उच्यते इति हि अयोचाम । ज्ञानसहकारिकारण-त्वात् च— उपर्युक्त ज्ञानद्वारा जाननेयोग्य क्या है <sup>2</sup> इस आकांक्षापर 'ज्ञेयं यत्तत्' इत्यादि रछोक कहते हैं—

पू०-अमानित्व आदि गुण तो यम और नियम है, उनसे ज्ञेय वस्तु नहीं जानी जा सकती। क्योंकि अमानित्वादि सद्गुण किसी वस्तुके जापक नहीं देखे गये है। सभी जगह यह देखा जाता है कि जो ज्ञान जिस वस्तुको विषय करनेवाला होता है वही उसका ज्ञापक होता है, अन्य वस्तुविपयक ज्ञानसे अन्य वस्तु नहीं जानी जाती। जैसे घटविषयक ज्ञानसे अग्नि नहीं जाना जाता।

उ०-यह दोप नहीं है। स्योकि हम पहले ही कह चुके हैं कि यह अमानित्यादि सद्गुण ज्ञानके साधन होनेसे और उसके सहकारी कारण होनेसे 'ज्ञान' नामसे कहे गये हैं—

# ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमञ्जुते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥

न्नेयं ज्ञातव्यं यत् तत् प्रवस्यामि प्रकर्षेण यथावद् वक्ष्यामि ।

किं फलं तद् इति प्ररोचनेन श्रोतुः अभि-मुखीकरणाय आह—

यद् ज्ञेयं ज्ञात्वा अमृतम् अमृतत्वम् अश्वते न पुनः म्रियते इत्यर्थः ।

अनादिमद् आदि: अस्य अस्ति इति आदि-मद् न आदिमद् अनादिमत्। किं तत्, परं निरतिशयं ब्रह्म ज्ञेयम् इति प्रकृतम्।

अत्र केचिद् अनादि मत्परम् इति पदं छिन्दन्ति बहुत्रीहिणा उक्ते अर्थे मतुप आनर्थक्यम् अनिष्टं स्याद् इति ।

अर्थविशेषं च दर्शयन्ति अहं वासुदेवाख्या

परा शक्तिः यस्य तद् मत्परम् इति ।

सत्यम् एवम् अपुनरुक्तं स्याद् अर्थः चेत् संभवति न तु अर्थः संभवति, ब्रह्मणः सर्व-विशेषप्रतिषेधेन एव विजिज्ञापियिषितत्वाद् न सत् तद् न असद् उच्यते इति ।

विशिष्टशक्तिमन्वप्रदर्शनं विशेषप्रतिषेधः च

इति विप्रतिषिद्धम् । तसाद् मतुपो वहुत्रीहिणा

समानार्थत्वे अपि प्रयोगः इलोकप्रणार्थः।

जो जाननेयोग्य है उसको मली प्रकार यथार्थ-रूपसे कहूँगा।

वह ज्ञेय कैसे फलवाला है <sup>2</sup> यह बात, श्रोतामे रुचि उत्पन्न करके उसे सम्मुख करनेके लिये कहते हैं—

जिस जाननेयोग्य (परमात्माके खरूप) को जानकर (मनुष्य) अमृतको अर्थात् अमरभावको छाम कर छेता है, फिर नहीं मरता।

वह ज्ञेय अनादिमत् है। जिसकी आदि हो वह आदिमत् और जो आदिमत् न हो वह अनादिमत् कहलाता है। वह कौन है ? वही परम——निरितशय ब्रह्म जो कि इस प्रकरणमे ज्ञेयहरूपसे वर्णित है।

यहाँ कई एक टीकाकार 'अनादि' 'मत्परम्' इस प्रकार पदच्छेद करते हैं। (कारण यह बतलाते हैं कि) बहुनीहि समासद्वारा बतलाये हुए अर्थमे 'मतुप्' प्रत्ययके प्रयोगकी निरर्थकता है, अतः वह अनिष्ट है।

वे ( टीकाकार ऐसा पदच्छेद करके ) अलग अर्थ भी दिखाते हैं कि 'मैं वासुदेव कृष्ण ही जिसकी परम शक्ति हूँ वह ज्ञेय मत्पर है।'

ठीक है, यदि उपर्युक्त अर्थ सम्भव होता तो ऐसा पदच्छेद करनेसे पुनरुक्तिके दोषका निवारण हो सकता था, परन्तु यह अर्थ ही सम्भव नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मका खरूप 'न सक्तन्नासदुच्यते' आदि वचनों-से सर्व विशेषणोंके प्रतिपेधद्वारा ही बतलाना इष्ट है।

श्रेयको किसी विशेष शक्तिवाटा बतलाना और विशेषणोंका प्रतिषेध भी करते जाना यह परस्परिवरुद्ध है। सुतरां (यही समझना चाहिये कि) मनुप् प्रत्ययका और बहुब्रीहि समासका समान अर्थ होनेपर भी यहाँ स्लोकपूर्तिके लिये यह प्रयोग किया गया है। अमृतत्वफलं ज्ञेयं मया उच्यते इति प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह—

न सत् तद् ज्ञेयम् उच्यते इति न अपि असत् तद् उच्यते ।

ननु महता परिकरबन्धेन कण्ठरवेण उद्घुष्य

ज्ञेयं प्रवक्ष्यामि इति अननुरूपम् उक्तं न सत्

तद् न असद् उच्यते इति ।

न, अनुरूपम् एव उक्तम्। कथं सर्वासु हि उपनिषत्सु ज्ञेयं ब्रह्म 'नेति नेति' (बृह० उ० ४। ४।२२) 'अस्थूलमनण्' (बृह० उ० ३।३।८) इत्यादिविशेषप्रतिषेधेन एव निर्दिश्यते न इदं तद् इति वाचः अगोचरत्वात्।

ननु न तद् अस्ति यद् वस्तु अस्तिशब्देन न उच्यते । अथ अस्तिशब्देन न उच्यते न अस्ति तद् ज्ञेयम्। विप्रतिषिद्धं च ज्ञेयं तद् अस्तिशब्देन न उच्यते इति च।

न तावद् न अस्ति नास्तिबुद्धचिषयत्वात्।

ननु सर्वा बुद्धयः अस्तिनास्तिबुद्धचनुगता एव तत्र एवं सित ज्ञेयम् अपि अस्तिबुद्धचनुगत-प्रत्ययविषयं वा स्याद् नास्तिबुद्धचनुगतप्रत्यय-विषयं वा स्थात् ।

न, अतीन्द्रियत्वेन उभयबुद्धचनुगतप्रत्यया-विषयत्वात् ।

यद् हि इन्द्रियगम्यं वस्तु घटादिकं तद् अस्तिबुद्धचनुगतप्रत्ययविषयं वा स्याद् नास्तिबुद्धचनुगतप्रत्ययविषयं वा स्यात्। 'जिसका फल अमृतत्व है ऐसा ज्ञेय मेरेद्वारा कहा जाता है' इस कथनसे रुचि उत्पन्न कर (अर्जुनको) सम्मुख करके कहते हैं—

उस ज्ञेयको न सत् कहा जा सकता है और न असत् ही कहा जा सकता है।

पू०-किटबद्ध होकर बड़े गम्भीर खरसे यह घोषणा करके कि 'मै ज्ञेय वस्तुको भली प्रकार बतलाऊँगा' फिर यह कहना कि 'वह न सत् कहा जा सकता है और न असत् ही' उस घोषणाके अनुहरूप नहीं है।

उ०-यह नहीं, भगवान्का कहना तो प्रतिज्ञाके अनुरूप ही है, क्योंकि वाणीका विषय न होनेके कारण सब उपनिषदोमे भी ज्ञेय ब्रह्म 'ऐसा नहीं, ऐसा नहीं' 'स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं' इस प्रकार विशेषोंके प्रतिपेधद्वारा ही लक्ष्य कराया गया है, ऐसा नहीं कहा गया कि वह ज्ञेय अमुक है।

पू०—जो वस्तु 'अस्ति' शब्दसे नहीं कही जा सकती, वह है भी नहीं । यदि ज्ञेय 'अस्ति' शब्दसे नहीं कहा जा सकता तो वह भी वास्तवमें नहीं है । फिर यह कहना अति विरुद्ध है कि वह 'ज्ञेय' है और 'अस्ति' शब्दसे नहीं कहा जा सकता।

उ०-वह (ब्रह्म) नहीं है, सो नहीं क्योंकि वह 'नहीं है' इस ज्ञानका भी विषय नहीं है।

पू०-सभी ज्ञान 'अस्ति' या 'नास्ति' इन बुद्धियों-मेंसे ही किसी एकके अनुगत होते हैं। इसिल्ये ज्ञेय भी या तो 'अस्ति' ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका विषय होगा या 'नास्ति' ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका विषय होगा।

उ०-यह बात नहीं है । क्योंकि वह ब्रह्म इन्द्रियोंसे अगोचर होनेके कारण दोनों प्रकारके ही ज्ञानियोसे अनुगत प्रतीतिका विषय नहीं है ।

इन्द्रियोंद्वारा जाननेमे आनेवाले जो कोई घट आदि पदार्थ होते हैं, वे ही या तो 'अस्ति' इस ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिके या 'नास्ति' इस ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिके विषय होते हैं। इदं तु ज्ञेयस् अतीन्द्रियत्वेन शब्दैकप्रमाण-गम्यत्वाद् न घटादिवद् उभयबुद्धचनुगत-प्रत्ययविषयस् इति अतो न सत् तद् न असद् इति उच्यते।

यत् तु उक्तं विरुद्धम् उच्यते झेयं तद् न सत् तद् न असद् उच्यते इति । न विरुद्धम् । 'अन्यदेव तद्दितादथो अविदितादिध' (के० उ० १ । २ ) इति श्रुतेः ।

श्रुति अपि विरुद्धार्था इति चेद् यथा यज्ञाय शालाम् आरम्य 'को हि तद् वेद यद्यमिंहोंकेऽस्ति वा न वंति' ( तै० सं० ६।१।१) एवम् इति चेत्।

न, विदिताविदितास्याम् अन्यत्वश्चतेः अवश्यविज्ञेयार्थप्रतिपादनपरत्वात् । 'यद्य-

मिप्पन्' इत्यादि तु विधिशेषः अर्थवादः।

उपपत्तेः च सदसदादिशब्दैः ब्रह्म न उच्यते इति । सर्वो हि शब्दः अर्थप्रकाशनाय प्रयुक्तः श्रूयमाणः च श्रोतृभिः जातिक्रिया-गुणसंबन्धद्वारेण संकेतग्रहणसन्यपेक्षः अर्थ प्रत्याययति । न अन्यथा अदृष्टत्वात् ।

तद् यथा गौः अश्व इति वा जातितः, पचित पठित इति वा क्रियातः, शुक्तः कृष्ण इति वा गणतः, धनी गोमान इति वा संबन्धतः। परन्तु यह ज्ञेय (ब्रह्म) इन्द्रियातीत होनेके कारण, केवल एक शब्दप्रमाणसे ही प्रमाणित हो सकता है, इसिलये घट आदि पदार्थोंकी भाँति यह 'है' 'नहीं है' इन दोनो प्रकारके ही ज्ञानोंके अनुगत प्रतीतिका विषय नहीं है, सुतरां वह न तो सद कहा जा सकता है और न असत् ही कहा जा सकता है।

तथा तुमने जो यह कहा कि जेय है किन्तु वह न सत् कहा जाता है और न असत् कहा जाता है, यह कहना विरुद्ध है, सो विरुद्ध नहीं है। क्योंकि 'वह ब्रह्म जाने हुएसे और न जाने हुएसे भी अन्य है' इस श्रुनिप्रमाणसे यह बात सिद्ध है।

प्०—यदि यह श्रुति भी विरुद्ध अर्थवाली हो तो ? अर्थात् जैसे यज्ञके लिये यज्ञशाला बनानेका विधान करके वहाँ कहा है कि 'उस वातको कौन जानता है कि परलोकमें यह सब है या नहीं' इस श्रुतिके समान यह श्रुति भी विरुद्धार्थयुक्त हो तो ?

उ०—यह बात नहीं है। क्योंकि यह जाने हुएसे और न जाने हुएसे विलक्षणत्व प्रतिपादन करनेवाली श्रुति निस्सन्देह अवश्य ही ज्ञेय पदार्थका होना प्रतिपादन करनेवाली है और 'यह सब परलोकमें हैं या नहीं' इत्यादि श्रुति-वाक्य विधिके अन्तका अर्थवाद है (अत: उसके साथ इसकी समानता नहीं हो सकती)।

युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है कि ब्रह्म सत्-असत् आदि शब्दोद्वारा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अर्थका प्रकाश करनेके लिये वक्ताद्वारा बोले जानेवाले और श्रोताद्वारा सुने जानेवाले सभी शब्द जाति, क्रिया, गुण और सम्बन्धद्वारा सकेत ग्रहण करवाकर ही अर्थकी प्रतीति कराते है, अन्य प्रकारसे नहीं। कारण, अन्य प्रकारसे प्रतीति होती नहीं देखी जाती।

जैसे गो या घोड़ा यह जातिसे, पकाना या पढ़ना यह कियासे, सफेद या काला यह गुणसे और धनवान् या गौओवाला यह सम्बन्धसे (जाने जाते है। इसी तरह सबका ज्ञान होता है)। न तु ब्रह्म जातिमद् अतो नृ सदादिशब्द-वाच्यं न अपि गुणवद् येन गुणशब्देन उच्येत निर्गुणत्वाद् न अपि क्रियाशब्दवाच्यं निष्क्रियत्वात् । 'निष्कलं निष्क्रिय शान्तम्' ( श्वे० उ० ६ । १९ ) इति श्रुतेः ।

न च संबन्धि एकत्वाद् अद्वयत्वाद् अविषयत्वाद् आत्मत्वात् च न केनचित् शब्देन उच्यते इति युक्तम् 'यतो वाचो निवर्तन्ते' (तै० उ० २ । ४ । ९ ) इत्यादिश्वतिभ्यः च ॥ १२ ॥

परन्तु ब्रह्म जातिवाटा नहीं है,इसिटिये सत् आदि शब्दोद्वारा नहीं कहा जा सकता; निर्गुण होनेके कारण वह गुणवान् भी नहीं है, जिससे कि गुण-वाचक शब्दोसे कहा जा सके और क्रियारहित होनेके कारण क्रियात्राचक शब्दोंसे भी नहीं कहा जा सकता। 'ब्रह्म कलारहित, क्रियारहित और शान्त है' इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है।

तथा एक, अद्वितीय, इन्द्रियोका अविषय और आत्मरूप होनेके कारण (वह ब्रह्म) किसीका सम्बन्धी भी नहीं है । अतः यह कहना उचित ही है कि ब्रह्म किसी भी शब्दसे नहीं कहा जा सकता । 'जहाँसे वाणी निवृत्त हो जाती है' इत्यादि श्रुति-प्रमाणोंसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ १२॥

सच्छब्दप्रत्ययाविषयत्वाद् असत्त्वाशङ्कायां । ज्ञेयस्य सर्वप्राणिकरणोपाधिद्वारेण तद-स्तित्वं प्रतिपादयन् तदाशङ्कानिवृत्त्यर्थम् आह—

> सर्वतः पाणिपादं सर्वतः श्रुतिमङ्कोके

सर्वतःपाणिपादं सर्वतः पाणयः पादाः च अस्य इति सर्वतःपाणिपादं तद् ज्ञेयम् । सर्वप्राणिकरणोपाधिभिः क्षेत्रज्ञास्तित्वं विभाव्यते । क्षेत्रज्ञः च क्षेत्रोपाधित उच्यते । क्षेत्रं च पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम् । क्षेत्रोपाधिभेदकृतं विशेषजातं मिथ्या एव

क्षेत्रज्ञस्य इति तदपनयनेन ज्ञेयत्वम् उक्तम्

'न सत्तवासदुच्यते' इति ।

वह 'ज्ञेय' सत् शब्दद्वारा होनेवाळी प्रतीतिका विषय नहीं है, इससे उसके न होनेकी आशका होनेपर उस आशकाकी निवृत्तिके ळिये, समस्त प्राणियोकी इन्द्रियादि उपाधियोद्वारा उस ज्ञेयके अस्तित्वका प्रतिपादन करते हुए कहते है—

तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३॥

वह ज्ञेय सब ओर हाय-पैरवाला है अर्थात् उसके हाय-पैर सर्वत्र फैले हुए हैं।

सव प्राणियोकी इन्द्रियरूप उपाधियोंद्वारा क्षेत्रज्ञ-का अस्तित्व प्रकट होता है। क्षेत्ररूप उपाधिके कारण ही वह जेय क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्ररूप उपाधि, हाथ, पैर आदि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त है।

वास्तवमे, क्षेत्रकी उपाधियोंके भेटसे किये हुए समस्त भेद क्षेत्रज्ञमे मिध्या ही हैं, अत. उनकां हटाकर ज्ञेयका खरूप 'वह न सत् कहा जा सकता है और न असत् हो कहा जा सकता है' ऐसे बतळाया गया है। उपाधिकृतं मिथ्यारूपम् अपि अस्तित्वा-धिगमाय ज्ञेयधर्मवद् परिकल्प्य उच्यते सर्वतःपाणिपादम् इत्यादि ।

तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम्—'अध्यारो-पापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते' इति ।

सर्वत्र सर्वदेहावयवत्वेन गम्यमानाः पाणिपादादयो ज्ञेयशक्तिसद्भावनिमित्तस्वकार्या इति ज्ञेयसद्भावे लिङ्गानि ज्ञेयस्य इति उपचारत उच्यन्ते । तथा व्याख्येयम् अन्यत् ।

सर्वतःपाणिपादं तद् ज्ञेयम् । सर्वतोऽक्षि-शिरोमुखं सर्वत्र अक्षीणि शिरांसि मुखानि च यस्य तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतःश्रुतिमत् श्रुतिः श्रवणेन्द्रियं तद् यस्य तत् श्रुतिमद् लोके प्राणिनिकाये सर्वम् आवृत्य संव्याप्य तिष्ठति स्थितं लमते ।। १३ ।।

उपाधिभृतपाणिपादादीन्द्रियाध्यारोपणाद् ज्ञेयस्य तद्वत्ताशङ्का मा भृद् इति एवमर्थः क्लोकारम्भः—

सर्वे िन्द्रयगुणाभासं असक्तं सर्वभृचैव निर्गु

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वाणि च तानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रिया-ख्यानि अन्तःकरणे च बुद्धिमनसी ज्ञेयो-पाधित्वस्य तुल्यत्वात् सर्वेन्द्रियग्रहणेन गृह्यन्ते । अपि च अन्तःकरणोपाधिद्वारेण एव श्रोत्रादीनाम् अपि उपाधित्वम् इति । तथा ज्ञेयका अस्तित्व समझानेके लिये उपाधि-कृत मिथ्यारूपको भी उसके धर्मकी भाँति कल्पना करके उसको 'सब ओरसे हाथ-पैरवाला' है, इत्यादि प्रकारसे बतलाया जाता है।

सम्प्रदाय-परम्पराको जाननेवालोंका भी यही कहना है कि 'अध्यारोप और अपवादद्वारा प्रपञ्चरहित परमात्माकी व्याख्या की जाती है।'

सर्वत्र अर्थात् सब शरीरोके अंगरूपसे स्थित हाथ, पैर आदि इन्द्रियाँ, जेय शक्तिकी सत्तासे ही खकार्य-मे समर्थ हो रही है, अतः ये सब ज्ञेयकी सत्ताके चिह्न होनेके कारण उपचारसे ज्ञेयके (धर्म) कहे जाते है। ऐसे ही और सबकी भी व्याख्या कर लेनी चाहिये।

वह ज्ञेय-सव ओर हाथ-पैरवाछा है, तथा सब ओर नेत्र, शिर और मुखवाछा है-जिसके आँख, शिर और मुख सर्वत्र हों, वह सर्वतो ऽक्षिशिरोमुख कहलाता है तथा वह सब ओर कानवाछा है-जिसके श्रुति अर्थात् श्रवणेन्द्रिय हो वह श्रुतिमत् (कानवाछा) कहा जाता है। इस छोकमे-समस्त प्राणिसमुदायमे वह सबको व्याप्त करके स्थित है। १३॥

उपाधिक्षप हाथ, पैर आदि इन्द्रिगेंके अध्यारोपसे किसीको ऐसी शंका न हो कि ज्ञेय उन उपाधियोंवाला है, इस अभिप्रायसे यह रहोक कहते हैं—

#### सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । निर्गुणं गुणभोक्तृ च॥ १४॥

वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियों गुणोसे अवभासित (प्रतीत) होनेवाला है। यहाँ श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियाँ, वाक् आदि कर्मेन्द्रियाँ तथा मन और बुद्धि ये दोनों अन्तः-करण—इन सबका सर्व इन्द्रियों नामसे प्रहण है। क्यों कि अन्तः करण भी ज्ञेयकी उपाधिके रूपमे अन्य इन्द्रियों समान ही है, विलक्ष श्रोत्रादिका भी उपाधित अन्त-करणरूप उपाधिके द्वारा ही है।

अतः अन्तःकरणवहिष्करणोपाधिभूतैः सर्वेन्द्रियगुणैः अध्यवसायसंकल्पश्रवण-वचनादिभिः अवमासते इति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियव्यापारैः व्यापृतम् इव तद् ज्ञेयम् इत्यर्थः।

'ध्यायतीव लेलायतीव' ( वृह० उ० ४ । २ । ७ ) इति श्रुतेः ।

कसात् पुनः कारणाद् न न्यापृतम् एव इति गृह्यते इति अत आह—

सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वकरणरहितम् इत्यर्थः । अतो न करणव्यापारैः व्यापृतं तद् ज्ञेयम् ।

यः तु अयं मन्त्रः—'अपाणिपादो जवनो
पहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः' (श्वे० उ० ३।
१९) इत्यादिः स सर्वेन्द्रियोपाधिगुणानुगुण्यमजनशक्तिमत् तद् ज्ञेयम् इति एवं प्रदर्शनार्थो न
तु साक्षाद् एव जवनादिक्रियावच्चप्रदर्शनार्थः।

'अन्धो मणिमविन्दत' (तै० आ०१।११) इत्यादिमन्त्रार्थवत् तस्य मन्त्रस्य अर्थः।

यसात् सर्वकरणवर्जितं ज्ञेयं यसाद् असक्तं सर्वसंक्लेपवर्जितम् ।

यद्यपि एवं तथापि सर्वभृत च एव। सदास्पदं हि सर्वं सर्वत्र सद्बुद्धचनुगमात्। न हि मृगतृष्णिकादयः अपि निरास्पदा भवन्ति। अतः सर्वभृत् सर्वं विभर्ति इति। इसिलये यह अभिप्राय है कि उपाधिक्षप अन्तः-करण और बाह्यकरण, इन सभी इन्द्रियोके गुण जो निश्चय, संकल्प, श्रवण और भाषण आदि हैं, उनके द्वारा वह ज्ञेय प्रतिभासित होता है अर्थात् उन इन्द्रियोकी क्रियासे वह क्रियावान्-सा दिखलायी देता है।

'ध्यान करता हुआ-सा, चेप्रा करता हुआ-सा' इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है।

तो फिर उस ज्ञेयको खयं क्रिया करनेवाला ही क्यो नहीं मान लिया जाता ? इसपर कहते हैं—

वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोसे रहित है अर्थात् सब करणोंसे रहित है। इसिलये वह इन्द्रियोंके व्यापारसे ( वास्तवमे ) व्यापारवाला नहीं होता।

यह जो मन्त्र है कि 'वह (ईश्वर) विना पैर और हाथके चलता और ग्रहण करता है, विना चक्कुके देखता और विना कानोंके सुनता है' सो इस अभिप्रायको दिखानेके लिये है कि वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियरूप उपाधियोंके गुणोंकी अनुरूपता प्राप्त करनेमे समर्थ है, उसे साक्षात् गमनादि क्रियाओं-से युक्त बतलानेके लिये यह मन्त्र नहीं है |

'अन्धेने मणि प्राप्त की' इत्यादि मन्त्रोके अर्थकी भॉति उस मन्त्रका अर्थ है ।

वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोसे रहित है, इसिलये संगरहित है अर्थात् सब प्रकारके सम्बन्धोंसे रहित है।

यद्यपि यह बात है तो भी वह ज्ञेय सबको धारण करनेवाला है । सत्-बुद्धि सर्वत्र व्याप्त है, अत. सत् ही सबका अधिष्ठान है । मृगतृष्णिकादि मिध्या पदार्थ भी विना अधिष्ठानके नहीं होते, इसलिये वह ज्ञेय सबका धारण करनेवाला है । स्याद् इदं च अन्यद् ज्ञेयस्य सच्वाधिगम-द्वारं निर्गुणं सच्चरजस्तमांसि गुणाः तैः वर्जितं तद् ज्ञेयं तथापि गुणमोक्तृ च गुणानां सच्चरजस्तमसां शब्दादिद्वारेण सुखदुःख-मोहाकारपरिणतानां सोकतु च उपलब्धृ तद् ज्ञेयम् इत्यर्थः ॥ १४॥ उस श्रेयकी सत्ताको बतलानेवाला यह दूसरा साधन भी है। वह श्रेय निर्गुण यानी सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणोसे अतीत है तो भी गुणोका भोक्ता है अर्थात् वह श्रेय सुख-दु:ख जौर मोहके रूपमे परिणत हुए तीनों गुणोंका शब्दादिद्वारा भोग करनेवाला— उन्हे उपलब्ध करनेवाला है॥ १४॥

कि च--

तथा---

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्॥ १५॥

बिहः त्वक्पर्यन्तं देहम् आत्मत्वेन अविद्या कल्पितम् अपेक्ष्य तम् एव अविधं कृत्वा बहिः उच्यते। तथा प्रत्यगात्मानम् अपेक्ष्य देहम् एव अविधं कृत्वा अन्तः उच्यते।

वहिः अन्तः च इति उक्ते मध्ये अभावे प्राप्ते इदम् उच्यते—

अचरं चरम् एव च यत् चराचरं देहाभासम्

अपि तद् एव ज्ञेयं यथा रज्जुसर्पामासः।

यदि अचरं चरम् एव च व्यवहारविषयं सर्वं ज्ञेयं किमर्थम् इदम् इति सर्वैः न विज्ञेयम्, इति उच्यते—

सत्यम्, सर्वाभासं तत् तथापि व्योमवत् सक्ष्मम् अतः स्क्ष्मत्वात् स्वेन रूपेण तद् ज्ञेयम् अपि अविज्ञेयम् अविदुषाम् ।

चिदुपां तु 'आत्मैवेद सर्वम्' (छा० उ०७ 1 २५ । २) 'बह्मैवेदं सर्वम्' (बृह० उ० २ । ५ । १) इत्यादिप्रमाणतो नित्यं विज्ञातम्— अविद्याद्वारा आत्मभावसे किल्पत शरीरको त्वचापर्यन्त अवधि मानकर उसीकी अपेक्षासे ज्ञेयको उसके वाहर बतलाते है । वैसे ही अन्तरात्माको लक्ष्य करके तथा शरीरको ही अवधि मानकर ज्ञेयको उसके भीतर ( व्याप्त ) बतलाया जाता है ।

बाहर और भीतर न्याप्त है—ऐसा कहनेसे मध्यमे उसका अभाव प्राप्त हुआ, इसलिये कहते है—

चर और अचररूप भी वही है अर्थात् रज्जुमे सर्पकी भॉति प्रतीत होनेवाले जो चर-अचररूप शरीरके आभास है, वह भी उस जेयका ही खरूप है।

यदि चर और अचररूप समस्त व्यवहारका विषय वह ज्ञेष (परमात्मा) ही है, तो फिर वह 'यह है' इस प्रकार सबसे क्यो नहीं जाना जा सकता ? इसपर कहते हैं—

ठीक है, सारा दश्य उसीका खरूप है, तो भी वह ज्ञेय आकाशकी भॉति अति सूक्ष्म है। अतः यद्यपि वह आत्मरूपसे ज्ञेय है, तो भी सूक्ष्म होनेके कारण अज्ञानियोंके लिये अविज्ञेय ही है।

ज्ञानी पुरुषोंके लिये तो, 'यह सव कुछ आत्मा ही है' 'यह सव कुछ ब्रह्म ही है' इत्यादि प्रमाणोंसे बह सदा ही प्रत्यक्ष रहता है। अविज्ञाततया दूरस्थं वर्षसहस्रकोटचापि अविदुषाम् अप्राप्यत्वाद् अन्तिके च तद् आत्मत्वाद् विदुषाम् ॥ १५ ॥

वह ज्ञेय अज्ञात होनेके कारण और हजारों-करोड़ों वर्षोंतक भी प्राप्त न हो सकनेके कारण अज्ञानियोंके लिये बहुत दूर है, किन्तु ज्ञानियोंका तो वह आत्मा ही है, अतः उनके निकट ही है ॥१५॥

किं च-

तथा—

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्।

भूतभर्त च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥१६॥

अविभक्तं च प्रतिदेहं च्योमवत् तद् एकं भूतेषु सर्वप्राणिषु विभक्तम् इव च स्थितं देहेषु एव विभाव्यमानत्वात्।

भूतभर्त च भूतानि विभित्तं इति तद् ज्ञेयं भूतभर्त च स्थितिकाले । प्रलयकाले प्रसिष्णु प्रसन्शीलम् । उत्पत्तिकाले प्रभविष्णु च प्रभवनशीलम् । यथा रज्ज्वादिः सपिदेः मिथ्याकल्पितस्य ॥ १६॥ वह ज्ञेय प्रत्येक रारीरमे आकाराके समान अविभक्त और एक है। तो भी समस्त प्राणियोंमे विभक्त हुआ-सा स्थित है, क्योंकि उसकी प्रतीति रारीरोमे ही हो रही है।

तथा वह ज्ञेय स्थितिकालमे भूतभर्तृ — भूतोंका धारण-पोपण करनेवाला, प्रलयकालमे प्रसिष्णु—सबका संहार करनेवाला और उत्पत्तिके समय प्रभिवण्णु—सबको उत्पन्न करनेवाला है, जैसे कि मिथ्याकिल्पत सपीदिके ( उत्पत्ति, स्थिति और नाशके कारण) रज्जु आदि होते है ॥ १६॥

किं च सर्वत्र विद्यमानं सद् न उपलभ्यते | चेद् ज्ञेयं तमः तर्हिं। न किं तर्हि—

यदि सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी ज्ञेय प्रत्यक्ष नहीं होता, तो क्या वह अन्धकार है <sup>2</sup> नहीं । तो क्या है—

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥ १७॥

ज्योतिषाम् आदित्यानाम् अपि तद् ज्ञेयं ज्योतिः । आत्मचैतन्यज्योतिषा इद्धानि हि आदित्यादीनि ज्योतींपि दीप्यन्ते ।

'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः' 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' ( खे० उ०६ । १४ ) इत्यादि-श्रुतिभ्यः । स्मृतेः च इह एव 'यदादित्यगत तेजः' इत्यादेः । वह ज्ञेय (परमात्मा) समस्त सूर्यादि ज्योतियो-का भी परम ज्योति है, क्योंकि आत्मचैतन्यके प्रकाशसे देदीप्यमान होकर ही ये सूर्य आदि समस्त ज्योतियाँ प्रकाशित हो रही है।

'जिस तेजसे प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है' 'उसीके प्रकाशसे यह सब कुछ प्रकाशित है' इत्यादि श्रुतिप्रमाणोसे और यहीं कहे हुए 'यदादित्यगतं तेजः' इत्यादि स्मृतिवाक्योंसे भी उपर्युक्त बात ही सिद्ध होती है।

-

तमसः अज्ञानात् परम् अस्पृष्टम् उच्यते ।

ज्ञानादेः दुःसंपादनबुद्धचा प्राप्तावसादस्य

उत्तम्भनार्थम् आह—

ज्ञानम् अमानित्वादि । ज्ञेयम् 'ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि'

इत्यादिना उक्तम् ज्ञानगम्यं ज्ञेयम् एव ज्ञातं सद् ज्ञानफलम् इति ज्ञानगम्यम् उच्यते। ज्ञायमानं तु ज्ञेयम्।

तदु एतत् त्रयम् अपि इदि चुद्धौ सर्वस्य प्राणिजातस्य विष्ठितं विशेषेण स्थितम्। तत्र एव हि त्रयं विभाव्यते ॥ १७ ॥

**क्लोक** अयं यथोक्तार्थीपसंहारार्थः आरभ्यते-

एतद्विज्ञाय

इति एवं क्षेत्रं महाभूतादि धृत्यन्तं तथा ज्ञानम् अमानित्वादि तत्त्वज्ञानार्थदर्शनपर्यन्तं ज्ञेयं च 'ज्ञेयं यत्तत्' इत्यादि 'तमसः परमुच्यते' इत्येवमन्तम् उक्तं समासतः संक्षेपतः।

एतावान् सर्वो हि वेदार्थो गीतार्थः च उपसंहत्य उक्तः। असिन् सम्यग्दर्शने कः अधिक्रियते इति उच्यते—

मद्रक्तो मिय ईश्वरे सर्वज्ञे परमगुरौ वासुदेवे समर्पितसर्वात्मभावो यत् पश्यति शृणोति स्पृशति वा सर्वम् एव भगवान् वासुदेव इति एवंग्रहाविष्टबुद्धिः मद्भक्तः ।

तथा वह ज्ञेप अन्धकारसे—अज्ञानसे परे अर्थात अस्पृष्ट बतलाया जाता है।

ज्ञान आदिका सम्पादन करना बहुत दुर्घट है-ऐसी बुद्धिसे उत्साहरहित-- खिन्न-चित्त हुए साधकको उत्साहित करनेके लिये कहते है —

ज्ञान अर्थात् अमानित्व आदि ज्ञानके साधन, ज्ञेय अर्थात् 'ज्ञेयं यत्तत्रं वक्ष्यामि' इत्यादि वाक्योंसे बतलाया हुआ परमात्माका खरूप और ज्ञानगम्य— ज्ञेय ही जान लिया जानेपर ज्ञानका फल होनेके कारण ( पहले ) ज्ञानगम्य कहा जाता है और जब जान लिया जाता है उस अवस्थामे ज्ञेय कहलाता है।

ये तीनो ही समस्त प्राणिमात्रके अन्तःकरणमे विशेषरूपसे स्थित है। क्योंकि ये तीनो वहीं प्रकाशित होते है ॥ १७॥

उपर्युक्त समस्त अर्थ का उपसहार करनेके लिये यह क्लोक आरम्भ किया जाता है—

क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भावायोपपद्यते ॥ १८॥

> इस प्रकार यह महाभूतोसे लेकर धृतिपर्यन्त क्षेत्रका खरूप, 'अमानित्व' आदिसे लेकर 'तत्त्व-ज्ञानार्थदर्शन' पर्यन्त ज्ञानका खरूप और 'ज्ञेयं यत्तत्' यहाँसे लेकर 'तमसः परमुच्यते' यहाँतक ज्ञेयका खरूप, संक्षेपसे कह दिया गया।

यह सब वेदोका और गीताका अर्थ इकहा करके कहा गया है। इस यथार्थ ज्ञानका अधिकारी कौन है, सो कहा जाता है-

मेरा भक्त अर्थात् मुझ सर्वज्ञ, परमगुरु, वासुदेव परमेश्वरमे अपने सारे भावोको जिसने अर्पण कर दिया है। जिस किसी भी वस्तुको देखता, सुनता और स्पर्श करता है, उस सबमें 'सब कुछ भगवान् वासुदेव ही है' ऐसी निश्चित बुद्धिवाला जो मेरा भक्त है।

यथोक्तं सम्यग्दर्शनं विज्ञाय मद्भावाय मम भावो मद्भावः परमात्मभावः तस्मै मद्भावाय उपपद्यते मोक्षं गच्छति ॥१८॥

वह उपर्युक्त यथार्थ ज्ञानको समझकर मेरे भावको अर्थात् मेरा जो परमात्मभाव है, उसको प्राप्त करनेमे समर्थ होता है, अर्थात् मोक्ष-लाभ कर लेता है ॥१८॥

तत्र सप्तमे ईश्वरस्य द्वे प्रकृती उपन्यस्ते एतद्योनीनि परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे । भूतानि इति च उक्तम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिद्वय-योनित्वं कथं भूतानाम् इति अयम् अर्थः अधुना उच्यते—

प्रकृतिं पुरुषं च एव ईश्वरस्य प्रकृती तौ प्रकृतिपुरुषौ उभौ अपि अनादी विद्धि । न विद्यते आदिः ययोः तौ अनादी।

नित्येक्वरत्वाद् ईक्वरस्य तत्प्रकृत्योः अपि युक्तं नित्यत्वेन भवितुम्। प्रकृतिद्वयवच्वम् एव हि ईश्वरस्य ईश्वरत्वम् ।

याभ्यां प्रकृतिभ्याम् ईश्वरो जगदुत्पनि-श्चितिप्रलयहेतुः ते द्वे अनादी सत्यौ संसारस्य कारणम्।

न आदी अनादी इति तत्पुरुषसमासं केचिद् वर्णयन्ति । तेन हि किल ईश्वरस्य कारणत्वं सिध्यति । यदि पुनः प्रकृतिपुरुषौ एव नित्यौ स्यातां तत्कृतम् एव जगद् न ईश्वरस्य जगतः कर्तृत्वम् ।

तद् अमत्, प्राक् प्रकृतिपुरुषयोः उत्पत्तेः

ईशितव्याभावाद् ईश्वरस्य अनीश्वरत्वप्रसङ्गात्।

सातवे अध्यायमे ईश्वरकी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप अपरा और परा दो प्रकृतियाँ बतलायी गयी हैं, तथा यह भी कहा गया है कि ये दोनो प्रकृतियाँ समस्त प्राणियोकी योनि (कारण) हैं। अब यह बात बतलायी जाती है कि वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप दोनों प्रकृतियाँ सब भूतोकी योनि किस प्रकार है—

प्रकृति पुरुषं चैव विद्वचनादी उभावि । विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥ १९॥

> प्रकृति और पुरुष जो कि ईश्वरकी प्रकृतियाँ हैं, उन दोनोंको ही तू अनादि जान। जिनका आदि न हो उनका नाम अनादि है।

> ईश्वरका ईश्वरत्व-नित्य होनेके कारण उसकी दोनों प्रकृतियोका भी नित्य होना उचित ही है, क्योंकि इन दोनो प्रकृतियोसे युक्त होना ही ईश्वरकी ईश्वरता है।

> दोनो प्रकृतियोद्वारा ईश्वर जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका कारण है, वे दोनो अनादि-सिद्ध ही संसारकी कारण हैं।

> कोई-कोई टीकाकार 'जो आदि (कारण) नहीं है वे अनादि कहे जाते है, इस प्रकार यहाँ तत्पुरुष-समासका वर्णन करते है ( और कहते हैं कि ) इससे केवल ईश्वर ही जगत्का कारण है, यह बात सिद्ध होती है। यदि प्रकृति और पुरुषको नित्य माना जाय तो संसार उन्हींका रचा हुआ माना जायगा, ईश्वर जगत्का कर्ता सिद्ध न होगा।

किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि (यदि प्रकृति और पुरुषको नित्य न माने तो ) प्रकृति और पुरुषकी उत्पत्तिसे पूर्व शासन करने योग्य वस्तुका अभाव होनेसे ईश्वरमें अनीश्वरताका प्रसङ्ग आ जाता है।

संसारस्य निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्षत्वप्रसङ्गात् शास्त्रानर्थक्यप्रसङ्गाद् वन्धमोक्षाभावप्रसङ्गात् च।

नित्यत्वे पुनः ईश्वरस्य प्रकृत्योः सर्वम् एतद् उपपन्नं भवेत् ।

कथम्—

विकारान् च गुणान् च एव वक्ष्यमाणान् विकारान् बुद्धचादिदेहेन्द्रियान् तान् गुणान् च सुखदुःखमोहप्रत्ययाकारपरिणतान् विद्धि जानीहि प्रकृतिसंभवान्।

प्रकृतिः ईश्वरस्य विकारकारणशक्तिः त्रिगुणात्मिका माया सा संभवो येषां विकाराणां गुणानां च तान् विकारान् गुणान् च विद्धि प्रकृतिसंभवान् प्रकृतिपरिणामान् ॥ १९॥ तथा संसारको विना निमित्तके उत्पन्न हुआ मानने-से उसके अन्तके अभावका प्रसङ्ग, शास्त्रकी व्यर्थताका प्रसङ्ग और बन्ध-मोक्षके अभावका प्रसङ्ग प्राप्त होता है, ( इसलिये भी उपर्युक्त अर्थ ठीक नहीं है । )

परन्तु ईश्वरकी इन दोनों प्रकृतियोंको नित्य मान लेनेसे यह सब व्यवस्था ठीक हो जाती है। कैसे ? (सो कहते हैं—)

विकारोंको और गुणोंको तू प्रकृतिसे उत्पन्न जान अर्थात् बुद्धिसे लेकर शरीर और इन्द्रियो-तक अगले खोकमे बतलाये हुए विकारोंको तथा सुख-दु:ख और मोह आदि वृत्तियोंके रूपमें परिणत हुए तीनों गुणोंको तू प्रकृतिसे उत्पन्न हुए जान।

अभिप्राय यह है कि विकारोंकी कारणरूपा जो ईश्वरकी त्रिगुणमयी माया शक्ति है उसका नाम प्रकृति है। वह जिन विकारों और गुणोंको उत्पन्न करने-वाळी है, उन विकारों और गुणोंको त् प्रकृति-जनित—प्रकृतिके ही परिणाम समझ।। १९॥

के पुनः ते विकारा गुणाः च प्रकृतिसंभवाः—

प्रकृतिसे उत्पन्न हुए वे विकार और गुण कौन-से हैं <sup>2</sup>—

कार्यकरणकर्तृत्वे हैं पुरुषः सुखदुःखानां कार्यकरणकर्तृत्वे कार्यं शरीरं करणानि

#### तत्स्थानि त्रयोदश।

देहस्य आरम्भकाणि भृतानि विषयाः च प्रकृतिसंभवा विकाराः पूर्वोक्ता इह कार्यप्रहणेन गृह्यन्ते, गुणाः च प्रकृतिसंभवाः सुखदुःख-मोहात्मकाः करणाश्रयत्वात् करणग्रहणेन गृह्यन्ते।

कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

कार्य शरीरको कहते हैं, और उसमे स्थित (मन, बुद्धि, अहंकार तथा दश इन्द्रियाँ—ये) तेरह करण है। इनके कर्त्तापनमे (हेतु प्रकृति है)।

शरिको उत्पन्न करनेवाले पाँच भूत और शब्द आदि पाँच विषय ये पहले कहे हुए प्रकृतिजन्य दश विकार तो यहाँ कार्यके प्रहणसे प्रहण किये जाते हैं और सुख-दु.ख, मोह आदिके रूपमें परिणत हुए प्रकृतिजन्य समस्त गुण बुद्धि आदि करणोंके आश्रित होनेके कारण करणोंके प्रहणसे प्रहण किये जाते हैं। तेषां कार्यकरणानां कर्तृत्वम् उत्पादकत्वं यत् तत् कार्यकरणकर्तृत्वं तस्मिन् कार्यकरण-कर्तृत्वे हेतः कारणम् आरम्भकत्वेन प्रकृतिः उच्यते । एवं कार्यकरणकर्तृत्वेन संसारस्य कारणं प्रकृतिः ।

कार्यकारणकर्तृत्वे इति असिन् अपि पाठे कार्य यद् यस्य विपरिणामः तत् तस्य कार्य विकारो विकारि कारणं तयोः विकार-विकारिणोः कार्यकारणयोः कर्तृत्वे इति ।

अथवा षोडश विकाराः कार्यम्, सप्त प्रकृति-विकृतयः कारणम्, तानि एव कार्यकारणानि उच्यन्ते । तेषां कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिः उच्यते आरम्भकत्वेन एव ।

पुरुषः च संसारस्य कारणं यथा स्यात् तद् उच्यते—

पुरुषो जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्यायः सुखदुःखानां भोग्यानां भोक्तृत्वे उपलब्धृत्वे हेतुः उच्यते।

कथं पुनः अनेन कार्यकरणकर्तृत्वेन सुख-दुःखभोक्तृत्वेन च प्रकृतिपुरुपयोः संसार-कारणत्वम् उच्यते इति ।

अत्र उच्यते । कार्यकरणसुखदुःखरूपेण हेतुफलात्मना प्रकृतेः परिणामाभावे पुरुषस्य चेतनस्य असति तदुपलब्धृत्वे कृतः संसारः स्यात् । यदा पुनः कार्यकरणरूपेण हेतु-फलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्यारूपः संयोगः स्यात् तदा संसारः स्याद् इति । 'उन कार्य और करणोका जो कर्तापन अर्थात् उनको उत्पन्न करनेका भाव है उसका नाम कार्य-करण-कर्तृत्व है, उन कार्य-करणोंके कर्तृत्वमे आरम्भ करनेवाली होनेसे प्रकृति कारण कही जाती है। इस प्रकार कार्य-करणोंको उत्पन्न करनेवाली होनेसे प्रकृति संसारकी कारण है।

'कार्यकारणकर्तृत्वे' ऐसा पाठ माननेसे भी यही अर्थ होगा कि जो जिसका परिणाम है, वह उसका कार्य अर्थात् विकार है, और कारण विकारी— विकृत होनेवाला— है । उन विकारी और विकाररूप कारण और कार्योंके उत्पन्न करनेमें ( प्रकृति हेतु है )।

अथवा सोलह विकार तो कार्य और सात प्रकृति-विकृति कारण है, इस प्रकार ये (तेईस तत्त्व) ही कार्यकारणके नामसे कहे जाते हैं। इनके कर्तापनमे प्रारम्भकत्वसे ही प्रकृति हेतु कही जाती है।

पुरुष भी जिस प्रकार संसारका कारण होता है, सो कहा जाता है—

पुरुष अर्थात् जीव, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता इत्यादि जिसके पर्याय शब्द है, वह सुख-दुःख आदि भोगोके भोक्तापनमे अर्थात् उनका उपभोग करनेमें हेतु कहा जाता है।

पू०-परन्तु इस कार्य-करणके कर्तापनसे और सुख-दु:खके भोक्तापनसे प्रकृति और पुरुष दोनोंको संसारका कारण कैसे बतलाया जाता है <sup>2</sup>

उ०-कार्य-करण और सुख-दु खादिरूप हेतु और फलके आकारमे प्रकृतिका परिणाम न होनेपर तथा चेतन पुरुषमे उन सबका भोक्तापन न होनेसे संसार कैसे सिद्ध होगा। जब कार्य-करण-रूप हेतु और फलके आकारमे परिणत हुई भोग्यरूपा प्रकृतिके साथ उससे विपरीत धर्मवाले पुरुषका, भोक्ता-भावसे अविद्यारूप संयोग होगा, तभी संसार (प्रतीत) होगा।

अतो यत् प्रकृतिपुरुषयोः कार्यकरणकर्तृत्वेन । सुखदुःखभोक्तृत्वेन च संसारकारणत्वम् उक्तं तद् युक्तम्।

कः पुनः अयं संसारो नाम,

सुखदुःखसंभोगः संसारः पुरुषस्य च सुखदु:खानां संभावतृत्वं संसारित्वम् इति ॥ २० ॥

इसिलये प्रकृतिके कार्य-कर्ण-विषयक कर्तापन और पुरुपके सुख-दु ख-विषयक भोक्तांपनको लेकर जो उन दोनोंका संसार-कारणत्व प्रतिपादन किया गया, वह उचित ही है।

पू०-तो यह संसारनामक वस्तु क्या है ?

उ०-सुख-दु:खोका भोग ही संसार है और पुरुषमे जो सुख-दु:खोंका मोक्तृत्व है, यही उसका ससारित्व है ॥ २०॥

संसारित्वम् इति उक्तं तस्य तत् किंनिमित्तम् पुरुपका संसारित्व है, सो वह उसमे किस कारणसे इति उच्यते—

यत् पुरुषस्य सुखदुः खानां भोक्तृत्वं। यह जो कहा कि सुव-दु खोंका भोक्तृत्व ही है ? यह बतलाते हैं--

क्यों कि पुरुष —जीवात्मा प्रकृतिमे स्थित ै

अर्थात् कार्य और करणके रूपमे परिणत हुई

अविदारूपा प्रकृतिमे स्थित है-प्रकृतिको अपना

खरूप मानता है, इसलिये वह प्रकृतिसे उत्पन्न हुए

सुख दु:ख और मोहरूपसे प्रकट गुणोको 'मैं सुखी

हूँ, दु.खी हूँ, मूढ़ हूँ, पण्डित हूँ' इस प्रकार मानता

हुआ भोगता है अर्थात् उनका उपभोग करता है।

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि सुङ्क्ते प्रकृतिजानगुणान् । सद्सद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ गुणसङ्गोऽस्य कारणं

पुरुषो भोक्ता प्रकृतिस्थः प्रकृतौ अविद्या-लक्षणायां कार्यकरणरूपेण परिणतायां स्थितः प्रकृतिस्थः प्रकृतिम् आत्मत्वेन गत इति एतद् हि यसात् तसाद् भुड्के उपलभते इत्यर्थः। प्रकृतिजान् प्रकृतितो जातान् सुखदुःख-मोहाकाराभिव्यक्तान् गुणान् सुखी दुःखी मृढः पण्डितः अहम् इति एवम् ।

सत्याम् अपि अविद्यायां सुखदुःखमोहेषु गुणेषु भुज्यमानेषु यः सङ्ग आत्मभावः संसारस्य स प्रधानं कारणं जन्मनः 'स यथा-कामो भवति तत्कतुर्भवति' (वृह० उ० ४।४।५) इत्यादिश्वतेः।

तद् एतद् आह कारणं हेतुः गुणसङ्गो गुणेषु

यद्यपि जन्मका कारण अविद्या है तो भी भोगे जाते हुए सुख-दु.ख और मोहरूप गुर्णोमे जो आसक्त हो जाना है-तद्रूप हो जाना है, वह जन्मरूप ससारका प्रधान कारण है। 'वह जैसी कामनावाला होता है वैसा ही कर्म करता है' इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है।

इसी वातको भगवान् कहते हैं कि गुणोंका सङ्ग ही अर्थात् गुणोंमे जो आसिक है वही इस भोका पुरुषके अच्छी-बुरी योनियोमे जनम लेनेका कारण है।

सत्यः च असत्यः च योनयः सद्सद्योनयः तासु सदसद्योनिषु जन्मानि सद्सद्योनि-जन्मानि तेषु सदसद्योनिजन्मसु विषयभृतेषु कारणं गुणसङ्गः।

अथवा सदसद्योनिजन्मसु अस्य संसारस्य कारणं गुणसङ्ग इति संसारपदम् अध्याहार्यम् । सद्योनयो देवादियोनयः असद्योनयः पश्चादियोनयः । सामर्थ्यात् सदसद्योनयो

एतद् उक्तं भवति प्रकृतिस्थत्वाख्या अविद्या गुणेषु स सङ्गः कामः संसारस्य कारणम् इति । तत् च परिवर्जनाय उच्यते।

मनुष्ययोनयः अपि अविरुद्धा द्रष्टच्याः ।

अस्य च निवृत्तिकारणं ज्ञानवैराग्ये स संन्यासे गीताशास्त्रे प्रसिद्धम् ।

तत् च ज्ञानं पुरस्ताद् उपन्यस्तं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-

विषयम् । 'यज्ज्ञात्वामृतमश्तुते' इति उक्तं च

अन्यापोहेन अतद्धर्माध्यारोपेण च ॥ २१ ॥

अच्छी और बुरी योनियोका नाम सदसत् योनि है, उनमे जन्मोका होना सदसद्योनिजन्म है, इन भोग्यरूप सदसद्योनि-जन्मोका कारण गुणोंका सङ्ग ही है।

अथवा संसार-पदका अध्याहार करके यह अर्थ कर लेना चाहिये कि अच्छी और बुरी योनियोमे जन्म लेकर गुणोंका सङ्ग करना ही इस संसारका कारण है।

देवादि योनियाँ सत् योनि है और पशु आदि योनियाँ असत् योनि है । प्रकरणकी सामर्थ्यसे मनुष्य-योनियोको भी सत्-असत् योनियाँ माननेमें (किसी प्रकारका) विरोध नहीं समझना चाहिये।

कहनेका ताल्पर्य यह है कि प्रकृतिमे स्थित होनारूप अविद्या और गुणोका सङ्ग — आसक्ति ये ही दोनो ससारके कारण हैं, और वे छोड़नेके लिये ही बतलाये गये है।

गीताशास्त्रमे इनकी निवृत्तिके साधन संन्यासके सहित ज्ञान और वैराग्य प्रसिद्ध हैं।

वह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विषयक ज्ञान पहले बतलाया ही गया है। साथ ही ( 'न सत्तनासदुच्यते' इत्यादि कथनसे) अन्यो (धर्मी) का निषेव करके और ( 'सर्वत. पाणि-पादम्' इत्यादि कथनसे ) अनातम धर्मोंका अध्यारोप करके ज्ञेयके खरूपका भी 'यज्ज्ञात्वामृतमञ्जुते' आदि वचनोसे प्रतिपादन किया गया है ॥२१॥

तस्य एव पुनः साक्षाद् निर्देशः क्रियते— । उसीका फिर साक्षात् निर्देश किया जाता है— उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः॥२२॥

यथा तरस्यः अन्यः अन्यापृतो यज्ञविद्याकुश्ल यज्ञ न करता हुआ, यज्ञकर्ममे लगे हुए पुरोहित

उपद्रष्टा समीपस्यः सन् द्रष्टा स्वयम् अव्यापृतो । (यह आतमा ) उपद्रष्टा है अर्थात् स्वयं क्रिया त्रहिवग्यजमानेषु यज्ञकर्भन्यापृतेषु न करता हुआ पासमें स्थित होकर देखनेवाला है। जैसे कोई यज्ञविद्यामे कुशल अन्य पुरुष खयं

ऋित्वग्यजमानव्यापारगुणदोषाणाम् ईक्षिता तद्वत् कार्यकरणव्यापारेषु अव्यापृतः अन्यो विलक्षणः तेषां कार्यकरणानां सव्यापाराणां सामीप्येन द्रष्टा उपद्रष्टा।

अथवा देहचक्षुर्मनोबुद्धचात्मानो द्रष्टारः, तेषां वाद्यो द्रष्टा देहः, तत आरभ्य अन्तरतमः च प्रत्यक्समीप आत्मा द्रष्टा यतः परो अन्तरो न अस्ति द्रष्टा स अतिशयसामीप्येन द्रष्टृत्वाद् उपद्रष्टा स्थात् ।

यज्ञोपद्रष्टुवद् वा सर्वविषयीकरणाद् उपद्रष्टा ।

अनुमन्ता च अनुमोद्नम् अनुमननं कुर्वत्सु तिक्रियासु परितोषः तत्कर्ता अनुमन्ता च ।

अथवा अनुमन्ता कार्यकरणप्रवृत्तिषु स्वयम् अप्रवृत्तः अपि प्रवृत्त इव तदनुक्लो विभाव्यते तेन अनुमन्ता ।

अथवा प्रवृत्तान् खन्यापारेषु तत्साक्षिभूतः

कदाचिद् अपि न निवारयति इति अनुमन्ता ।

भर्ता भरणं नाम देहेन्द्रियमनोबुद्धीनां संहतानां चैतन्यात्मपारार्थ्येन निमित्तभूतेन चैतन्याभासानां यत् स्वरूपधारणं तत् चैतन्यात्मकृतम् एव इति भर्ता आत्मा इति उच्यते।

भोक्ता अग्न्युष्णवद् नित्यचैतन्यखरूपेण वुद्धेः सुखदुःखमोहात्मकाः प्रत्ययाः सर्वविषय-विषयाः चैतन्यात्मग्रस्ता इव जायमाना विभक्ता विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा

और यजमानोद्वारा किये हुए कर्मसम्बन्धी गुण-दोषो-को तटस्थ-भावसे देखता है, उसी प्रकार कार्य और करणोंके व्यापारमे खयं न लगा हुआ उनसे अन्य— विलक्षण आत्मा उन व्यापारयुक्त कार्य और करणोंको समीपस्थ भावसे देखनेवाला है।

अथवा देह, चक्षु, मन, बुद्धि और आत्मा—ये सभी द्रष्टा हैं, उनमे बाह्य द्रष्टा शरीर है, और उससे लेकर उन सबकी अपेक्षा अन्तरतम—समीपस्थ द्रष्टा अन्तरात्मा है। जिसकी अपेक्षा और कोई आन्तरिक द्रष्टा न हो, वह अतिशय सामीप्य भावसे देखनेवाला होनेके कारण उपद्रष्टा होता है (अतः आत्मा उपद्रष्टा है)।

अथवा ( यों समझो कि ) यज्ञके उपद्रष्टाकी मॉति सवका अनुभव करनेवाला होनेसे आत्मा उपद्रष्टा है।

तथा यह अनुमन्ता है—क्रिया करनेमे लगे हुए अन्तः करण और इन्द्रियादिकी क्रियाओंमे सन्तोषरूप अनुमोदनका नाम अनुमनन है, उसका करनेवाला है।

अथवा यह इसिंखें अनुमन्ता है कि कार्यकरण-की प्रवृत्तिमें खयं प्रवृत्त न होता हुआ भी उनके अनुकूछ प्रवृत्त हुआ-सा दीखता है।

अथवा अपने व्यापारमे छगे हुए अन्त:करण और इन्द्रियादिको उनका साक्षी होकर भी कभी निवारण नहीं करता, इसिछिये अनुमन्ता है।

तथा यह भर्ता है, चैतन्यखरूप आत्माके भोग और अपवर्गकी सिद्धिके निमित्तसे संहत हुए चैतन्यके आभासरूप शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदिका खरूप धारण करना ही भरण है और वह चैतन्यरूप आत्माका ही किया हुआ है, इसलिये आत्माको भर्ता कहते हैं।

आत्मा भोक्ता है। अग्निके उच्णत्वकी भॉति नित्य-चैतन्य आत्मसत्तासे समस्त विपयोमे पृथक्-पृथक् होनेवाळी जो वुद्धिकी सुख-दु:ख और मोहरूप प्रतीतियाँ हैं, वे सब चैतन्य आत्माद्वारा प्रस्त की हुई-सी दीखती हैं, अतः आत्माको भोका कहा जाता है।

महेश्वरः सवोत्मत्वात् खतन्त्रत्वात च महान् ईश्वरः च इति महेश्वरः।

परमात्मा देहादीनां बुद्धचन्तानां प्रत्यगातम-त्वेन कल्पितानाम् अविद्यया परम उपद्रष्टृ-त्वादिलक्षण आत्मा इति परमात्मा ।

'सोऽन्तः परमात्मा' इति अनेन श्रब्देन च अपि उक्तः कथितः श्रुतौ ।

क असी, अस्मिन् देहे पुरुपः परः अव्यक्तात्। 'उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः' इति यो 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' उपन्यस्तो व्याख्याय उपसंहतः च ॥ २२ ॥

आत्मा महेश्वर है । वह सबका आत्मा होनेके कारण और खतन्त्र होनेके कारण महान् ईश्वर है, इसिंखें महेश्वर है।

वह परमात्मा है । अविद्याद्वारा प्रत्यक् आत्मा-रूप माने हुए जो शरीरसे लेकर बुद्धिपर्यन्त ( आत्मशब्दवाच्य पदार्थ ) हैं । उन सबसे उपद्रष्टा आदि लक्षणोवाला आत्मा परम ( श्रेष्ठ ) है—-इस-लिये वह परमात्मा है।

श्रुतिमे भी 'वह भीतर व्यापक परमात्मा है' इन शब्दोसे उसका वर्णन किया गया है।

ऐसा आत्मा कहाँ है; वह अन्यक्तसे पर पुरुष इसी शरीरमे है जो कि 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः' इस प्रकार आगे कहा जायगा और जो 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' इस प्रकार पहले कहा जा चुका है तथा जिसकी व्याख्या करके उपसंहार किया गया है ॥ २२ ॥

तम् एवं यथोक्तलक्षणम् आत्मानम्-

इस प्रकार उस उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त आत्माको--

एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३॥

अहम् इति प्रकृति च यथोक्ताम् अविद्यालक्षणां गुणैः खविकारैः सह निवर्तिताम् अभावम् आपादितां विद्या।

सर्वथा सर्वप्रकारेण वर्तमानः अपि स भूयः प्रनः पतिते अस्मिन् विद्वच्छरीरे देहान्तराय न अभिजायते न उत्पद्यते देहान्तरं न गृह्णाति इत्यर्थः ।

य एवं यथोक्तप्रकारेण वेत्ति पुरुपं साक्षाद् । उस पुरुषको जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे अर्थात् साक्षात् आत्मभावसे कि 'यही मै हूँ' इस प्रकार जानता है और उपर्युक्त अविद्यारूप प्रकृति-को भी, अपने विकाररूप गुणोके सहित, विद्याद्वारा निवृत्त की हुई-अभावको प्राप्त की हुई जानता है।

> वह सब प्रकारसे वर्तता हुआ भी, इस विद्वत्-शरीरके नाश होनेपर फिर दूसरे शरीरमें जन्म नहीं लेता अर्थात् दूसरे गरीरको ग्रहण नहीं करता।

गी॰ शां॰ भा॰ ४३—

अपिशन्दात् किम्र वक्तव्यं खवृत्तस्थो न । जायते इति अभिप्रायः ।

ननु यद्यपि ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं पुन-र्जन्माभाव उक्तः तथापि प्राग् ज्ञानोत्पत्तेः कृतानां कर्मणाम् उत्तरकालभाविनां च यानि च अतिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेषां फलम् अदत्त्वा नाशो न युक्त इति स्युः त्रीणि जन्मानि ।

कृतविप्रणाशो हि न युक्त इति यथा फले प्रवृत्तानाम् आरब्धजन्मनां कर्मणाम् । न च कर्मणां विशेषः अवगञ्यते । तसात् त्रिप्रकाराणि अपि कर्माणि त्रीणि जन्मानि आरभेरन् संहतानि वा सर्वाणि एकं जन्म आरभेरन् ।

अन्यथा कृतविनाशे सित सर्वत्र अनाश्वास-प्रसङ्गः शास्त्रानर्थक्यं च स्याद् इति अत इदम् अयुक्तम् उक्तं न स भूयः अभिजायते इति ।

न, 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि' (मु० उ० २।२।८)
'बह्म चेद बह्मैच भवति' (मु० उ० ३।२।९) 'तस्य
तावदेव चिरम्' (छा० उ० ६।१४।२) 'इपीकातूलवत्
सर्वाणि कर्माणि प्रदूयन्ते' (छा० उ० ५।२४।३)
इत्यादिश्चतिश्चतेभ्य उक्तो विदुषः सर्वकर्मदाहः।

इह अपि च उक्तः 'यथैधांसि' इत्यादिना सर्वकर्मदाहो वश्यति च ।

उपपत्तेः च । अविद्याकामक्लेशवीजनिमि-

त्तानि हि कमीणि जन्मान्तराङ्करम् आरभन्ते।

'अपि' शब्द से यह अभिप्राय है कि अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुकूछ बर्तनेवाळा पुनः उत्पन्न नहीं होता, इसमे तो कहना ही क्या है ?

पू०—यद्यपि ज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात् पुन-र्जन्मका अभाव बतलाया गया है, तथापि ज्ञान उत्पन्न होनेसे पहले किये हुए, ज्ञानोत्पत्तिके पश्चात् किये जानेवाले और अनेक भूतपूर्व जन्मोमे किये हुए जो कर्म है, फल प्रदान किये बिना उनका नाश मानना युक्तियुक्त नहीं है, अतः (ज्ञान प्राप्त होनेके बाद भी) तीन जन्म और होने चाहिये।

अभिप्राय यह है कि सभी कर्म समान है, उनमें कोई भेद प्रतीत नहीं होता, अतः फल देनेके लिये प्रवृत्त हुए जन्मारम्भ करनेवाले प्रारम्ध कर्मोंके समान ही किये हुए अन्य कर्मोंका भी (बिना फल दिये) नाश (मानना) उचित नहीं, सुतरा तीनों प्रकारके कर्म तीन जन्मोंका आरम्भ करेंगे अथवा सब मिलकर एक जन्मका ही आरम्भ करेंगे (ऐसा मानना चाहिये)।

नहीं तो किये हुए कर्मोंका (बिना फल दिये) नाश माननेसे, सर्वत्र अविश्वासका प्रसंग आ जायगा और शास्त्रकी व्यर्थता सिद्ध हो जायगी। अतः यह कहना कि 'वह फिर जन्म नहीं लेता' ठीक नहीं है।

उ०-यह बात नहीं । क्योंकि 'इसके समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं' 'ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है' 'उसके (मोक्षमें) तभीतककी देर है' 'अग्निमे तृणके अग्रभागकी भाँति उसके समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं' इत्यादि सैकड़ों श्रुतियोंद्वारा विद्वान्के सब कर्मीका दाह होना कहा गया है।

यहाँ गीताशास्त्रमे भी 'यथैघांसि' इत्यादि श्लोकमें समस्त कमोंका दाह कहा गया है और आगे भी कहेंगे।

युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है, क्योंकि अविद्या, कामना आदि क्लेशरूप वीजोंसे युक्त हुए ही कारणरूप कर्म अन्य जनमरूप अंकुरका आरम्भ किया करते हैं। इह अपि च साहंकाराभिसंधीनि कर्माणि फलारम्भकाणि न इतराणि इति तत्र तत्र भगवता उक्तम्।

'बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः ।

ज्ञानदग्धैस्तथा क्रेग्नेर्नात्मा सपद्यते पुनः'-इति च।

अस्तु तावद् ज्ञानोत्पच्युत्तरकालकृतानां कर्मणां ज्ञानेन दाहो ज्ञानसहभावित्वात्। न तु इह जन्मनि ज्ञानोत्पत्तेः प्राक्कृतानाम् अतीतानेकजन्मान्तरकृतानां च दाहो युक्तः।

न, 'सर्वकर्माणि' इति विशेषणात् ।

ज्ञानोत्तरकालभाविनाम् एव सर्वकर्मणाम् इति चेत्।

न, संकोचे कारणानुपपत्तेः। यत् तु उक्तं यथा वर्तमानजन्मारम्भकाणि कर्माणि न श्रीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तानि एव सति अपि ज्ञाने, तथा अनारब्धफलानाम् अपि कर्मणां श्रयो न युक्त इति। तद् असत्।

कथम्, तेषां मुक्तेषुवत् प्रवृक्तफलत्वात् । यथा पूर्व लक्ष्यवेधाय मुक्त इषुः धनुषो लक्ष्यवेधोत्तरकालम् अपि आरव्धवेगक्षयात् पतनेन एव निवर्तते एवं शरीरारम्भकं कर्म शरीरिस्थितिप्रयोजने निवृत्ते अपि आसंस्कार-वेगक्षयात् पूर्ववद् वर्तते एव ।

यहाँ गीताशास्त्रमे भी भगवान्ने जगह-जगह कहा है कि अहंकार और फलाकांक्षायुक्त कर्म ही फलका आरम्भ करनेवाले होने हैं, अन्य नहीं।

तथा 'जैसे अग्निमे दग्ध हुए वीज फिर नहीं उगते, वैसे ही ज्ञानसे दग्ध हुए क्लेशोंद्वारा आत्मा पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता' ऐसा भी (शास्त्रोंका वचन है)।

प्०-ज्ञान होनेके पश्चात् किये हुए कर्मोंका ज्ञानद्वारा दाह हो सकता है, क्योंकि वे ज्ञानके साथ होते हैं। परन्तु इस जन्ममे ज्ञान उत्पन्न होनेसे पहले किये हुए और भूतपूर्व अनेक जन्मोंमे किये हुए कर्मोंका, ज्ञानद्वारा नाश मानना उचित नहीं।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि 'सारे कर्म (दग्ध हो जाते हैं)' ऐसा विशेषण दिया गया है।

पू०-यदि ऐसा माने कि, ज्ञानके पश्चात् होने-वाले सब कमोंका ही (ज्ञानद्वारा दाह होता है तो ?)

उ०-यह बात नहीं है। क्योंकि (इस प्रकारके) संकोचका (कोई) कारण नहीं सिद्ध होता। और तुमने जो कहा कि जैसे ज्ञान हो जानेपर भी, वर्तमान जन्मका आरम्भ करनेवाले, फल देनेके लिये प्रवृत्त हुए प्रारन्धकर्म नष्ट नहीं होते, वैसे ही जिनका फल आरम्भ नहीं हुआ है, उन कमोंका भी नाश (मानना) युक्तियुक्त नहीं है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं।

क्योंकि वे प्रारम्ध कर्म छोड़े हुए बाणकी भॉति पल देनेके लिये प्रवृत्त हो चुके हैं, इसलिये (उनका पल अवस्य होता है, पर अन्यका नहीं )। जैसे पहले लक्ष्यका वेध करनेके लिये धनुषसे छोड़ा हुआ बाण, लक्ष्य-वेध हो जानेके पश्चाद भी आरम्भ हुए वेगका नाश होनेपर गिरकर ही शान्त होता है, वैसे ही गरीरका आरम्भ करनेवाले प्रारम्ध कर्म भी, शरीर-स्थितिरूप प्रयोजनके निवृत्त हो जानेपर भी, जबतक संस्कारोंका वेग क्षय नहीं हो जाता, तबतक पहलेकी भाँति बर्तते ही रहते है। स एव इपुः प्रशृत्तिनिमित्तानारव्धवेगः तु अमुक्तो धनुपि प्रयुक्तः अपि उपसंहियते तथा अनारव्धफलानि कर्माणि खार्श्रयस्थानि एव ज्ञानेन निवींजीक्रियन्ते।

इति पतिते असिन् विद्वच्छरीरे 'न स भूयोऽभिजायते' इति युक्तम् एव उक्तम् इति सिद्धम् ॥ २३॥ वही बाण, जिसका प्रवृत्तिके छिये वेग आस्म नहीं हुआ है—जो छोड़ा नहीं गया है, यदि धनुपपर चढ़ा भी छिना गया हो तो भी उसको रोका जा सकता है, वैसे ही जिन कर्मोंके फलका आरम्भ नहीं हुआ है, वे अपने आश्रयमें स्थित हुए ही ज्ञानद्वारा निर्वीज किये जा सकते हैं।

अतः इस विद्वत्-शरीरके गिरनेके पीछे 'वह फिर उत्पन्न नहीं होता' यह कहना उचित ही है, यह बात सिद्ध हुई ॥ २३॥

अत्र आत्मदर्शने उपायविकल्पा इमे ध्यानादय उच्यन्ते—

ध्यानेनात्मिन पश्यन्ति अन्ये सांख्येन योगेन

यहाँ आत्मदर्शनके विषयमे ये ध्यान आदि भिन्न-भिन्न साधन विकल्पसे कहे जाते हैं—

केचिदात्मानमात्मना । कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥

ध्यानेन ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहत्य मनः च प्रत्यक् चेतियतिर एकाग्रतया यत् चिन्तनं तद् ध्यानम् । तथा 'ध्यायतीय वकः' 'ध्यायतीय पृथिवी ध्यायन्तीय पर्वताः' ( छा० उ० ७ । ६ । १ ) इति उपमोपादानात् तैलधारावत् संततः अवि-चिछन्तप्रत्ययो ध्यानं तेन ध्यानेन आत्मिन चुद्धौ पश्यन्ति आत्मानं प्रत्यक् चेतनम् आत्मना ध्यान-संस्कृतेन अन्तःकरणेन केचिद् योगिनः ।

अन्ये साख्येन योगेन सांख्यं नाम—इमें सत्त्वरजस्तमांसि गुणा मया दृश्या अहं तेभ्यः अन्यः तद्व्यापारसाक्षिभृतो नित्यो गुण-विलक्षण आत्मा इति चिन्तनम् एप सांख्यो योगः तेन पश्यन्ति आत्मानम् आत्मना इति वर्तते। शब्दादि विषयोंसे श्रोत्रादि इन्द्रियोको हटाकर उनका मनमे निरोध करके और मनको अन्तरात्मा-मे (निरोध करके) जो एकाग्र-भावसे चिन्तन करते रहना है, उसका नाम ध्यान है। तथा 'जैसे वगुला ध्यान करता है' 'जैसे पृथिवी ध्यान करती है, जैसे पर्वत ध्यान करते हैं' इत्यादि उपमा दी जानेके कारण तैल्धाराकी भाँति निरन्तर अविच्छिन्न-भावसे चिन्तन करनेका नाम ध्यान है, उस ध्यानद्वारा कितने ही योगी लोग आत्मामे—बुद्धि-मे, आत्माको यानी प्रत्यक्चेतनको आत्मासे—ध्याना-भ्यासद्वारा शुद्ध हुए अन्त.करणसे—देखते हैं।

अन्य कई योगीजन साख्ययोगके द्वारा (देखते हैं)—'सत्त्र, रज और तम—ये तीनों गुण मुझसे देखें जानेवाले हैं और मैं उनसे भिन्न उनके व्यापारका साक्षा, उन गुणोंसे विलक्षण और नित्य (चेतन) आत्मा हूँ' इस प्रकारके चिन्तनका नाम साख्य है, यही योग है, ऐसे सांख्ययोगके द्वारा—'आत्मामें आत्माको देखते हैं'।

कर्मयोगेन कर्म एव योग ईश्वरापंणबुद्धचा अनुष्ठीयमानं घटनरूपं योगार्थत्वाद् योग उच्यते गुणतः तेन सन्वशुद्धिज्ञानोत्पत्ति-द्वारेण च अपरे ॥ २४ ॥

योगीजन कर्मयोगके द्वारा-अपर ईश्वरार्पण-बुद्धिसे अनुष्ठान की हुई चेप्टाका नाम कर्म है, वही योगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे योग कहा जाता है, उस कर्मयोगके द्वारा—अन्तः करण-की शुद्धि और ज्ञानप्राप्तिके क्रमसे, (आत्मामें आत्माको देखते है ) ॥ २४ ॥

#### अन्ये त्वेवमजानन्तः चातितरन्त्येव

अन्ये तु एषु विकल्पेषु अन्यतरेण अपि एवं यथोक्तम् आत्मानम् अजानन्तः अन्येभ्य आचार्येभ्यः श्रुत्वा इदम् एव चिन्तयत इति उक्ता उपासते श्रद्धानाः सन्तः चिन्तयन्ति ।

ते अपि च अतितरन्ति एव अतिक्रामन्ति एव मृत्युं मृत्युयुक्तं संसारम् इति एतत् । श्रुति-परायणाः श्रुतिः श्रवणं परम् अयनं गमनं मोक्ष-मार्गप्रवृत्तौ परं साधनं येषां ते श्रुतिपरायणाः स्वयं विवेकरहिता केवलपरोपदेशप्रमाणाः इति अभिप्रायः।

किमु वक्तव्यं प्रमाणं प्रति खतन्त्रा विवे-किनो मृत्युम् अतितरिन्त इति अभिप्रायः ।।२५।। कहना ही क्या है ? यह अभिप्राय है ॥ २५॥

## श्रुत्वान्येभ्य उपासते। मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥

अन्य कई एक साधकजन उपर्युक्त विकल्पोमेसे किसी एकके भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतत्त्वको न जानते हुए अन्य आचार्यांसे सुनकर—उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कि 'तुम इसीका चिन्तन किया करो' उपासना करते है--श्रद्धापूर्वक चिन्तन करते है।

वे केवल सुननेके परायण हुए पुरुष भी अर्थात् जिनके मतमे श्रवण करना ही मोक्षमार्गसम्बन्धी प्रवृत्तिमे परम आश्रय-गति, परम साधन है, ऐसे केवल अन्य आचार्योंके उपदेशको ही प्रमाण मानने वाले, खयं विवेकहीन श्रुतिपरायण पुरुष भी, मृत्युको यानी मृत्युयुक्त संसारको निःसन्देह पार कर जाते है।

फिर प्रमाण करनेमे जो खतन्त्र है वे विवेकी पुरुषं मृत्युयुक्त ससारसे तर जाते है, इसमे तो

हेतो: इति तद्भेतुप्रदर्शनार्थ क्लोक आरम्यते— यह क्लोक आरम्भ किया जाता है—

क्षेत्रज्ञेश्वरैकत्वविषयं ज्ञानं मोक्षसाधनं । क्षेत्रज्ञ और ईश्वरकी एकताविषयक ज्ञान मोक्ष-का साधन है, यह बात 'यज्ज्ञात्वामृतमञ्जुते' इस 'यज्ज्ञात्वामृतमश्वते' इति उक्तम् तत् कसाद् वाक्यसे कही, परन्तु वह ज्ञान किस कारणसे मोक्षका सावन है ? उस कारणको दिखानेके लिये

> किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्। यावत्संजायते भरतर्षभ ॥ २६॥ क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि

यावद् यत् किंचित् संजायते समुत्पद्यते सर्वं वस्तु किम् अविशेषेण इति आह स्थावरजङ्गमं स्थावरं जङ्गमं च क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद् जायते इति एवं विद्धि जानीहि हे भरतर्वम ।

कः पुनः अयं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः संयोगः अभि-प्रेतः। न गावद् रज्ज्वा इव घटस्य अवयवसंक्लेष-द्वारकः संवन्धविशेषः संयोगः क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य संभवति आकाशवद् निरवयवत्वात् । न अपि समवायलक्षणः तन्तुपटयोः इव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः इतरेतरकार्यकारणभावानभ्युपगमाद् इति ।

उच्यते, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः विषयविषयिणोः भिन्नस्वभावयोः इतरेतरतद्धर्माध्यासलक्षणः संयोगः क्षेत्रक्षेत्रज्ञस्वरूपविवेकाभावनिबन्धनः। रज्जुशक्तिकादीनां तद्विवेकज्ञानाभावाद् अध्यारोपितसर्परजतादिसंयोगवत्।

सः अयम् अध्यासस्त्रह्यः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगो मिथ्याज्ञानलक्षणः।

यथाशास्त्रं क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणभेदपरिज्ञानपूर्वकं प्राग्दर्शितरूपात् क्षेत्राद् मुझाद् इव इपीकां यथोक्तलक्षणं क्षेत्रज्ञं प्रविभज्य 'न सक्तना-सहच्यते' इत्यनेन निरस्तमर्वीपाधिविशेषं ज्ञेयं व्रह्मस्वरूपेण यः पश्यति ।

क्षेत्रं च मायानिर्मितहस्तिस्वप्नदृष्टवस्तु-

हे भरतश्रेष्ठ! जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है, क्या यहाँ समानभावसे वस्तुमात्रका ग्रहण है <sup>2</sup> इसपर कहते है कि जो कुछ स्थावर-जंगम यानी चर और अचर वस्तु उत्पन्न होती है, वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न होती है, इस प्रकार तु जान।

पू०—इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे क्या अभिप्राय है व्योंकि क्षेत्रज्ञ, आकाशके समान अवयवरहित है इसिलये उसका क्षेत्रके साथ रस्ती-से घड़ेके सम्बन्धकी मॉित, अवयवोके ससर्गसे होने-वाला सम्बन्धक्प संयोग नहीं हो सकता । वैसे ही आपसमे एक-दूसरेका कार्य-कारण-भाव न होनेसे सूत और कपड़ेकी मॉित, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका समवाय-सम्बन्धक्प सयोग भी नहीं बन सकता।

उ०-वताया जाता है, (सुनो)। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो कि विषय और विषयी तथा भिन्न स्वभाववाले है, उनका, अन्यमे अन्यके धर्मोंका अध्यासरूप सयोग है, यह सयोग रज्जु और सीप आदिमें उनके खरूपसम्बन्धी ज्ञानके अभावसे अध्यारोपित सर्प और चाँदी आदिके संयोगकी भाँति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके वास्तविक स्वरूपको न जाननेके कारण है।

ऐसा यह अध्यासस्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञा संयोग मिथ्या ज्ञान है।

जो पुरुष, शास्त्रोक्त रीतिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके लक्षण और भेदको जानकर, पहले जिसका खरूप दिखलाया गया है, उस क्षेत्रसे मूंजमेसे सींक अलग करनेकी भौति पूर्वोक्त लक्षणोसे युक्त क्षेत्रज्ञको अलग करके देखता है अर्थात् उस जेय-खरूप क्षेत्रज्ञको 'न सक्तन्त्रासदुच्यते' इस वाक्या-नुसार समस्त उपाधिरूप विशेषताओसे अतीत ब्रह्मखरूपसे देख लेता है।

तथा जो क्षेत्रको मायासे रचे हुए हाथी, खप्नमे देखी हुई वस्तु या गन्धर्वनगर आदिकी भाँति 'यह वास्तत्रमें नहीं है तो भी सत्की भाँति प्रतीत होता है', ऐसे

अवभासते इति एवं निश्चितविज्ञानो यः तस्य | यथोक्तसम्यग्दर्शनविरोधाद् अपगच्छति | मिथ्याज्ञानम् ।

तस्य जन्महेतोः अपगमातः 'य एवं वेति पुरुष प्रकृतिं च गुणैः सह' इत्यनेन विद्वान् भूयो न अभिजायते इति यद् उक्तं तद् उपपन्नम् उक्तम् ॥ २६॥

जाता है ।

पुनर्जन्मके कारणरूप उस मिथ्याज्ञानका अभाव
हो जानेपर 'य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह'
इस श्लोकसे जो यह कहा गया है कि 'विद्वान् पुनः

उत्पन नहीं होता' सो युक्तियुक्त ही है ॥ २६ ॥

निश्चयपूर्वक जान लेता है उसका मिध्याज्ञान उपर्युक्त

यथार्थ ज्ञानसे विरुद्ध होनेके कारण नष्ट हो

'न स भूयोऽभिजायते' इति सम्यग्दर्शन-फलम् अविद्यादिसंसारवीजनिवृत्तिद्वारेण जन्माभाव उक्तः । जन्मकारणं च अविद्या-निमित्तकः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोग उक्तः । अतः तस्या अविद्याया निवर्तकं सम्यग्दर्शनम् उक्तम् अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते—

> समं सर्वेषु भूतेषु विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः

समं निर्विशेषं तिष्ठन्तं स्थितिं कुर्वन्तं क सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु कं परमेश्वरं देहेन्द्रियमनोबुद्धचन्यक्तात्मनः अपेक्ष्य परमेश्वरः तं सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तम्।

तानि विशिनष्टि विनश्यत्स इति । तं च परमेश्वरम् अविनश्यन्तम् इति भृतानां परमेश्वरस्य च अत्यन्तवैलक्षण्यप्रदर्शनार्थम् । कथम्—

सर्वेषां हि भावविकाराणां जनिलक्षणो भावविकारो मूलम्, जन्मोत्तरभाविनः अन्ये सर्वे भावविकारा विनाशान्ताः। विनाशात्परो न कश्चिद् अस्ति भावविकारो भावाभावात् । सति हि धर्मिण धर्मा भवन्ति ।

'न स भूयोऽभिजायते' इस कथनसे पूर्णज्ञान-का फल, अविद्या आदि संसारके बीजोकी निवृत्ति-द्वारा पुनर्जन्मका अभाव बतलाया गया, तथा अविद्या-जनित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगको जन्मका कारण बतलाया गया। इसलिये उस अविद्याको निवृत्ति करनेवाला पूर्ण ज्ञान, यद्यपि पहले कहा जा चुका है तो भी दूसरे शब्दोमे फिर कहा जाता है—

तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । पश्यति स पश्यति ॥ २७॥

(जो पुरुष) ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणियोंने समभावसे स्थित—(व्याप्त) हुए परमेश्वरको अर्थात् शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त और आत्मा-की अपेक्षा जो परम ईश्वर है, उस परमेश्वरको सब भूतोंने समभावसे स्थित देखता है।

यहाँ भूतोसे परमेश्वरकी अत्यन्त विलक्षणता दिखलानेके निमित्त भूतोके लिये विनाशशील और परमेश्वरके लिये अविनाशी विशेषण देते हैं ।

पू०-इससे परमेश्वरकी विलक्षणता कैसे सिद्ध होती है।

उ०—सभी भाव-विकारोंका जनमरूप, भाव-विकार मूळ है। अन्य सब भाव-विकार जन्मके पीछे होनेवाले और विनाशमें समाप्त होनेवाले है। भावका अभाव हो जानेके कारण विनाशके पश्चात् कोई भी भाव-विकार नहीं रहता, क्योंकि धर्मीके रहते ही धर्म रहते हैं।

अतः अन्त्यभावविकाराभावानुवादेन पूर्व-भाविनः सर्वे भावविकाराः प्रतिपिद्धा भवन्ति सह कार्यैः।

तसात सर्वभृतैः वैलक्षण्यम् अत्यन्तम् एव परमेश्वरस्य सिद्धं निर्विशेषत्वम् एकत्वं च । य एवं यथोक्तम् परमेश्वरं पश्यति स पश्यति ।

अपि लोकः पश्यति किं विशेषणेन इति।

सत्यं पञ्यति किं तु विपरीतं पञ्यति अतो विशिनप्टि स एव पश्यति इति ।

यथा तिमिरदृष्टिः अनेकं चन्द्रं पश्यति तम् अपेक्ष्य एकचन्द्रदर्शी विशिष्यते स एव पश्यति इति, तथा एव इह अपि एकम् अविभक्तं यथोक्तम् आत्मानं यः पञ्चति स विभक्ता-नेकात्मविपरीतदर्शिभ्यो विशिष्यते, स पश्यति इति ।

इतरे पश्यन्तः अपि न पश्यन्ति विपरीत-दर्शित्वाद् अनेकचन्द्रदर्शिवद् इत्यर्थः ॥२७॥ कारण, देखते हुए भी वास्तवमे नहीं देखते ॥ २७॥

इसलिये अन्तिम भाव-विकारके ( 'अविनश्यन्तम्' इस पदके द्वारा ) अनुवाद करनेसे पहले होनेवाले, सभी भाव-विकारोंका कार्यके सहित, प्रतिपेध हो जाता है।

सुतरां ( उपर्युक्त वर्णनसे ) परमेश्वरकी सब भूतोसे अत्यन्त ही विलक्षणता तथा निर्विशेषता और एकता भी सिद्ध होती है। अतः जो इस प्रकार उपर्युक्त भावसे परमेश्वरको देखता है वही देखता है।

पू०-सभी लोग देखते है फिर 'वही देखता है' इस विशेषणसे क्या प्रयोजन है ?

उ०-ठीक है, (अन्य सब भी) देखते है परन्तु विपरीत देखते हैं, इसिलये यह विशेषण दिया गया है कि वही देखता है ।

जैसे कोई तिमिर-रोगसे दूषित हुई दृष्टिवाला अनेक चन्द्रमाओंको देखता है, उसकी अपेक्षा एक चन्द्र देखनेवालेकी यह विशेषता बतलायी जाती है कि वहीं ठीक देखता है। वैसे ही यहाँ भी जो आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे विभागरहित देखता है, उसकी अलग-अलग अनेक आत्मा देखने-अपेक्षा विपरीतदर्शियोकी यह विशेषता बतलायी जाती है कि वहीं ठीक-ठीक देखता है।

अभिप्राय यह है कि दूसरे सब अनेक चन्द्र देखनेवालेकी भॉति विपरीत भावसे देखनेवाले होनेके

स्तुतिः कर्तव्या इति श्लोक आरभ्यते—

यथोक्तस्य सम्यग्दर्शनस्य फलवचनेन | उपर्युक्त यथार्थ ज्ञानका फल वतलाकर उसकी स्तुति करनी चाहिये। इसलिये यह श्लोक आरम्भ किया जाता है-

> समं पश्यिन्ह सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८॥

समं पश्यन् उपलभमानो हि यसात् सर्वत्र सद्भूतेषु समवस्थितं तुल्यतया अवस्थितम् ईश्वरम् अतीतानन्तरश्लोकोक्तलक्षणम् इत्यर्थः । समं पश्यन् किं न हिनस्ति हिंसां न करोति आत्मना स्वेन एव स्वम् आत्मानं ततः तद् अहिंसनाद् याति परां प्रकृष्टां गतिं मोक्षाख्याम् ।

नतु न एव कश्चित् प्राणी खयं खम् आत्मानं हिनस्ति कथम् उच्यते अप्राप्तं न हिनस्ति इति । यथा न पृथिच्याम् अग्निः चेतच्यो न अन्तरिक्षे इत्यादि ।

न एष दोषः अज्ञानाम् आत्मितिरस्करणोप-पत्तेः । सर्वो हि अज्ञः अत्यन्तप्रसिद्धं साक्षाद् अपरोक्षाद् आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानम् आत्मत्वेन परिगृद्ध तम् अपि धर्माधर्मौ कृत्वा उपात्तम् आत्मानं हत्वा, अन्यम् आत्मानम् उपादत्ते नवम्, तं च एवं हत्वा अन्यम्, एवं तम् अपि हत्वा अन्यम् इति एवम् उपात्तम् उपात्तम् आत्मानं हन्ति इति आत्महा सर्वः अज्ञः ।

यः तु परमार्थात्मा असौ अपि सर्वदा अविद्यया हत इव विद्यमानफलाभावाद् इति सर्वे आत्महन एव अविद्यांसः।

यः तु इतरो यथोक्तात्मदर्शी स उभयथा अपि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति ततो याति परां गतिं यथोक्तं फलं तस्य भवति इत्यर्थः ॥ २८॥ क्योंकि सर्वत्र— सब भूतों में समभावसे स्थित हुए ईश्वरको अर्थात् ऊपरके श्लोकमे जिसके लक्षण वतलाये गये हैं, उस (परमेश्वर) को सर्वत्र समान भावसे देखने-वाला पुरुष खयं—अपने आप अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिये अर्थात् अपनी हिंसा न करनेके कारण वह मोक्षरूप परम उत्तम गतिको प्राप्त होता है।

पू०—कोई भी प्राणी खयं अपनी हिंसा नहीं करता फिर यह अप्राप्तका निपेध क्यो किया जाता है कि 'वह अपनी हिंसा नहीं करता; जैसे कोई कहे कि 'पृश्वीपर और अन्तरिक्षमे अग्नि नहीं जलानी चाहिये \*।'

उ०-यह दोष नहीं है। क्योंकि अज्ञानियोसे खयं अपना तिरस्कार करना बन सकता है। सभी अंज्ञानी अत्यन्त प्रसिद्ध साक्षात्—प्रत्यक्ष आत्माका तिरस्कार करके अनात्मा शरीरादिको आत्मा मानकर, फिर धर्म और अधर्मका आचरण कर, उस प्राप्त किये हुए (शरीरक्षप) आत्माका नाश करके दूसरे नये (शरीरक्षप) आत्माको प्राप्त करते है। फिर उसका भी इसी प्रकार नाश करके अन्यको और उसका भी वैसे ही नाश करके (पुन:) अन्यको पाते रहते है। इस प्रकार बारबार शरीरक्षप आत्माको प्राप्त करके उसकी हिंसा करते जाते है, अत सभी अज्ञानी आत्महत्यारे है।

जो वास्तवमे आत्मा है वह भी अविद्याद्वारा (अज्ञात होनेके कारण) सदा मारा हुआ-सा ही रहता है, क्योंकि उनके लिये उसका विद्यमान फल भी नहीं होता। सुतरा सभी अविद्वान् आत्माकी हिंसा करनेवाले ही है।

परन्तु जो इनसे अन्य उपर्युक्त आत्मख्रूपको जानने-वाला है, वह दोनों प्रकारसे ही अपने द्वारा अपना नाश नहीं करता है। इसलिये वह परमगित प्राप्त कर लेता है अर्थात् उसे पहले बताया हुआ (परम गित्रूप) फल प्राप्त होता है।। २८।।

अ यहाँ पृथ्वीपर अग्नि जलानेका निपेध करना तो इसलिये अयुक्त है कि यदि पृथ्वीगर अग्नि न जलायी जाय तो कहाँ जलायी जाय ? और अन्तरिक्षमे जलानेका निपेध इसलिये ठीक नहीं कि वहाँ तो वह जलायी ही नहीं जा सकती।

सर्वभूतस्थम् ईशं समं पश्यन् न हिनस्ति आत्मना आत्मानम् इति उक्तं तद् अनुपपन्नं स्वगुणकर्मवैलक्षण्यमेदिमन्नेषु आत्मसु इति एतद् आशङ्कच आह—

यह जो कहा कि, ईश्वरको सब मूतोंमे सम भावसे स्थित देखता हुआ पुरुष, आत्माद्वारा आत्मा-का नारा नहीं करता, यह युक्ति सङ्गत नहीं है; क्योंकि अपने गुण और कमोंकी विलक्षणतासे विभिन्न हुए जीवोमे इस प्रकार देखना नहीं बन सकता, ऐसी शंका करके कहते हैं—

# प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति॥ २९॥

प्रकृताः भगवतो माया त्रिगुणात्मिका,

'माया त प्रकृतिं विद्यात्' ( इवे ० उ ० ४ । १ ० )

इति मन्त्रवर्णात् तया प्रकृत्या एव च न अन्येन

महदादिकार्यकरणाकारपरिणतया कर्माण

वाद्यानःकायारभ्याणि कियमाणानि निर्वर्त्य
मानानि सर्वशः सर्वप्रकारेः यः पश्यति उपलभते ।

तथा आत्मानं क्षेत्रज्ञम् अकर्तारं सर्वोपाधि
विवर्जितं पश्यति स परमार्थदशीं इति अभिप्रायः ।

निर्गुणस्य अकर्तः निर्विशेषस्य आकाशस्य

इव भेदे प्रमाणानुपपत्तिः इत्यर्थः ।। २९ ॥

'मायाको प्रकृति समझना चाहिये' इत्यादि मन्त्रोंके अनुसार भगवान्की त्रिगुणात्मिका मायाका नाम प्रकृति है, जो कि महत्तत्त्व आदि कार्य-करणके आकारमे परिणत है; उस प्रकृतिद्वारा ही मन, वाणी और शरीरसे होनेवाले सारे कर्म, सब प्रकारसे सम्पादन किये जाते हैं; अन्य किसीसे नहीं, इस प्रकार जो देखता है।

तथा आत्माको—क्षेत्रज्ञको जो समस्त उपाधियोंसे रिहत अकर्ता देखता है, वही देखता है अर्थात् वही परमार्थदर्शी है, क्योंकि आकाशकी भाँति निर्गुण और विशेषतारिहत अकर्ता आत्मामे, मेदभावका होना प्रमाणित नहीं हो सकता। यह अभिप्राय है ॥२९॥

पुनरपि तद् एव सम्यग्दर्शनं शब्दान्तरेण | प्रपश्चयति—

फिर भी, उसी यथार्थ ज्ञानकी दूसरे शब्दोंसे व्याख्या करते हैं—

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३०॥

यदा यसिन् काले भूतपृथाभावं भूतानां पृथाभावं प्रात्मानं स्थितम् एकस्थम् अनुपश्यति शास्त्राचार्योपदेशतो भत्वा आत्मप्रत्यक्षत्वेन पश्यति 'आत्मेवेदं स्रवीय' ( ह्या ० ५० ७ । २५ । २ ) इति ।

जिस समय (यह विद्वान् ) भूतोंके अङग-अङग भावोंको—भूतोंकी पृथक्ताको, एक आत्मामे ही स्थित देखता है अर्थात् शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे मनन करके आत्माको इस प्रकार प्रत्यक्षभावसे देखता है कि 'यह सब कुछ आत्मा ही है।' तत एव च तसाद एव च विस्तारम् उत्पत्तिं विकासम् 'आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर् आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत
आप आत्मत आविर्भावितरोभावावात्मतोऽन्नम्'
(छा०उ०७। २६।१) इति एवम् आदिप्रकारैः विस्तारं यदा पश्यति ब्रह्म संपद्यते ब्रह्म एव मवित तदा तिसान् काले इत्यर्थः ॥ ३०॥

तथा उस आत्मासे ही सारा विस्तार—सबकी उत्पत्ति—विकास देखता है अर्थात् जिस समय 'आत्मासे ही प्राण, आत्मासे ही आकाश, आत्मासे से ही संकल्प, आत्मासे ही आकाश, आत्मासे ही तेज, आत्मासे ही जल, आत्मासे ही अन्न, आत्मासे ही सबका प्रकट और लीन होना' इत्यादि प्रकारसे सारा विस्तार आत्मासे ही हुआ देखने लगता है, उस समय वह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ॥ ३०॥

एकस्य आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तद्दोषसंबन्धे । प्राप्ते इदम् उच्यते—

एक ही आत्मा सब शरीरोंका आत्मा माना जानेसे, उसका उन सबके दोषोसे सम्बन्ध होगा, ऐसी शंका होनेपर यह कहा जाता है—

## अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमन्ययः । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥ ३१॥

अनादित्वाद् अनादेः भावः अनादित्वम् आदिः कारणं तद् यस्य न अस्ति तद् अनादि। यद् हि आदिमत् तत् स्वेन आत्मना व्येति अयं तु अनादित्वाद् निरवयव इति कृत्वा न व्येति।

तथा निर्गुणत्वात् सगुणो हि गुणव्ययाद् व्येति अयं तु निर्गुणत्वाद् न व्येति इति परमात्मा अयम् अव्ययो न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्ययः ।

यत एवम् अतः शरीरस्थः अपि शरीरेषु आत्मन उपलब्धः भवति इति शरीरस्थ उच्यते तथा न करोति। तदकरणाद् एव तत्फलेन न लिप्यते।

आदि कारणको कहते हैं, जिसका कोई कारण न हो, उसका नाम अनादि है और अनादिके भावका नाम अनादित्व है, यह परमात्मा अनादि होनेके कारण अन्यय है; क्योंकि जो वस्तु आदिमान् होती है, वही अपने खरूपसे क्षीण होती है। किन्तु यह परमात्मा अनादि है, इसिंडिये अवयवरहित है। अतः इसका क्षय नहीं होता।

तथा निर्गुण होनेके कारण भी यह अव्यय है; क्योंकि जो वस्तु गुणयुक्त होती है, उसका गुणोंके क्षयसे क्षय होता है। परन्तु यह (आत्मा) गुणरहित है, अत. इसका क्षय नहीं होता। सुतरां यह परमात्मा अव्यय है, अर्थात् इसका व्यय नहीं होता।

ऐसा होनेके कारण यह आत्मा शरीरमें स्थित हुआ भी-शरीरमें रहता हुआ भी कुछ नहीं करता है, तथा कुछ न करनेके कारण ही उसके फलसे भी लिप्त नहीं होता है। आत्माकी शरीरमें प्रतीति होती है, इसलिये शरीरमें स्थित कहा जाता है। यो हि कर्ती स कर्मफलेन लिप्यते अयं । तु अकर्ती अतो न फलेन लिप्यते इत्यर्थः ।

कः पुनः देहेषु करोति लिप्यते च, यदि तावद् अन्यः परमात्मनो देही करोति लिप्यते च तत इदम् अनुपपन्नम् उक्तं क्षेत्रज्ञेश्वरैकत्वम् 'क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि' इत्यादि ।

अथ न अस्ति ईश्वराद् अन्यो देही कः करोति लिप्यते च इति वाच्यं परो वा नास्ति इति ।

सर्वथा दुविंज्ञेयं दुर्वाच्यं च इति भगवत्-प्रोक्तम् औपनिषदं दर्शनं परित्यक्तं वैशेषिकैः सांख्याईतबौद्धैः च।

तत्र अयं परिहारो भगवता स्वेन एव उक्तः स्वभावस्तु प्रवर्तते इति । अविद्यामात्रस्वभावो हि करोति लिप्यते इति व्यवहारो भवति न तु परमार्थत एकस्मिन् परमात्मिन तद् अस्ति ।

अत एतसिन् परमार्थसांख्यदर्शने स्थितानां ज्ञाननिष्ठानां परमहंसपरित्राजकानां तिरस्कृताविद्याच्यवहाराणां कमीधिकारो न अस्ति इति तत्र तत्र दिश्तं भगवता ॥ ३१॥

क्योंकि जो कर्ता होता है वही कर्मोंके फलसे लिप होता है। परन्तु यह अकर्ता है, इस-लिये फलसे लिप नहीं होता, यह अभिप्राय है।

पू०—तो फिर शरीरोंमे ऐसा कौन है जो कर्म करता है और उसके फलसे लिप्त होता है 2 यदि यह मान लिया जाय कि, परमात्मासे भिन्न कोई शरीरी कर्म करता है और उसके फलसे लिप्त होता है तब तो 'श्रेत्रज्ञ भी तू मुझे ही जान' इस प्रकार जो क्षेत्रज्ञ और ईश्वरकी एकता कही है, वह अयुक्त ठहरेगी।

यदि यह माना जाय कि ईश्वरसे पृथक् अन्य कोई शरीरी नहीं है तो यह बतलाना चाहिये फिर कौन करता और लिप्त होता है <sup>2</sup> अथवा यह कह देना चाहिये कि (इन सबसे) पर कोई ईश्वर ही नहीं है ।

( बात तो यह है कि ) भगवान्द्वारा कहा हुआ यह उपनिषद् रूप दर्शन सर्वथा दुर्विज्ञेय और दुर्वाच्य है, इसीलिये वैजेषिक, सांख्य, जैन और बौद्ध-मतावलिम्बयोद्वारा यह छोड़ दिया गया है।

उ०-इसका उत्तर 'स्वभाव ही वर्तता है' ऐसा कहकर भगवान्ने स्वयं ही दे दिया है; क्योंकि अविद्यामात्र स्वभाववाला ही करता है, और लिप्त होता है, इसीसे यह व्यवहार चल रहा है। वास्तवमें अद्वितीय परमात्मामे वे ('कर्तापन' और 'लिप्त होना' आदि ) नहीं है।

सुतरा इस वास्तविक ज्ञानदर्शनमे स्थित हुए ज्ञानिष्ठ, परमहंस परिव्राजक संन्यासियोंका जिन्होंने अविद्याकृत समस्त व्यवहारका तिरस्कार कर दिया है, कमोंमें अधिकार नहीं है—यह वात जगह-जगह भगवान्द्रारा दिखलायी गयी है ॥ ३१॥

किम् इव न करोति न लिप्यते इति अत्र | ह्यान्तम् आह—

परमात्मा किसकी भॉति न करता है और न लिप्त होता है <sup>2</sup> इसपर यहाँ दृष्टान्त कहते हैं—

यथा सर्वगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। सर्वत्राविश्यतो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥ ३२॥

सूक्ष्मभावाद् आकाशं रवं न उपलिप्यते न होनेके कारण लिप्त नहीं होता-सम्बन्धयुक्त नहीं संबध्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न होता, वैसे ही आत्मा भी शरीरमे सर्वत्र स्थित रहता उपिंप्यते ॥ ३२ ॥

यथा सर्वगतं च्यापि अपि सत् सौक्ष्म्यात्। जैसे आकाशा, सर्वत्र व्याप्त हुआ भी सूक्ष्म हुआ भी (उसके गुण-दोपोसे) छिप नहीं होता॥३२॥

किं च--

प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत॥ ३३॥

यथा प्रकाशयति अवभासयति एकः कृत्रनं। लोकम् इमं रवि. सविता आदित्यः तथा तद्वद् महाभूतादिधृत्यन्तं क्षेत्र्म् एकः सन् प्रकाशयित कः क्षेत्री परमात्मा इत्यर्थः ।

रविदृष्टान्तः अत्र आत्मन उभयार्थः अपि भवति रविवत् सर्वक्षेत्रेषु एक आत्मा अलेपकः च इति ॥ ३३ ॥

जैसे एक ही सूर्य इस समस्त छोकको प्रकाशित करता है, वैसे ही, महाभूतोसे लेकर धृति-पर्यन्त बतलाये हुए समस्त क्षेत्रको वह एक होते हुए भी प्रकाशित करता है। कौन करता है ? क्षेत्रज्ञ-परमात्मा।

यहाँ आत्मामे सूर्यका दृष्टान्त दोनो प्रकारसे ही घटता है, आत्मा सूर्यकी भॉति समस्त शरीरोंमे एक है और अलिप्त भी है ॥ ३३॥

समस्ताध्यायार्थापसंहारार्थः अयं क्लोकः— क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं भूतप्रकृतिमोक्षं च ये

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो. यथाच्याख्यातयो: एवं यथा-प्रदर्शितप्रकारेण अन्तरम् इतरेतरवैलक्षण्यविशेषं शास्त्राचार्योपदेशजनितम् आत्म-ज्ञानचक्षुषा प्रत्ययिकज्ञानं चक्षुः तेन ज्ञानचक्षुपा भूतप्रकृति-मोक्षं च भूतानां प्रकृतिः अविद्यालक्षणा तस्या भूतप्रकृतेः मोक्षणम् अव्यक्ताख्या अभावगमनं च ये विदु विजानन्ति यान्ति गच्छन्ति ते परं परमार्थतत्त्व ब्रह्म न पुनः देहम् आददते इत्यर्थः ॥ ३४ ॥

सारे अध्यायके अर्थका उपसंहार करनेके छिये यह रछोक (कहा जाता है)—

#### ज्ञानचक्षुषा । विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४ ॥

जो पुरुप शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे उत्पन्न आत्मसाक्षात्काररूप ज्ञाननेत्रोंद्वारा, पहले वतलाये हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञक अन्तरको,—उनकी पारस्परिक त्रिलक्षणताको, इस पूर्वदर्शित प्रकारसे जान लेते है, और वैसे ही अत्र्यक्त नामक अविद्याद्वप भूनोकी प्रकृतिके मोअको, यानी उसका अभाव कर देनेको भी जानते है, वे परमार्थतस्व खरूप ब्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं, पुनर्जन्म नहीं पाते ॥ ३४ ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिपत्सु त्रह्मविद्यायां योगगास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

# चतुर्दशोऽध्यायः

सर्वम् उत्पद्यमानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगाद्
उत्पद्यते इति उक्तं तत् कर्थम् इति तत्प्रदर्शनार्थं
'परं भूयः' इत्यादिः अध्याय आरम्यते ।
अथवा ईश्वरपरतन्त्रयोः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः
जगत्कारणत्वं न तु सांख्यानाम् इव
स्वतन्त्रयोः इति एवम् अर्थम् ।

प्रकृतिस्थत्वं गुणेषु च सङ्गः संसारकारणम् इति उक्तं कस्मिन् गुणे कथं सङ्गः के वा गुणाः कथं वा ते बध्नन्ति इति गुणेभ्यः च मोक्षणं कथं स्याद् मुक्तस्य च लक्षणं वक्तन्यम् इति एवम् अर्थं च—

श्रीभगवानुवाच--

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥१॥

परं ज्ञानम् इति व्यवहितेन सम्बन्धः ।

भ्यः पुनः पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु असकृद् उक्तम् अपि प्रवस्यामि । तत् च परं परवस्तु-विषयत्वात्, किं तत्, ज्ञानं सर्वेषां ज्ञानानाम् उत्तमम् उत्तमफल्दवात् । उत्पन्न होनेवाली सभी वस्तुएँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे उत्पन्न होती है, यह बात कही गयी। सो वह किस प्रकारसे (उत्पन्न होती हैं !) यह दिखलानेके लिये 'पर्र भूयः' इत्यादि इलोकोंवाले चतुर्दश अध्यायका आरम्भ किया जाता है।

अथवा ईश्वरके अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जगत्के कारण हैं, सांख्यवादियोंके मतानुसार खतन्त्रतासे नहीं । यह बात दिखळानेके लिये (यह अध्याय आरम्भ किया जाता है )।

तथा जो यह कहा कि प्रकृतिमे स्थित होना और गुणविषयक आसक्ति—यही संसारका कारण है, सो किस गुणमे किस प्रकारसे आसक्ति होती है १ गुण कौन-से है १ वे कैसे बाँधते है १ गुणोंसे छुटकारा कैसे होता है १ तथा मुक्तका लक्षण क्या है १ यह सब बाते बतलानेके लिये भी इस अध्यायका आरम्भ किया जाता है—

श्रीभगवान् बोले----

'प्रम्' इस पदका दूरस्थ 'ज्ञानम्' पदके साथ सम्बन्व है।

समस्त ज्ञानोमे उत्तम परम ज्ञानको अर्थात् जो पर-वस्तुविषयक होनेसे परम है और उत्तम फलयुक्त होनेके कारण समस्त ज्ञानोंमे उत्तम है, उस परम उत्तम ज्ञानको, यद्यपि पहलेके सब अध्यायोंमें वार-वार कह आया हूँ, तो भी फिर मली प्रकार कहूँगा। ज्ञानानाम् इति न अमानित्वादीनां किं तर्हि

यज्ञादिज्ञेयवस्तुविषयाणाम् इति । तानि न मोक्षाय इदं तु मोक्षाय इति परोत्तमशब्दाभ्यां स्तौति श्रोतृबुद्धिरुच्युत्पाद-नार्थम् ।

यद् ज्ञात्वा यद् ज्ञानम् ज्ञात्वा प्राप्य मुनयः मननशीलाः सर्वे परां सिद्धि संन्यासिनो मोक्षाख्याम् इतः असाद् देहबन्धनाद् ऊर्ध्व गताः प्राप्ताः ॥ १ ॥

यहाँ 'ज्ञानोमेसे' इस शब्दसे अमानित्वादि ज्ञान-साधनोंका ग्रहण नहीं है। किन्तु यज्ञादि ज्ञेय-वस्तुविषयक ज्ञानोका प्रहण है।

वे यज्ञादि विषयक ज्ञान मोक्षके लिये उपयुक्त नहीं है और यह (जो इस अध्यायमे बतलाया जाता है वह ) मोक्षके लिये उपयुक्त है, इसलिये 'परम' और 'उत्तम' इन दोनो राब्दोसे श्रोताकी बुद्धिमे रुचि उत्पन्न करनेके लिये इसकी स्तुति करते हैं।

जिस ज्ञानको जानकर-पाकर सब मननशील संन्यासीजन इस देहबन्धनसे मुक्त होनेके बाद मोक्षरूप परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं, (ऐसा परम ज्ञान कहूँगा ) ॥ १ ॥

अस्याः च सिद्धेः ऐकान्तिकत्वं दर्शयति-

— इस (ज्ञानद्वारा प्राप्त हुई)सिद्धिकी अन्यभिचारिता— नित्यता दिखलाते हैं—

#### ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥२॥

इदं ज्ञानं यथोक्तम् उपाश्रित्य ज्ञानसाधनम् अनुष्ठाय इति एतत् । मम परमेश्वरस्य साधर्यं मत्स्वरूपताम् आगता प्राप्ता इत्यर्थो न तु समानधर्मतां साधम्य क्षेत्रज्ञेश्वरयोः भेदान-भ्युपगमाद् गीताशास्त्रे । फलवादः च अयं स्तुत्यर्थम् उच्यते । सर्गे अपि सृष्टिकाले अपि न उपजायन्ते न उत्पद्यन्ते प्रलये ब्रह्मणः | ज्ञानकी स्तुतिके छिये किया गया है। यहाँ 'साधर्म्य' का अपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथां न आपद्यन्ते न च्यवन्ति इत्यर्थः ॥ २ ॥

इस उपर्युक्त ज्ञानका मलीमॉति आश्रय लेकर,अर्थात् ज्ञानके साधनोका अनुष्ठान करके, मुझ परमेश्वरकी समानताको-मेरे साथ एकरूपताको प्राप्त हुए पुरुष सृष्टिके उत्पत्तिकालमे भी, फिर उत्पन नहीं होते और प्रलयकालमें-ब्रह्माके विनाशकालमे भी व्यथाको प्राप्त नहीं होते, अर्थात् गिरते नहीं । यह फलका वर्णन अर्थ 'समानधर्मता' नहीं है, क्योंकि गीताशास्रमें क्षेत्रज्ञ और ईश्वरका भेद खीकार नहीं किया गया ॥ २ ॥

आह—

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोग ईदशो भूतकारणम् इति अव यह बतलाते हैं कि इस प्रकारका क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका संयोग भूतोंका कारण है-

> मम योनिर्महद्भा तस्मिन्गर्भ द्धाम्यहम्। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥

मम स्वभूता मदीया माया - त्रिगुणात्मिका योनिः सर्वभूतानां सर्वकार्यभ्यो **प्रकृतिः** महत्त्वाद् भरणात् च स्वविकाराणां महद् ब्रह्म इति योनिः एव विशिष्यते ।

तस्मिन् महति ब्रह्मणि योनौ गर्भ हिरण्य-गर्भस्य जन्मनो बीजं सर्वभूतजन्मकारणं बीजं दधामि निश्चिपामि क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिद्वयशक्तिमान् ईश्वरः अहम् अविद्याकामकर्मोपाधिस्वरूपानुवि-धायिनं क्षेत्रज्ञं क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यर्थः।

संभव उत्पत्तिः सर्वभूतानां हिरण्यगर्भोत्पत्ति-द्वारेण ततः तसाद् गर्भाधानाद् भवति हे भारत ॥ ३॥

मुझ ईश्वरकी माया—त्रिगुणमयी प्रकृति, समस्त भूतोकी योनि अर्थात् कारण है। समस्त कार्यांसे यानी उत्पत्तिशील वस्तुओसे बड़ी होनेके कारण और अपने विकारोको धारण करनेवाली होनेसे प्रकृति ही भहत ब्रह्म' इस विशेषणसे विशेपित की गयी है।

उस महत् ब्रह्मरूप योनिमे, मै-क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दो प्रकृतिरूप शक्तियोंवाला ईश्वर, हिरण्यगर्भके जन्मके बीजरूप गर्भको, यानी सब भूतोकी उत्पत्तिके कारणरूप बीजको, स्थापित किया करता हूँ । अर्थात् अविद्या,कामना,कर्म और उपाधिके खरूपका अनुवर्तन करनेवाले क्षेत्रज्ञको क्षेत्रसे सयुक्त किया करता हूँ। हे भारत! उस गर्भाधानसे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति-

द्वारा समस्त भूतोकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥

#### सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ व्रह्म

देविपतृमनुष्यपशुमृगादिसर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयो देहसंस्थानलक्षणा मूर्छिताङ्गावयवा मूर्तयः े संभवन्ति याः तासा मूर्तीनां ब्रह्म महत् सर्वावस्थं योनिः कारणम् अहम् ईशो बीजप्रदो गर्भाधानस्य कर्ता पिता ॥ ४ ॥

हे कुन्तीपुत्र ! देव, पितृ, मनुष्य, पशु और मृग आदि समस्त योनियोमे जो मूर्तियाँ, अर्थात् शरीराकार अलग-अलग अङ्गोके अवयवोकी रचनायुक्त व्यक्तियाँ उलन्न होती है, उन सब मूर्तियोकी सब प्रकारसे स्थित महत् ब्रह्मरूप मेरी माया तो, गर्भ धारण करनेवाली योनि है, और मै ईश्वर बीज प्रदान करनेवाला अर्थात् गर्भाधान करनेवाला पिता हूँ ॥ ४ ॥

के गुणाः कथं वभ्रन्ति इति उच्यते—

वे गुण कौन-कौन-से है और कैसे बॉधते हैं <sup>2</sup> सो कहते है---

सत्त्वं रजः तम इति एवं नामानः, गुणा इति

पारिभाषिकः शब्दो न रूपादिवद्द्रव्याश्रिताः।

न च गुणगुणिनोः अन्यत्वम् अत्र विवक्षितम्।

#### सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः। निबध्निन्त महाबाहो देहे देहिनमन्ययम् ॥ ५ ॥

सत्त्व, रज और तम-ऐसे नामोवाले ये तीन गुण है। 'गुण' शब्द पारिभापिक है। यहाँ रूप, रस आदिकी मॉति किसी द्रव्यके आश्रित गुणोंका प्रहण नहीं है, तथा 'गुण' और 'गुणवान्' (प्रकृति ) का भेद भी यहाँ त्रिवक्षित नहीं है।

तसाद् गुणा इव नित्यपरतन्त्राः क्षेत्रज्ञं प्रति अविद्यात्मकत्वात् क्षेत्रज्ञं निवधनित इव तम् आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभनते इति निबध्ननित इति उच्यते।

तेच प्रकृतिसंभवा भगवन्मायासंभवा निबध्नन्ति इव हे महाबाहो महान्तौ समर्थतरौ आजानु-प्रलम्बौ बाहू यस्य स महाबाहुः हे महाबाहो देहे शरीरे देहिनं देहवन्तम् अव्ययम् अव्ययन्वं च उक्तम् 'अनादित्वात्' इत्यादिश्लोके ।

नतु देही न लिप्यते इति उक्तं तत् कथम् इह निबध्ननित इति अन्यथा उच्यते, परिहतम् असाभिः इवशब्देन निबध्ननित

इव इति ॥-५॥

जैसे रूपादि गुण द्रव्यके अधीन होते हैं वैसे ही ये सत्त्वादि गुण सदा क्षेत्रज्ञके अधीन हुए ही अविद्यात्मक होनेके कारण मानो क्षेत्रज्ञको बॉध लेते हैं । उस (क्षेत्रज्ञ) को आश्रय बनाकर ही (ये गुण) अपना खरूप प्रकट करनेमे समर्थ होते हैं, अतः 'बॉधते हैं' ऐसा कहा जाता है।

जिसकी भुजाएँ अतिशय सामर्थ्ययुक्त और जानु ( घुटनो ) तक छंबी हो, उसका नाम महाबाहु है । हे महाबाहो ! भगवान्की मायासे उत्पन्न ये तीनो गुण इस शरीरमे शरीरधारी अविनाशी क्षेत्रज्ञको मानो बॉध लेते हैं । क्षेत्रज्ञका 'अविनाशित्व' 'अनादित्वात्' इत्यादि श्लोकमे कहा ही है ।

पू०-पहले यह कहा है कि देही-आत्मा लिप्त नहीं होता, फिर यहाँ यह विपरीत बात कैसे कही जाती है कि उसको गुण वॉधते हैं।

उ०—'इव' शब्दका अध्याहार करके हमने इस शंकाका परिहार कर दिया है। अर्थात् वास्तवमे नहीं बॉधते, बॉधते हुए-से प्रतीत होते हैं॥ ५॥

## तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्।

सुखसङ्गेन बन्नाति

तत्र सत्त्वादीनां सत्त्वस्य एव तावद् लक्षणम् उच्यते—

निर्मल्खात् स्फटिकमणिः इव प्रकाशकम् अनामयं निरुपद्रवं सत्त्वं तद् निवध्नाति ।

कथम्, सुखसङ्गेन सुखी अहम् इति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिणि आत्मिनि संश्लेषापादनं मृषा एव सुखे सङ्जनम् इति । सा एषा अविद्या । न हि विषयधर्मी विषयिणो भवति ।

न हि विषयधर्मी विषयिणो भवति । इच्छादि च धृत्यन्तं क्षेत्रस्य एव विषयस्य धर्म इति उक्तं भगवता ।

ज्ञानसङ्गेन चानघ॥६॥

उन सत्त्व आदि तीन गुणोंमेसे पहले, सत्त्व-गुणका लक्षण वतलाया जाता है—

सत्त्वगुण स्पिटिक-मणिकी भॉति निर्मल होनेके कारण, प्रकाशशील और उपद्रवरहित है (तो भी) वह बॉधता है।

कैसे वॉधता है ? सुखकी आसिक्तिसे । (वास्तवमे) विषयरूप सुखका विपयी आत्माके साय 'मै सुखी हूँ' इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ देना यह आत्माको मिथ्या ही सुखमे नियुक्त कर देना है । यही अविद्या है ।

क्योंकि विषयके धर्म विपयीके (कभी) नहीं होते और इन्डासे लेकर धृतिपर्यन्त सब धर्म विपयरूप क्षेत्रके ही हैं—ऐसा भगवान्ने कहा है।

गीर जांर भार ४५--

अतः अविद्यया एव खकीयधर्मभूतया विषयविषय्यविवेकलक्षणया अखात्मभूते सुखे सञ्जयति इव सक्तम् इव करोति असुखिनं सुखिनम् इव । तथा ज्ञानसङ्गेन च ।

ज्ञानम् इति सुखसाहचर्यात् क्षेत्रस्य एव अन्तःकरणस्य धर्मा न आत्मनः आत्म-धर्मत्वे सङ्गानुपपत्तेः व । सुखे इव ज्ञानादौ सङ्गो मन्तव्यो हे अनव अव्यसन ॥ ६ ॥ सुतरां यह सिद्ध हुआ कि जो आरोपितभावसे आत्माकी खकीय धर्मरूपा हो रही है और विषय-विपयीका अज्ञान ही जिसका खरूप है, ऐसी अविद्या-द्वारा ही सत्त्वगुण अनात्मखरूप सुखमे (आत्माको) मानो नियुक्त—आसक्त कर देता है, यानी जो (वास्तवमे) सुखके सम्बन्धसे रहित है, उसे सुखी-सा कर देता है। इसी प्रकार (यह सत्त्वगुण उसे) ज्ञानके सङ्गसे भी (बाँधता है)।

ज्ञान भी सुखका साथी होनेके कारण, क्षेत्र अर्थात् अन्तः करणका ही धर्म है, आत्माका नहीं, क्योंकि आत्माका धर्म मान लेनेपर उसमे आसक होना और उसका बॉधना नहीं बन सकता। इसलिये हे निष्पाप! अर्थात् व्यसन-दोष-रहित अर्जुन! सुखकी भाँति ही ज्ञान आदिके 'सङ्ग' को भी (बन्धन करनेवाला) समझना चाहिये॥ ६॥

### रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । तन्निबंधाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७ ॥

रजो रागात्मकं रञ्जनाद् रागो गैरिकादिवद्
रागात्मकं विद्धि जानीहि तृष्णासङ्गसमुद्भवं
तृष्णा अप्राप्तामिलाष आसङ्गः प्राप्ते विषये
मनसः प्रीतिलक्षणः संक्लेषः, तृष्णासङ्गयोः
समुद्भवं तृष्णासङ्गसमुद्भवम्।

तद् निबध्नाति तद् रजः कौन्तेय कर्मसङ्गेन दृष्टादृष्टार्थेषु कर्मसु सञ्जनं तत्परता कर्मसङ्गः तेन निवधनाति रजो देहिनम् ॥ ७॥ अप्राप्त वस्तुकी अभिलाषाका नाम 'तृष्णा' है और प्राप्त विषयोंमे मनकी प्रीतिरूप स्नेहका नाम 'आसक्ति' है, इन तृष्णा और आसक्तिकी उत्पत्तिके कारणरूप रजोगुणको रागात्मक जान । अर्थात् गेरू आदि रंगोकी भाँति (पुरुषको विषयोंके साथ) उनमे आसक्त करके तद्रूप करनेवाला होनेसे, इसको त्र्रागरूप समझ।

हे कुन्तीपुत्र ! वह रजोगुण, इस शरीरधारी क्षेत्रज्ञको कर्मासक्तिसे बाँधता है । दृष्ट और अदृष्ट फल देनेवाले जो कर्म हैं उनमे आसक्ति—तत्परताका नाम कर्मासक्ति है, उसके द्वारा बाँधता है ॥ ७॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्।

तमः तृतीयो गुणः अज्ञानजम् अज्ञानाद् जातम् अज्ञानजं विद्धि मोइनं मोहकरम् अविवेककरं सर्वदेहिनां सर्वेषां देहवतां प्रमादाळस्यनिदाभिः प्रमादः च आलस्यं च निद्रा च प्रमादालस-निद्राः ताभिः तत् तमो निबध्नाति भारत ॥ ८॥ द्वारा बॉधा करता है ॥ ८॥

और समस्त देहधारियोको मोहित करनेवाले तमोगुणको, यानी जीवोंके अन्तः करणमे मोह— अविवेक उत्पन्न करनेवाले तम नामक तीसरे गुणको, त् अज्ञानसे उत्पन्न हुआ जान । हे भारत! वह तमोगुण, (जीवोको) प्रमाद, आलस्य और निद्राके

पुनः गुणानां व्यापारः संक्षेपत उच्यते-

फिर भी उन गुणोका व्यापार संक्षेपसे बतलाया

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। तमः ज्ञानमावृत्य तु

प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

सत्त्वं सुखे संजयति संइलेषयति रजः कर्मणि। हे भारत संजयति इति वर्तते । ज्ञानं सत्त्वकृतं विवेकम् आवृत्य आच्छाद्य तु तमः स्वेन आवरणात्मना प्रमादे संजयति उत प्रमादो नाम प्राप्तकर्तव्याकरणम् ॥ ९ ॥

हे भारत! सत्त्वगुण सुखमे नियुक्त करता है और रजोगुण कर्मों ने नियुक्त किया करता है तथा तमोगुण, सत्त्वगुणसे उत्पन्न हुए वित्रेक-ज्ञानको, अपने आवरणात्मक खभावसे आच्छादित करके फिर प्रमादमे नियुक्त किया करता है। प्राप्त कर्तव्यको न करनेका नाम प्रमाद है।। ९॥

उक्तं कार्यं कदा कुर्वन्ति गुणा इति उच्यते—

ये तीनो गुण उपर्युक्त कार्य कब करते है ? सो

सत्त्वं भवति रजस्तमश्चामिभूय

तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा॥१०॥

रजः तमः च उभौ अपि अभिभूय सत्त्वं खकार्यम् ज्ञानसुखादि आरभते हे भारत ।

तथा रजोगुणः सत्त्वं तमः च एव उभौ अपि अभिभूय वर्धते यदा तदा कर्मतृष्णादि स्वकार्यम् आरभते।

तम आख्यो गुणः सत्त्वं रजः च उभौ अपि अभिभूय तथा एव वर्धते यदा तदा ज्ञानावरणादि स्वकार्यम् आरभते ॥ १० ॥

हे भारत ! रजोगुण और तमोगुण-इन दोनोंको भवति उद्भवति वर्धते यदा तदा लब्धात्मकं सत्त्वं दिवाकर जब सत्त्वगुण उन्नत होता है-बढ़ता है, तब वह अपने खरूपको प्राप्त हुआ सत्त्वगुण अपने कार्य-ज्ञान और सुखादिका आरम्भ किया करता है।

> तथा सत्त्वगुण और तमोगुण-इन दोनोंको ही दवा-कर जब रजोगुण बढ़ता है तब वह 'कमोंमें तृष्णा आदि अपने कार्यका आरम्भ किया करता है।

> वैसे ही सत्त्वगुण और रजोगुण इन दोनोंको दवाकर जब तम नामक गुण बढ़ता है तब वह 'ज्ञानको आच्छा-दित करना आदि' अपना कार्य आरम्भ किया करता है।

यदा यो गुणः उद्भूतो भवति तदा तस्य | जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ रहता है, उस समय किं लिङ्गम् इति उच्यते—

उसके क्या चिह्न होते हैं सो बतलाते हैं—

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥ ज्ञानं यदा

सर्वद्वारेषु आत्मन उपलव्धिद्वाराणि श्रोत्रा-दीनि सर्वाणि करणानि तेषु सर्वद्वारेषु अन्तः-करणस्य बुद्धेः वृत्तिः प्रकाशो देहे अस्मिन् उपजायते । तदु एव ज्ञानं यदा एवंप्रकाशो ज्ञानाच्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशेन लिङ्गेन विद्याद् विवृद्धम् उद्भूतं सत्त्वम् इति उत अपि ॥ ११ ॥

जब इस शरीरके समस्त द्वारोमे, यानी आत्माकी उपलिन्नके द्वारभूत जो श्रोत्रादि सब इन्द्रियाँ है उनमे, प्रकाश उत्पन्न हो — अन्तः करण यानी बुद्धिकी वृत्तिका नाम 'प्रकाश' है और यही 'ज्ञान' है। यह ज्ञान नामक प्रकाश जब शरीरके समस्त द्वारोमे उत्पन्न हो—तब इस ज्ञानके प्रकाशरूप चिह्नसे ही समझना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा है ॥ ११ ॥

रजस उद्भृतस्य इदं चिह्नम्—

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः रजस्येतानि जायन्ते

परद्रव्यादित्सा, प्रवृत्तिः प्रवर्तनं लोभ: सामान्यचेष्टा, आरम्भः, कस्य, कर्मणाम् । अशमः अनुपश्नमः, हर्षरागादिप्रवृत्तिः, स्पृहा सर्व-सामान्यवस्तुविषया तृष्णा, रजिस गुणे विवृद्धे एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे भरतर्पभ ॥ १२॥ होते हैं ॥ १२॥

उत्पन्न हुए रजोगुणके चिह्न ये होते हैं—

विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥

हे भरतवंशियोमे श्रेष्ठ । लोभ-परद्रव्यको प्राप्त करनेकी इच्छा, प्रवृत्ति—सामान्यभावसे सांसारिक चेष्टा और कर्मींका आरम्भ तथा अशान्ति—उपरा-मताका अभाव, हर्ष और रागादिका प्रवृत्त होना तथा लाळसा अर्थात् सामान्यभावसे समस्त वस्तुओं-मे तृष्णा—ये सब चिह्न रजोगुणके बढ़नेपर उत्पन्न

#### अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३॥ तमस्येतानि जायन्ते

अप्रकाशः अविवेकः अत्यन्तम् अप्रवृत्तिः च प्रवृत्त्यभावः तत्कार्यं प्रमादो मोह एव च प्रवृत्तिका अभाव, उसका कार्य प्रमाद और मोह अविवेको मूढता इत्यर्थः। तमसि गुणे विवृद्धे अर्थात् अविवेकरूप मूढता—ये सब चिह्न तमोगुणकी एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे कुरुनन्दन ॥ १३॥

हे कुरुनन्दन ! अप्रकाश अर्थात् अत्यन्त अविवेक वृद्धि होनेपर उत्पन्न होते हैं॥ १३॥

मरणद्वारेण अपि यत्फलं प्राप्यते तद्। अपि सङ्गरागहेतुकं सर्वं गौणम् एव इति दर्शयन् आह—

मरण-समयकी अवस्थाके द्वारा जो फल मिलता है, वह सब भी आसक्ति और रागसे ही होनेवाला तथा गुणजन्य हीं होता है, यह दिखानेके लिये कहते है—

#### यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। लोकानमलान्प्रतिपचते ॥ १४ ॥ तदोत्तमविदां

यदा सत्त्वे प्रबृद्धे उद्भूते तु प्रलयं मरणं याति प्रतिपद्यते देहभृद् आत्मा तदा उत्तमविदां महदादितत्त्वविदाम् इति एतत्। छोकान् अमछान् मलरहितान् प्रतिपद्यते प्रामोति इति एतत् ॥१४॥ निर्मल-मलरहित लोकोंको प्राप्त होता है ॥१४॥

जब यह शरीरधारी जीव, सत्त्वगुणकी वृद्धिमे मृत्युको प्राप्त होता है, तब उत्तम तत्त्वको जानने-वालोके अर्थात् महत्तत्त्वादिको जाननेवालोके

रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमिस मूढयोनिषु जायते॥ १५॥

कर्मसङ्गिष्ठ कर्मासक्तियुक्तेषु मनुष्येषु जायते तथा तद्वद् एव प्रलीनो मृतः तमसि विवृद्धे मूढयोनिषु पश्चादियोनिषु जायते ॥ १५॥

रजिस गुणे विवृद्धे प्रलयं मरणं गत्वा प्राप्य | रजोगुणकी वृद्धिके समय मरनेपर कर्मसगियोंमे अर्थात् कमोंमे आसक्त हुए मनुष्योंमे उत्पन्न होता है और वैसे ही तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ मनुष्य मूढ्योनियोमे अर्थात् पशु आदि योनियोंमे उत्पन्न होता है ॥ १५॥

अतीतक्लोकार्थस्य एव संक्षेप उच्यते—

पहले कहे हुए श्लोकोंके अर्थका ही सार कहा जाता है—

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६॥

कर्मणः सुकृतस्य सात्त्रिकस्य इत्यर्थः। आहुः शिष्टाः सात्विकम् एव निर्मलं फलम् इति । रजसः तु फलं दुःखं राजसस्य कर्मण इत्यर्थः । कर्मा-धिकारात् फलम् अपि दुःखम् एव कारणानु-रूप्याद् राजसम् एव । तथा अज्ञानं तमसः तामसस्य कर्मणः अधर्मस्य पूर्ववत् ॥ १६ ॥

श्रेष्ठ पुरुपोंने शुभ कर्मका, अर्थात् सात्विक कर्मका फल साल्विक और निर्मल ही वतलाया है, तथा राजस कर्मका फल दुःख बतलाया है अर्थात् कर्माधिकारसे राजस कर्मका, फल भी अपने कारण-के अनुसार दु:खरूप राजस ही होता है (ऐसा कहा है ) और वैसे ही, तामसरूप अधर्मका-पाप-कर्मका फल अज्ञान वतलाया है ॥ १६॥

किं च गुणेभ्यो भवति—

गुणोंसे क्या उत्पन्न होता है ? (सो कहते हैं-)

#### सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च॥१७।

सत्त्वाद् लब्धातमकात् संजायते समुत्पद्यते। ज्ञानम्, रजसो छोभ एव च प्रमादमोहौ च उभौ तमसो भवतः अज्ञानम् एव च भवति ॥ १७॥

उत्कर्षको प्राप्त हुए सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुणसे लोभ होता है तथा तमोगुणसे प्रमाद और मोह—ये दोनो होते है और अज्ञान भी होता है ॥ १७॥

सत्त्वगुणमे यानी सात्त्विक भावों में स्थित पुरुष उच

स्थानको जाते है अर्थात् देवलोक आदि उच लोकोमे

उत्पन्न होते है । और राजस पुरुष बीचमे रहते हैं

अर्थात् मनुष्य-योनियोंमे उत्पन्न होते है।

किं च—

तथा—

ऊर्ध्वं गच्छिन्त सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः।

जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥१८॥

जर्ध गच्छन्ति देवलोकादिषु उत्पद्यन्ते सत्त्वस्थाः सत्त्वगुणवृत्तस्थाः । मध्ये तिष्ठन्ति मनुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसाः ।

जधन्यगुणवृत्तस्था जधन्यः च असौ गुणः च जधन्यगुणः तमः तस्य वृत्तं निद्रालस्यादि तस्मिन् स्थिता जधन्यगुणवृत्तस्था मृढा अधो गच्छन्ति पञ्जादिषु उत्पद्यन्ते तामसाः ॥ १८॥

तथा जघन्य गुणके आचरणों से स्थित हुए अर्थात् जो जघन्य—निन्दनीय गुण है, उस तमोगुणके कार्य-निद्रा और आछस्य आदिमे स्थित हुए मूढ़-धो तामसी पुरुप नीचे गिरते है—ने पशु, पक्षी आदि योनियों मे उत्पन्न होते है ॥ १८॥

पुरुषस्य प्रकृतिस्यत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुखदुःखमोहात्मकेषु सुखी दुःखी मूढः अहम् अस्मि इति एवंरूपो यः सङ्गः तत् कारणं पुरुषस्य सदसद्योनिजन्म-प्राप्तिलक्षणस्य संसारस्य, इति समासेन पूर्वा-घ्याये यद् उक्तं तद् इह 'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः' इत्यत आरभ्य गुणस्वरूपं गुणवृत्तं स्ववृत्तेन च गुणानां वन्धकत्वं गुण-

प्रकृतिमे स्थित होनारूप मिथ्याज्ञानसे युक्त पुरुषका सुख-दु:ख-मोहात्मक भोगरूप गुणोमे भें सुखी, दुखी अथवा मूढ़ हूँ इस प्रकारका जो सङ्ग है, वह सङ्ग ही इस पुरुषकी अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म-प्राप्तिरूप संसारका कारण है। यह बात जो पहले तेरहवे अध्यायमें संक्षेपसे कही थी, उसीको यहाँ 'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः' इस इलोकसे लेकर (उपर्युक्त इलोकतक) गुणोंका खरूप, गुणोंका कार्य, अपने कार्यद्वारा गुणोंका बन्धकल तथा गुणोंके कार्यद्वारा वंघे हुए

वृत्तानेबद्धस्य एतत्सर्वे मिथ्याज्ञानम् अज्ञानमूलं बन्धकारणं विस्तरेण उक्त्वा अधुना सम्यग्देर्शनाद् मोक्षो वक्तव्य इति आह भगवान्--

च पुरुषस्य या गतिः इति । पुरुषकी जो गति होती है, इन सब मिध्याज्ञानरूप अज्ञानमूलक बन्धनके कारणोंको, विस्तारपूर्वक बतलाकर, अब यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष (कैसे होता है सो ) बतलाना चाहिये इसलिये भगवान् बोले-

#### नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥

कार्यकरणविषयाकारपरिणतेभ्यो नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् अन्यं यदा द्रष्टा विद्वान् सन् न अनुपस्यति । गुणा एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणां कर्तार इति एवं पश्यति । गुणेभ्यः च परं गुणव्यापारसाक्षिभूतं वेत्ति मद्भावं मम भावं स द्रष्टा अधिगच्छति ॥ १९॥

जिस समय द्रष्टा पुरुष ज्ञानी होकर, कार्य, करण और विषयोंके आकारमे परिणत हुए गुणोसे अतिरिक्त अन्य किसीको (भी) कर्ता नहीं देखता है, अर्थात् यही देखता है कि समस्त अवस्थाओं से स्थित हुए गुण ही समस्त कमोंके कर्ता हैं तथा गुणोके व्यापार-के साक्षीरूप आत्माको गुणोंसे पर जानता है, तब वह द्रष्टा मेरे भावको प्राप्त होता है ॥ १९॥

कैसे प्राप्त होता है ? सो बतलाते है-कथम् अधिगच्छति इति उच्यते— गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्। जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते

गुणान् एतान् यथोक्तान् अतीत्य जीवन् | एव अतिक्रम्य मायोपाधिभूतान्, देहसमुद्भवान् देहोत्पत्तिबीजभूतान्, जन्ममृत्यु-जरादु.खै:, जन्म च मृत्यु: च जरा च जीता हुआ ही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दु:खोंसे दुःखानि च तैः जीवन् एव विमुक्तः सन् मुक्त होकर अमृतका अनुभव करता है। अभिप्राय विद्वान् अमृतम् अरुतते । एवं मद्भावम् यह कि इस प्रकार वह मेरे भावको प्राप्त हो अधिगच्छिति इत्यर्थः ॥ २०॥ जाता है ॥ २०॥ अधिगच्छति इत्यर्थः ॥ २० ॥

देहोत्पत्तिके बीजभूत, इन मायोपाधिक पूर्वोक्त त्रीन् देही तीनो गुणोका उल्लंघन कर, अर्थात् जीवितावस्थामे ही इनका अतिक्रम करके, यह देहधारी विद्वान्

जीवन् एव गुणान् अतीत्य अमृतम् अश्नुते इति प्रश्नवीजं प्रतिलभ्य— अर्जुन उवाच-

( शरीरधारी जीव ) 'जीता हुआ ही गुर्णोको अतिक्रम करके अमृतका अनुभव करता है इस प्रश्न-बीजको पाकर अर्जुन बोला-

कैलिंड्रेस्त्रीनगुणानेतानतीतो भवति प्रभो। चैतांस्थीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥ कथं किमाचारः

कै: लिङ्गे: चिह्ने: त्रीन् एतान् व्याख्यातान्
गुणान् अतीतः अतिक्रान्तो भवति प्रभो । किमाचारः
कः अस्य आचार इति किमाचारः । कथं केन
च प्रकारेण एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते ॥२१॥

हे प्रमो ! इन पूर्ववर्णित तीनों गुणोंसे अतीत— पार हुआ पुरुष किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है ? और वह कैसे आचरणवाला होता है अर्थात् उसके आचरण कैसे होते हैं ? तथा किस प्रकारसे (किस उपायसे) मनुष्य इन तीनों गुणोसे अतीत हो सकता है ? ।। २१ ।।

गुणातीतस्य लक्षणं गुणातीतत्वोपायं च अर्जुनेन पृष्टः अस्मिन् क्लोके प्रश्नद्वयार्थे प्रतिवचनम्—श्रीभगवान् उवाच—यत् तावत् कैः लिङ्गेः युक्तो गुणातीतो भवति इति तत् शृणु—

इस ( उपर्युक्त ) स्लोकमें अर्जुनने गुणातीतके लक्षण और गुणातीत होनेका उपाय पूछा है, उन दोनों प्रश्नोका उत्तर देनेके लिये श्रीभगवान् बोले कि पहले गुणातीत पुरुष किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है उसे सुन—

## प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कृति॥ २२॥

प्रकाशं च सत्त्वकार्य प्रवृत्ति च रजःकार्य मोहम् एव च तमःकार्यम् इति एतानि न देष्टि संप्रवृत्तानि सम्यग्विषयभावेन उद्भुतानि ।

मम तामसः प्रत्ययो जातः तेन अहं मृढः
तथा राजसी प्रवृत्तिः मम उत्पन्ना दुःखात्मिका
तेन अहं रजसा प्रवर्तितः प्रचितः स्वरूपात्
कष्टं मम वर्तते यः अयं मत्स्वरूपावस्थानाद्
अंशः तथा सान्विको गुणः प्रकाशात्मा मां
विवेकित्वम् आपादयन् सुखे च संजयन्
वन्नाति इति तानि द्वेष्टि असम्यग्दिशित्वेन।
तद् एवं गुणातीतो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि।

यथा च सान्विकादिपुरुषः सान्विकादि-कार्याणि आत्मानं प्रति प्रकाश्य निवृत्तानि काङ्किति न तथा गुणातीतो निवृत्तानि काङ्किति इत्यर्थः।

सत्त्वगुणका कार्य प्रकाश, रजोगुणका कार्य प्रवृत्ति और तमोगुणका कार्य मोह, ये जब प्राप्त होते हैं अर्थात् भली प्रकार विषयभावसे उपलब्ध होते हैं, तब वह इनसे द्वेष नहीं किया करता।

अभिप्राय यह कि 'मुझमे तामसभाव उत्पन्न हो गया, उससे में मोहित हो गया और दु:खरूप राजसी प्रवृत्ति मुझमे उत्पन्न हुई, उस राजसभावने मुझे प्रवृत्त कर दिया, इसने मुझे खरूपसे विचित्र कर दिया, यह जो अपनी खरूप-स्थितिसे विचित्र होना है, वह मेरे लिये बड़ा भारी दु:ख है तथा प्रकाशमय सास्विक गुण, मुझे विवेकित्व प्रदान करके और सुखमे नियुक्त करके बॉधता है, इस प्रकार साधारण मनुष्य अयथार्थदर्शी होनेके कारण उन गुणोंसे देष किया करते हैं, परन्तु गुणातीत पुरुष उनकी प्राप्ति होनेपर उनसे देष नहीं करता।

तथा जैसे सात्विक, राजस और तामस पुरुष, जब सात्विक आदि भाव अपना खरूप प्रत्यक्ष कराकर निवृत्त हो जाते हैं, तब (पुनः) उनको चाहते हैं। वैसे गुणातीत उन निवृत्त हुए गुणोंके कार्योंको नहीं चाहता यह अभिप्राय है।

एतद् न परप्रत्यक्षं लिङ्गं किं तर्हि स्वात्म-प्रत्यक्षत्वाद् आत्मविषयम् एव एतद् लक्षणम्। न हि स्वात्मविषयं द्वेषम् आकाङ्कां वा परः पश्यति ॥ २२ ॥

(परन्तु) ये सब लक्षण दूसरोंको प्रत्यक्ष होनेवाले नहीं हैं। तो कैसे है ? अपने आपको ही प्रत्यक्ष होनेके कारण ये खसंवेद्य ही है, क्योंकि अपने आपमे होनेवाले द्वेष या आकांक्षाको दूसरा नहीं देख सकता ॥ २२ ॥

अथ इदानीं गुणातीतः किमाचार इति । प्रश्नस्य प्रतिवचनम् आह—

अब, गुणातीत पुरुष किस प्रकारके आचरणवाला होता है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं—

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते॥ २३॥

उदासीनवद् यथा उदासीनो न कस्यचित्। पक्षं भजते तथा अयं गुणातीतत्वोपायमार्गे अवस्थित आसीन आत्मविद् गुणैः यः संन्यासी न विचाल्यते विवेकदर्शनावस्थातः।

तद् एतत् स्फुटीकरोति गुणाः कार्यकरण-विषयाकारपरिणता अन्योन्यसिन् वर्तन्ते इति यः अवतिष्ठति । छन्दोभङ्गभयात् परस्मै-। यः अनुतिष्ठति इति पाठान्तरम् । न इङ्गते न चलति खरूपावस्थ एव भवति इत्यर्थः ॥ २३ ॥

उदासीनकी भाँति स्थित हुआ, अर्थात जैसे उदासीन पुरुष किसीका पक्ष नहीं लेता, उसी भावसे गुणातीत होनेके उपायरूप मार्गमे स्थित हुआ जो आत्मज्ञानी-संन्यासी, गुणोद्वारा विवेकज्ञानकी स्थितिसे विचिंछत नहीं किया जा सकता।

इसीको स्पष्ट करते है, कि कार्य-करण और विषयों-के आकारमे परिणत हुए गुण ही एकमे एक वर्त रहे है-जो ऐसा समझकर स्थित रहता है, चलायमान नहीं होता अर्थात् अविचलभावसे खरूपमे ही स्थित रहता है। यहाँ छन्दोभङ्ग होनेके भयसे 'आत्मनेपद' ( अवतिष्ठते ) के स्थानमे 'परस्मैपद' (अवतिष्ठति)का प्रयोग किया गया है अथवा 'योऽवतिष्ठति' के स्थानमें 'योऽनुतिष्ठति' ऐसा पाठान्तर समझना चाहिये॥२३॥

किं च—

तथा---

समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टारमकाञ्चनः।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ २४॥

समदुःखसुखः । खस्थः स्वे आत्मिनि स्थितः दुःख जिसको समान प्रतीत होते हैं, जो खस्य प्रसनः। समलोष्टाश्मकाञ्चनो लोष्टं च अञ्मा अर्थात् अपने आत्म-खरूपमे स्थित—प्रसन्न च काञ्चनं च समानि यस स समलोष्टाश्म-काञ्चनः।

समदु:खसुख: समे दु:खसुखे यस्य स जो सुख-दु:खमे समान है अर्थात् सुख और है, जो समछोष्टास्मकाञ्चन है अर्थात् मिही, पत्यर और सुवर्ण जिसके (विचारमे ) समान हो गये हैं,

तुल्यिप्रियाप्रियः प्रियं च अप्रियं च प्रियाप्रिये तुल्ये समे यस्य सः अयं तुल्यिप्रयाप्रियः। धीरः धीमान्। तुल्यिनन्दात्मसंस्तुतिः निन्दा च आत्मसंस्तुतिः च तुल्ये निन्दात्मसंस्तुती यस्य यतेः स तुल्यिनिन्दात्मसंस्तुतिः।। २४॥ जो तुल्यिप्रयाप्रिय है अर्थात् प्रिय और अप्रिय दोनोंहीको जो समान समझता है और जो धीर अर्थात् बुद्धिमान् है तथा जो तुल्यिनन्दात्मसंस्तुति है अर्थात् जिसके विचारमे अपनी निन्दा और स्तुति समान हो गयी है, ऐसा अपनी निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला यित है ॥ २४॥

किं च-

तथा--

#### मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

मानापमानयोः तुल्यः समो निर्विकारः

तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, यद्यपि उदासीना भवन्ति केचित् स्वाभिप्रायेण तथापि पराभिष्रायेण मित्रारिपक्षयोः इव भवन्ति इति तुल्यो मित्रारिपक्षयोः इति आह ।

सर्वारम्भपित्यागी दृष्टादृष्टार्थानि कर्माणि आरम्यन्ते इति आरम्भाः सर्वान् आरम्भान् परित्यकतुं शीलम् अस्य इति सर्वारम्भपरित्यागी देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण सर्वकर्मपरि-त्यागी इत्यर्थः । गुणातीतः स उच्यते ।

'उदासीनवत्' इत्यादि 'गुणातीतः स उच्यते' इति एतद् अन्तम् उक्तं यावद् यतसाध्यं तावत् संन्यासिनः अनुष्ठेयं गुणातीतत्वसाधनं मुमुक्षोः स्थिरीभृतं तु स्वसंवेद्यं सद् गुणातीतस्य यतेः लक्षणं भवति इति ॥ २५॥ जो मान और अपमानमे समान अर्थात् निर्विकार रहता है तथा मित्र और शत्रुपक्षके लिये तुल्य है। यद्यपि कोई-कोई पुरुष अपने विचारसे तो उदासीन होते हैं परन्तु दूसरोंकी समझसे वे मित्र या शत्रुपक्षवाले से ही होते हैं इसलिये कहते हैं कि जो मित्र और शत्रुपक्षके लिये तुल्य है।

तथा जो सारे आरम्भोंका त्याग करनेवाला है। दृष्ट और अदृष्ट फलके लिये किये जानेवाले कमोंका नाम 'आरम्भ' है, ऐसे समस्त आरम्भोंको त्याग करनेका जिसका खभाव है वह 'सर्वारम्भपरित्यागी' है अर्थात् जो केवल शरीरधारणके लिये आवश्यक कमोंके सिवा सारे कमोंका त्याग कर देनेवाला है, वह पुरुष 'गुणातीत' कहलाता है।

'उदासीनवत्'यहाँसे लेकर 'गुणातीत स उच्यते' यहाँतक जो भाव बतलाये गये है, वे सब जबतक प्रयत्नसे सम्पादन करनेयोग्य रहते हैं, तबतक तो मुमुक्षु—संन्यासीके लिये अनुष्ठान करनेयोग्य गुणातीतत्व-प्राप्तिके साधन है और जब वे स्थिर हो जाते हैं, तो गुणातीत संन्यासीके खसवेध लक्षण बन जाते हैं।। २५॥ अधुना कथं च त्रीन् गुणान् अतिवर्तते | इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम् आह—

मनुष्य इन तीनो गुणोसे किस प्रकार अतीत होता है <sup>2</sup> इस प्रश्नका उत्तर अब देते हैं—

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ २६॥

मां च ईश्वरं नारायणं सर्वभूतहृदयाश्रितं यो यितः कर्मा वा अव्यभिचारेण न कदाचिद् यो व्यभिचरित भक्तियोगेन भजनं भिक्तः सा एव योगः तेन भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्य एतान् यथोक्तान् ब्रह्मभूयाय भवनं भूयो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति इत्यर्थः ॥ २६ ॥

जो संन्यासी या कर्मयोगी, सब भूतोंके हृदयमें स्थित मुझ परमेश्वर नारायणको, कभी व्यभिचरित (विचिलित) न होनेवाले अव्यभिचारी भिक्तियोगद्वारा सेवन करता है—भजनका नाम भिक्ति है, वही योग है, उस भिक्तियोगके द्वारा जो मेरी सेवा करता है—वह इन ऊपर कहे हुए गुणोंको अतिक्रमण करके ब्रह्मलोकको पानेके लिये, अर्थात् मोक्ष प्राप्त करनेके लिये योग्य समझा जाता है, अर्थात् (मोक्ष प्राप्त करनेके लिये योग्य समझा जाता है, अर्थात् (मोक्ष प्राप्त करनेके) समर्थ होता है ॥ २६॥

कुत एतद् इति उच्यते—

ऐसा क्यो होता है 2 सो बतलाते है—

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७॥

ब्रह्मणः परमात्मनो हि यसात् प्रतिष्ठा अह प्रतितिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा अहं प्रत्यगात्मा।

कीदशस्य ब्रह्मणः।

अमृतस्य अविनाशिनः अन्ययस्य अवि-कारिणः शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञानयोग-धर्मप्राप्यस्य सुखस्य आनन्दरूपस्य ऐकान्तिकस्य अन्यभिचारिणः।

अमृतादिखभावस्य परमात्मनः प्रत्य-गात्मा प्रतिष्ठा सम्यग्ज्ञानेन परमात्मतया निश्चीयते । तद् एतत् 'नह्मभ्याय कल्पते' इति उक्तम् । क्योंकि ब्रह्म—परमात्माकी प्रतिष्ठा में हूँ । जिसमें प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार मै अन्तरात्मा (ब्रह्मकी) प्रतिष्ठा हूँ ।

कैसे ब्रह्मकी 2 (सो कहते हैं---)

जो अमृत—अविनाशी, अन्यय—निर्विकार, शाश्वत— नित्य, धर्मखरूप—ज्ञानयोगरूप धर्मद्वारा प्राप्तन्य और ऐकान्तिक सुखस्कूप अर्थात् व्यभिचाररहित आनन्दमय है उस ब्रह्मकी मै प्रतिष्ठा हूँ।

अमृत आदि स्वभाववाले परमात्माकी प्रतिष्ठा अन्तरात्मा ही है, क्योंकि यथार्थ ज्ञानसे वही परमात्मा-रूपसे निश्चित होता है । यही वात 'ब्रह्मभूयाय कल्पते' इस पदसे कही गर्या है । यया च ईश्वरशत्तया भक्तानुग्रहादि-प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्तिः ब्रह्म एव अहं शक्तिशक्तिमतोः अनन्यत्वाद् इति अभिप्रायः।

अथवा ब्रह्मशब्दवाच्यत्वात् सविकल्पकं ब्रह्म तस्य ब्रह्मणो निर्विकल्पकः अहम् एव न अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः।

किंविशिष्टस्य,

अमृतस्य अमरणधर्मकस्य अन्ययस्य न्ययरहितस्य ।

किं च शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञाननिष्ठालक्षणस्य सुखस्य तज्ञनितस्य ऐकान्तिकस्य ऐकान्तिनयतस्य च प्रतिष्ठा अहम् इति वर्तते ।। २७ ।। अभिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्तिसे भक्तोपर अनुप्रह आदि करनेके लिये ब्रह्म प्रवर्तित होता है, वह शक्ति, मै ब्रह्म ही हूँ, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान्मे भेद नहीं होता।

अथवा (ऐसा समझना चाहिये कि) व्रह्म-राव्दका वाच्य होनेके कारण यहाँ सगुण व्रह्म-का ग्रहण है,, उस सगुण ब्रह्मका मैं निर्विकल्प—-निर्गुण ब्रह्म ही प्रतिष्ठा—आश्रय हूँ, दूसरा कोई नहीं।

किन विशेषणोंसे युक्त सगुण ब्रह्मका 2

जो अमृत अर्थात् मरण-धर्मसे रहित है और अविनाशी अर्थात् क्षय होनेसे रहित है, उसका ।

तथा ज्ञाननिष्ठारूप शाश्वत-नित्य धर्मका और उससे होनेवाले ऐकान्तिक एकमात्र निश्चित परम आनन्दका भी, मै ही आश्रय हूँ । 'अहं प्रतिष्ठा' यह पद यहाँ अनुवृत्तिसे लिया गया है ॥ २७॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पिनषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥

#### पञ्चदशोऽध्यायः

यसाद् मद्धीनं कर्मिणां कर्मफलं ज्ञानिनां च ज्ञानफलम् अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते ते मत्प्रसादाद् ज्ञानप्राप्तिक्रमेण गुणातीता मोक्षं गच्छन्ति किम्र वक्तव्यम् आत्यनः तत्त्वम् एव सम्यग् विजानन्त इति अतो भगवान् अर्जुनेन अपृष्टम् अपि आत्मनः तत्त्वं विवक्षः उवाच-ऊर्ध्वमूलम् इत्यादि ।

तत्र तावद् वृक्षरूपककल्पनया वैराग्यहेतोः संसारस्वरूपं वर्णयति विरक्तस्य हि संसाराद् भगवत्तत्त्वज्ञाने अधिकारो न अन्यस्य इति—

श्रीभगवानुवाच-

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

ऊर्घमूळं कालतः सूक्ष्मत्वात् कारणत्वाद् नित्यत्वाद् महत्त्वात् च ऊर्ध्वम् उच्यते ब्रह्म अन्यक्तमायाशक्तिमत् तद् मूलम् अस्य इति सः अयं संसारवृक्ष ऊर्ध्वमूलः । श्रुतेः च-'ऊर्ध्वमूलो-ऽवीक्शाखः' (क० उ०२।६।१) इति।

पुराणे च--

'अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्यैवानुप्रहोत्थितः बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियान्तरकोटरः॥ महाभूतविशाखश्च विषयैः पत्रवांस्तथा। धर्माधर्मसुपुष्पश्च सुखदुःखफलोदयः ॥

क्योंकि कर्म करनेवालोका कर्मफल और ज्ञानियो-का ज्ञानफल मेरे अधीन है । इसलिये जो भक्तियोगसे मुझे भजते हैं, वे भी मेरी कृपासे गुणातीत होकर ज्ञान-प्राप्तिके क्रमसे, मोक्षलाभ करते है; तो फिर आत्मतत्त्वको यथार्थ जाननेवालोके लिये तो कहना ही क्या है। सुतराम् अर्जुनके न पूछनेपर भी अपना तत्त्व कहनेकी इच्छासे भगवान् 'ऊर्ध्वमूलम्' इत्यादि वचन बोले--

यहाँ पहले वैराग्यके लिये वृक्षस्वरूपकी कल्पना करके, संसारके खरूपका वर्णन करते है, क्योंिक संसारसे विरक्त हुए पुरुषको ही भगवान्का तत्त्व जाननेमे अधिकार है, अन्यको नहीं । अतः श्रीभगवान् बोले---

प्राहुरन्ययम् ।

(यह संसाररूप वृक्ष) उर्ध्वमूळवाळा है। काळकी अपेक्षा भी सूक्ष्म, सबका कारण, नित्य और महान् होनेके कारण अव्यक्त-मायाशक्तियुक्त ब्रह्म सबसे ऊँचा कहा जाता है, वही इसका मूल है, इसिंखे यह संसारवृक्ष ऊपरकी ओर मूलवाला है । 'ऊपर मूल और नीचे शाखावाला' इस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता है।

पुराणमे भी कहा है-

'अव्यक्तरूप मूलसे उत्पन्न हुआः उसीके अनुग्रहसे वढ़ा हुआ; वुद्धिरूप प्रधान शाखासे युक्त, वीच-वीचमें इन्द्रियरूप कोटरोवाला, महा-शाखा-प्रतिशाखाओंवाला, विपयरूप पत्तोंवाला, धर्म और अधर्मरूप सुन्दर पुष्पोवाला तथा जिसमें सुख-दुःखरूप फल लगे हुए हैं ऐसा आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः।
एतद्ब्रह्मवनं चैव ब्रह्माचरित नित्यशः॥
एतच्छित्त्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमासिना।
ततश्चात्मरितं प्राप्य तस्मान्नावर्तते पुनः॥
इत्यादि।

तम् ऊर्ध्वमूलं संसारमायामयं वृक्षम् अधःशाखं महदहंकारतन्मात्रादयः शाखा इव अस्य अधो भवन्ति इति सः अयम् अधःशाखः तम् अधःशाखं न श्वः अपि स्थाता इति अश्वत्थः तं श्वणप्रध्वंसिनम् अस्वत्थं प्राहुः कथयन्ति अन्ययम्।

संसारमायामयम् अनादिकालप्रवृत्तत्वात् सः अयं संसारवृक्षः अव्ययः अनाद्यन्तदेहादि-सन्तानाश्रयो हि सुप्रसिद्धः तम् अव्ययम् । तस्य एव संसारवृक्षस्य इदम् अन्यद् विशेषणम् ।

छन्दांसि छादनाद् ऋग्यजुःसामलक्षणानि यस्य संसारवृक्षस्य पर्णानि इव पर्णानि । यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि तथा वेदाः संसारवृक्षपरिरक्षणार्था धर्माधर्मतद्वेतुफल-प्रकाशनार्थत्वात् ।

यथाव्याख्यातं संसारवृक्षं समूलं यः तं वेद

स वेदविद् वेदार्थविद् इत्यर्थः।

न हि संसारवृक्षाद् असाद् समूलाद् ज्ञेयः अन्यः अणुमात्रः अपि अविश्वष्टः अस्ति अतः सर्वज्ञः स यो वेदार्थविद् इति समूलवृक्ष-ज्ञानं स्तौति ॥ १॥ यह सव भूतोंका आजीव्य \*सनातन ब्रह्म वृक्ष है। यही ब्रह्मवन है, इसीमें ब्रह्म सदा रहता है। ऐसे इसी ब्रह्मवृक्षका ज्ञानक्षप श्रेष्ठ खड्गद्वारा छेदन-भेदन करके और आत्मामें ब्रीतिलाभ करके फिर वहाँसे नहीं लौटता'इत्यादि।

ऐसे ऊपर मूल और नीचे शाखावाले इस मायामय संसारवृक्षको, अर्थात् महत्तत्त्व, अहंकार, तन्मात्रादि, शाखाकी भाँति जिसके नीचे है, ऐसे इस नीचेकी ओर शाखावाले और कलतक भी न रहनेवाले इस क्षणभङ्गुर अश्वत्य वृक्षको अन्यय कहते हैं।

यह मायामय संसार, अनादि कालसे चला आ रहा है, इसीसे यह संसारवृक्ष अन्यय माना जाता है तथा यह आदि-अन्तसे रहित शरीर आदिकी परम्पराका आश्रय सुप्रसिद्ध है, अत: इसको अन्यय कहते हैं।

उस संसार-वृक्षका ही यह अन्य विशेषण (कहा जाता) है।

ऋक्, यजु और सामरूप वेद, जिस संसारवृक्षके पत्तोकी भाँति रक्षा करनेवाले होनेसे पत्ते हैं। जैसे पत्ते वृक्षकी रक्षा करनेवाले होते हैं, वैसे ही वेद धर्म- अधर्म, उनके कारण और फलको प्रकाशित करने- वाले होनेसे, संसाररूप वृक्षकी रक्षा करनेवाले हैं।

ऐसा जो यह विस्तारपूर्वक बतलाया हुआ संसारवृक्ष है, इसको जो मूलके सिहत जानता है, वह वेदको जाननेवाला अर्थात् वेदके अर्थको जाननेवाला है।

क्योंकि इस मूलसहित संसारवृक्षसे अतिरिक्त अन्य जाननेयोग्य वस्तु अणुमात्र भी नहीं है। सुतरां जो इस प्रकार वेदार्थको जाननेवाला है वह सर्वज्ञ है। इस प्रकार मूलसहित संसारवृक्षके ज्ञानकी स्तुति करते हैं॥ १॥

तस्य एव संसारवृक्षस्य अपरा अवयव-कल्पना उच्यते-

उसी संसारवृक्षके अन्य अङ्गोकी कल्पना कही जाती है---

अधश्चोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।-अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

अधो मनुष्यादिभ्यो यावत् स्थावरम् ऊर्ध्व च यावद् ब्रह्मा विश्वसृजो धर्म इति एतद् अन्तं यथाकर्म यथाश्रुतं ज्ञानकर्मफलानि तस्य वृक्षस्य शाखा इव शाखाः प्रसृताः गुणैः सत्त्वरजस्तमोभिः प्रगता गुणप्रवृद्धा प्रवृद्धा स्थूलीकृता उपादानभूतैः विषयप्रवाला विषयाः शब्दादयः प्रवाला इव देहादिकर्म-फलेभ्यः शाखाभ्यः अङ्करीभवन्ति इव तेन विषयप्रवालाः शाखाः।

संसारवृक्षस्य परममूलम् उपादानं कारणं पूर्वम् उक्तम् अथ इदानीं कर्मफलजनितराग-द्वेषादिवासना मूलानि इव धर्माधर्मप्रवृत्ति-कारणानि अवान्तर्भावीनि तानि अधः च देवाद्यपेक्षया मूलानि अनुसंततानि अनुप्रविष्टानि कर्मानुबन्धीनि कर्म धर्माधर्मलक्षणम् अनुबन्धः पश्चाद्भावी येषाम् उद्भृतिम् अनुभवति इति तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके विशेषतः अत्र हि मनुष्याणां कर्माधिकारः प्रसिद्धः ॥२॥ वतलायी गयी हैं )॥ २॥

अपने उपादान-कारणरूप सत्त्व, रज और तम—इन तीनो गुणोसे बढ़ी हुई—स्थूलभावको प्राप्त हुई और विषयरूपी कोंपलोंवाली, उस वृक्षकी बहुत-सी शाखाएँ, जो कि अपने-अपने कर्म और ज्ञानके अनुरूप---कर्म और ज्ञानकी फलखरूपा योनियाँ हैं, नीचेकी ओर मनुष्योसे लेकर स्थावरपर्यन्त और ऊपरकी ओर धर्म यानी विश्वकर्ता ब्रह्मापर्यन्त, वृक्ष-की शाखाओं के समान फैली हुई हैं। कर्मफलहप देहादि शाखाओंसे शब्दादि विपय, कोपलोंके समान अङ्करित-से होते है, इसिलये वे शरीरादिरूप शाखाएँ विषयह्मपी कोपलोवाली हैं।

संसारवृक्षका परम मूल—उपादानकारण पहले बतलाया जा चुका है। अब कर्मफलजनित राग-द्वेष आदिकी वासनाएँ जो मूलके समान धर्माधर्मविषयक प्रवृत्तिका कारण और अत्रान्तरसे ( आगे-पीछे ) होनेवाली हैं ( उनको कहते हैं )। वे मनुष्यलोकमे कर्मानुबन्धिनी वासनारूप मूळें देवादिकी अपेक्षा नीचे भी, अविच्छिन्तरूपसे फैटी हुई हैं। पुण्य-पापरूप कर्म जिनका अनुबन्ध यानी पीछे-पीछे होनेवाला है, अर्थात् जिनको उत्पत्तिका अनुवर्तन करनेवाला है, वे कर्मानुबन्धी कहलाती हैं। यहाँ मनुष्योका ही विशेषरूपसे कर्ममे अधिकार प्रसिद्ध है ( इसिछये वे मूर्ले मनुष्यलोकमे कर्मानुवन्धिनी

यः तु अयं वर्णितः संसारवृक्षः— यह जो वर्णन किया हुआ संसारवृक्ष है— न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा । अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गरास्त्रेण द्देन छित्त्वा॥३॥

न रूपम् अस्य इह यथा वर्णितं तथा न एव उपलभ्यते स्वप्नमरीच्युदकमायागन्धर्वनगर-समत्वाद् दृष्टनप्टस्वरूपो हि स इति अत एव न अन्तो न पर्यन्तो निष्ठा समाप्तिः वा विद्यते तथा न च आदिः इत आरभ्य अयं प्रवृत्त

इति न केनचित् गम्यते । न च संप्रतिष्ठा

स्थितिः मध्यम् अस्य न केनचिद् उपलभ्यते ।
अश्वत्यम् एनं यथोक्तं सुविरूढमूलं सुब्दु
विरूढानि विरोहं गतानि मूलानि यस्य तम्
एनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण असङ्गः पुत्रविक्तलोकैषणादिभ्यो च्युत्थानं तेन असङ्गशस्त्रेण
दिवेन परमात्माभिमुख्यनिश्चयदृदीकृतेन पुनः
पुनर्विवेकाभ्यासाद्मनिशितेन कित्वा संसारवृक्षं सवीजम् उद्घृत्य ॥ ३ ॥

इसका खरूप जैसा यहाँ वर्णन किया गया है, वैसा उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि यह खप्नकी वस्तु, मृगतृष्णाके जल और मायारचित गन्धर्व-नगरके समान होनेसे, देखते-देखते नष्ट होनेवाला है। इसी कारण इसका अन्त अर्थात् अन्तिमावस्था—अवसान या समाप्ति भी नहीं है।

तथा इसका आदि भी नहीं है, अर्थात् यहाँसे आरम्भ होकर यह संसार चला है, ऐसा किसीसे नहीं जाना जा सकता और इसकी संप्रतिष्ठा—स्थिति भी नहीं है यानी आदि और अन्तके बीचकी अवस्था भी किसीको उपलब्ध नहीं होती।

इस उपर्युक्त सुविद्धहमूल यानी जिसकी मूलें—जड़े अत्यन्त दृढ़ हो गयी हैं—मली प्रकार सङ्गठित हो चुकी है, ऐसे संसाररूप अश्वत्यको, असङ्गरास्त्रसे छेदन करके यानी पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणादिसे उपराम हो जाना ही 'असङ्ग' है, ऐसे असङ्गरास्त्रसे जो कि परमात्माके सम्मुख होनारूप निश्चयसे दृढ़ किया हुआ है और बारंबार विवेकाभ्यासरूप पत्थर-पर घिसकर पैना किया हुआ है, इस संसारवृक्षको वीजसहित उखाड़कर ॥ ३ ॥

### ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

ततः पश्चात् पदं वैष्णवं तत्परिमार्गितव्यं परिमार्गणम् अन्वेषणं ज्ञातव्यम् इत्यर्थः यिमन् पदं गताः प्रविष्टा न निवर्तन्ति न आवर्तन्ते भ्यः पुनः संसाराय । कथं परिमार्गितव्यम् इति आह—

तम् एव च यः पद्शव्देन उक्त आदम् आदौ भवं पुरुषं प्रपद्ये इति एवं परिमागितव्यं उसके पश्चात् उस परम वैष्णव-पदको खोजना चाहिये अर्थात् जानना चाहिये कि जिस पदमें पहुँचे हुए पुरुप, फिर संसारमे नहीं छोटते— पुनर्जनम ग्रहण नहीं करते।

(उस पदको) कैसे खोजना चाहिये ? सो कहते है—

जो पदशब्दसे कहा गया है, उसी आदिपुरुषकी मैं शरण हूँ, इस भावसे अर्थात् उसके शरणागत कः असौ पुरुष इति उच्यते—

यतो यसात् पुरुषात् संसारमायावृक्ष-प्रवृत्तिः प्रसृता निःसृता ऐन्द्रजालिकाद् इव माया पुराणी चिरंतनी ॥ ४ ॥

वह पुरुष कौन है, सो बतलाते है-

जिस पुरुषसे बाजीगरकी मायाके समान इस मायारचित संसारवृक्षकी सनातन प्रवृत्ति विस्तार-को प्राप्त हुई है --- प्रकट हुई है ॥ ४ ॥

कथं भूताः तत् पदं गच्छिन्ति इति उच्यते— । उस परमपदको कैसे पुरुष प्राप्त करते है ? सो कहते हैं—

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥

निर्मानमोहा मानः च मोहः च मानमोहौ तौ निर्गतौ येभ्यः ते निर्मानमोहा मानमोह-वर्जिताः, जितसङ्गदोषाः सङ्ग एव दोषः सङ्गदोषो जितः सङ्गदोषो यैः ते जितसङ्गदोषाः, अध्यात्म-नित्याः परमात्मखरूपालोचननित्याः तत्पराः, विनिवृत्तकामा विशेषतो निर्लेपेन निवृत्ताः कामा येषां ते विनिवृत्तकामाः, यतयः संन्यासिनो द्वन्द्वैः स्रियाप्रियादिभिः विमुक्ताः सुखदुःखसज्ञैः परित्यक्ता गच्छन्ति अमूढा मोहवर्जिताः पदम् अव्ययं तद् यथोक्तम् ॥ ५ ॥

जो मान-मोहसे मुक्त है--जिनका अभिमान और अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे जो मान-मोहसे रहित है, जो जित-सङ्ग-दोष है—-जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत लिया है, जो नित्य अध्यात्मविचारमे लगे हुए है—सदा परमात्माके खरूपकी आछोचना करनेमे तत्पर हैं, जो कामनासे रहित है--जिनकी समस्त कामनाएँ निर्छेपभावसे ( मूलसहित ) निवृत्त हो गयी है, ऐसे यति— संन्यासी जो कि सुख-दु:ख नामक प्रिय और अप्रिय आदि द्रन्द्रोंसे छूटे हुए हैं, वे मोहरहित--शानी, उस उपर्युक्त अविनाशी पदको पाते है ॥ ५ ॥

तद् एव पदं पुनः विशिष्यते

वही पद फिर अन्य विशेषणोंसे बतलाया जाता है—

न तद्भासयते सूर्यों न राशाङ्को न पावकः। निवर्तन्ते तद्धाम परमं न मम ॥ ६ ॥

तद् धाम इति व्यवहितेन धाम्ना सम्बन्धः।

धाम तेजोरूपं पदं न भासयते सूर्य आदित्यः

सर्वावभासनशक्तिमन्वे अपि सति । तथा न

शशाङ्कः चन्द्रो न पावको न अग्निः अपि ।

'तत्' शब्दका आगेवाले--व्यवधानयुक्त 'धाम' शब्दके साथ सम्बन्ध है।

उस तेजोमय धामको यानी परमपदको, सूर्य-आदित्य सबको प्रकाशित करनेकी शक्तिवाला होनेपर भी प्रकाशित नहीं कर सकता। वैसे ही शशाङ्ग-चन्द्रमा और पावक-अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकता।

यद् धाम वैष्णवं पदं गत्त्रा प्राप्य न निवर्तन्ते यत् च स्र्यादिः न भासयते तद् धाम पदं परमं मम विष्णोः ।। ६ ।।

जिस परम्धामको यानी वैष्णवपदको पाकर मनुष्य पीछे नहीं छौटते और जिसको सूर्यादि ज्योतियाँ प्रकाशित नहीं कर सकतीं, वह मुझ विष्णुका परमधाम—पद है।। ६॥

'यद्गत्वा न निवर्तन्ते' इति उक्तम् । ननु सर्वा हि गतिः आगत्यन्ता संयोगा विप्र-योगान्ता इति हि प्रसिद्धं कथम् उच्यते तद्धामगतानां नास्ति निवृत्तिः इति । शृणु तत्र कारणम्—

> ममैवांशो जीवलोके मनःषष्ठानीन्द्रियाणि

मम एव परमात्मनः अंशो भागः अवयव एकदेश इति अनर्थान्तरं जीवळोके जीवानां लोके संसारे जीवभूतो मोक्ता कर्ता इति प्रसिद्धः सनातनः ।

यथा जलसूर्यकः सूर्योशो जलनिमित्तापाये सूर्यम् एव गत्वा न निवर्तते तथा अयम् अपि अंशः तेन एव आत्मना संगच्छित एवम् एव। यथा वा घटाद्यपाधिपरिच्छिन्नो घटाद्याकाश

आकाशांशः सन् घटादिनिमित्तापाये आकाशं प्राप्य न निवर्तते इति एवम् अत उपपन्नम् उक्तम् 'यद्गत्वा न निवर्तन्ते' इति ।

ननु निरवयवस्य परमात्मनः कृतः अवयव एकदेशः अंश इति । सावयवत्वे च विनाश- यू०—'जहाँ जाकर फिर नहीं छोटते' यह बात कही गयी। परन्तु सभी गतियाँ, अन्तमें पुनरागमन-युक्त होती हैं और सभी संयोग अन्तमे वियोगवाले होते हैं, यह बात प्रसिद्ध है। फिर यह बात कैसे कही जाती है कि उस धामको प्राप्त हुए पुरुषोंका पुनरागमन नहीं होता ?

उ०-उसमे जो कारण है वह धुन--

जीवभूतः सनातनः। प्रकृतिस्थानि कर्षति॥७/॥

जीवलोकमें अर्थात् संसारमे, जो जीवरूप शक्ति, भोक्ता, कर्ता इत्यादि नामोसे प्रसिद्ध है, वह मुझ परमात्माका ही सनातन अंश है, अर्थात् अंग, भाग, एकदेश जो भी कुछ कहो, एक ही अभिप्राय है।

जैसे जलमे प्रतीत होनेवाला सूर्यका अंश— प्रतिविम्ब, जल्हप निमित्तका नाश होनेपर, सूर्य-को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता, वैसे ही उस परमात्माका यह अंश भी, उस परमात्मासे ही संयुक्त हो जाता है। फिर नहीं लौटता।

अथवा जैसे घट आदि उपाधिसे परिन्छिन घटादिका आकाश, आकाशका ही अंश है और वह घट आदि निमित्तके नाश होनेपर, आकाशको ही प्राप्त होकर फिर नहीं छौटता, वैसे ही इसके विषयमें भी समझना चाहिये। सुतर्रा 'जहाँ जाकर नहीं छौटते' यह कहना उचित ही है।

पू०-अवयवरिहत परमात्माका अवयव, एक-देश अयवा अंश, कैसे हो सकता है ? और यदि उसे अवयवयुक्त मानें, तो उन अवयवोंका विभाग होनेसे परमात्माके नाशका प्रसङ्ग आ जायगा।

न एष दोषः अविद्याकृतोपाधिपरिच्छिन एकदेशः अंश इव कल्पितो यतः। दर्शितः च अयम् अर्थः क्षेत्राध्याये विस्तर्शः ।

स च जीवो मदंशत्वेन कल्पितः कथं संसरति उत्क्रामति च इति उच्यते—

मन.षष्टानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि खस्थाने कर्णशष्कुल्यादौ प्रकृतौ स्थितानि कर्षति आकर्षति ॥ ७ ॥

कस्मिन् काले-

यदवामोति शरीरं गृहीत्वैतानि संयाति

यत् च अपि यदा च अपि उत्कामति ईश्वरो देहादिसंघातस्वामी जीवः तदा कर्षति इति श्लोकस्य द्वितीयपादः अर्थवशात् प्राथम्येन संबध्यते ।

यदा च पूर्वसात् शरीरात् शरीरान्तरम् तदा गृहीत्वा एतानि आमोति मनःषष्ट्रानि इन्द्रियाणि संयाति सम्यग् याति गच्छति ।

किम् इव इति आह वायुः पवनो गन्धान् इव

आशयात् पुष्पादेः ॥ ८॥

उ०-यह दोष नहीं है। क्योंकि अविद्याकृत उपाधिसे परिच्छिन, एकदेश ही अंशकी भाँति माना गया है । यह बात क्षेत्राध्यायमे विस्तारपूर्वक दिखळायी गयी है।

वह मेरा अंशरूप माना हुआ जीव, संसारमे कैसे आता है और कैसे शरीर छोड़कर जाता है, सो बतलाते हैं--

( यह जीवात्मा ) मन जिनमें छठा है, ऐसी कर्णछिद्रादि अपने-अपने गोलकरूप प्रकृतियोंने स्थित हुई, श्रोत्रादि इन्द्रियोंको आकर्षित करता है ॥ ७ ॥

किस कालमे ( आकर्षित करता है )?

यचात्युत्क्रामतीश्वरः। वायुर्गेन्धानिवाशयात्॥ ८॥

जब यह देहादि-संघातका खामी जीवात्मा, शरीरको छोड़कर जाता है तब (इनको) आकर्षित करता है। पहले और इस स्लोकके अर्थकी संगतिके वशसे श्लोकके दूसरे पादकी व्याख्या पहले की गयी है।

तथा जब यह जीवात्मा, पहले शरीरसे (निकल-कर ) दूसरे शरीरको पाता है, तब मनसहित इन छः इन्द्रियोको साथ लेकर जाता है।

कैसे लेकर जाता है ? सो बतलाते हैं -- जैसे गन्धके स्थानोंसे यानी पुष्पादिसे गन्धको लेकर जाता है, वैसे ही ॥ ८॥

कानि पुनः तानि इति—

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घाणमेव च।

अधिष्ठाय मनश्चायं

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च त्विगिन्द्रियं रसनं | व्राणम् एव च मनः च ष्टं प्रत्येकम् इन्द्रियेण सह रसना और नासिका इनमेसे प्रत्येक इन्द्रियको देहस्थो विषयान् शब्दादीन् अधिष्ठाय उपसेषते ॥ ९ ॥

वे ( मनसहित छ: इन्द्रियाँ ) कौन-सी हैं ?

विषयानुपसेवते॥ ९॥

यह शरीरमे स्थित (जीवातमा) श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, और उसके साथ छठे मनको, आश्रय बनाकर, शब्दादि विषयोंका सेवन किया करता है ॥ ९ ॥

एवं देहगतं देहात्-

इस प्रकार इस देहधारी (जीवात्मा) को

## उत्क्रामन्तं स्थितं वापि सुञ्जानं वा गुणान्वितम्। विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः॥ १०॥

उत्कामन्तं परित्यजनतं देहं पूर्वोपात्तं स्थितं वा देंह तिष्ठन्तं भुझानं वा शब्दादीन् च उपलममानं गुणान्वतं सुखदुःखमोहाख्यैः गुणैः अन्वितम् अनुगतं संयुक्तम् इत्यर्थः । एवंभृतम् एनम् अत्यन्तद्शंनगोचरप्राप्तं विम्हा दृष्टादृष्ट्विषयभोगवलाकृष्ट्**चे**तस्तया अनेकधा मूढा न अनुपस्यन्ति अहो कष्टं वर्तते इति अनुक्रोशति च भगवान्।

ये त पुनः प्रमाणजनितज्ञानचक्षुपः ते एनं पस्यन्ति ज्ञानचक्षुषो विविक्तदृष्ट्य इत्यर्थः ॥१०॥

उत्क्रमण करते हुएको अर्थात् पहले प्राप्त किये शरीरको छोड़कर जाते हुएको, अथवा शरीरमे स्थित रहते हुएको, या शब्दादि विषयोंका भोग करते हुएको, या सुख-दु: ख-मोह आदि गुणोंसे युक्त हुएको भी, यानी इस प्रकार अत्यन्त दर्शनगोचर होते हुए भी इस आत्माको मूढ़ छोग, जो कि दृष्ट और अदृष्ट विषयभोगोकी छालसाके वलसे चित्त आकृष्ट हो जानेके कारण अनेक प्रकारसे मोहित हो रहे है, नहीं देखते, अहो ! यह बड़े दु: खकी बात है, इस प्रकार भगवान् करुणा प्रकट करते है।

परन्तु जो प्रमाणजनित ज्ञाननेत्रोसे युक्त हैं अर्थात् विवेकदष्टिवाले हैं, वे इसे देखते हैं ॥ १०॥

केचित् तु—

यतन्तः प्रयतं कुर्वन्तो योगिन. च समाहित-। चित्ता एनं प्रकृतम् आत्मानं पस्यन्ति अयम् अहम् असि इति उपलभन्ते आत्मिन ख्रस्यां बुद्धौ अवस्थितम्।

यतन्तः अपि शास्त्रादिप्रमाणैः अकृतात्मानः असंस्कृतात्मानः तपसा इन्द्रियजयेन च दुश्ररिताद् अनुपरता अज्ञान्तद्पीत्मानः प्रयत्नं कुर्वन्तः अपि न एनं पस्यन्ति अचेतसः अविवेकिनः ॥ ११ ॥

यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः॥ ११॥

प्रयत करनेवाले, समाहितचित्त योगीजन, इस आत्माको, जिसका कि प्रकरण चल रहा है, अपने अन्तः करणमें स्थित देखते हैं अर्थात् 'यही मैं हूँ' इस प्रकार आत्मखरूपका साक्षात् किया करते है।

परन्तु जिन्होंने तप और इन्द्रियजय आदि सावनोंद्वारा अपने अन्तः करणका संस्कार नहीं किया है, जो बुरे आचरणोंसे उपराम नहीं हुए हैं, जो अशान्त और घमण्डी है, वे अविवेकी पुरुष, शास्त्रादिके प्रमाणोंसे प्रयत करते हुए भी, इस आत्माको नहीं देख पाते ॥ ११॥

यत् पदं सर्वस्य अवभासकम् अपि अग्न्यादित्यादिकं ज्योतिः न अवभासयते, यत्प्राप्ताः च मुमुक्षवः पुनः संसाराभिमुखा न निवर्तन्ते, यस्य च पदस्य उपाधिभेदम् अनुविधीयमाना जीवा घटाकाशादय<sup>ि</sup> इव आकाशस्य अंशाः, तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहारास्पद्त्वं च विवक्षुः चतुर्भिः श्लोकैः विभृतिसंक्षेपम् आह भगवान्—

> यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम् । यच्चन्द्रमसि यच्चामौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

यद् आदित्यगतम् आदित्याश्रयं किं तत्, तेजो दीप्तिः प्रकाशो जगद् मासयते प्रकाशयति अखिलं समस्तम्, यत् चन्द्रमसि शशभृति तेजः अवभासकं वर्तते, यत् च अग्नौ हुतवहे तत् तेजो विद्धि विजानीहि मामकं मदीयं मम विष्णोः तद् ज्योतिः।

अथवा यद् आदित्यगतं तेजः चैतन्यात्मकं ज्योतिः यत् चन्द्रमसि यत् च अग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकं मदीयं मम विष्णोः तद् ज्योतिः।

ननु स्थावरेषु जङ्गमेषु च तत् समानं चैतन्यात्मकं ज्योतिः तत्र कथम् इदं विशेषणं यद् आदित्यगतम् इत्यादि ।

न एष दोषः सत्त्वाधिक्याद् आधिक्यो-पपत्तेः । आदित्यादिषु हि सत्त्वम् अत्यन्त-प्रकाशम् अत्यन्तभास्त्ररम् अतः तत्र एव आविस्तरं ज्योतिः इति तद् विशिष्यते, न तु तत्र एव तद् अधिकम् इति । सबको प्रकाशित करनेवाली अग्नि, सूर्य आदि ज्योतियाँ भी जिस परमपदको प्रकाशित नहीं कर सकतीं, जिस परमपदको प्राप्त हुए मुमुक्षु-जन फिर संसारकी ओर नहीं लौटते, जैसे घट आदिके आकाश महाकाशके अंश है, वैसे ही उपाधिजनित भेदसे विभिन्न हुए जीव, जिस परम-पदके (किल्पत-भावसे) अंश है, उस परमपदका, सर्वात्मत्व और समस्त व्यवहारका आधारत्व, बतलाने-की इच्छासे भगवान् चार क्लोकोद्वारा संक्षेपसे विभूतियोंका वर्णन करते हैं—

जो तेज—दीप्ति—प्रकाश, सूर्यमे स्थित हुआ अर्थात् सूर्यके आश्रित हुआ समस्त जगत्को प्रकाशित करता है, जो प्रकाश करनेवाला तेज शशाङ्ग— चन्द्रमामे स्थित है और जो अग्निमे वर्तमान है, उस तेजको त मुझ विष्णुकी अपनी ज्योति समझ।

अथवा जो तेज यानी चैतन्यमय ज्योति, सूर्यमे स्थित है, तथा जो चन्द्रमा और अग्निमे स्थित है, उस तेजको त् मुझ विष्णुकी स्वकीय (चेतनमयी) ज्योति समझ।

ं पू०-वह चेतनमयी ज्योति तो चराचर, सभी पदार्थों में समानभावसे स्थित है, फिर यह विशेषता कैसे बतलायी कि 'जो तेज सूर्यमे स्थित हैं' इत्यादि।

उ०—सत्त्व—खच्छताकी अधिकतासे उनमे अधिकता सम्भव होनेके कारण यह दोष नहीं है। क्योंकि सूर्य आदिमे सत्त्व—अत्यन्त प्रकाश—अत्यन्त खच्छता है, अत. उनमे ही ब्रह्मज्योति अत्यन्त प्रत्यक्ष प्रतिभासित होती है, इसीसे उनकी विशेषता बतलायी गयी है। यह वात नहीं कि वहीं कुछ ब्रह्मज्योति अधिक है।

यथा हि लोके तुल्ये अपि मुखसंस्थाने न काष्टकुड्यादौ मुखम् आविभवति आदर्शादौ तु स्वच्छे स्वच्छतरे च तारतम्येन आविभवति तद्वत् ॥ १२॥ जैसे संसारमे देखा जाता है कि समान भावसे सम्मुख—सामने स्थित होनेपर भी, काष्ठ या भित्ति आदिमें मुखका प्रतिबिम्ब नहीं दीखता, पर दर्पण आदि पदार्थमें, जो जितना खच्छ और खच्छतर होता है उसमे उसी तारतम्यसे, खच्छ और खच्छतर दीखता है, वैसे ही (इस विषयमें समझो) ॥१२॥

किं च--

तथा---

### गामाविश्य च भूतानि घारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥

गा पृथिवीम् आविश्य प्रविश्य धारयामि भूतानि जगद् अहम् ओजसा बलेन यद् बलं कामराग-विवर्जितम् ऐश्वरं जगद्धिधारणाय पृथिव्यां प्रविष्टं येन गुर्वी पृथिवी न अधः पति न विदर्शिते च।

तथा च मन्त्रवर्णः—'येन द्योरुया पृथिवी च हढा' (तै० सं० ४ । १ । ८ ) इति । 'स दाधार पृथिवीम्' (तै० सं० ४ । १ । ८) इत्यादिः च । अतो गाम् आविश्य च भूतानि चरा-चराणि धारयामि इति युक्तम् उक्तम् ।

किं च पृथिव्यां जाता ओषधीः सर्वा त्रीहियवाद्याः पुण्णामि पुष्टिमती रसस्वादुमतीः च करोमि सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमः सर्व-रसात्मको रसस्वभावः सर्वरसानाम् आकरः सोमः स हि सर्वा ओषधीः स्वात्मरसानुप्रवेशेन पुष्णाति ॥ १३॥ मैं पृथिवीमें प्रविष्ट होकर अपने उस बछसे, जो कि कामना और आसक्तिसे रहित मेरा ऐश्वर्य-बल जगत्को धारण करनेके लिये पृथिवीमे प्रविष्ट है, जिस बलके कारण भारवती पृथिवी नीचे नहीं गिरती और फटती भी नहीं, सारे जगत्को धारण करता हूँ।

यही बात वेदमन्त्र भी कहते हैं कि 'जिससे घुलोक और भारवती पृथिवी दृढ़ हैं' तथा 'वह पृथिवीको घारण करता है' इत्यादि । अतः यह कहना ठीक ही है कि मै पृथिवीमे प्रविष्ट होकर, चराचर समस्त भूतप्राणियोंको धारण करता हूँ।

तथा मै ही रसखरूप चन्द्रमा होकर पृथिवीमे उत्पन्न होनेवाळी धान, जो आदि समस्त ओषियोका पोषण करता हूँ अर्थात् उनको पृष्ट और खादयुक्त किया करता हूँ । जो सब रसोंका आत्मा है, रस ही जिसका खभाव है, जो समस्त रसोंकी खानि है वह सोम है, वही अपने रसका सन्चार करके, समस्त वनस्पतियोंका पोषण किया करता है ॥ १३॥

किं च---

तथा-

अहं वैश्वानरो भृत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्॥१४॥

अहम् एव वैश्वानर उद्रुखः अग्निः भूत्वा 'अयम्। अग्निवेंश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते' ( बृह० उ० ५।९।१) इत्यादिश्वतेः वैश्वानरःसन् प्राणिनां प्राणवतां देहम् आश्रितः प्रविष्टः प्राणापान-समायुक्तः प्राणापानाभ्यां समायुक्तः संयुक्तः पचामि पक्ति करोमि चतुर्विधं चतुष्प्रकारम् अनम् अज्ञनं भोज्यं भक्ष्यं चोष्यं लेह्यं च।

भोक्ता वैश्वानरः अग्निः भोज्यम् अन्नं सोमः तद् एतद् उभयम् अग्नीषोमौ सर्वम् इति पश्यतः अन्नदोषलेपो न भवति ॥ १४ ॥

मैं ही, पेटमे रहनेवाला जठराग्नि होकर अर्थात् 'यह अग्नि वैश्वानर है जो कि पुरुषके भीतर स्थित है और जिससे यह (खाया हुआ) अन्न पचता है' इत्यादि श्रुतियोंसे जिसका वर्णन किया गया है, वह वैश्वानर होकर, प्राणियोंके शरीरमे स्थित —प्रविष्ट होकर प्राण और अपानवायुसे संयुक्त हुआ भक्ष्य, भोज्य, लेहा और चोष्य—ऐसे चार प्रकारके अन्नोको पचाता हूँ।

वैश्वानर अग्नि खानेवाला है और सोम खाया जानेवाला अन्न है । सुतरां यह सारा जगत् अग्नि और सोमल्रूप है, इस प्रकार देखनेवाला मनुष्य ' अन्नके दोषसे लिप्त नहीं होता ॥ १४ ॥

किं च--

तथा—-

सर्वस्य चाहं हदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च । वेदेश्व सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥

सर्वस्य प्राणिजातस्य अहम् आत्मा सन् इदि बुद्धौ सन्निविष्टः अतो मत्त आत्मनः सर्वप्राणिनां स्मृतिः ज्ञानं तदपोहनं च । येषां पुण्यकिमणां पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्पृती भवतः तथा पापकर्मिणां पापकर्मानुरूपेण स्मृतिज्ञानयोः अपोहनं च अपायनम् अपगमनं च।

वेदै: च सर्वै: अहम् एव परमात्मा वेद्यो वेदितव्यो वेदान्तकृद् वेदान्तार्थसम्प्रदायकृद् इत्यर्थः । वेदविद् वेदार्थविद् एव च अहुम् ॥१५॥ भी मै ही हूँ ॥ १५॥

मै समस्त प्राणिमात्रका आत्मा होकर उनके अन्तः करणमे स्थित हूँ । इसिछये समस्त प्राणियो-के स्मृति, ज्ञान और उनका लोप भी मुझ आत्मासे किया जाता है, अर्थात् जिन पुण्यकर्मा ही प्राणियोको उनके पुण्यकमोंके अनुसार ज्ञान और स्मृति प्राप्त होते है तथा जिन पापाचारियोंके और स्मृतिका उनके पापकर्मानुसार छोप होता है (वह मुझसे ही होता है )।

समस्त वेदोंद्वारा मै परमात्मा ही जाननेयोग्य हूँ । तथा वेदान्तका कर्ता, अर्थात् वेदान्तार्थके सम्प्रदायका कर्ता और वेदके अर्थको समझनेवाला

संक्षेप उक्तो विशिष्टोपाधिकृतो 'यदादित्यगतं- नारायण नामक भगवान् ईश्वरकी, विशेष-उत्तम तेजः' इत्यादिना ।

भगवत ईश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभृति- 'यदादित्यगतं तेजः' इत्यादि चार श्लोकोंद्वारा उपाधियोंसे होनेवाली विभूतियाँ, संक्षेपसे कही गयीं।

अथ अधुना तस्य एव क्षराक्षरोपाधिप्रवि-भक्ततया निरुपाधिकस्य केवलस्य स्वरूप-निर्दिधारियषया उत्तरश्लोका आरभ्यन्ते । तत्र सर्वम् एव अतीतानागतानन्तराध्यायार्थेजातं त्रिधा राशीकृत्य आह—

अव, क्षर और अक्षर—इन दोनों उपाधियोसे अलग वतलाकर, उसी उपाधिरहित शुद्ध परमात्माके खरूपका निश्चय करनेकी इच्छासे, अगले खोकोंका आरम्भ किया जाता है। उनमे पहलेके और आगे आनेवाले सभी अध्यायोंके समस्त अभिप्रायको, तीन भेदोमे विभक्त करके कहते है--

## द्वाविमौ पुरुषौ लोके

क्षरश्चाक्षर एव च। सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥

द्दौ इमौ पृथग् राशीकृतौ पुरुषो इति उच्येते लोके संसारे क्षरः च क्षरित इति क्षरो विनाशी एको राशिः अपरः पुरुषः अक्षरः तद्विपरीतो भगवतो मायाशक्तिः क्षराख्यस्य पुरुषस्य उत्पत्तिवीजम् अनेकसंसारिजन्तुकामकर्मादि-संस्काराश्रयः अक्षरः पुरुष उच्यते ।

को तो पुरुषो इति आह स्वयम् एव भगवान्-

क्षरः सर्वाणि भूतानि समस्तं विकारजातम् इत्यर्थः । क्टस्थः कूटो राशी राशिः इव स्थितः, अथवा क्टो माया वश्चना जिह्नता कुटिलता इति पर्याया अनेकमायादिप्रकारेण स्थितः कूटस्थः संसारवीजानन्त्याद् न क्षरति इति अक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

समुदायरूपसे पृथक् किये हुए येदो भाव, संसारमे पुरुष नामसे कहे जाते है। इनमेंसे एक समुदाय क्षीण होनेवाला—नारावान् क्षर पुरुष है और दूसरा उससे विपरीत अक्षर पुरुष है, जो कि भगवान्की मायाशिक है, क्षर पुरुपकी उत्पत्तिका बीज है, तथा अनेक संसारी जीवोकी कामना और कर्म आदिके संस्कारोका आश्रय है, वह अक्षर पुरुष कहलाता है।

वे दोनों पुरुष कौन हैं ? सो भगवान् स्वयं ही बतलाते हैं--

समस्त भूत अर्थात् प्रकृतिका सारा विकार तो क्षर पुरुप है और कूटस्य अर्थात् जो कूट—-राशिकी भाँति स्थित है अथवा कूट नाम मायाका है जिसके वश्चना, छल, कुटिलता आदि पर्याय हैं, उपर्युक्त माया आदि अनेक प्रकारसे जो स्थित है, वह कूटस्थ है। संसार-का वीज, अन्तरिहत होनेके कारण वह क्टस्य नष्ट नहीं होता, अतः अक्षर कहा जाता है ॥१६॥

आभ्यां क्षराक्षराभ्यां विलक्षणः क्षराक्षरो-खभावः--

सराभ्यां विलक्षणः क्षराक्षरो-अस्पृष्टो नित्यशुद्धबुद्धमुक्त-रहित है वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वभाव वाळा—

पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। उत्तमः लोकत्रयमाविष्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः॥१७॥

उत्तम उत्कृष्टतमः पुरुषः तु अन्यः अत्यन्त-विलक्षण आभ्यां परमात्मा इति परमः च असौ देहाद्यविद्याकृतात्मभ्य आत्मा च सर्वभूतानां प्रत्यक्चेतन इत्यतः परमात्मा इति उदाहत उक्तो वेदानतेषु ।

स एव विशेष्यते—

यो लोकत्रय भूर्भवःस्वराख्यं स्वकीयया चैतन्यबलशक्त्या आविश्य बिभर्ति प्रविक्य स्वरूपसद्भावमात्रेण विभर्ति धारयति अन्ययो न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्यय ईश्वरः सर्वज्ञो नारायणाच्य ईश्चनशीलः ॥ १७ ॥

उत्तम-अतिशय उत्कृष्ट पुरुप तो अन्य ही है। अर्थात् इन दोनोसे अत्यन्त विलक्षण है, जो कि परमात्मा नामपे कहा गया है । वह ईश्वर अविद्या-जनित शरीरादि आत्माओकी अपेक्षा पर है और सब प्राणियोका आत्मा यानी अन्तरात्मा है इस कारण-वेदान्तवाक्योन वह 'परमात्मा' नामसे कहा गया है।

उसीका विशेषरूपसे निरूपण करते है—

जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग—इन तीनो लोकोको, अपने चैतन्य-बलकी शक्तिसे उनमे प्रविष्ट होकर, केवल खरूप सत्तामात्रसे उनको धारण करता है और जो अविनाशी ईश्वर है, अर्थात् जिसका कभी नाश न हो, ऐसा नारायण नामक सर्वज्ञ और सबका शासन करनेवाला है ॥१७॥

यथा व्याख्यातस्य ईश्वरस्य पुरुपोत्तम इति एतद् नाम प्रसिद्धं तस्य नामनिर्वचनप्रसिद्धचा अर्थवत्त्वं नाम्नो दर्शयन् निरतिशयः अहम् ईश्वर

इति आत्मानं दर्शयति भगवान्—

उपर्युक्त ईश्वरका 'पुरुयोत्तम' यह नाम प्रसिद्ध है, उसका यह नाम किस कारगसे हुआ ? इसकी हेतुसहित उपपत्ति बतलाकर, नामकी सार्थकता दिखलाते हुए भगवान् अपने स्वरूपको प्रकट करते हैं कि 'मै निरितशय ईश्वर हूं'—

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षराद्पि

चोत्तमः।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ १८॥

यस्मात् क्षरम् अतीतः अहं संसारमायावृक्षम् अश्वत्थाख्यम् अतिक्रान्तः अहम् अक्षराद् अपि नामक मायामय संसारवृक्षका अतिक्रमण किये हुए संसारवृक्षबीजभूताद् अपि च उत्तम उत्कृष्टतम ऊर्ध्वतमो वा, अतः क्षराक्षराभ्याम् उत्तमत्वाद् अस्मि भवामि लोके वेदे च प्रथितः प्रख्यातः पुरुषोत्तम इति एवं मां भक्तजना विदुः कवयः काव्यादिषु च इदं नाम निवध्ननित पुरुषोत्तम इति अनेन अभिधानेन अभिगृणन्ति ॥१८॥

क्योंकि मै क्षरभावसे अतीत हूँ अर्थात् अख्वत्य हूँ और संसारवृक्षके वीज-स्वरूप अक्षरसे ( मूल प्रकृतिसे ) भी उत्तम—अतिशय उत्कृष्ट अथवा अतिराय उच हूँ । इसीलिये अर्थात् क्षर और अक्षरसे उत्तम होनेके कारण, लोक और वेदमे, मै पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हूँ। भक्तजन मुझे इसी प्रकार जानते हैं और कविजन भी कात्र्यादिमे इसी नामका प्रयोग करते है अर्थात् 'पुरुषोत्तम' इसी नामसे ही मेरा वर्णन करते है।। १८॥

तस्य इदं फलम् उच्यते —

अथ इदानीं यथा निरुक्तम् आत्मानं यो वेद अब इस प्रकार बतलाये हुए आत्मतत्त्वको जो जानता है उसके लिये यह फल बतलाया जाता है—

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥

यो माम् ईश्वरं यथोक्तविशेषणम् एवं यथोक्तेन प्रकारेण असमूढ संमोहवर्जितः सन् जानाति अयम् अहम् असि इति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् सर्वात्मना सर्वं वेत्ति इति सर्वज्ञः सर्वभूतस्थं भजति मां सर्वभावेन सर्वातमचित्ततया हे भारत ॥ १९ ॥

जो कोई अज्ञानसे रहित हुआ पुरुष, उपर्युक्त विशेष-णोसे युक्त मुझ पुरुषोत्तम ईश्वरको, ऊपर कहे हुए प्रकारसे यह जानता है कि 'यह ( पुरुषोत्तम ) मै हूँ' वह सर्वज्ञ है—-वह सर्वात्मभावसे सबको जानता है, अतः सर्वज्ञ है और हे भारत! (वह) सब भूतोमे स्थित मुझ परमात्माको ही सर्वभावसे--सबका आत्मा समझकर भजता है ॥ १९॥

अस्मिन् अध्याये भगवत्तत्त्वज्ञानं मोक्षफलम् उक्त्वा अथ इदानीं तत् स्तौति—

इस अध्यायमे मोक्षरूप फलके देनेवाले भगवत्-तत्त्वज्ञानको कहकर अब उसकी स्तुति करते हैं—-

गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ। बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत॥ २०॥ एतद्बुद्ध्वा

इति एतद् गुह्यतमं गोप्यतमम् अत्यन्तरहस्यम् इति एतत् । किं तत्, शास्त्रम् ।

यद्यपि गीतारूयं समस्तं शास्त्रम् उच्यते तथापि अयम् एव अध्याय इह शास्त्रम् इति उच्यते स्तुत्यर्थे प्रकरणात् । सर्वो हि गीताञास्त्रार्थः अस्मिन् अध्याये समासेन उक्तो न केवलं सर्वः च वेदार्थ इह परिसमाप्तो 'यस्त वेद स वेदविद्' 'वेदैश्च सर्वेरहमेव वेदाः' इति च उक्तम्।

इदम् उक्तं कथितं मया हे अनघ अपाप। एतत् शास्तं यथादिशितार्थे वुद्घा वुद्धिमान् स्याद् भवेद न अन्यथा कृतकृत्यः च भारत ।

यह गुह्यतम-सबसे अविक गोपनीय अर्थात् अत्यन्त गूढ़ रहस्य है । वह क्या है ? शास्त्र ।

यद्यपि सारी गीताका नाम ही शास्त्र कहा जाता है, परन्तु यहाँ स्तुतिके लिये प्रकरणसे यह ( पंद्रहवॉ ) अध्याय ही 'शास्त्र' नामसे कहा गया है। क्योंकि इस अध्यायमे केवल सारे गीताशास्त्रका अर्थ ही संक्षेपसे नहीं कहा गया है, किन्तु इसमे समस्त वेदोका अर्थ भी समाप्त हो गया है। यह कहा भी है कि 'जो उसे जानता है वहीं वेदको जाननेवाला है' 'समस्त वेदोंसे मैं ही जाननेयोग्य हूँ।'

हे निप्पाप अर्जुन ! ऐसा यह ( परम गोपनीय शास ) मैने कहा है । हे भारत ! ऊपर दिख्छाये। हुए अर्थसे युक्त इस शास्त्रको जानकर ही, मनुष्य वुद्धिमान् और कृतकृत्य होता है, अन्य प्रकारसे नहीं।

कृतं कृत्यं कर्तव्यं येन स कृतकृत्यो विशिष्टजन्मप्रस्नतेन ब्राह्मणेन यत् कर्तव्यं तत् सर्व भगवत्तत्त्वे विदिते कृतं भवेद् इत्यर्थः। न च अन्यथा कर्तव्यं परिसमाप्यते कस्यचिद् इति अभिप्रायः।

'सर्वे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' इति च उक्तम् ।

'एति जन्मसामययं वाह्मणस्य विशेषतः । प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवित नान्यथा ॥ (मनुस्मृति १२। ९३) इति च मानवं वचनम् । यत एतत् परमार्थतन्त्वं मत्तः श्रुतवान् असि ततः कृतार्थः त्वं भारत इति ॥ २०॥

अभिप्राय यह है कि जिसने करनेयोग्य सब कुछ कर लिया हो, वह कृतकृत्य है, अतः श्रेष्ठ कुछमे जन्म लेनेवाले ब्राह्मणद्वारा जो कुछ किया जानेयोग्य है, वह सब भगवान्का तत्त्व जान लेनेपर किया हुआ हो जाता है। अन्य प्रकारसे किसीके भी कर्तव्यकी समाप्ति नहीं होती।

कहा भी है कि—'हे पार्थ ! समस्त कर्म-समुदाय, ज्ञानमें सर्वथा समाप्त हो जाता है।'

तथा मनुका भी वचन है कि 'विशेषरूपसे ब्राह्मणके जन्मकी यही पूर्णता है; क्योंकि इसीको प्राप्त करके द्विज कृतकृत्य होता है अन्य प्रकारसे नहीं।'

यत एतत् परमार्थतन्त्वं मत्तः श्रुतवान् हे भारत ! क्योंकि त्ने मुझसे यह परमार्थत्व असि ततः कृतार्थः त्वं भारत इति ॥ २०॥ सुना है, इसिल्ये त्रकृतार्थ हो गया है ॥ २०॥

> इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पिनषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पश्चदशोऽध्यायः ॥१५॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर-भगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥

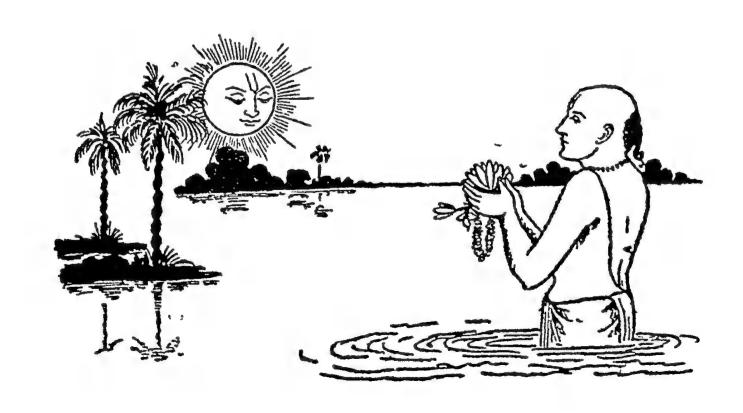

#### षोडशोऽध्यायः

दैवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां प्रकृतयो नवमे अध्याये स्चिताः तासां विस्तरेण प्रदर्शनाय अभयं सत्त्वसंशुद्धिः इत्यादिः अध्याय आरभ्यते,

तत्र संसारमोक्षाय दैवी प्रकृतिः निबन्धनाय आसुरी राक्षसी च इति दैव्या आदानाय प्रदर्शनं क्रियते इतस्योः परिवर्जनाय,

श्रीमगवानुवाच--

नवे अध्यायमे प्राणियोकी दैवी, आप्तरी और राक्षसी—ये तीन प्रकारकी प्रकृतियाँ बतलायी गयी हैं। उन्हे विस्तारपूर्वक दिखानेके लिये 'अभयं सन्त-संशुद्धिः' इत्यादि ( रलोकोंसे युक्त सोलहवाँ ) अध्याय आरम्भ किया जाता है।

उन तीनोमे दैवी प्रकृति संसारसे मुक्त करने-वाली है, तथा आसुरी और राक्षसी प्रकृतियाँ बन्धन करनेवाली है, अतः यहाँ दैवी प्रकृति सम्पादन करनेके लिये और दूसरी दोनों त्यागनेके लिये दिखलायी जाती हैं—शीभगवान् बोले—

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यविश्वितिः । दानं दमश्र यज्ञश्र स्वाध्यायस्तप आर्जित्रम् ॥ १ ॥

अभयम् अभीरुता सत्त्वसंशुद्धिः सन्त्वस्य अन्तःकरणस्य संव्यवहारेषु परवश्चनमाया-नृतादिपरिवर्जनं शुद्धभावेन व्यवहार इत्यर्थः ।

ज्ञानयोगन्यवस्थितिः ज्ञानं शास्त्रत आचार्यतः च आत्मादिपदार्थानाम् अवगमः अवगतानाम् इन्द्रियाद्युपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्मसंवेद्यता-पादनं योगः तयोः ज्ञानयोगयोः न्यवस्थितिः न्यवस्थानं तन्निष्ठता एपा प्रधाना दैवी साच्विकी संपत्।

यत्र च येपाम् अधिकृतानां या प्रकृतिः संभवति सान्विकी सा उच्यते—

दानं यथाशक्ति संविभागः अन्नादीनाम्,

अभय—निर्भयता, सत्त्वसंशुद्धि—अन्तः-करणकी शुद्धि—व्यवहारमे दूसरेके साथ ठगाई, कपट और झूठ आदि अवगुणोंको छोडकर शुद्ध भावसे आचरण करना ।

ज्ञान और योगमे निरन्तर स्थिति—शास्त्र और आचार्यसे आत्मादि पदार्थोंको जानना 'ज्ञान' है और उन जाने हुए पदार्थोंका इन्द्रियादिके निग्रहसे (प्राप्त) एकाग्रताद्वारा अपने आत्मामें प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना 'योग' है । उन ज्ञान और योग दोनोंमे स्थित अर्थात् स्थिर हो जाना—तन्मय हो जाना, यही प्रधान सात्त्रिकी—देवी संपद् है ।

और भी जिन अधिकारियोंकी जिस विषयमे जो सात्त्रिकी प्रकृति हो सकती है वह कही जाती है— दान—अपनी शक्तिके अनुसार अन्नादि वस्तुओंका विभाग करना।

दमः च बाह्यकरणानाम् उपशमः अन्तः-करणस्य उपशसं शान्ति वक्ष्यति।

यज्ञः च श्रौतः अग्निहोत्रादिः, सार्तः च देवयज्ञादिः।

ऋग्वेदाद्यध्ययनम् अदृष्टार्थम् ।

तपो वक्ष्यमाणं शरीरादि, आर्जवम् ऋजुत्वं सर्वेदा ॥ १ ॥

दम--बाह्य इन्द्रियोका संयम । अन्तः करणकी उपरामता तो शान्तिके नामसे आगे कही जायगी। यज्ञ-अग्निहोत्रादि श्रोतयज्ञ और देवपूजनादि स्मार्तयज्ञ ।

खाध्याय-अदृष्टलाभके लिये ऋक् आदि वेदोंका अध्ययन करना।

तप-शारीरिक आदि तप जो आगे बतलाया जायगा और आर्जन अर्थात् सदा सरलता - सीधापन ।

किं च--

तथा--

### अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्। दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् ॥ २ ॥

अहिंसा अहिंसनं प्राणिनां पीडावर्जनम्, सत्यम् अप्रियानृतवर्जितं यथाभृतार्थवचनम् ।

अक्रोधः परै: आक्रुष्टस्य अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम्, त्यागः संन्यासः पूर्व दानस्य उक्तत्वात्।

शान्ति. अन्तःकरणस्य उपशमः अपैशुनम् अपिशुन्ता परस्मै पररन्ध्रप्रकटीकरणं पैशुनं तदभावः अपैशुनम् ।

दया कृपा भूतेषु दुःखितेषु, अलोलुप्वम् इन्द्रियाणां विषयसंनिधौ अविक्रिया, मार्दवं मृदुता अक्रौर्यम् ।

लजा अचापटम् असति प्रयोजने वाक्पाणिपादादीनाम् अव्यापारियतृत्वम् ॥ २॥ हाथ, पैर आदिकी व्यर्थ क्रियाओंका न करना ॥ २॥

अहिंसा--किसी भी प्राणीको कष्ट न देना, सत्य-अप्रियता और असत्यसे रहित यथार्थ वचन ।

अक्रोध--दूसरोके द्वारा गाली दी जाने या ताङ्ना दी जानेपर उत्पन्न हुए क्रोधको शान्त कर लेना । त्याग—संन्यास (दान नहीं ) क्योंकि दान पहले कहा जा चुका है।

शान्ति—अन्तः करणका संकल्परहित होना, अपैशुन--अपिशुनता, किसी दूसरेके सामने पराये छिद्रोंको प्रकट करना पिशुनता (चुगली) है, उसका न होना अपिशुनता है।

भूतोपर दया--दुखी प्राणियोपर कृपा करना, अलोलुपता-विपयोके साथ सयोग होनेपर भी इन्द्रियो-मे विकार न होना, मार्दव-कोमलता अर्थात् अकूरता।

ही-छजा और अचपलता-विना प्रयोजन वाणी,

किं च---

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ भवन्ति

तेजः प्रागलभ्यं न त्वग्गता दीप्तिः, क्षमा आक्रुष्टस्य ताडितस्य वा अन्तर्विक्रियानुत्पत्तिः उत्पन्नायां विक्रियायां प्रशमनम् अक्रोध इति अवोचाम, इत्थं क्षमाया अक्रोधस्य च विशेषः।

वृतिः देहेन्द्रियेषु अवसादं प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधकः अन्तःकरणवृत्तिविशेषो येन उत्तिभितानि करणानि देहः च न अवसीदिन्त । शौचं द्विविधं मृजलकृतं बाह्यम् आभ्यन्तरं च मनोबुद्धचोः नैर्मल्यं मायारागादिकालुष्या-भाव एवं द्विविधं शौचम् ।

अद्रोहः परजिघांसाभावः अहिंसनम्।

नातिमानिता अत्यर्थ मानः अतिमानः स यस्य विद्यते सः अतिमानी तद्भावः अतिमानिता तदभावो नातिमानिता आत्मनः पूज्यता-तिश्यमावनामाव इत्यर्थः।

भवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि संपदम् अभिजातस्य किंविशिष्टां संपदम्, दैवीं देवानां संपदम् अभिलक्ष्य जातस्य दैविविभृत्यहस्य भाविकल्याणस्य इत्यर्थी हे भारत ॥ ३॥

तेज—प्रागल्भ्य (तेजिखिता), चमडीकी चमक नहीं । क्षमा—गाली दी जाने या ताड़ना दी जानेपर भी अन्तः करणमे विकार उत्पन्न न होना। उत्पन्न हुए विकारको शान्ति कर देना तो पहले अक्रोधके नामसे कह चुके है। क्षमा और अक्रोधका इतना ही भेद है।

घृति—- शरीर और इन्द्रियादिमे थकावट उत्पन्न होनेपर, उस थकावटको हटानेवाळी जो अन्तः करणकी वृत्ति है, उसका नाम 'घृति' है, जिसके द्वारा उत्साहित की हुई इन्द्रियाँ और शरीर कार्यमे नहीं थकते।

शौच—दो प्रकारकी शुद्धि, अर्थात् मिट्टी और जल आदिसे बाहरकी शुद्धि, एवं कपट और रागादिकी कालिमाका अभाव होकर मन-बुद्धिकी निर्मलतारूप भीतरकी शुद्धि, इस प्रकार दो तरहकी शुद्धि ।

अद्रोह— दूसरेका घात करनेकी इच्छाका अभाव, यानी हिंसा न करना।

अतिमानिताका अभाव—अत्यन्त मानका नाम अतिमान है, वह जिसमे हो वह अतिमानी है, उसका भाव अतिमानिता है, उसका जो अभाव है वह 'नातिमानिता' है, अर्थात् अपनेमे अतिशय पूज्य भावनाका न होना।

हे भारत । 'अभय' से लेकर यहाँ तकके ये सब लक्षण, सम्पत्ति युक्त उत्पन्न हुए पुरुषमे होते हैं। कैसी सम्पत्तिसे युक्त पुरुषमे होते हैं। जो देवी सम्पत्तिको साथ लेकर उत्पन्न हुआ है, अर्थात् जो देवताओकी विभूतिका योग्य पात्र है और भविष्यमें जिसका कल्याण होना निश्चित है, उस पुरुषके ये लक्षण होते हैं॥ ३॥

अथ इदानीम् आसुरी संपद् उच्यते— | अब आगे आसुरी सम्पत्ति कही जाती है—दम्भो दपोंऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥ ४ ॥

दम्भोधमध्वजित्वम्,दर्पो धनस्वजनादिनिमित्त

उत्सेकः, अतिमानः पूर्वोक्तः, क्रोधः च पारुष्यम् एव

च परुषवचनं यथा काणं चक्षुष्मान्, विरूपं रूपवान् हीनाभिजनम् उत्तमाभिजन इत्यादि ।

अविवेकज्ञानं अज्ञानं च मिथ्याप्रत्यय: कर्तव्याकर्तव्यादिविपयम् अभिजातस्य पार्थ । किम् अभिजातस्य इति आह—असुराणां सपद् आसुरी ताम् अभिजातस्य इत्यर्थः ॥ ४ ॥

दम्भ--धर्मध्वजीपन, दर्प - धन-परिवार आदिके निमित्तसे होनेवाला गर्व, अतिमान—पहले कही हुई अपनेमे अतिराय पूज्य भावना तथा क्रोध और पारुष्य यानी कठोर वचन जैसे ( आक्षेपसे ) कानेको अच्छे नेत्रोवाला, कुरूपको रूपवान् और हीन जातिवाले-को उत्तम जातिवाला बतलाना इत्यादि ।

अज्ञान अर्थात् अति नेक-कर्तन्य और अकर्तन्यादि-के विषयमे उल्टा निश्चय करना । हे पार्थ ! ये सब ळक्षण, आसुरी सम्पत्तिको ग्रहण करके उत्पन हुए मनुष्यके हैं, अर्थात् जो असुरोंकी सम्पत्ति है उससे युक्त होकर उत्पन्न हुए मनुष्यके चिह्न है।।।।।

अनयोः संपदोः कार्यम् उच्यते—

इन दोनो सम्पत्तियोक्ता कार्य बतलाया जाता है —

देवी संपद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।

शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव॥ ५॥

दैवी सपद् या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात्, निबन्वाय नियतो बन्धो निबन्धः तदर्थम् आसुरी संपद् मता अभियेता तथा राक्षसी ।

तत्र एवम् उक्ते अर्जुनस्य अन्तर्गतं भावं किम् अहम् आसुरसंपद्यक्तः किं वा दैवसंपद्यक्त इति एवम् आलोचनारूपम् आलक्ष्य आह भगवान्-मा शुच. शोकं मा काषीं: संपदं दैवीम् अभिजातः असि अभिलक्ष्य जातः असि लेकर उत्पन्न हुआ है। अर्थात् भविष्यमे तेरा

जो दैवी सम्पत्ति है, वह तो संसार बन्धनसे मुक्त करनेके लिये है, तथा आसुरी और राक्षसी सम्पत्ति नि.सन्देह बन्धनके लिये मानी गयी है। निश्चित बन्धनका नाम निवन्ध है, उसके छिये मानी गयी है।

इतना कहनेके उपरान्त अर्जुनके अन्त करणमे यह सशययुक्त विचार उत्पन्न हुआ देखकर, कि 'क्या मैं आसुरी सम्पत्तिसे युक्त हूँ अथवा देवी सम्पत्तिसे' भगवान् बोले—

हे पाण्डव ! शोक मत कर, तू दैवी सम्पत्तिको भाविकल्याणः त्वम् असि इत्यर्थो हे पाण्डव ॥५॥ कन्याण होनेवाला है ॥ ५॥

> द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु॥ ६॥

द्यौ द्विसंख्याको भूतसर्गो भूतानां मनुष्याणां इस संसारमे मनुष्योंकी दो सृष्टियाँ हैं। जिसकी सर्गो सृष्टी भूतसर्गो सुज्येते इति सर्गो रचना की जाय वह सृष्टि है, अत. दैवी सम्पत्ति द्वौ भूतसर्गों इति उच्येते ।

भूतानि एव सुज्यमानानि दैवासुरसंपद्युक्तानि और आसुरी सम्पत्तिसे युक्त रचे हुए प्राणी ही, यहाँ भूत-सृष्टिके नामसे कहे जाते हैं।

'द्वया ह प्राजापत्या देवाश्वासुराश्व' ( वृह ० उ ० । १ । ३ । १ ) इति श्रुतेः लोके अस्मिन् संसारे । इत्यर्थः । सर्वेषां द्वैविध्योपपत्तेः ।

कौ तौ भूतसर्गों इति, उच्येते प्रकृतौ एव

दैव आसुर एव च ।

उक्तयोः एव पुनरनुवादे प्रयोजनम् आह—

दैवो भूतसर्गः 'अभयं सत्त्वसंशुद्धिः' इत्यादिना विस्तरशो विस्तरप्रकारेः प्रोक्तः कथितो न तु आसुरो विस्तरशः अतः तत्परिवर्जनार्थम् आसुरं पार्थ मे मम वचनाद् उच्यमानं विस्तरशः शृणु अवधारय ॥ ६ ॥

'प्रजापतिकी दो सन्तानं हैं देव और असुर' इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है। क्योंकि इस संसारमे सभी प्राणियोंके दो प्रकार हो सकते है।

प्राणियोकी वे दो प्रकारकी सृष्टियाँ कौन-सी हैं <sup>2</sup> इसपर कहते है कि इस प्रकरणमे कही हुई <sup>\*</sup> दैवी और आसुरी।

कही हुई दोनो सृष्टियोका पुन. अनुवाद करनेका कारण बतलाते है—

दैवी सृष्टिका वर्णन तो 'अभयं सन्वसंगुद्धिः' इत्यादि श्लोकोंद्वारा, विस्तारपूर्वक किया गया । परन्तु आसुरी सृष्टिका वर्णन, विस्तारसे नहीं हुआ । अतः हे पार्थ ! उसका त्याग करनेके लिये, उस आसुरी सृष्टिको, तू मुझसे—मेरे वचनोसे, विस्तार-पूर्वक सुन, यानी सुनकर निश्चय कर ॥ ६ ॥

आ अध्यायपरिसमाप्तेः आसुरी संपत् प्राणिविशेषणत्वेन प्रदर्श्यते प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्याः परिवर्जनं कर्तुम् इति—

इस अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त प्राणियोंके विशेषणोद्वारा आसुरी सम्पत्ति दिखलायी जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर लेनेसे ही उसका त्याग करना बन सकता है—

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरामुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥ ७॥

प्रवृत्ति च प्रवर्तनं यसिन् पुरुषार्थसाधने कर्तव्ये प्रवृत्तिः तां निवृत्ति च तद्विपरीतां यसाद् अनर्थहेतोः निवर्तितव्यं सा निवृत्तिः तां च जना आसुरा न विदुः न जानन्ति।

न केवलं प्रशृत्तिनिष्ट्ती एव न विदुः न शौचं न अपि च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते । अशौचा अनाचारा मायाविनः अनृतवादिनो हि आसुराः ॥ ७॥ आसुरी खभाववाले मनुष्य, प्रवृत्तिको अर्थात् जिस किसी पुरुषार्थके साधनह्रप कर्तव्यकार्यमे प्रवृत्त होना उचित है, उसमे प्रवृत्त होनेको, और निवृत्तिको, अर्थात् उससे विपरीत जिस किसी अनर्थकारक कर्मसे निवृत्त होना उचित है, उससे निवृत्त होनेको भी, नहीं जानते।

केवल प्रवृत्ति-निवृत्तिको नहीं जानते, इतना ही नहीं, उनमे न शुद्धि होती है, न सदाचार होता है, और न सत्य ही होता है। यानी आसुरी प्रकृति-के मनुष्य अशुद्ध, दुराचारी, कपटी और मिध्या-वादी ही होते हैं॥ ७॥ किं च—

तथा--

### असत्यमप्रतिष्ठं ते अपरस्परसंभूतं

#### जगदाहुरनिश्वरम् । किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८ ॥

असत्यं यथा वयम् अनृतप्रायाः तथा इदं जगत् सर्वम् असत्यम् अप्रतिष्ठं च न अस्य धर्माधर्मी प्रतिष्ठा अतः अप्रतिष्ठं च इति ते आसुरा जना जगद् आहुः अनीश्वरं न च धर्माधर्म-सन्यपेक्षकः अस्य शासिता ईश्वरो विद्यते इति अतः अनीश्वरं जगद् आहुः।

वे आसुर खभाववाले मनुष्य कहा करते हैं कि, जैसे हम झूठसे भरे हुए हैं, वैसे ही यह सारा संसार भी झूठा और प्रतिष्ठारहित है, अर्थात् धर्म-अधर्म आदि इसका कोई आधार नहीं है, अतः निराधार है, तथा अनीश्वर है, अर्थात् पुण्य-पापकी अपेक्षासे इसका शासन करनेवाला कोई स्वामी नहीं है, अतः यह जगत् बिना ईश्वरका है।

किं च अपरस्परसंभूतं कामप्रयुक्तयोः स्त्रीपुरुषयोः अन्योन्यसंयोगाद् जगत् सर्व संभूतम्। किम् अन्यत् कामहेतुकं कामहेतुकम् एव कामहेतुकं किम् अन्यद् जगतः कारणं न किश्चिद् अदृष्टं धर्माधर्मादि कारणान्तरं विद्यते जगतः काम एव प्राणिनां कारणम् इति लोकायतिकदृष्टिः इयम्।। ८।।

तथा कामसे प्रेरित हुए स्नी-पुरुषोका आपसमे संयोग हो जानेसे ही सारा जगत् उत्पन्न हुआ है, अतः इस जगत्का कारण काम ही है, दूसरा और क्या हो सकता है <sup>2</sup> अर्थात् (इसका) धर्म-अधर्मादि कोई दूसरा अदृष्ट कारण नहीं है, केवल काम ही प्राणियोका कारण है । यह लोकायितकों \*की दृष्टि है ।। ८ ।।

#### एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः। प्रभवन्त्युप्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः॥ ९॥

एतां दृष्टिम् अबष्टभ्य आश्रित्य नष्टात्मानो नष्ट-स्वभावा विश्रष्टपरलोकसाधना अल्पबुद्धयो विषयविषया अल्पा एव बुद्धिः येषां ते अल्प-बुद्धयः प्रभवन्ति उद्भवन्ति उप्रकर्माणः क्रूरकर्माणो हिंसात्मकाः क्षयाय जगतः प्रभवन्ति इति सम्बन्धः। जगतः अहिताः शत्रव इत्यर्थः। ९।

इस दृष्टिका अवलम्बन—आश्रय लेकर जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जो परलोकसाधनसे भ्रष्ट हो गये है, जो अल्पबुद्धि है—जिनकी बुद्धि केवल भोगोको ही विषय करनेवाली है, ऐसे वे अल्पबुद्धि, उग्रकर्मी—क्रूर कर्म करनेवाले, हिंसापरायण संसारके शत्रु, संसारका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न होते हैं ॥ ९॥

ते च--

तथा वे-

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। मोहाद्गृहीत्वासद्ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः॥ १०॥ कामम् इच्छाविशेषम् आश्रित्य अवष्टभ्य दुष्प्रम् अश्ववयपूरणं दम्भमानमदान्विता दम्भः च मानः च मदः च दम्भमानमदाः तैः अन्विता दम्भमानमदान्विता मोहाद् अविवेकतो गृहीत्वा उपादाय असद्प्राहान् अशुभनिश्चयान् प्रवर्तन्ते लोके अशुचित्रता अशुचीनि व्रतानि येषां ते अशुचित्रताः ॥ १०॥

कभी पूर्ण न की जा सकनेवाळी दुष्पूर कामनाका— इच्छाविशेषका आश्रय—अवलम्बन कर, पाखण्ड, मान और मदसे युक्त हुए, अशुद्धाचारी—जिनके आचरण बहुत ही बुरे हैं ऐसे मनुष्य, मोहसे— अज्ञानसे मिथ्या आग्रहोंको, अर्थात् अशुभ सिद्धान्तों-को ग्रहण करके—स्त्रीकार करके संसारमे बर्तते हैं ॥ १०॥

किं च--

तथा----

चिन्तामपरिमेयां च कामोपभोगपरमा

प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।

एतावदिति

निश्चिताः ॥ ११ ॥

चिन्ताम् अपिरमेयां च न परिमातुं शक्यते यस्याः चिन्ताया इयत्ता सा अपिरमेया ताम् अपिरमेयां प्रल्यान्तां मरणान्ताम् उपाश्रिताः सदा चिन्तापरा इत्यर्थः कामोपभोगपरमाः काम्यन्ते इति कामाः शब्दादयः तदुपभोगपरमाः, अयम् एव परमः पुरुषार्थो यः कामोपभोग इति एवं निश्चिताःमान एतावद् इति निश्चिताः ॥ ११ ॥

जिसकी इयता न जानी जा सके, ऐसी अपिमेय —अपार, प्रलयतक—मरणपर्यन्त रहनेवाली चिन्ताके आश्रित हुए, अर्थात् सदा चिन्ताग्रस्त हुए, तथा कामोपभोगके परायण— जिनकी कामना की जाय वे शब्दादि विषय काम है, उनके उपभोगमे तत्पर हुए—तथा विषयोका उपभोग करना, बस यही परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय रखनेवाले ॥ ११॥

आशापाशशतेर्बद्धाः

कामक्रोधपरायणाः।

ईहन्ते

कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥ १२ ॥

आशापाशशतैः आशा एव पाशाः तच्छतैः आशापाशशतैः वद्धा नियन्त्रिता सन्तः सर्वत आकृष्यमाणाः कामकोधो परम् अयनं पर आश्रयो येषां ते कामकोधपरायणाः, ईहन्ते चेप्टन्ते कामभोगार्थं कामभोगप्रयोजनाय न धर्मार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान् अर्थप्रचयान् अन्यायेन परस्वापहरणादिना इत्यर्थः ॥ १२॥

तथा सैकड़ों आशारूप पाशोसे वैंघे हुए-जकड़े हुए, सब ओरसे खींचे जाते हुए, काम-क्रोधके परायण हुए, अर्थात् काम-क्रोध ही जिनका परम अयन—आश्रय है, ऐसे काम-क्रोधपरायण पुरुष, धर्मके लिये नहीं, बिल्क भोग्य वस्तुओंका भोग करनेके लिये, अन्यायपूर्वक अर्थात् दूसरेका सत्व हरण करना आदि अनेक पापमय युक्तियोंद्वारा धन-समुदायको इकट्ठा करनेकी चेष्टा किया करते हैं ॥१२॥

# ईदशः च तेषाम् अभिप्रायः— | तथा उनका अभिप्राय ऐसा होता है कि—— इदमद्य मया लब्धिमदं प्राप्स्य मनोरथम् । इदमस्तीदमिप मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३॥

इदं द्रव्यम् अद्य इदानीं मया छव्धम् इदम् अन्यत् प्राप्त्ये मनोरथं मनस्तुष्टिकरम् इदं च अस्ति इदम् अपि मे भविष्यति आगामिनि संवत्सरे पुनः धनं तेन अहं धनी विख्यातो भविष्यामि ॥ १३॥

आज इस समय तो मैंने यह द्रव्य प्राप्त किया है तथा अमुक मनोरथ—मनको सन्तुष्ट करनेवाला पदार्थ और प्राप्त करूँगा। इतना धन तो मेरे पास है और यह इतना धन मेरे पास अगले वर्षमे फिर हो जायगा, उससे मै धनवान् विख्यात हो जाऊँगा॥ १३॥

#### असौ मया हतः शत्रुईनिष्ये चापरानिप । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवानसुखी ॥ १४॥

असौ देवदत्तनामा मया हतो दुर्जयः शत्रः, हिनिष्ये च अन्यान् वराकान् अपरान् अपि किम् एते करिष्यन्ति तपस्विनः सर्वथा अपि न अस्ति मत्तुल्य ईश्वरः अहम् अहं भोगी सर्वप्रकारेण च सिद्धः अहं सम्पन्नः पुत्रैः पौत्रैः नप्तृभिः न केवलं मानुषः अहं बल्वान् सुखी च अहम् एव अन्ये तु भूमिमाराय अवतीर्णाः ॥ १४॥

अमुक देवदत्त नामक दुर्जय शत्रु तो मेरेद्वारा मारा जा चुका, अब दूसरे पामर निर्बल शत्रुओको भी मै मार डाल्ट्रॅगा, यह वेचारे गरीव मेरा क्या करेगे जो किसी तरह भी मेरे समान नहीं हैं। मै ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सब प्रकारसे सिद्ध हूँ तथा पुत्र-पौत्र और नातियोसे सम्पन्न हूँ। मै केवल साधारण मनुष्य ही नहीं हूँ, बल्कि बड़ा बलवान् और खुखी भी मै ही हूँ, दूसरे सब तो भूमिपर भारक्षप ही उत्पन्न हुए हैं।। १४॥

#### आख्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

अख्यो धनेन अभिजनेन अभिजनवान् सप्त-पुरुषं श्रोत्रियत्वादिसम्पन्नः तेन अपि न मम तुल्यः अस्ति कश्चित् कः अन्यः अस्ति सदृशः तुल्यो मया किं च यक्ष्ये यागेन अपि अन्यान् अभिभविष्यामि दास्यामि नटादिभ्यो मोदिष्ये हर्ष च अतिशयं प्राप्यामि इति एवम् अज्ञानेन विमोहिता अज्ञानिवमोहिता विविधम् अविवेकभावम् आपन्नाः ॥ १५॥

मै धनसे सम्पन्न हूँ और वंशकी अपेक्षासे अत्यन्त कुळीन हूँ, अर्थात् सात पीढ़ियोंसे श्रोत्रिय आदि गुणोंसे सम्पन्न हूँ । सुतरा धन और कुळमें भी मेरे समान दूसरा कौन है । अर्थात् कोई नहीं है । मैं यज्ञ कहँगा अर्थात् यज्ञद्वारा भी दूसरोंका अपमान कहँगा, नट आदिको धन दूँगा और मोद—अतिशय हर्षको प्राप्त होऊँगा; इस प्रकार वे मनुष्य अज्ञानसे मोहित अर्थात् नाना प्रकारकी अविवेकभावनासे युक्त होते हैं ॥ १५॥

# अनेकचित्तविभ्रान्ता

उक्तप्रकारैः अनेकैः अनेकचित्तविभ्रान्ता चित्तैः विविधं भ्रान्ता अनेकचित्तविभ्रान्ता हुए और मोहरूप जालमे फॅसे हुए, अर्थात् अविवेक मोहजालसमावृता मोहः अविवेकः अज्ञानं तद् समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु तत्र एव निषण्णाः । अत्यन्त आसक्त हुए—उन्हींमे गहरे हूवे हुए मनुष्य, पतन्ति नरके सन्तः तेन उपचितकल्मषाः अशुचौ वैतरण्यादौ ॥ १६ ॥

### मोहजालसमावृताः। कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥

उपर्युक्त अनेक प्रकारके विचारोंसे भ्रान्तचित्त ही मोह है, वह जालकी भाँति फँसानेवाला होनेसे जालम् इव आवरणात्मकस्वात् तेन जाल है, उसमे फँसे हुए, तथा विषय-भोगोमे उन भोगोंके द्वारा पापोंका सञ्चय करके, वैतरणी आदि अशुद्ध नरकोंमे गिरते हैं ॥ १६॥

### आत्मसंभाविताः स्तब्धा

आत्मसंभाविताः सर्वगुणविशिष्टतया आत्मना । एव संभाविता आत्मसंभाविता न साधुभिः, अप्रणतातमानो धनमानमदान्त्रिता धन-निमित्तो मानो मदः च ताभ्यां धनमान-मदाभ्याम् अन्विता यजनते नामयज्ञैः नाममात्रैः यज्ञैः ते दम्भेन धर्मध्यजितया अविधिपूर्वकं विहिताङ्गेतिकर्तव्यतारहितै: ॥ १७ ॥

### धनमानमदान्विताः। यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

और वे अपने आपको सर्वगुणसम्पन्न मानकर, आप ही अपनेको बड़ा माननेवाले, साधु पुरुषोद्वारा श्रेष्ठ न माने हुए, स्तब्ध—विनयरहित, धनमान-मदान्वित-धनहेतुक मान और मदसे युक्त पुरुष, पाखण्डसे, अर्थात् धर्मध्वजीपनसे, अविधिपूर्वक-विहित अंगकी कर्तव्यताके ज्ञानसे रहित केवल नाममात्रके यज्ञोंद्वारा पूजन किया करते हैं॥ १७॥

### अहंकारं बलं दुर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः॥ १८॥ मामात्मपरदेहेषु

अविद्यमानैः च गुणैः आत्मिन अध्यारोपितैः विशिष्टम् आत्मानम् अहम् इति मन्यते सः अहंकारः अविद्याख्यः कप्टतमः सर्वदोषाणां मूलं सर्वानर्थप्रवृत्तीनां च तथा बलं पराभिभव-निमित्तं कामरागान्यितं दर्प दर्पो नाम यस उद्भवे धर्मम् अतिक्रामति सः अयम् अन्तः-Truescant minimum.

अहंकारम् अहंकरणम् अहंकारो विद्यमानैः। अहंकार-- 'हम-हम' करनेका नाम अहंकार है, जिसके द्वारा अपनेमे आरोपित किये हुए विद्यमान और अविद्यमान गुणोंसे अपनेको मानकर मनुष्य 'हम हैं' ऐसा मानता है, उसे अहंकार कहते हैं । यह अविद्या नामका वड़ा कठिन दोष, समस्त दोषोंका और समस्त अनर्थमय प्रवृत्तियोंका मूल कारण है । कामना और आसक्तिसे युक्त, दूसरेका पराभव करनेके छिये होनेवाला बल, दर्प-जिसके उत्पन्न होनेपर मनुष्य धर्मको अतिक्रमण कर जाता है, अन्तः करण-के आधित ज्या दोषविशेषका नाम दर्प है।

कामं स्त्र्यादिविषयम् क्रोधम् अनिष्टविषयम्

एतान् अन्यान् च महतो दोषान् सिश्रताः ।

किं च ते माम् ईश्वरम् आत्मपरदेहेषु खदेहे परदेहेषु च तद्बुद्धिकर्मसाक्षिभूतं मां प्रदिषन्तो मच्छासनातिवर्तित्वं प्रद्वेषः तं कुर्वन्तः अभ्यसूयकाः सन्मार्गस्थानां गुणेषु असह-मानाः ॥ १८ ॥

तथा स्त्री आदिके विषयमें होनेवाला काम और किसी प्रकारका अनिष्ट होनेसे होनेवाला क्रोध, सब दोषोंको तथा अन्यान्य महान् दोषोको भी अवलम्बन करनेवाले होते हैं।

इसके सिवा वे अपने और दूसरोके शरीरमे स्थित, उनकी बुद्धि और कर्मके साक्षी, मुझ ईश्वरसे द्वेष करनेवाले होते हैं-मेरी आज्ञाको उल्लब्बन करके चलना ही मुझसे द्रेष करना है, वे वैसा करनेवाले हैं और सन्मार्गमे स्थित पुरुषोंके गुणोको सहन न करके, उनकी निन्दा करनेवाले होते हैं॥ १८॥

#### तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्नमशुभानासुरीष्वेव योनिषु॥ १९॥

तान् अहं सर्वान् सन्मार्गप्रतिपक्षभूतान् | साधुद्वेषिणो द्विषतः च मां क्र्रान् संसारेषु एव नरकसंसरणमार्गेषु नराधमान् अधमदोषवत्त्वात् क्षिपामि प्रक्षिपामि अजस्रं संततम् अशुभान् अशुभ-कर्मकारिण आसुरीषु एव क्रूरकमें प्रायासु व्याघ्र-सिंहादियोनिषु क्षिपामि इति अनेन सम्बन्धः।१९।

सन्मार्गके प्रतिपक्षी और मेरे तथा साधुपुरुषोके साथ द्वेष करनेवाले उन सब अग्रुभकर्मकारी ऋर नराधमोंको, मै बारंबार संसारमे—नरक-प्राप्तिके मार्गमे जो प्रायः क्रूर कर्म करनेवाली न्याव्र-सिंह आदि आधुरी योनियाँ है उनमें ही सदा गिराता हूँ क्योंकि वे पापादि दोषोसे युक्त है। 'क्षिपामि' इस क्रियापदका, 'योनिंषु' के साथ सम्बन्ध है।। १९॥

### आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्॥ २०॥

आसुरीं योनिम् आपन्ना प्रतिपन्ना म्हा जन्मनि वे मृह—अविवेकीजन, जन्म-जन्ममे जन्मनि अविवेकिनः प्रतिजन्म तमोवहुलासु प्रत्येक जन्ममे आसुरी योनिको पाते हुए अर्थात् एव योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तो मूढा माम् ईश्वरम् अप्राप्य अनासाद्य एव हे कौन्तेय ततः तसात् अपि यान्ति अधमा निकृष्टतमां गतिम्।

माम् अप्राप्य एव इति न मत्प्राप्तौ काचिद् अपि आशङ्का अस्ति अतो मच्छिष्टसाधुमार्गम् अप्राप्य इत्यर्थः ॥ २० ॥

जिनमे तमोगुणकी वहुलता है, ऐसी योनियोमे जन्मते हुए, नीचे गिरते-गिरते मुझ ईश्वरको न पाकर, उन पूर्वप्राप्त योनियोकी अपेक्षा भी अधिक अधम-गतिको प्राप्त होते हैं।

'मुझे प्राप्त न होकर' ऐसा कहनेका तालपर्य यह है कि मेरे द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ मार्गकों भी न पाकर, क्योंकि मेरी प्राप्तिकी तो उनके लिये कोई आराङ्गा ही नहीं है ॥ २०॥

सर्वस्या आसुर्याः संपदः संक्षेपः अयम् उच्यते, यसिन् त्रिविधे सर्व आसुरसंपद्भेदः अनन्तः अपि अन्तर्भवति यत्परिहारेण परिहृतः च भवति, यद् मूलं सर्वस्य अनर्थस्य तद् एतद् उच्यते— अब यह समस्त आधुरी सम्पत्तिका संक्षेप कहा जाता है। जिन (कामादि) तीन भेदोंमें, आधुरी सम्पत्तिके अनन्त भेद होनेपर भी सबका अन्तर्भाव हो जाता है, जिन तीनोंका नाश करनेसे सब दोपोंका नाश करना हो जाता है और जो सब अनथोंके मूल कारण है, उनका वर्णन किया जाता है—

### त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्॥ २१॥

त्रिविधं त्रिप्रकारं नरकस्य प्राप्ती इदं द्वारं नाशनम् आत्मनो यद् द्वारं प्रविशन् एव नश्यति आत्मा कस्मैचित् पुरुषार्थाय योग्यो न भवति इति एतद् अत उच्यते द्वारं नाशनम् आत्मनः इति।

किं तत्, कामः क्रोधः तथा छोभः तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत् । यत एतद् द्वारं नाशनम् आत्मनः तसात् कामादित्रयम् एतत् त्यजेत् त्यागस्तुतिः इयम् ॥ २१ ॥

आत्माका नाश करनेवाले, ये तीन प्रकारके दोष, नरकप्राप्तिके द्वार हैं। इनमें प्रवेश करनेमात्रसे ही आत्मा नष्ट हो जाता है, अर्थात् किसी पुरुषार्थ-के योग्य नहीं रहता। इसिल्ये ये तीनो आत्माका नाश करनेवाले द्वार कहलाते है।

वे कौन है ? काम, क्रोध और छोम । मुतरां इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये। क्योंकि ये काम आदि तीनों नरकद्वार आत्माका नाश करनेवाले है, इसिलये इनका त्याग कर देना चाहिये। यह त्यागकी स्तुति है।। २१॥

## एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्॥२२॥

एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः तमसो नरकस्य द्वःखमोहात्मकस्य द्वाराणि कामादयः तैः एतैः विमुक्तो नर आचरित अनुतिष्ठिति । किम्, आत्मनः श्रेयो यत्प्रतिबद्धः पूर्व नाचरित तद-पगमाद् आचरित ततः तदाचरणाद् यिति । परां गित मोक्षम् अपि इति ।। २२ ।।

हे कुन्तीपुत्र! यें काम आदि दुःख और मोहरूप अन्धकारमय नरकके द्वार हैं इन तीनो अवगुणोसे छूटा हुआ मनुष्य आचरण करता है—साधन करता है । क्या साधन करता है ? आत्मकल्याणका साधन, पहले जिन कामादिके वशमें होनेसे नहीं करता था, अब उनका नाश हो जानेसे करता है, और उस साधनसे (वह ) परमगतिको, अर्थात् मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है ॥ २२ ॥

सर्वस्य एतस्य आसुरसंपत्परिवर्जनस्य श्रेयआचरणस्य च शास्त्रं कारणम्, शास्त्रश्रमाणाद् उभयं शक्यं कर्तं न अन्यथा अतः— इस समस्त आसुरी सम्पत्तिके त्यागका और कल्याणमय आचरणोंका, मूल कारण शास्त्र है, शास्त्र-प्रमाणसे ही दोनों किये जा सकते है, अन्यया नहीं, अत:—

7

### यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥ २३॥

यः शास्त्रविधि कर्तव्याकर्तव्यज्ञानकारणं विधिप्रतिषेधारच्यम् उत्सृज्य त्यक्त्वा वर्तते कामकारतः
कामप्रयुक्तः सन् न स सिद्धि पुरुषार्थयोग्यताम्
अवाप्नोति । न अपि अस्मिन् लोके सुखम्, न अपि
परां प्रकृष्टां गतिं स्वर्गं मोक्षं वा ।। २३ ।।

जो मनुष्य शास्त्रके विधानको, अर्थात् कर्तव्य-अकर्तव्यके ज्ञानका कारण जो विधि-निषेध-बोधक आदेश है उसको, छोड़कर कामनासे प्रयुक्त हुआ बर्तता है, वह न तो सिद्धिको—पुरुषार्थकी योग्यताको पाता है, न इस छोकमे सुख पाता है और न परम-गतिको अर्थात् खर्ग या मोक्षको ही पाता है ॥ २३॥

### तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि॥२४॥

तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तव कार्याकार्यव्यवस्थितौ कर्तव्याकर्तव्यव्यवस्थायाम् अतो ज्ञात्वा बुद्ध्वा शास्त्रविधानोक्तं विधिः विधानं शास्त्रेण विधानं शास्त्रविधानं कुर्याद् न कुर्याद् इति एवं लक्षणं तेन उक्तं स्व कर्म यत् तत् कर्तम् इह अर्हसि । इह इति कर्माधिकार-भूमिप्रदर्शनार्थम् इति ।। २४ ॥

सुतरां कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामे तेरे लिये शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात् ज्ञान प्राप्त करनेका साधन है। अतः शास्त्र-विधानसे कही हुई बातको समझकर यानी आज्ञाका नाम विधान है। शास्त्र-द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाय कि 'यह कार्य कर, यह मत कर' वह शास्त्र-विधान है, उससे बताये हुए स्वकर्मको जानकर तुझे इस कर्म-क्षेत्रमे कार्य करना उचित है। 'इह' शब्द जिस भूमिमे कर्मोंका अधिकार है उसका लक्ष्य करवानेवाला है॥ २४॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्याय: ॥ १६ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्कर-भगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये संपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥

resear

### सप्तदशोऽध्यायः

'तस्मात् शास्तं प्रमाणं ते' इति भगवद्वावयाद् । लब्धप्रश्नवीजः—

अर्जुन उवाच-

'तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते' इस भगवद्वाक्यसे जिसको प्रश्नका बीज मिला है वह अर्जुन बोला—

### ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तंमः॥ १॥

ये केचिद् अविशेषिता शास्त्रविधि शास्त्र-विधानं श्रुतिस्मृतिशास्त्रचोदनाम् उत्सृज्य परित्यज्य यजन्ते देवादीन् पूजयन्ति श्रद्धया आस्तिक्यबुद्ध्या अन्विताः संयुक्ताः सन्तः ।

श्रुतिलक्षणं स्मृतिलक्षणं वा कश्चित् शास्त्र-विधिम् अपभ्यन्तो वृद्धव्यवहारदर्शनाद् एव श्रद्धानतया ये देवादीन् पूजयन्ति ते इह 'ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः' इति एवं गृह्यन्ते । ये पुनः कश्चित् शास्त्रविधिम् उपलभमाना एव तम् उत्सृज्य अयथाविधि देवादीन् पूजयन्ति ते इह 'ये शास्त्रविधिम्रत्सृज्य यजन्ते' इति न परिगृह्यन्ते ।

कसात्,

श्रद्धया अन्वितत्विविशेषणात् । देवादिपूजा-विधिपरं किंचित् शास्त्रं पश्यन्त एव तद् उत्सृज्य अश्रद्धानतया तिद्विहितायां देवादि-पूजायां श्रद्धया अन्विताः प्रवर्तन्ते इति न शक्यं कल्पयितुं यसात् तसात् पूर्वोक्ता एव 'ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः' इति अत्र गृह्यन्ते ।

जो कोई साधारण मनुष्य, शास्त-विधिको-शास्त-की आज्ञाको अर्थात् श्रुति-स्मृति आदि शास्त्रोंके विधानको छोड़कर श्रद्धासे अर्थात् आस्तिकबुद्धिसे युक्त यानी सम्पन्न होकर देवादिका पूजन करते हैं।

यहाँ 'ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः' इस कथनसे श्रुतिरूप या स्मृतिरूप किसी भी शास्त्रके विधानको न जानकर, केवल वृद्ध व्यवहारको आदर्श मानकर, जो श्रद्धापूर्वक देवादिका पूजन करते हैं, वे ही मनुष्य ग्रहण किये गये हैं। किन्तु जो मनुष्य कुछ शास्त्रविधिको जानते हुए भी, उसको छोड़कर अविधिपूर्वक देवादिका पूजन करते हैं, वे 'ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते' इस कथनसे ग्रहण नहीं किये जा सकते।

प्० — किसिलिये ( प्रहण नहीं किये जा सकते) ?

उ० — श्रद्धासे युक्त हुए ( प्जन करते हैं ) ऐसा

विशेषण दिया गया है इसिलिये । क्योंकि देवादिके

पूजाविषयक किसी भी शास्त्रको जानते हुए ही उसे

अश्रद्धापूर्वक छोड़कर, उस शास्त्रद्वारा विधान की हुई

देवादिकी प्जामे श्रद्धासे युक्त हुए वर्तते हैं, ऐसी

कल्पना नहीं की जा सकती । अतः पहले बतलाये

हुए मनुष्य ही 'ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजनते

श्रद्धयान्त्रिताः' इस कथनसे प्रहण किये जाते हैं ।

तेपाम् एवंभूतानां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वम्। आहो रज तमः किं सत्त्वं निष्ठा अवस्थानम् आहोसिद् रजः अथवा तमः । एतद् उक्तं भवति या तेषां देवादिविषया पूजा सा कि सान्विकी आहोस्विद् राजसी उत तामसी इति ॥ १ ॥

हे कृष्ण! इस प्रकारके उन मनुष्योकी निष्ठा कौन-सी है 2 सात्त्रिक है 2 राजस है अथवा तामस है 2 यानी उनकी स्थिति सात्त्विकी है या राजसी या तामसी है व कहनेका अभिप्राय यह है कि उनकी जो देवादिविषयक पूजा है, वह सात्त्रिकी है ? राजसी है ' अथवा तामसी है 2 | १ |

सामान्यविषयः अयं प्रश्नो न अप्रविभज्य। प्रतिवचनम् अर्हति इति— श्रीभगवानुवाच—

यह प्रभ साधारण मनुष्योंके विषयमे है अतः इसका उत्तर बिना विभाग किये देना उचित नहीं, इस अभिप्रायसे श्रीभगवान् बोले—

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु॥ २॥

त्रिविधा त्रिप्रकारा भवति श्रद्धा । यस्यां । निष्ठायां त्वं पृच्छिसि देहिना सा स्वभावजा जन्मान्तरकृतो धर्मादिसंस्कारो मरणकाले अभिन्यक्तः खभाव उच्यते ततो जाता स्वभावजा । सात्त्विकी सत्त्विनिष्टता देवपूजादि-विषया, राजसी रजोनिवृता यक्षरक्षःपूजादि-विषया, तामसी तमोनिर्देता प्रेतिपशाचादि-पूजाविषया एवं त्रिविधा ताम् उच्यमानां श्रद्धां शृणु ॥ २ ॥

जिस निष्ठाके विषयमे तू पूछता है, मनुष्योकी वह खभावजन्य श्रद्धा अर्थात् जन्मान्तरमे किये हुए धर्म-अधर्म आदिके जो संस्कार मृत्युके समय प्रकट हुआ करते हैं उनके समुदायका नाम खभाव है, उससे उत्पन हुई श्रद्धा-तीन प्रकारकी होती है। सत्त्वगुणसे उत्पन्न हुई देवपूजादिविपयक श्रद्धा सात्त्विकी है, रजोगुणसे उत्पन्न हुई यक्षराक्षसादिकी विषयक श्रद्धा राजसी है और तमोगुणसे उत्पन्न हुई प्रेत-पिशाच आदिकी पूजाविषयक श्रद्धा तामसी है। ऐसे तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है। उस आगे कही जानेवाली (तीन प्रकारकी) श्रद्धाको त् सुन॥२॥

सा एवं त्रिविधा भवति-

वह श्रद्धा इस तरह तीन प्रकारकी होती है—

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव सः॥३॥

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य प्राणिजातस्य करणानुरूपा भवति भारत ।

यदि एवं ततः किं स्याद् इति उच्यते-- यदि ऐसा है तो उससे क्या होगा ? इसपर कहते हैं-

विशिष्टसंस्कारोपेतान्त:-। हे भारत ! सभी प्राणियोकी श्रद्धा ( उनके ) श्रद्धा भिन्न-भिन्न सस्कारोसे युक्त अन्तःकरणके अनुरूप होती है।

गी० शा० भा० ५०--

श्रद्धामय. श्रद्धाप्राय: अयं पुरुषः संसारी | जीवः । कथं यो यच्छ्रद्वो या श्रद्धा यस्य जीवस्य स यच्छूद्धः स एव तच्छूद्वानुरूप एव स जीवः ॥ ३॥

यह पुरुष अर्थात् संसारी जीव श्रद्धामय है क्योंकि जो जिस श्रद्धावाला है अर्थात् जिस जीवकी जैसी श्रद्धा है, वह खयं भी वही है, अर्थात् उस श्रद्धाके अनुरूप ही है ॥ ३॥

ततः च कार्येण लिङ्गेन देवादिपूज्या सन्वादिनिष्ठा अनुमेया इति आह—

इसिंखें कार्यरूप चिह्नसे अर्थात् ( उन श्रद्धाओंके कारण होनेवाळी ) देवादिकी प्जासे, सात्त्रिक आदि निष्ठाओका अनुमान कर लेना चाहिये, यह कहते है-

### यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः। प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ ४॥

यजन्ते पूजयन्ति सात्त्विकाः सन्वनिष्ठा देवान् यक्षरक्षासि राजसाः, प्रेतान् भूतगणान् च सप्तमातृ-कादीन च अन्ये यजनते तामसा जनाः ॥ ४ ॥

सात्त्विक निष्ठावाले पुरुष, देवोका पूजन करते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसोंका तथा अन्य जो तामसी मनुष्य है, वे प्रेतो और सप्तमातृकादि भूत-गणोका पूजन किया करते है।। ४॥

एवं कार्यतो निर्णीताः सत्त्वादिनिष्ठाः शास्त्रविध्युत्सर्गे तत्र कश्चिद् एव सहस्रेषु देव-पूजादितत्परः सत्त्वनिष्ठो भवति बाहुल्येन त रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः च एव प्राणिनो भवन्ति, कथम्—

इस प्रकार कार्यसे जिनकी सात्विकादि निष्ठाओका निर्णय किया गया है उन ( खाभाविक श्रद्धावाले ) हजारो मनुष्योमे कोई एक ही शास्त्रविधिका त्याग होनेपर देवपूजादिके परायण, सात्त्विक निष्ठायुक्त होता है। अधिकांश मनुष्य तो राजसी और तामसी निष्ठावाले ही होते हैं। कैसे 2 (सो कहा जाता है---)

### अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्भाहंकारसंयुक्ताः

### कामरागबलान्विताः॥ ५॥

अशास्त्रविहितं न शास्त्रविहितम् अशास्त्रविहितं घोरं पीडाकरं प्राणिनाम् आत्मनः च तपः तप्यन्ते निर्वत्यन्ति ये तपो जनाः ते च दम्भाहंकारसंयुक्ता दम्भः च अहंकारः च दम्भाहंकारौ ताभ्यां संयुक्ता दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कामः च रागः च कामरागौ तत्कृतं वलं कामरागवलं तेन अन्विताः कामरागवलैः वा अन्विताः ॥ ५ ॥

जो मनुष्य, शास्त्रमे जिसका विधान नहीं है ऐसा, अशास्त्रविहित और घोर अर्थात् अन्य प्राणियोंको और अपने शरीरको भी पहुँचानेवाला, तप, दम्भ और अहंकार--इन दोनोसे युक्त होकर तथा कामना और आसक्ति-जनित बलसे युक्त होकर, अथवा कामना, आसिक और वलसे युक्त होकर तपते हैं ॥ ५ ॥

### कर्रायन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धन्वासुरनिश्चयान्॥६॥

कर्शयन्तः कृशीकुर्वन्तः शरीरस्थ भूतग्रामं करणसमुदायम् अचेतसः अविवेकिनो मा च एव तत्कर्मबुद्धिसाक्षिभूतम् अन्तःशरीरस्थं कर्शयन्तो मदनुशासनाकरणम् एव मत्कर्शनं तान् विद्धि आसुरनिश्चयान् आसुरो निश्चयो येषां ते आसुर-निश्चयाः तान् परिहरणार्थ विद्धि इति उपदेशः ॥ ६॥

वे अविवेकी मनुष्य, शरीरमे स्थित इन्द्रियादि करणोके रूपमे परिणत भूतसमुदायको और शरीरके भीतर अन्तरात्मारूपसे स्थित, उनके कर्म और बुद्धिके साक्षी, मुझ ईश्वरको भी, कृश (तंग) करते हुए— मेरी आज्ञाको न मानना ही मुझे कृश करना है, इस प्रकार मुझे कृश करते हुए (घोर तप करते हैं) उनको त् आसुरी निश्चयवाले जान। जिनका असुरोंका-सा निश्चय हो, वे आसुरी निश्चयवाले कहलाते हैं। उनका सङ्ग त्याग करनेके लिये त् उनको जान, यह उपदेश है।। ६।।

आहाराणां च रस्यस्निग्धादिवर्गत्रयरूपेण भिन्नानां यथाक्रमं सान्विकराजसतामस-पुरुषप्रियत्वदर्शनम् इह क्रियते । रस्यस्निग्धा-दिषु आहारविशेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकेण लिङ्गेन सान्विकत्वं राजसत्वं तामसत्वं च बुद्ध्वा रजस्तमोलिङ्गानाम् आहाराणां परिवर्ज-नार्थं सन्वलिङ्गानां च उपादानार्थम्, तथा यज्ञादीनाम् अपि सन्वादिगुणभेदेन त्रिविधत्व-प्रतिपादनम् इह राजसतामसान् बुद्ध्वा कथं न नाम परित्यजेत् सान्विकान् एव अनुतिष्ठेद् इति एवम् अर्थम्—

रसयुक्त और स्निग्ध आदि भोजनोमे, अपनी रुचिकी अधिकता रूप छक्षणसे अपना सात्त्रिकत्व, राजसत्व और तामसत्व जानकर, राजस और तामस चिह्नोवाले आहारका त्याग और सात्त्रिक चिह्नयुक्त आहारका ग्रहण करनेके किये, यहाँ रस्य-स्निग्ध आदि (वाक्योद्वारा वर्णित) तीन वर्गोंमे विभक्त हुए आहारमे, क्रमसे सात्त्रिक, राजस और तामस पुरुषोकी (पृथक्-पृथक्) रुचि दिखलायी जाती है। वैसे ही सात्त्रिक आदि गुणोंके भेदसे यज्ञादिकों भेदोका प्रतिपादन भी यहाँ इसीलिये किया जाता है कि राजस और तामस यज्ञादिकों जानकर किसी प्रकार लोग उनका त्याग कर दें और सात्त्रिक यज्ञादिका अनुप्ठान किया करे—

### आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदिममं शृणु॥७॥

आहार. तु अपि सर्वस्य भोकतुः त्रिविधो भवति प्रिय इष्टः तथा यज्ञः तथा तपः तथा दानं तेषाम् आहारादीनां भेदम् इमं वक्ष्यमाणं श्रृणु ॥ ७॥

भोजन करनेवाले सभी मनुष्योंको तीन प्रकारके आहार प्रिय—रुचिकर होते है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी (तीन-तीन प्रकारके होते है) उन आहारादि-का यह आगे कहा जानेवाला भेद सुन ॥ ७॥

### आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः

रस्याः स्त्रिग्धाः स्थिरा हचा आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥

सुखं च प्रीतिः च तासां विवर्धना आयु:- इन सबको बढ़ानेवाले तथा रस्य—रसयुक्त, सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ते च रस्या स्निग्ध — चिक्रने, स्थिर — शरीरमे बहुत कालतक रसोपेताः स्निग्धाः स्नेहवन्तः स्थिराः चिरकाल- (साररूपसे) रहनेवाले और हद्य—हृदयको प्रिय स्थायिनो देहे, ह्या हृदयप्रिया आहाराः सात्विकप्रियाः सात्विकस्य इष्टाः ॥ ८ ॥

आयु: च सत्त्वं च वलं च आरोग्यं च । आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, धुख और प्रीति, लगनेवाले ऐसे आहार (भोजन करनेके पदार्थ) सात्त्विक पुरुपको प्रिय — इष्ट होते हैं ॥ ८॥

## कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः

आहारा

राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः॥ ९॥

कटुः अम्लो लवणः अत्युष्णः अतिशब्दः। कट्वादिषु सर्वत्र योज्यः अतिकदुः अतितीक्षण इति एवं कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन दुःखशोकामयप्रदा राजसस्य इष्टा दुःखं च शोकं च आमयं च प्रयच्छन्ति इति दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

कड़वे, खद्दे, लवणयुक्त, भित उण्ण, तीस्ण, रूखे और दाहकारक, एवं दु:ख, चिन्ता और रोगोको उत्पन्न करनेवाले अर्थात् जो दुःख, शोक और रोगोंको उत्पन्न करते हो, ऐसे आहार राजस पुरुपको प्रिय होते हैं। यहाँ अति शब्द सबके साथ जोड़ना चाहिये, जैसे अति कड़वे, अत्यन्त खहे, अति तीक्ण इत्यादि ॥ ९ ॥

### यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्। उच्छिप्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १०॥

मन्दपक्वं निवीर्थस्य गतरसेन | उक्तत्वाद् गतरसं रसवियुक्तं पूति दुर्गन्धं पर्युषितं च पकं सद् राज्यन्तरितं च यद् उन्छिष्टम् अपि च भुक्तशिष्टम् अपि अमेध्यम् अयज्ञाहं भोजनम् ईदृशं तामसिष्रियम् ॥ १०॥

यातयाम--अधपका, पूति—-दुर्गन्धयुक्त और बासी अर्थात् जिसको पके हुए एक रात बीत गयी हो, तथा उच्छिए--खानेके पश्चात् बचा हुआ और अमेध्य—जो यज्ञके योग्य न हो, ऐसा भोजन तामसी मनुप्योंको प्रिय होता है। यहाँ, यातयामका अर्थ अधपका किया गया है, क्योंकि निर्वीर्य (सारहीन) भोजनको भगतरसं शब्दसे कहा गया है ॥ १०॥

अब तीन प्रकारके यज्ञ बतलाये जाते हैं— अथ इदानीं यज्ञः त्रिविध उच्यते— अफलाकाङ्किभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते। यप्रव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः॥११॥

अफलार्थिमिः अफ्लाकाङ्किभिः यज्ञो शास्त्रचोदनादृष्टो यो यज्ञ विधिदृष्टः निर्वर्यते यष्टव्यम् एव इति यज्ञस्वरूप-निर्वर्तनम् एव कार्यम् इति मनः समाधाय न अनेन पुरुषार्थी मम कर्तव्य इति एवं निश्चित्य स साचिको यज्ञ उच्यते ॥ ११ तं

फलकी इच्छा न करनेवाले पुरुपोद्वारा,शास्त्रविधिसे नियत किये हुए जिस यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है, त्था 'यज्ञ करना ही यानी यज्ञके खरूपका सम्पादन करना ही कर्तव्य हैं इस प्रकार मनका समाधान करके अर्थात् 'इससे मुझे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करना है' ऐसा निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है ॥ ११ ॥

### अभिसंघाय तु फलं दम्भार्थमि चैव यत्। इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्॥ १२॥

च एव यद् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि उद्देश्यसे और पाखण्ड करनेके लिये किया जाता है, राजसम् ॥ १२ ॥

अभिसंधाय उद्दिश्य फलं दम्भार्थम् अपि | हे भरतकुलमे श्रेष्ठ अर्जुन ! जो यज्ञ फलके उस यज्ञको त् राजसी समझ ॥ १२ ॥

### विधिहीनमसृष्टान्नं

श्रद्धाविरहितं यज्ञं

विधिहीनं यथाचोदितविपरीतम्, असृष्टाननं ब्राह्मणेभ्यो न सृष्टं न दत्तम् अन्नं यसिन् यज्ञे स असृष्टानः तम् असृष्टान्नम्, मन्त्रहीनं मन्त्रतः खरतो वर्णतः च वियुक्तं मन्त्रहीनम्, अदक्षिणम् उक्तदक्षिणारहितं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते तमोनिर्वृतं कथयन्ति ॥ १३ ॥

### मन्त्रहीनमदक्षिणम् । तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

शास्त्र-विधिसे रहित—शास्त्रोक्त यज्ञ प्रकारसे विपरीत और असृष्टान होता है अर्थात् जिस यज्ञमे ब्राह्मणोंको अन्न नहीं दिया जाता तथा जो मन्त्रहीन---मन्त्र, खर और वर्णसे रहित, एवं बतलायी हुई दक्षिणा और श्रद्धासे भी रहित होता है, उस यज्ञको ( श्रेष्ठ पुरुष ) तामसी—तमोगुणसे किया हुआ बतलाते है।। १३॥

अथ इदानीं तपः त्रिविधम् उच्यते— देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं व्रह्मचर्यमहिंसा च

अब तीन प्रकारका तप कहा जाता है-शौचमार्जवम् ।

शारीरं तप उच्यते॥ १४॥ देवाः च द्विजाः च गुरवः च प्राज्ञाः च

देवद्विजगुरुप्राज्ञाः नेषां पूजनं देवद्विजगुरु-प्राज्ञप्जनं शौचम् आर्जवम् ऋजुत्वं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च श रीरनिर्वर्त्य शारीरं शरीरप्रधानैः शरीर जिनमे प्रधान है, ऐसे समस्त कार्य और

देव, ब्राह्मण, गुरु और बुद्धिमान्—ज्ञानी इन सबका पूजन, शौच—पवित्रता, आर्जव—सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह सव शरीरसम्बन्धी— शरीरद्वारा किये जानेवाले, तप कहे जाते है; अर्यात्

सर्वैः एव कार्यकरणैः कत्रीदिभिः साध्यं शारीरं | करणोंसे जो कर्ताद्वारा किये जायं वे शरीरसम्बन्धी तप उच्यते । 'पञ्चैते तस्य हेतवः' इति हि वक्ष्यति ॥ १४ ॥

तप कहलाते हैं। आगे यह कहेगे भी कि 'उन ( सब कमों ) के ये पाँच कारण हैं' इत्यादि॥१ श॥

### अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते॥१५॥

अनुद्देगकरं प्राणिनाम् अदुःखकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् प्रियहिते दृष्टादृष्ट्ये । अनुद्वेगकरत्वादिभिः धर्मैः वाक्यं विशेष्यते। विशेषणधर्मसमुचयार्थः चशब्दः । परप्रत्याय-प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सत्यप्रियहितान्-द्वेगकरत्वानाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा हीनता स्याद् यदि न तद् वाष्ट्रायं तपः।

यथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम् अन्यतमेन त्रिभिः वा हीनतायां न वाङ्मय-द्वाभ्यां तपस्त्वम् । तथा प्रियवाक्यस्य अपि इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा हीनस्य वाङ्मयतपस्त्वम् । तथा हितवाक्यस्य अपि इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वियुक्तस्य न वाङ्मयतपस्त्वम् ।

किं पुनः तत् तपः,

यत् सत्यं वाक्यम् अनुद्रेगकरं प्रियहितं च यत् तत् परमं तपो वाङ्मयम् । यथा शान्तो भव वत्स खाध्यायं योगं च अनुतिष्ठ तथा ते श्रेयो भविष्यति । खाध्यायाभ्यसनं च यथाविधि वाद्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

जो वचन किसी प्राणीके अन्तः करणमे उद्देग-दुः ख उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, तथा जो सत्य, प्रिय और हितकारक हैं; अर्थात् इस लोक और परलोकमे सर्वत्र हित करनेवाले है। यहाँ 'उद्देग न करनेवाले' इत्यादि लक्षणोसे वाक्यको विशेषित किया गया है और 'च' शब्द सब लक्षणोका समुचय बतलानेके लिये है (अतः समझना चाहिये कि) दूसरेको किसी बातका बोध करानेके लिये कहे हुए वाक्यमें यदि सत्यता, प्रियता, हितकारिता और अनुद्विम्नता-इन सबका अथवा इनमेसे किसी एक, दो या तीनका अभाव हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है।

जैसे सत्य वाक्य यदि अन्य एक, दो या तीन गुणोंसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है, वैसे, ही प्रिय वचन भी यदि अन्य एक, दो या तीन गुणोसे हीन हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है, तथा हितकारक वचन भी यदि अन्य एक, दो या तीन गुणोसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है।

पू०—तो फिर वह वाणीका तप कौन-सा है 2

उ०-जो वचन सत्य हो और उद्देग करनेवाला न हो तथा प्रिय और हितकर भी हो, वह वाणीसम्बन्धी परम तप है। जैसे, 'हे वत्स! त् शान्त हो, खाध्याय और योगमे स्थित हो, इससे तेरा कल्याण होगा इत्यादि वचन है। तथा यथाविधि खाध्यायका अभ्यास करना भी वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥१५॥

### मनःप्रसादः सौम्यत्वं भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो

### मोनमात्मविनिग्रहः। मानसमुच्यते॥ १६॥

मनः प्रसादो मनसः प्रशान्तिः खच्छतापादनं मनसः प्रसादः । सौम्यत्वं यत् सौमनस्यम् आहुः मुखादिप्रसादकार्या अन्तः करणस्य वृत्तिः, मौनं वाक्संयमः अपि मनः संयमपूर्वको भवति इति कार्येण कारणम् उच्यते मनः संयमो मौनम् इति । आत्मविनिप्रहो मनोनिरोधः सर्वतः सामान्यरूप आत्मविनिप्रहो वाग्विषयस्य एव मनसः संयमो मौनम् इति विशेषः । भावसं शुद्धः परैः व्यवहारका छे अमायावित्वं भावसं शुद्धः इति एतत् तपो मानसम् उच्यते ।। १६ ।।

मनका प्रसाद अर्थात् मनकी परम शान्ति—खच्छता सम्पादन, कर लेना, सौम्यता—जिसको सुमनसता कहते हैं वह मुखादिको प्रसन्न करनेवाली अन्तः-करणकी शुद्ध-वृत्ति, मौन—अन्तःकरणका संयम, क्योंकि वाणीका संयम भी मनःसंयमपूर्वक ही होता है, अतः कार्यसे कारण कहा जाता है, मनका निरोध अर्थात् सब ओरसे साधारणभावसे मनका निग्रह और भली प्रकार भावकी शुद्धि अर्थात् दूसरोंके साथ व्यवहार करनेमे छल-कपटसे रहित होना, यह मानसिक तप कहलाता है। केवल वाणीविषयक मनके संयमका नाम मौन है और सामान्यभावसे संयम करनेका नाम आत्मनिग्रह है—यह भेद है।। १६॥

यथोक्तं कायिकं वाचिकं मानसं च तपः तप्तं नरैः सत्त्वादिभेदेन कथं त्रिविधं भवति इति उच्यते— उपर्युक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप मनुष्योद्वारा किये जानेपर, सात्त्विक आदि भेदोसे तीन प्रकारके कैसे होते हैं 2 सो बतलाते हैं—

### श्रद्या परया तप्तं अफलाकाङ्किभिर्युक्तैः

### तपस्तित्रिविधं नरैः । सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

श्रद्धया आस्तिक्यबुद्धचा परया प्रकृष्ट्या तिम् अनुष्ठितं तपः तत् प्रकृतं त्रिविधं त्रिप्रकारम् अधिष्ठानं नरे अनुष्ठातृभिः अफलाकाङ्किभिः फलाकाङ्कारहितैः यक्तै समाहितैः यद् ईदृशं तपः तत् साचिकं सन्वनिर्वृतं परिचक्षते कथयन्ति शिष्टाः ॥ १७॥

जिसका प्रकरण चल रहा है वह, तीन प्रकार-का कायिक, वाचिक और मानिसक तप, जो फलाकाङ्कारिहत और समाहितिचित्त पुरुषोद्वारा उत्तम श्रद्धापूर्वक—आस्तिकबुद्धिपूर्वक किया जाता है, ऐसे उस तपको श्रेष्ठ पुरुष सात्त्विक— सत्त्वगुणजनित कहते हैं ॥ १७॥

सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत्। क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्॥ १८॥ सत्कारमानपूजार्थ सत्कारः साधुकारः साधुः अयं तपस्ती ब्राह्मण इति एवम् अर्थ मानो माननं प्रत्युत्थानाभिवादनादिः तदर्थ पूजा पादप्रक्षालनार्चनाशयित्वत्वादिः तदर्थ च तपः सत्कारमानपूजार्थ दम्भेन च एव यत् क्रियते तपः तद् इह प्रोक्तं कथितं राजसं चलं कादा-चित्कफलत्वेन अध्रवम् ।। १८ ।। जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये किया जाता है---यह बड़ा श्रेष्ठ पुरुप है, तपस्त्री है, ब्राह्मण है। इस प्रकार जो बड़ाई की जाती है उसका नाम सत्कार है। (आते देखकर) खड़े हो जाना तथा प्रणाम आदि करना-ऐसे सम्मानका नाम मान है। पैर धोना, अर्चन करना, भोजन कराना इत्यादिका नाम पूजा है। इन सबके लिये जो तप किया जाता है और जो दम्भसे किया जाता है, वह तप यहाँ राजसी कहा गया है। तथा अनिश्चित फलनाला होनेसे नाशवान् और अनित्य भी कहा गया है।। १८॥

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम्॥ १९॥

मृद्धप्राहेण अविवेकिनिश्चयेन आत्मनः पीडया | क्रियते यत् तपः परस्य उत्सादनार्थ विनाशार्थ वा तत् तामसं तप उदाहृतम् ॥ १९॥

जो तप अपने शरीरको पीड़ा पहुँचाकर या दूसरेका बुरा करनेके छिये मूढतापूर्वक आग्रहसे अर्थात् अज्ञानपूर्वक निश्चयसे किया जाता है, वह तामसी तप कहा गया है ॥ १९॥

इदानीं दानभेद उच्यते— । अब दानके भेद कहे जाते है— दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्॥ २०॥

दातन्यम् इति एवं मनः कृत्वा यद् दानं दीयते अनुपकारिणे प्रत्युपकारासमधीय समधीय अपि निरपेक्षं दीयते देशे पुण्ये कुरुक्षेत्रादौ काले संक्रान्त्यादौ पात्रे च पडङ्गिविद्वेदपारगे इत्यादौ तद् दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २०॥

जो दान 'देना ही उचित है' मनमे ऐसा विचार करके अनुपकारीको, जो कि प्रत्युपकार करनेमे समर्थ न हो, यदि समर्थ हो तो भी जिससे प्रत्युपकार चाहा न गया हो, ऐसे अधिकारीको दिया जाता है तथा जो कुरुक्षेत्र आदि पुण्यभूमिमे, संक्रान्ति आदि पुण्यकालमे और छहो अङ्गोके सहित वेदको जाननेवाले ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ पात्रको दिया जाता है वह दान सास्विक कहा गया है ॥ २०॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुहिश्य वा पुनः। दीयते च परिक्थिष्टं तहानं राजसं स्मृतम्॥ २१॥ प्रत्युपकरिष्यति इति एवम् अर्थ फलं वा यह मेरा प्रत्युपकार करेगा, इस अभिप्रायसे अथवा अस्य दानस्य मे भविष्यति अदृष्टम् इति तद् इस दानसे मुझे परलोकमे फल मिलेगा ऐसे उद्देश-उद्दिश्य पुनः दीयते च परिक्रिष्टं खेदसंयुक्तं तद् से क्वेश—खेदपूर्वक दिया जाता है, वह राजस राजस स्मृतम् ॥ २१ ॥

यत् तु दानं प्रत्युपकारार्थ काले तु अयं मां जो दान प्रत्युपकारके छिये अर्थात् कालान्तरमे कहा गया है ॥ २१ ॥

> अदेशकाले यदानमपात्रेभ्यश्च असत्कृतमवज्ञातं

तत्तामसमुदाहतम्॥ २२॥

दीयते।

अदेशकाले अपुण्ये देशे म्लेच्छाशुच्यादि-सङ्कीर्णे अकाले पुण्यहेतुत्वेन अप्रख्याते संक्रान्त्यादिविशेषरहिते अपात्रेभ्यः च मूर्य-तस्करादिभ्यो देशादिसम्पत्तौ च असः कृतं प्रिय-वचनपादप्रक्षालनपूजादिरहितम् अवज्ञातं पात्र-

जो दान अयोग्य देश-कालमे अर्थात् अशुद्ध वस्तुओ और म्लेन्छादिसे युक्त पापमय देशमे, तथा पुण्यके हेतु वतलाये हुए संक्रान्ति आदि विशेषता-से रहित कालमे और मूर्ज, चोर आदि अपात्रोंको दिया जाता है तथा जो अच्छे देश-कालादिमे भी विना सत्कार किये-प्रिय वचन, पाद-प्रक्षालन और पूजादि सम्मानसे रहित तथा पात्रका अपमान परिभवयुक्तं यद् दानं तत् तामसम् उदाहृतम् ॥२२॥ करते हुए दिया जाता है, वह तामस कहा गया है २२

यज्ञदानतपःप्रभृतीनां साद्गुण्यकरणाय अयम् उपदेश उच्यते-

यज्ञ, दान और तप आदिको सद्गुणसम्पन्न बनानेके लिये यह उपदेश दिया जाता है-

ॐ तत्सिदिति निर्देशो ब्रह्मणिस्त्रविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

ओ तत्सद् इति एष निर्देशो निर्दिश्यते अनेन। इति निर्देश: त्रिविधो नामनिर्देशो ब्रह्मण स्मृतः चिन्तितो वेदान्तेषु ब्रह्मविद्भिः। ब्राह्मणाः तेन निर्देशेन त्रिविधेन वेदाः च यज्ञाः च विहिता निर्मिताः पुरा पूर्वम् इति निर्देशस्तुत्यर्थम् उच्यते ॥ २३ ॥

ओम्, तत्, सत् यह तीन प्रकारका ब्रह्मका निर्देश है। जिससे कोई वस्तु वतलायी जाय उसका नाम निर्देश है, अतः यह ब्रह्मका तीन प्रकारका नाम है, ऐसा वेदान्तमे ब्रह्मज्ञानियोंद्वारा माना गया है। पूर्वकालमे इस तीन प्रकारके नामसे ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञ-ये सब रचे गये हैं। यह ब्रह्मके नामकी स्तुति करनेके लिये कहा जाता है॥ २३॥

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥ तपः क्रिया यज्ञादिस्वरूपाः क्रियाः प्रवर्तन्ते की शास्त्र-विधिसे कही हुई यज्ञ, दान और तपरूप विधानोक्ताः शास्त्रचोदिताः सनतं सर्वदा ब्रह्म- क्रियाएँ ब्रह्मके 'ओम्' इस नामका उचारण करके वादिनों ब्रह्मवद्नशीलानाम् ॥ २४ ॥

तस्माद् ओम् इति उदाहृत्य उचार्य यज्ञदान-। इसिलये वेदका प्रवचन-पाठ करनेवाले ब्राह्मणो-ही सर्वदा आरम्भ की जानी हैं।। २४॥

### तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः। दानिक्रयाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङिक्षभिः॥ २५॥

तद् इति अनिमसंधाय तद् इति ब्रह्माभिधानम् । उचार्य अनिमसंधाय च कर्मणः फलं यज्ञतपः-क्रिया यज्ञक्रियाः च तपः क्रियाः च यज्ञतपः-क्रिया दानिक्रयाः च विविधाः क्षेत्रहिरण्य-प्रदानादिलक्षणाः क्रियन्ते निर्वत्यन्ते मोक्षकाङ्किभिः मोक्षार्थिभिः मुमुक्षुभिः ॥ २५ ॥ वाले मुमुक्षु पुरुषोद्वारा की जाती हैं ॥ २५ ॥

'तत्' ऐसे इस ब्रह्मके नामका उचारण करके और कमें के फलको न चाहकर नाना प्रकारकी यज्ञ और तपरूप तथा दान अर्थात् भूमि, सोना आदिका दान करनारूप क्रियाएँ मोक्षको चाहने-

ओंतच्छब्दयोः विनियोग उक्तः इदानीं सच्छब्दस्य विनियोगः कथ्यते—

अथ | ओम् और तत्-शब्दका प्रयोग तो कहा गया अब सत्-शब्दका प्रयोग कहा जाता है-

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्त्रयुज्यते । प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥

सद्भावे असतः सद्भावे यथा अविद्यमानस्य | पुत्रस्य जन्मिन तथा साधुभावे असद्वृत्तस्य असाधोः सद्वृत्तता साधुभावः साधुभावे च सद् इति एतद् अभिधानं ब्रह्मणः प्रयुज्यते तत्र उच्यते अभिधीयते प्रशस्ते कर्मणि विवाहादौ च तथा सन्छन्दः पार्थ युज्यते प्रयुज्यते इति एतत् ॥ २६ ॥

अविद्यमान वस्तुके सद्भावमे यानी जैसे अविद्यमान पुत्रादिके उत्पन्न होनेमे, तथा सीधुभावमे अर्थात् बुरे आचरणोवाले असाधु पुरुषका जो सदाचारयुक्त हो जाना है, उसमे, 'सत्' ऐसे इस ब्रह्मके नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात् वहाँ 'सत्' शब्द कहा जाता है तथा हे पार्थ ! त्रिवाह आदि माङ्गलिक कमोंमे भी 'सत्' शब्द प्रयुक्त होता है अर्थात् ( उनमे भी ) 'सत्' शब्दका प्रयोग किया जाता है ॥ २६॥

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ तद्थीयं

यशे यज्ञकर्मणि या स्थितिः तपिस च या स्थितिः दाने च या स्थितिः सा च सद् इति उच्यते विद्वद्भिः, कर्म च एव तदर्थायम् अथवा यस्य अभिधानत्रयं प्रकृतं तदर्थीयं यज्ञदान-तपोऽथीयम् ईश्वराथीयम् इति एतत् । सद् इति एव अभिधीयते । तद् एतद् यज्ञतपआदिकर्म असान्विकं विगुणम् अपि श्रद्धापूर्वकं ब्रह्मणः अभिधानत्रयप्रयोगेण सगुणं सान्विकं संपादितं भवति ।। २७ ।।

जो यज्ञकर्मने स्थिति है, जो तपने स्थिति है और जो दानमे स्थिति है, वह भी 'सत् है' ऐसा विद्वानोद्वारा कहा जाता है। तथा उन यज्ञादिके लिये जो कर्म है अथवा जिसके तीन नामोका प्रकरण चल रहा है, उस ईश्वरके लिये जो कर्म है, वह भी 'सत् है' यही कहा जाता है। इस प्रकार किये हुए यज्ञ और तप आदि कर्म, यदि असात्त्विक और विगुण हो तो भी श्रद्धापूर्वक परमात्माके तीनो नामोके प्रयोगसे सगुण और सात्त्विक बना लिये जाते है॥ २०॥

तत्र च सर्वत्र श्रद्धाप्रधानतया सर्वं संपाद्यते | यसात् तसात्—

क्योंकि सभी जगह श्रद्धाकी प्रधानतासे ही सब कुछ किया जाता है, इसिलये—

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८॥

अश्रद्धया हुतं हवनं कृतं दत्तं च ब्राह्मणेभ्यः अश्रद्धया, तथा अश्रद्धया, तथा अश्रद्धया एव कृतं यद स्तुतिनमस्कारादि तत् सर्वम् असद् इति उच्यते मत्प्राप्तिसाधनमार्ग- बाह्यत्वात् पार्थ। न च तद् बह्वायासम् अपि प्रेत्य फलाय नो अपि इहार्थं साधुभिः निन्दितत्वाद् इति ॥ २८॥

बिना श्रद्धांके किया हुआ हवन, बिना श्रद्धांके ब्राह्मणोंको दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, तथा और भी जो कुछ बिना श्रद्धांके किया हुआ स्तुतिन्मस्कारादि कर्म है वह सब, हे पार्थ! मेरी प्राप्तिके साधनमार्गसे बाह्य होनेके कारण असत् है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि वह बहुत परिश्रमयुक्त होनेपर भी साधु पुरुषोद्धारा निन्दित होनेके कारण न तो मरनेके पश्चात् फल देनेवाला होता है और न इस लोकमे ही सुखदायक होता है।। २८॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पिनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥

इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छद्धर-भगवत. कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥

### अष्टादशोऽध्यायः

सर्वस्य एव गीताशास्त्रस्य अर्थः असिन् अध्याये उपसंहत्य सर्वः च वेदार्थो वक्तव्य इति एवम् अर्थः अयम् अध्याय आरम्यते ।

सर्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अर्थः अस्मिन् अध्याये अवगम्यते । अर्जुनः तु संन्यास-त्यागशब्दार्थयोः एव विशेषं बुभुत्सुः उवाच—

अर्जुन उवाच--

इस अध्यायमे समस्त गीता-शास्त्रका आशय और वेदोका सम्पूर्ण तात्पर्य इकट्ठा करके कहना है, इस अभिप्रायसे यह अठारहवॉ अध्याय आरम्भ किया जाता है।

इस अध्यायमे पहलेके सभी अध्यायोमे कहा हुआ अभिप्राय मिलता है। तथापि अर्जुन केवल संन्यास और त्याग—इन दो शब्दोके अर्थोका मेट जाननेकी इच्छासे ही प्रश्न करता है—

अर्जुन बोला—

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्विमच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन॥ १

संन्यासस्य संन्यासश्च्दार्थस्य इति एतद् हे महाबाहो तत्त्वं तस्य भावः तत्त्वं याथातम्यम् इति एतद् इच्छामि वेदितुं ज्ञातुं त्यागस्य च त्यागश्च्दार्थस्य इति एतद् हृषीकेश पृथग् इतरेतरविभागतः। केशिनिष्दन।

केशिनामा हयच्छद्मा असुरः तं निषूदित-वान् भगवान् वासुदेवः तेन तन्नाम्ना सम्बोध्यते अर्जुनेन ॥ १॥

तत्र तत्र निर्दिष्टौ संन्यासत्यागशब्दौ न निर्छिण्ठितार्थौ पूर्वेषु अध्यायेषु अतः अर्जुनाय पृष्टवते तन्निर्णयाय—

श्रीभगवानुवाच---

हे महाबाहो ! हे ह्यीकेश ! हे केशिनिष्दन !
मैं संन्यासका अर्थात् संन्यास-शब्दके अर्थका और
त्यागका अर्थात् त्याग-शब्दके अर्थका तत्त्व—यथार्थ
स्वरूप अलग-अलग विभागपूर्वक जानना चाहता हूँ।
भगवान् वासुदेवने छलसे घोडेका रूप धारण

भगवान् वासुदेवने छलसे घोडेका रूप धारण करनेवाले केशि नामक असुरको मारा था, इसल्ये वे उस (केशिनिषूदन) नामसे अर्जुनद्वारा सम्बोधित किये गये हैं ॥ १॥

पहले अध्यायों में जिनका जगह-जगह निर्देश किया गया है, वे संन्यास और त्याग—दोनों शब्द स्पष्टार्थयुक्त नहीं हैं, इसलिये ( उनका स्पष्ट अर्थ जाननेकी इच्छासे ) पूछनेवाले अर्जुनको उनका निर्णय सुनानेके लिये श्रीभगवान् वोले—

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

काम्यानाम् अश्वमेधादीनां कर्मणा न्यासं परि-त्यागं संन्यास संन्यासशब्दार्थम् अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य अननुष्ठानं कवयः पण्डिताः केचिद् विदुः विजाननित ।

नित्यनैमित्तिकानाम् अनुष्ठीयमानानां सर्व-कर्मणाम् आत्मसंबन्धितया प्राप्तस्य फलस्य सर्वकर्मफलत्यागः परित्यागः प्राहु: त्यागं त्यागशब्दाथं **क्थयन्ति** विचक्षणाः पण्डिताः।

काम्यकर्मपरित्यागः फलपरित्यागो वा अर्थो वक्तव्यः सर्वथा अपि त्यागमात्रं संन्यासत्यागशब्दयोः एकः अर्थो न घटपट-शब्दौ इव जात्यन्तरभूतार्थौ ।

ननु नित्यनैमित्तिकानां कर्मणां फलम् एव नास्ति इति आहुः कथम् उच्यते तेषां फल-त्याग इति । यथा वनध्यायाः पुत्रत्यागः ।

न एष दोषः, नित्यानाम् अपि कर्मणां भगवता फलवन्त्रस्य इप्टत्वात् । वक्ष्यति हि भगवान् 'अनिष्टमिष्टम्' इति 'न तु सन्यासिनाम्' इति च । संन्यासिनाम् एव हि केवलं कर्म-फलासम्बन्धं दर्शयन् असंन्यासिनां नित्यकर्म- इस प्रकार वहाँ केवल संन्यासियोके लिये कर्मफलका फलप्राप्तिम् 'मवत्यत्यागिना प्रेत्य' इति अभाव दिखाकर, असन्यासियोंके लिये कर्मफलकी दर्शयति ॥ २ ॥

कितने ही बुद्धिमान्-पण्डित छोग, अश्वमेवादि सकाम कमींके त्यागको संन्यास समझते हैं अर्थात् कर्तन्यरूपसे प्राप्त ( शास्त्रविहित ) सकाम कर्मिक न करनेको संन्यास शब्दका अर्थ समझते है।

कुछ विचक्षण पण्डितजन अनुष्ठान किये जाने-वाले नित्य नैमित्तिक सम्पूर्ण कर्मोंके, अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले फलका, परित्याग करनारूप जो सर्व-कर्म-फल-त्याग है, उसे ही त्याग कहते है, अर्थात् 'त्याग' शब्दका वे ऐसा अभिप्राय बतलाते है।

कहनेका अभिप्राय, चाहे काम्य कर्मीका (खरूपसे) त्याग करना हो और चाहे समस्त कमोंका फल छोड़ना ही हो, सभी प्रकारसे संन्यास और त्याग इन दोनों शब्दोका अर्थ तो, एकमात्र त्याग ही है। ये दोनो शब्द 'घड़ा' और 'बस्न' आदि शब्दो-की भाँति भिन्न जातीय अर्थके बोधक नहीं हैं।

पू०-जब ऐसा कहा जाता है, कि नित्य और नैमित्तिक कमोंका तो फल ही नहीं होता, फिर यहाँ वन्ध्याके पुत्रत्यागकी भॉति, उनके फलका त्याग करनेके छिये कैसे कहा जाता है 2

उ०-नित्यकर्मोंका भी फल होता है--यह बात भगवान्को इप है, इसिलये यह दोष नहीं है। क्योंकि भगवान् खयं कहेंगे कि 'मरनेके वाद कर्मों-का अच्छा-बुरा और मिला हुआ फल असंन्या-सियोंको होता है', 'संन्यासियोंको नही' प्राप्ति अवश्यम्भावी दिखलायेंगे ॥ २ ॥

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ त्याज्यं त्यक्तव्यं दोषवद् दोषः अस्य अस्ति इति दोषवत् । किं तत् कर्म बन्धहेतुत्वात् सर्वम् एव । अथवा दोषो यथा रागादिः त्यज्यते तथा त्याज्यम् इति एके प्राहुः मनीषिणः पण्डिताः सांख्यादिदृष्टिम् आश्रिता अधि-कृतानां कर्मिणाम् अपि इति ।

तत्र एव यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति च अपरे।

कर्मिण एव अधिकृतान् अपेक्ष्य एते विकल्पा न तु ज्ञाननिष्ठान् व्युत्थायिनः संन्यासिनः अपेक्ष्य।

ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता इति कर्माधिकाराद् अपोद्धता ये न तान् प्रति चिन्ता ।

ननु 'कर्मयोगेन योगिनाम्' इति अधिकृताः
पूर्व विभक्तनिष्ठा अपि इह सर्वशास्त्रोपसंहारप्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा सांख्या अपि
ज्ञाननिष्ठा विचार्यन्ताम् इति ।

न, तेषां मोहदुःखनिमित्तत्यागानुपपत्तेः।

न कायक्लेशनिमित्तानि दुःखानि सांख्या आत्मिन पश्यिन्ति इच्छादीनां क्षेत्रधर्मत्वेन एव दर्शितत्वात् । अतः ते न कायक्लेशदुःख-भयात् कर्म परित्यजन्ति ।

न अपि ते कमीणि आत्मनि पश्यन्ति

कितने ही सांख्यादि मतावलम्बी पण्डितजन कहते हैं कि जिसमे दोष हो वह दोषवत् है। वह क्या है १ कि बन्धनके हेतु होनेके कारण सभी कर्म दोषयुक्त हैं, इसिलये कर्म करनेवाले कर्माधिकारी मनुष्योंके लिये भी वे त्याज्य हैं, अथवा जैसे राग-द्रेप आदि दोष त्यागे जाते हैं, वैसे ही समस्त कर्म भी त्याज्य है।

इसी विषयमे दूसरे विद्वान् कहते है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करनेयोग्य नहीं है।

ये सब विकल्प, कर्म करनेवाले कर्माधिकारियोको लक्ष्य करके ही किये गये हैं। समस्त भोगोंसे विरक्त ज्ञाननिष्ठ, संन्यासियोंको लक्ष्य करके नहीं।

(अभिप्राय यह कि) 'सांख्ययोगियोकी निष्ठा ज्ञान-योगके द्वारा मैं पहले कह चुका हूँ' इस प्रकार जो (संन्यासी) कर्माधिकारसे अलग कर दिये गये हैं उनके विषयमे यहां कोई विचार नहीं करना है।

पू०—'कर्मयोगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे कही गयी है' इस कथनसे जिनकी निष्ठाका विभाग पहले किया जा चुका है, उन कर्माधिकारियोंके सम्बन्धमे, जिस प्रकार यहाँ गीताशास्त्रके उपसंहारप्रकरणमें फिर विचार किया जाता है, वैसे ही, सांख्यनिष्ठा-वाले संन्यासियोंके विषयमें भी तो किया जाना उचित ही है।

उ०-नहीं, क्योंकि उनका त्याग मोह या दु खके निमित्तसे होनेवाला नहीं हो सकता।

(भगवान्ने क्षेत्राध्यायमें) इच्छा और द्वेप आहि-को शरीरके ही धर्म वतलाया है इसिलये सांख्यिनिष्ठ संन्यासी शारीरिक पीड़ाके निमित्तसे होनेवाले दु. खों-को आत्मामे नहीं देखते। अतः वे शारीरिक क्षेशजन्य दु:खके भयसे कर्म नहीं छोड़ते।

तथा वे आत्मामें कमोंका अस्तित्व भी नहीं देखते, जिससे कि उनके द्वारा मोहसे नियत कमें-

गुणानां कर्भ न एव किंचित करोति इति हि ते संन्यसन्ति । 'सर्वकर्माण मनसा संन्यस्य' इत्यादिभिः हि तत्त्वविदः संन्यासप्रकार उक्तः ।

तसाद् ये अन्ये अधिकृताः कर्मणि अनात्मविदो येषां च मोहात् त्यागः संभवति कायक्लेशभयात् च ते एव तामसाः त्यागिनो राजसाः च इति निन्द्यन्ते कर्मिणाम् अनात्म-ज्ञानां कर्मफलत्यागस्तुत्यर्थम् ।

'सर्वारम्भपरित्यागी' 'मौनी' 'संतुष्टो येन केनचित्' 'अनिकेतः स्थिरमितः' इति गुणातीत-लक्षणे च परमार्थसंन्यासिनो विशेषितत्वात् । वक्ष्यित च 'ज्ञानस्य या परा निष्ठा' इति । तसाद् ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनो न इह विवक्षिताः । कर्मफलत्याग एव साच्चिकत्वेन गुणेन तामसत्वाद्यपेक्षया संन्यास उच्यते न मुख्यः सर्वकर्मसंन्यासः ।

सर्वकर्भसंन्यासासंभवे च 'न हि देहमृता' इति हेतुवचनाद् मुख्य एव इति चेत्।

न, हेतुवचनस्य स्तुत्यर्थत्वात् । यथा
'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्' इति कर्भफलत्यागस्तुतिः
एव यथोक्तानेकपक्षानुष्टानाशक्तिमन्तम्
अर्जुनम् अइं प्रति विधानात्, तथा इदम् अपि

'सारे कर्म गुणोके हैं, मै कुछं भी नहीं करता' ऐसा समझकर ही वे कर्मसंन्यास करते है, क्योंकि 'सव कर्मोंको मनसे त्यागकर' इत्यादि वाक्यो-द्वारा तत्त्वज्ञानियोके संन्यासका प्रकार (ऐसा ही) बतलाया गया है।

अतः जो अन्य आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारी मनुष्य है, जिनके द्वारा मोहपूर्वक या शारीरिक क्षेशके भयसे कर्मोंका त्याग किया जाना सम्भव है, वे ही तामस और राजस त्यागी है। ऐसा कहकर, आत्म-ज्ञानरहित कर्माधिकारियोंके कर्म-फल्ल-त्यागकी स्तुति करनेके लिये, उन राजस-तामस त्यागियोंकी निन्दा की जाती है।

क्यों कि 'सर्वारम्भपरित्यागी' 'मौनी' 'संतुष्टों येन केनिचत' 'अनिकेतः स्थिरमितः' इत्यादि विशेषणोसे (बारहवे अध्यायमे) और गुणातीतके छक्षणोमे भी यथार्थ संन्यासीको पृथक् करके कहा गया है, तथा 'शानकी जो परानिष्टा है' इस प्रकरणमे भी यही बात कहेगे, इसिछेये यहाँ यह विवेचन शानिष्ठ संन्यासियों विषयमे नहीं है।

कर्मफलत्याग (रूप संन्यास) ही सात्त्रिकतारूप गुणसे युक्त होनेके कारण यहाँ तामस-राजस त्याग-की अपेक्षा गौणरूपसे संन्यास कहा जाता है। यह (सात्त्रिक त्याग) सर्वकर्मसंन्यासरूप मुख्य संन्यास नहीं है।

पू०—'न हि देहभृता' इत्यादि हेतुयुक्त कथनसे यह पाया जाता है, कि खरूपसे सर्व कमोंका संन्यास असम्भव है, अत. कर्मफळत्याग ही मुख्य सन्यास है।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह हेतुयुक्त कथन कर्मफल्ल्यागकी स्तुतिके लिये हैं। जिस प्रकार पूर्वोक्त अनेक साधनोका अनुष्ठान करनेमे असमर्थ और आत्मज्ञानरहित अर्जुन-के लिये विहित होनेके कारण 'त्यागा-च्छान्तिरनन्तरम्' यह कहना कर्मफल्ल्यागकी 'न हि देहभृता शक्यम्' इति कर्मफलत्याग-स्तुत्यर्थं वचनम्।

न सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य न एव कुर्वन् न कारयन् आस्ते इति अस्य पक्षस्य अपवादः केनचिद् दर्शयितुं शक्यः।

तसात् कर्भणि अधिकृतान् प्रति एव एष संन्यासत्यागविकल्पः । ये तु परमार्थदिर्शिनः सांख्याः तेषां ज्ञानिष्ठायाम् एव सर्वकर्म-संन्यासलक्षणायाम् अधिकारो न अन्यत्र इति न ते विकल्पार्हाः ।

तथा उपपादितम् असाभिः 'वेदाविनाशिनम्' इति असिन् प्रदेशे तृतीयादौ च ॥ ३॥

स्तुतिमात्र है। वैसे ही 'न हि देहभृता शक्यम्' यह कहना भी कर्मफलत्यागकी स्तुतिके लिये ही है।

क्योंकि 'सब कर्मोंको मनसे छोड़कर न करता हुआ और न कराता हुआ रहता है' इस पक्षका अपवाद, किसीके द्वारा भी दिखलाया जाना सम्भव नहीं है।

सुतरां यह संन्यास और त्याग-सम्बन्धी विकल्प, कर्माधिकारियोंके विषयमे ही है। जो यथार्थ ज्ञानी सांख्ययोगी हैं, उनका केवल सर्वकर्मसंन्यासरूप ज्ञाननिष्ठामे ही अधिकार है, अन्यत्र नहीं, अतः वे विकल्पके पात्र नहीं है।

यही सिद्धान्त हमने 'वेदाविनाशिनम्' इस श्लोककी व्याख्यामे और तीसरे अध्यायके आरम्भमे सिद्ध किया है ॥ ३॥

तत्र एतेषु विकल्पभेदेषु-

इन विकल्पभेदोमे---

### निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषञ्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः॥ ४॥

निश्चयं शृणु अवधारय मे मम वचनात् तत्र त्यागे त्यागसंन्यासविकल्पे यथादिर्शिते भरतसत्तम भरतानां साधुतम ।

त्यागो हि त्यागसंन्यासशञ्द्वाच्यो हि यः अर्थः स एक एव इति अभिप्रेत्य आह त्यागो हि इति । पुरुषञ्यात्र त्रिवधः त्रिप्रकारः तामसादिप्रकारेः संप्रकीर्तितः शास्त्रेषु सम्यक् कथितः।

यसात् तामसादिभेदेन त्यागसंन्यास-शब्दवाच्यः अर्थः अधिकृतस्य कर्मिणः अनात्मज्ञस्य त्रिविधः संभवति न परमार्थ- हे भरतवंशियोमे श्रेष्ठतम अर्जुन! उस पूर्वदर्शित त्यागके विषयमे, अर्थात् त्याग-संन्यास-सम्बन्धी विकल्पोके विषयमे, त् मेरा निश्चय सुन, अर्थात् मेरे वचनोसे कहा हुआ तत्त्व मली प्रकार समझ।

त्याग और संन्यास-शब्दका जो वाच्यार्थ है वह एक ही है, इस अभिप्रायसे केवल त्यागके नामसे ही (प्रश्नका) उत्तर देते हैं। हे पुरुषसिंह! (उस) त्यागका शास्त्रोमे तामस आदि तीन प्रकारके भेदोसे भली प्रकार निरूपण किया गया है।

जिससे कि आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारी—कर्मी
पुरुषका ही 'त्याग-संन्यास-शब्दका वाच्यार्थ
( संन्यास ) तामस आदि भेदोंसे तीन प्रकारका
होना सम्भव है, परमार्थज्ञानीका नहीं यह अभिप्राय

तत्त्वं न अन्यो वक्तुं समर्थः तसाद् निश्चयं यथार्थ तत्त्व बतलानेको दूसरा कोई समर्थ नहीं है, परमार्थशास्त्रार्थविषयम् शृणु ॥ ४॥

अध्यवसायम् ऐश्वरं अतः त् मुझ ईश्वरका शास्त्रोंके यथार्थ अभिप्रायसे युक्त निश्चय सुन ॥ ४॥

कः पुनः असौ निश्चय इति अत्आह— । वह निश्चय क्या है 2 इसपर कहते हैं—

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

यज्ञो दानं तप इति एतत् त्रिविधं कर्म न त्याज्यं न त्यक्तव्यं कार्य करणीयम् एव तत्। पावनानि कसाद यज्ञो दानं तपः च एव विशुद्धिकारणानि मनीपिणां फलानभिसन्धीनाम् इति एतत् ॥ ५ ॥

यज्ञ, दान और तप, ये तीन प्रकारके कर्म त्यागनेयोग्य नहीं है, अर्थात् इन तीनोंका त्याग करना उचित नहीं है, इन्हें तो करना ही चाहिये। क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों बुद्धिमानोको अर्थात् फल-कामना-रहित पुरुषोको, पवित्र करने-वाले है। पा

### -एतान्यिप तु कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

एतानि अपि तु कर्माणि यज्ञदानतपांसि पावनानि उक्तानि सङ्गम् आसक्ति तेषु त्यक्त्वा, फलानि च तेषां त्यक्त्वा परित्यज्य कर्तव्यानि इति अनुष्ठेयानि इति मे मम निश्चितं मतम् उत्तमम् ।

'निश्चयं शृणु मे तत्र' इति प्रतिज्ञाय पावनत्वं हेतुम् उक्त्वा एतानि अपि कमीणि कर्तव्यानि इति एतद् निश्चितं मतम् उत्तमम् इति प्रतिज्ञातार्थोपसंहार एव न अपूर्वार्थ वचनम् एतानि अपि इति प्रकृतसन्निकृष्टार्थतोपपत्तेः

जो पित्रत्र करनेवाले बतलाये गये हैं, ऐसे ये यज्ञ, दान और तपरूप कर्म भी तद्विपयक आसक्ति और फलका त्याग करके ही किये जाने चाहिये, अर्थात् आसिक और फलके त्यागपूर्वक ही इनका अनुष्ठान करना उचित है। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है।

'इस विषयमें मेरा निश्चय सुन' इस प्रकार प्रतिज्ञा करके और ( उनकी कर्तव्यतामे ) पावनत्व-रूप हेतु वतलाकर जो ऐसा कहना है कि, 'ये कर्म किये जाने चाहियें 'यह मेरा निश्चित उत्तम मत है' यह प्रतिज्ञा किये हुए विषयका उपसंहार ही है, किसी अपूर्व विषयका वर्णन नहीं है, क्योंकि 'एतानि' शब्दका आशय प्रकरणमे अत्यन्त निकटवर्ती विपयको ही उदय कराना होता है।

गी० शा० भा० ५२-

सासङ्गस्य फलार्थिनो बन्धहेतव एतानि अपि कमीणि मुमुक्षोः कर्तव्यानि इति अपि-शब्दस्य अर्थो न तु अन्यानि कमीणि अपेक्ष्य एतानि अपि इति उच्यते ।

अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कर्मणां फला-भावात् सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च इति न उपपद्यते। एतानि अपि इति यानि काम्यानि कर्माणि नित्येभ्यः अन्यानि एतानि अपि कर्तव्यानि किम्रुत यज्ञदानतपांसि नित्यानि इति।

तद् असत्, नित्यानाम्, अपि कर्मणां फल-वत्त्वस्य उपपादितत्वात् । 'यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि' इत्यादि वचनेन ।

नित्यानि अपि कर्माणि बन्धहेतुत्वाशङ्कया जिहासोः मुमुक्षोः कुतः काम्येषु प्रसङ्गः । 'दूरेण ह्यवरं कर्म' इति च निन्दितत्वात्

'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र' इति च काम्यकर्मणां

वन्धहेतुत्वस्य निश्चितत्वात्, 'त्रैगुण्यविषया

वेदाः' 'त्रैविद्या मां सोमपाः' 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं

विशन्ति' इति च दूरव्यवहितत्वात् च न

काम्येषु एतानि अपि इति व्यपदेशः ॥ ६ ॥

आसक्तियुक्त और फलेच्छुक मनुष्योके लिये यद्यपि ये (यज्ञ, दान और तपरूप) कर्म बन्धनके कारण है, तो भी मुमुक्षुको (फल-आसक्तिसे रहित होकर) करने चाहिये, यही 'अपि' शब्दका अभिप्राय है। यहाँ (यज्ञ, दान और तपसे अतिरिक्त) अन्य (काम्य) कर्मोंको लक्ष्य करके 'एतानि' के साथ 'अपि'शब्दका प्रयोग नहीं है।

कुछ अन्य टीकाकार कहते हैं, कि नित्यकमें के फलका अभाव होनेके कारण-उनको फुल और आसिक्त छोड़कर कर्तव्य बतलाना नहीं बन सकता, (अत: ) 'एतान्यिप' इस पदका अभिप्राय यह है कि जो नित्यकमों से अतिरिक्त काम्य कर्म हैं, वे भी करने चाहिये, फिर यज्ञ, दान और तपरूप नित्य-क्मों के विषयमे तो कहना ही क्या है।

यह अर्थ (करना ) ठीक नहीं, क्योंकि 'यहो दानं तपइचैव पावनानि' इत्यादि वचनोसे 'नित्य-कर्मोंका भी फल होता है' यह सिद्ध किया गया है।

नित्यकमोंको भी बन्धनकारक होनेकी आशङ्कासे छोड़नेकी इच्छा रखनेवाले मुमुक्षुकी प्रवृत्ति काम्य-कमोंमे कैसे हो सकती है <sup>2</sup>

इसके सिवा 'सकाम कर्म अत्यन्तिकृष्ट हैं' इस कथनमे काम्यक्रमोंकी निन्दा की जानेके कारण और 'यज्ञार्थ कर्मके अतिरिक्त अन्य कर्म वन्धनकारक हैं' इस कथनसे काम्यक्रम बन्धन-कारक माने जानेके कारण, एवं 'वेद त्रिगुणात्मक (संसार) को विषय करनेवाले हैं' 'तीनो वेदोंको जाननेवाले सोमरस पीनेवाले' 'पुण्य श्लीण होनेपर मृत्युलोकमें आ जाते हैं' ऐसा कहा जानेके कारण और साथ ही काम्यकर्मोंका विषय वहुत दूर व्यवधानयुक्त होनेके कारण भी (यह सिद्ध होता है कि) 'एतान्यिप' यह कथन काम्यकर्मोंके विषयमे नहीं है ॥ ६॥ तसाद् अज्ञस्य अधिकृतस्य मुमुक्षोः-

आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारी मुमुक्षुके अतः

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥ ७ ॥ मोहात्तस्य

नियतस्य तु नित्यस्य सन्यासः परित्यागः उपपद्यते अज्ञस्य पावनत्वस्य इष्टत्वात् । मोहाद् अज्ञानात् तस्य नियतस्य परित्यागः।

नियतं च अवश्यं कर्तव्यं त्यज्यते च इति विप्रतिषिद्धम् अतो मोहनिमित्तः परित्यागः तामसः परिकीर्तितो मोहः च तम इति ॥ ७॥

विहित—नित्यकमोंका संन्यास यानी परित्याग करना, नहीं वन सकता । क्योंकि अज्ञानीके छिये नित्यकर्म शुद्धिके हेतु माने गये हैं। अतः मोहसे अज्ञानपूर्वक ( किया हुआ ) उन नित्यकमोंका परित्याग (तामस कहा गया है)।

नियत अवश्य कर्तव्यको कहते है, फिर उसका त्याग किया जाना अत्यन्त विरुद्ध है, अतः यह मोहनिमित्तक त्याग तामस कहा गया है। मोह ही तम है, यह प्रसिद्ध है॥ ७॥

किं च-

तथा-

दुःखिमत्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्॥ ८॥

दु:खम् इति एव यत् कर्म कायक्लेशभयात् | शरीरदुः स्वभयात् त्यजेत् परित्यजेत् स कृत्वा राजसं रजोनिवृत्तं त्यागं न एव त्यागफलं ज्ञान-पूर्वकस्य सर्वकर्मत्यागस्य फलं मोक्षाख्यं न लभेद् न एव लभते ॥ ८॥

समस्त कर्म दु:खरूप है, ऐसा मानकर जो कोई शारीरिक क्लेशके भयसे कर्मोंको छोड़ बैठता है, वह (ऐसा) राजस त्याग करके, त्यागका फल अर्थात् अज्ञानपूर्वक किये हुए सर्वकर्मसंन्यासका मोक्षरूप फल, नहीं पाता ॥ ८॥

कः पुनः सान्विकः त्यागः—

तो फिर सात्त्रिक त्याग कौन-सा है ?

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। सङ्गं त्यक्तवा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः॥ ९ ॥

क्रियते निर्वर्त्यते हे अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं च समझकर, जो नित्यक्तर्म आसक्ति और फल छोड़कर एव।

कार्य कर्तव्यम् इति एव यत् कर्म नियतं नित्यं हे अर्जुन! करना चाहिये—कर्नव्य है, ऐसा सम्पादन किये जाते हैं।

नित्यानां कर्मणां फलवन्ते भगवद्यनां प्रमाणं अवोचाम । अथवा यद्यपि फलं न श्रूयते नित्यस्य कर्मणः तथापि नित्यं कर्म कृतम् आत्मसंस्कारम् प्रत्यवायपरिहारं वा फलं करोति आत्मन इति कल्पयति एव अज्ञः, तत्र ताम् अपि कल्पनां निवारयति फलं त्यक्त्वा इति अनेन, अतः साधु उक्तं सङ्गं त्यक्त्वा फलं च इति ।

स त्यागो नित्यकर्मसु सङ्गफलपरित्यागः सात्त्विकः सन्वनिष्टतो मतः अभिमतः।

ननु कर्मपरित्यागः त्रिविधः संन्यास इति च प्रकृतः तत्र तामसो राजसः च उक्तः त्यागः कथम् इह सङ्गफलत्यागः, तृतीयत्वेन उच्यते यथा त्रयो त्राह्मणा आगताः तत्र पडङ्गविदौ द्वौ क्षत्रियः तृतीय इति तद्वत्।

न एप दोपः, त्यागसामान्येन स्तुत्यर्थ-त्वात् । अस्ति हि कर्मसंन्यासस्य फलाभिसंधि-त्यागस्य च त्यागत्वसामान्यं तत्र राजस-तामसत्वेन कर्मत्यागनिन्द्या कर्मफला-भिसंधित्यागः सान्विकत्वेन स्तूयते 'स त्यागः सान्विको मतः' इति ॥ ९॥

नित्यक्रमोंका फल होता है, इस विषयमें पहले भगवान्के वचनोंका प्रमाण दे चुके है। अथवा यो समझो कि यद्यपि नित्यक्रमोंका फल नहीं सुना जाता है, तो भी अज्ञ मनुष्य ऐसी कल्पना कर ही लेता है कि किया हुआ नित्यक्रम अन्तः करणकी शुद्धि या प्रत्यवायकी निवृत्तिरूप फल देता है, सुतरा 'फलं त्यक्त्वा' इस कथनसे ऐसी कल्पनाका भी निपेध करते हैं। अतः 'सइं त्यक्त्वा फलं च' यह कहना बहुत ही उचित है।

वह त्याग अर्थात् नित्यकमों भे आसक्ति और फलका त्याग सात्त्विक—सत्त्वगुणसे किया हुआ त्याग माना गया है।

पू०-तीन प्रकारका कर्मपरित्याग संन्यास है, यह प्रकरण है। उसमे तामस और राजस तो त्याग बतलाये गये परन्तु तीसरे (सात्विक) त्यागकी जगह (कर्मीका त्याग न कहकर) आसिक और फलका त्याग कैसे कहते हैं व जैसे कोई कहे कि तीन ब्राह्मण आये है, उनमे दो तो वेदके छही अङ्गोंको जाननेवाले है और तीसरा क्षत्रिय है, उसीके समान यह कथन भी प्रकरणविरुद्ध है।

उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि त्यागमात्रकी समानतासे कर्मफळत्यागकी स्तुतिके छिये ऐसा कहा है। कर्मसंन्यासकी और फळासिक्तिके त्यागकी, त्यागमात्रमे तो समानता है ही। उनमे (खरूपसे) कर्मोंके त्यागको राजस और तामस त्याग वतळाकर उसकी निन्दा करके, 'स त्यागः सास्विको मतः' इस कथनसे कर्मफळ और आसक्तिके त्यागको सान्विक त्याग वतळाकर उसकी स्तुति की जाती है। ९॥

यः तु अधिकृतः सङ्गं त्यक्त्वा फलाभिसंधिं च नित्यं कर्म करोति तस्य फलरागादिना अकलुपीकियमाणम् अन्तः करणं नित्यैः च कर्मभिः संस्क्रियमाणं विद्याध्यति । जो अधिकारी, आसिक और फलवासना छोड़कर नित्यकर्म करता है, उसका फलासिक आदि दोषोंसे दूषित न किया हुआ अन्तः करण, नित्यकर्मोंके अनु-ष्ठानद्वारा संस्कृत होकर विश्वद हो जाता है। विशुद्धं प्रसन्नम् आत्मालोचनक्षमं भवति ।
तस्य एव नित्यकर्मानुष्ठाने न विशुद्धान्तः करणस्य
आत्मज्ञानाभिमुखस्य क्रमेण यथा तिन्नष्ठा स्थात्
तद् वक्तव्यम् इति आह—

न द्वेष्टचकुशलं कर्म कु त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधाव

न द्वेष्टि अकुशलम् अशोभनं काम्यं कर्म शरीरारम्भद्वारेण संसारकारणं किम् अनेन इति एवम् ।

कुशले शोभने नित्ये कर्मणि सत्त्वशुद्धि-ज्ञानोत्पत्तितिष्ठाहेतुत्वेन मोक्षकारणम् इदम् इति एवं न अनुषज्ञते तत्र अपि प्रयोजनम् अपश्यन् अनुषङ्गं प्रीतिं न करोति इति एतत्। कः पुनः असौ, त्यागी पूर्वोक्तेन सङ्गफल-पित्यागेन तद्वान् त्यागी यः कर्मणि सङ्गं त्यक्त्वा तत्फलं च नित्यकर्मानुष्ठायी स त्यागी।

कदा पुनः असौ, अकुशलं कर्म न द्रेष्टि

कुशले च न अनुषञ्जते इति उच्यते—

सत्त्वसमाविष्टो यदा सत्त्वेन आत्मानात्म-विवेकविज्ञानहेतुना समाविष्टः संव्याप्तः संयुक्त इति एतत् ।

अत एव च मेधावी मेधया आत्मज्ञान-लक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः तद्वान् मेधावी मेधावित्वाद् एव छिन्नसंशयः छिन्नः अविद्या-कृतः संशयो यस्य आत्मस्वरूपावस्थानम् एव परं निःश्रेयससाधनं न अन्यत् किश्चिद् इति एवं निश्चयेन छिन्नसंशयः। विशुद्ध और प्रसन्न अन्त.करण ही आध्यात्मिक विषयकी आलोचनामे समर्थ होता है। अतः इस प्रकार नित्यकर्मोंके अनुष्ठानसे जिसका अन्तः-करण विशुद्ध हो गया है एवं जो आत्मज्ञानके अभिमुख है, उसकी उस आत्मज्ञानमें जिस प्रकार क्रमसे स्थिति होती है, वह कहनी है, इसिलये कहते हैं—

कुशले नानुषज्जते । मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १०॥

अकुशल-काम्यकमोंसे (वह) द्वेष नहीं करता अर्थात् काम्यकर्म पुनर्जन्म देनेवाले होनेके कारण संसारके कारण है, इनसे मुझे क्या प्रयोजन है, इस प्रकार उनसे द्वेष नहीं करता।

कुशल—शुभ—नित्यकमों भे आसक्त नहीं होता। अर्थात् अन्तः करणकी शुद्धि, ज्ञानकी उत्पत्ति और उसमे स्थितिके हेतु होनेसे नित्यकर्म मोक्षके कारण हैं, इस प्रकार उनमे आसक्त नहीं होता। यानी उनमे भी अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता।

वह कौन है <sup>2</sup> त्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसिक और फलके त्यागसे सम्पन्न है अर्थात् कमोंमे आसिक और उनका फल छोडकर नित्यकमोंका अनुष्ठान करनेवाला है, ऐसा त्यागी।

ऐसा पुरुष किस अवस्थामे, काम्यकर्मोसे द्वेष नहीं करता और नित्यकर्मोंमे आसक्त नहीं होता <sup>2</sup> सो कहते हैं—

जब कि वह सात्त्विक भावसे युक्त होता है। अर्थात् आत्म-अनात्म-विषयक विवेक ज्ञानके हेनु-खरूप सत्त्वगुणसे भरपूर—भली प्रकार व्याप्त होता है।

इसीलिये वह मेधावी है अर्थात् आत्मज्ञानरूप वुद्धिसे युक्त है। मेधावी होनेके कारण ही छिन्नसशय है—अविद्याजनित संशयसे रहित है। अर्थात् आत्मखरूपमे स्थित हो जाना ही परम कन्याणका साधन है, और कुछ नहीं, इस निश्चयके कारण संशयरहित हो चुका है। यः अधिकृतः पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मयोगानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सन् जन्मादिविक्रियारिहतत्वेन निष्क्रियम् आत्मानम् आत्मत्वेन संयुद्धः, सः 'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य' 'नैव कुर्वच कारयन् आसीनः' नैष्कर्म्यलक्षणां ज्ञाननिष्ठाम् अञ्चते ।

इति एतत् पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनम् अनेन श्लोकेन उक्तम् ॥ १०॥ जो अधिकारी पुरुष, पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोगके अनुष्ठानद्वारा क्रमसे विशुद्धान्तः करण होकर, जन्मादि विकारोसे रहित और क्रियारहित आत्माको भली प्रकार अपना खरूप समझ गया है, वह 'समस्त कर्मोंको मनसे त्यागकर' 'न कुछ करता और न कराता हुआ रहनेवाला' (आःमज्ञानी) निष्कर्मतारूप ज्ञाननिष्ठाको भोगता है।

इस प्रकार इस रलोकद्वारा यह पूर्वोक्त कर्मयोगका फल वतलाया गया है ॥ १०॥

यः पुनः अधिकृतः सन् देहात्माभिमानित्वेन देहमृद् अज्ञः अवाधितात्मकर्तृत्विविज्ञानतया अहं कर्ता इति निश्चितदुद्धिः तस्य
अशेषकर्मपरित्यागस्य अशक्यत्वात् कर्मफलत्यागेन चोदितकर्मानुष्ठाने एव अधिकारो न
तत्त्यागे इति एतम् अर्थे दर्शियतुम् आह—

न हि देहभृता शक्यं यस्तु कर्मफल्त्यागी

न हि यसाद देह मृता देहं विभित्तं इति
देह भृद् देहात्माभिमानवान् देह भृद् उच्यते न
हि विवेकी स हि 'वेदाविनाशिनम्' इत्यादिना
कर्तृत्वाधिकाराद् निवित्तः अतः तेन देह भृता
अज्ञेन न शक्यं त्यक्तुं संन्यसितुं कर्माण
अञ्चेषतो निःशेषण । कसाद् य तु अज्ञः
अधिकृतो नित्यानि कर्माणि कुर्वन् कर्मफळत्यागी
कर्मफळाभिसंधिमात्रसंन्यासी स त्यागी इति
अभिधीयते कर्मी अपि सन् इति म्तुत्यभिष्रायेण।

परन्तु जो पुरुष कर्माधिकारी है और शरीरमें आत्माभिमान रखनेवाला होनेके कारण देहधारी अज्ञानी है, आत्मविषयक कर्तृत्व-ज्ञान नष्ट न होनेके कारण जो 'मैं करता हूँ' ऐसी निश्चित बुद्धिवाला है उससे कर्मका अशेष त्याग होना असम्भव होनेके कारण, उसका कर्मफल्त्यागके सहित विहित कर्मों- के अनुष्ठानमें ही अधिकार है, उनके त्यागमें नहीं। यह अभिप्राय दिखलानेके लिये कहते हैं—

त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। स त्यागीत्यभिधीयते॥११॥

देहधारी—देहको धारण करे सो देहधारी, इस न्युत्पत्तिके अनुसार शरीरमे आत्मामिमान रखनेवाला देहमृत् कहा जाता है, विवेकी नहीं । क्योंकि 'वेदाविनाशिनम्' इत्यादि खोकोंसे वह (विवेकी) कर्तापनके अधिकारसे अलग कर दिया गया है। अतः (यह अभिप्राय समझना चाहिये कि) जिस कारण उस देहधारी—अज्ञानीसे समस्त कमोंका पूर्णतया त्याग किया जाना सम्भव नहीं है, इसिलये जो तत्त्व-ज्ञानरहित अधिकारी, 'नित्यकमोंका अनुष्ठान करता हुआ उन कर्माके फलका त्यागी है, अर्थात् कर्म-फलकी वासनामात्रको छोड़नेवाला है, वह कर्म करनेवाला होनेपर भी स्तुतिके अभिप्रायसे 'त्यागी' कहा जाता है।

तसात् परमार्थदर्शिना एव अदेहभृता देहात्मभावरहितेन अशेषकर्मसंन्यासः शक्यते रहित परमार्थज्ञानीके द्वारा ही निःशेषभावसे कर्म-कर्तुम् ॥ ११ ॥

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि देहात्माभिमानसे संन्यास किया जा सकता है।। ११॥

किं पुनः तत् प्रयोजनं यत् सर्वकर्मपरि- । सर्व कर्मीका त्याग करनेसे जो फल होता है, गात स्याद इति उच्यते— । वह क्या है ? इसपर कहते है— त्यागात् स्याद् इति उच्यते—

### अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्। भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्॥ १२॥

अनिष्टं नरकतिर्यगादिलक्षणम् इष्टं देवादि-लक्षणं मिश्रम् इष्टानिष्टसंयुक्तं मनुष्यलक्षणं च एवं त्रिविधं त्रिप्रकारं कर्मणो धर्माधर्मलक्षणस्य फलम् ।

बाह्यानेककारकव्यापारनिष्पन्नं सद्

अविद्याकृतम् इन्द्रजालमायोपमं महामोहकरं

प्रत्यगात्मोपसपिं इव फल्गुतया लयम् अद्शेनं

गच्छति इति फलम् इति फलनिवचनम्।

तद् एतद् एवं लक्षणं फलं भवति अत्यागिनाम् अज्ञानां कर्मिणाम् अपरमार्थसंन्यासिनां प्रेत्य शरीरपाताद् ऊर्ध्वम् । न तु परमार्थसंन्यासिना परमहंसपरिव्राजकानां केवलज्ञाननिष्ठानां कचित्।

न हि केवलसम्यग्दर्शननिष्ठा अविद्यादि-संसारबीजं न उन्मूलयन्ति कदाचिद् संसारके बीजरूप अविद्यादि दोषोका मूलोच्छेद इत्यर्थः ॥ १२ ॥

अनिए— नरक और पशु-पक्षी आदि योनिरूप इष्ट—देवयोनिरूप तथा मिश्र—इष्ट अनिष्टमिश्रित मनुष्ययोनिरूप, इस प्रकार यह पुण्य पापरूप कमोंका फल तीन प्रकारका होता है।

जो पदार्थ बाह्य कर्ता, कर्म, क्रिया आदि अनेक कारकोद्वारा निष्पन्न हुआ हो और वाजीगरकी मायाके समान, अविद्याजनित, महामोहकारक हो, एवं जीवात्माके आश्रित-सा प्रतीत होता हो और साररहित होनेके कारण तत्काल ही लय-नष्ट हो जाता हो, उसका नाम फल है। यह फल शब्दकी व्याख्या है।

ऐसा यह तीन प्रकारका फल, अत्यागियोंको अर्थात् परमार्थसंन्यास न करनेवाले कर्मनिष्ठ अज्ञानियोको ही, मरनेके पीछे मिलता है। केवल ज्ञाननिष्ठामे स्थित परमहस-परिव्राजक वास्तविक संन्यासियोको, कभी नहीं मिलता ।

क्योंकि (वे) केवल सम्यग्ज्ञाननिष्ठ पुरुष, नहीं करते, ऐसा कभी नहीं हो सकता ॥ १२॥

अतः परमार्थदर्शिन एव अशेषकर्मसंन्या- | सित्वं सम्भवति अविद्याध्यारोपितत्वाद् आत्मनि क्रियाकारकफलानां न तु अञ्चस्य अधिष्ठा- हो सकता है। कर्म करनेवाले अधिष्ठान ( शरीर )

इसलिये क्रिया, कारक और फल आदि आत्मामें अविद्यासे आरोपित होनेके कारण परमार्थदर्शी ( आत्मज्ञानी ) ही सम्पूर्ण कर्मोंका अशेषतः त्यागी

स्तौति ।

नादीनि क्रियाकतृ णि कारकाणि आत्मत्वेन | कर्ता-क्रिया आदि कारकोंको, आत्मभावसे देखने-पश्यतः अशेषकर्मसंन्यासः सम्भवति । तद् एतद् | उत्तरैः श्लोकैः दर्शयति—

वाला अज्ञानी, सम्पूर्ण कमोंका अशेषतः त्याग नहीं कर सकता । यह बात अगले खोकसे दिखलाते है-

### पञ्चेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

इमानि वक्ष्यमाणानि हे महाबाहो | कारणानि निवर्तकानि निबोध मे मम इति । चेतःसमाधानार्थं वस्तुवैषम्य-उत्तरत्र प्रदर्शनार्थ च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया

सांख्ये ज्ञातच्याः 'पदार्थाः संख्यायन्ते यसिन् शास्त्रे तत् सांख्यं वेदान्तः । कृतान्ते इति तस्य एव विशेषणं कृतम् इति कर्म उच्यते तस्य अन्तः कृतस्य परिसमाप्तिः यत्र स कृतान्तः कर्मान्त इति एतत् । 'यावानर्थ उदपाने' 'सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' इति आत्मज्ञाने सङ्जाते सर्वकर्मणां निवृत्ति दर्शयति ।

तिसिन् आत्मज्ञानार्थे सांख्ये कृतान्ते वेदान्ते प्रोक्तानि कथितानि सिद्धये निष्पत्त्यर्थे सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

हे महाबाहो ! इन-आगे कहे जानेवाले पाँच कारणोको अर्थात् कर्मके साधनोंको, त् मुझसे जान।

अगले उपदेशमे अर्जुनके चित्तको लगानेके लिये और अधिष्ठानादिके ज्ञानकी कठिनता दिखानेके लिये, उन पाँचों कारणोको जाननेयोग्य बतलाकर, उनकी स्तुति करते हैं।

जिस शास्त्रमे जाननेयोग्य पदार्थोंकी संख्या (गणना) की जाय उसका नाम सांख्य अथोत् वेदान्त है। कृतान्त भी उसीका विशेषण है। 'कृत' कर्मको कहते है, जहाँ उसका अन्त अर्थात् जहाँ कमोंकी समाप्ति हो जाती है वह 'कृतान्त' है-यानी कर्मोंका अन्त है । 'यावानर्थ उदपाने' कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' इत्यादि वचन भी आत्मज्ञान उत्पन्न होनेपर समस्त कमोंकी निवृत्ति दिखलाते है।

इसलिये ( कहते है कि ) उस आत्मज्ञानप्रद कृतान्त-साख्यमे यानी वेदान्तशास्त्रमे समस्त कर्मी की सिद्धिके लिये कहे हुए ( उन पॉच कारणोंको व मुझसे सुन )॥ १३॥

वे (पाँच कारण) कौन-से है 2 सो वतलाते है-कानि तानि इति उच्यते— अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्॥ १४॥

अधिष्ठानम् इच्छाद्वेषसुखदुः खज्ञानादीनाम् ।

अभिन्यक्तेः आश्रयः अधिष्ठानं श्ररीरम् तथा उपाधिलक्ष्य भोक्ता जीव, भिन-भिन्न प्रकारके

कर्ता उपाधिलक्षणो भोक्ता, करणं च श्रोत्रादिकं । श्रोत्रादि अलग-अलग बाहरं करण, नाना प्रकारकी

अधिष्ठान—इच्छा-द्वेप, सुख-दु:ख और ज्ञान आदिकी अभिव्यक्तिका आश्रय शरीर, कर्ता-कारण—शब्दादि विषयोको ग्रहण करनेवाले

शब्दाद्युपलब्धये पृथिषिधं नानाप्रकारं द्वादश-संख्यम्, विविधाः च पृथक् चेष्टा वायवीयाः प्राणापानाद्याः, दैवं च एव दैवम् एव च अत्र एतेषु चतुर्षु पञ्चमं पञ्चानां पूरणम् आदित्यादि चक्षुराद्यनुग्राहकम् ॥ १४॥

चेष्टाऍ—श्वास-प्रश्वास आहि अलग-अलग वायु-सम्बन्धी क्रियाएँ और इन चारोके साथ पॉचवॉ— पॉचकी संख्याको पूर्ण करनेवाला कारण दैव है। अर्थात् चक्षु आदि इन्द्रियोके अनुप्राहक सूर्यादि देव है। १४॥

### शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः॥१५॥

शरासिकानोिमः यत् कर्म त्रिमिः एतैः प्रारमते निर्वर्तयति नरो न्याय्यं वा धर्म्यं शास्त्रीयम्, विपरीतं वा अशास्त्रीयम् अधर्म्यम् । यत् च अपि निमिषितचेष्टादि जीवनहेतः तद् अपि पूर्वकृतधर्माधर्मयोः एव कार्यम् इति न्याय्य-विपरीतयोः एव प्रहणेन गृहीतम् । पञ्च एते यथोक्ताः तस्य सर्वस्य एव कर्मणो हेतवः कारणानि ।

ननु अधिष्ठानादीनि सर्वकर्मणां कारणानि कथम् उच्यते शरीखाङ्मनोभिः कर्म प्रारमते इति।

न एष दोषः, विधिप्रतिषेधलक्षणं सर्वं कर्म शरीरादित्रयप्रधानं तदङ्गतया दर्शनश्रवणादि च जीवनलक्षणं त्रिधा एव राशीकृतम् उच्यते शरीरादिभिः आरभते इति, फलकाले अपि तत्प्रधानैः भ्रज्यते इति पश्चानाम् एव हेतुत्वं न विरुध्यते ॥ १५॥ मन, वाणी और शरीरसे अर्थात् इन तीनोंके द्वारा, मनुष्य जो कुछ न्याययुक्त—धर्ममय — शास्त्रीय अथवा धर्म-विरुद्ध — अशास्त्रीय कर्म करता है, उन सबके ये उपर्युक्त पॉच हेत् यानी कारण हैं। जीवनके लिये जो कुछ ऑख खोलने-मूंदने आदिकी भी चेष्टाएँ की जाती हैं, वे भी, पहले किये हुए पुण्य और पापका ही परिणाम है। अतः न्याय और विपरीत (अन्याय) के प्रहणसे, ऐसी समस्त चेष्टाओका भी प्रहण हो जाता है।

पू०-जब कि अधिष्ठानादि ही समस्त कर्मोंके कारण है, तब यह कैसे कहा जाता है कि मन, वाणी और शरीरसे कर्म करता है <sup>2</sup>

उ०—यह दोष नहीं है। विहित और निपेश्क्ष्य सारे कर्म शरीर, वाणी और मन इन्हीं तीनों की प्रधानतासे होनेवाले है, तथा देखना-सुनना आदि जीवननिमित्तक चेटाएँ भी उन्हीं कमों की अंग-भूत हैं, इसिल्ये समस्त कमों को तीन भागों में वॉटकर ऐसा कहते है कि जो कुछ भी शरीर आदिद्वारा कर्म करता है। (क्यों कि) फल्मोंग के समय भी शरीर आदि प्रधान कारणोद्वारा ही फल्मोंग जाता है। सुतरां उपर्युक्त अधिष्ठानादि पाँच कारणोकी हेतुता ठीक है, इसमें विरोध नहीं है। १५॥

तत्रैवं सित कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः॥१६॥

तत्र इति प्रकृतेन संबध्यते, एवं सति, एवं यथोक्तैः पश्चिभः हेतुभिः निर्वत्ये सित कर्मणि। तत्र एवं सति इति दुर्भतित्वस्य हेतुत्वेन संबध्यते \*। तत्र तेषु आत्मानम् अनन्यत्वेन अविद्यया परिकल्प्य तैः क्रियमाणस्य कर्मणः अहम् एव कर्ता इति कर्तारम् आत्मानं केवलं शुद्धं तु यः पश्यति अविद्वान्, कसात्, वेदान्ताचार्यो-पदेशन्यायैः अकृतबुद्धित्वाद् असंस्कृतबुद्धित्वात्।

यः अपि देहादिच्यतिरिक्तात्मवादी अन्यम् आत्मानम् एव केवलं कर्तारं पञ्चति असौ अपि अकृतवुद्धिः एव अतः अकृतवुद्धित्वाद् न स पश्यति आत्मनः तत्त्वं कर्मणो वा इत्यर्थः।

अतः दुर्मतिः कुतिसता विपरीता जननमरणप्रतिपत्तिहेतुभृता मतिः अजसं अस्य इति दुर्मतिः स पश्यन् अपि न पश्यति, यथा तैमिरिकः अनेकं चन्द्रम्, यथा वा अभ्रेषु धावत्सु चन्द्रं धावन्तम्, यथा वा वाहने उपविष्टः अन्येषु धावत्सु आत्मानं धावन्तम् ॥ १६ ॥

'तत्र' शब्द प्रकरणसे सम्बन्ध जोड़ता है। ऐसा होनेसे, यानी पहले बतलाये हुए पॉच कारणोद्वारा ही समस्त कर्म सिद्ध होते है, इसिलये, जो अज्ञानी पुरुष, वेदान्त और आचार्यके उपदेशद्वारा तथा तर्कद्वारा सस्कृतबुद्धि न होनेके कारण, उन अधिष्ठानादि पाँचो कारणोके साथ अविद्यासे आत्मा-की एकता मानकर, उनके द्वारा किये हुए कर्मोंका भी ही कर्ता हूँ इस प्रकार केवल-गुद्ध आत्माको ( उन कमोंका ) कर्ता समझता है, ( वह वास्तवमे कुछ भी नहीं समझता )।

तथा आत्माको शरीरादिसे अलग माननेवाला भी, जो शरीरादिसे अलग केवल आत्माको ही कर्ता समझता है, वह भी अऋतबुद्धि ही है। अतः असंस्कृतबुद्धि होनेके कारण वह भी वास्तवमे आत्माका या कर्मका तत्त्व नहीं समझता, अभिप्राय है।

इसलिये वह दुर्बुद्धि है। जिसकी बुद्धि कुत्सित, विपरीत, दुष्ट और बारम्बार जनम-मरण देनेमे कारणरूप हो उसे दुर्बुद्धि कहते है, ऐसा मनुष्य देखता हुआ भी वास्तवमे नहीं देखता । जैसे तिमिररोगवाला अनेक चन्द्र देखता है, या जैसे वालक दौड़ते हुए वादलोमे चन्द्रमाको दौड़ता हुआ देखता है, अथवा जैसे (पालकी आदि) किसी सवारी-पर चढा हुआ मनुष्य दूसरोके चलनेमे अपना चलना समझता है (वैसा ही उसका समझना है)॥ १६॥

उच्यते---

कः पुनः सुमितिः यः सम्यक् पश्यित इति तो फिर जो वास्तवमे देखता है (ऐसा ) सुबुद्धि यते— कौन है ? इसपर कहते हैं—

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमाँ छोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७॥ यस्य शास्त्राचार्योपदेशन्यायसंस्कृतातमनो न भवति अहंकृतः अहं कर्ता इति एवंलक्षणो भावो भावना प्रत्यय एते एव पश्चाधिष्ठानादयः अविद्यया आत्मिनि कल्पिताः सर्वकर्मणां कर्तारो न अहम्, अहं तु तद्वचापाराणां साक्षि-भृतः 'अप्राणो ह्यमनाः शुभोऽक्षरात्परतः परः' (स० ७० २ । १ । २ ) केवलः अविक्रिय इति एवं पश्यति इति एतत् ।

बुद्धिः अन्तःकरणं यस्य आतमन उपाधि-भूता न लिप्यते न अनुशायिनी भवति इदम् अहम् अकार्ष तेन अहं नरकं गिमिष्यामि इति एवं यस्य बुद्धिः न लिप्यते स सुमितिः स पश्यति।

हत्वा अपि स इमान् छोकान् सर्वान् प्राणिन इत्यर्थः । न हन्ति हननिक्रयां न करोति न निबध्यते न अपि तत्कार्येण अधर्मफलेन संबध्यते।

ननु हत्वा अपि न हन्ति इति विप्रतिषिद्धम्

उच्यते यद्यपि स्तुतिः।

न एष दोषः, लौकिकपारमार्थिकदृष्ट्य-पेक्षया तदुपपत्तेः।

देहाद्यात्मबुद्धचा हन्ताहम् इति लौकिकीं दृष्टिम् आश्रित्य हत्वा अपि इति आह, यथादिशितां पारमार्थिकीं दृष्टिम् आश्रित्य न हन्ति न निबध्यते इति तद् उभयम् उपपद्यते एव ।

शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे तथा न्यायसे जिसका अन्तः करण मछीप्रकार शुद्ध—संस्कृत हो गया है, ऐसे जिस पुरुषके अन्त. करणमे 'मै कर्ता हूँ' इस प्रकारकी भावना —प्रतीति नहीं होती, जो ऐसा समझता है कि 'अविद्यासे आत्मामे अध्यारोपित, ये अधिष्ठानादि पाँच हेतु ही समस्त कमीं के कर्ता हैं, मै नहीं हूँ, मै तो केवछ उनके व्यापारोंका साक्षीमात्र, 'प्राणोंसे रहित, मनसे रहित, शुद्ध, श्रेष्ठ, अक्षरसे भी पर' केवछ और अक्रिय आत्मस्त हरूप हूँ।'

तथा जिसकी बुद्धि यानी आत्माका उपाधि-खरूप अन्तःकरण, लिप्त नहीं होता—अनुताप नहीं करता, यानी 'मैंने अमुक्त कार्य किया है उससे मुझे नरकमें जाना पडेगा, इस प्रकार जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह सुबुद्धि है; वही वास्तवमे देखता है।

ऐसा ज्ञानी इन समस्त लोकोको अर्थात् सब प्राणियोंको मारकर भी (वास्तवमे) नहीं मारता अर्थात् हननिक्रया नहीं करता और उसके परिणामसे अर्थात् पापके फलसे भी नहीं वैंधता।

पू०-यद्यपि यह (ज्ञानकी) स्तुति है, तो भी यह कहना सर्वथा विपरीत है कि 'मारकर भी नहीं मारता।'

उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि छोकिक और पारमार्थिक इन दो दृष्टियोंकी अपेक्षासे ऐसा कहना बन सकता है।

शरीर आदिमें आत्मबुद्धि करके 'मै मारनेवाला हूँ' ऐसा माननेवाले छैिकिक मनुष्योंकी दृष्टिका आश्रय लेकर 'मारकर भी' यह कहा है और प्वोंक्त पारमार्थिक दृष्टिका आश्रय लेकर 'न मारता है और न बँधता है' यह कहा है। इस प्रकार ये दोनों कथन बन सकते हैं। ननु अधिष्ठानादिभिः संभूय करोति एव आत्मा 'कर्तारमात्मानं केवलं तु' इति केवल-शब्दप्रयोगात्।

न एप दोष आत्मनः अविक्रियस्वभावत्वे अधिष्ठानादिभिः संहतत्वानुपपत्तेः।

विक्रियावतो हि अन्यैः संहननं संभवति संहत्य वा कर्तृत्वं स्यात्।

न तु अविक्रियस्य आत्मनः केनचित् संहननम् अस्ति इति न संभूय कर्तृत्वम् उपपद्यते । अतः केवलत्वम् आत्मनः स्वाभाविकम् इति केवलशब्दः अनुवादमात्रम् ।

अविक्रियत्वं च आत्मनः श्रुतिस्मृतिन्याय-प्रसिद्धम् । 'अविकायों ऽयमुच्यते' 'गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते' 'शरीरस्थोऽपि न करोति' इत्यादि असकृद् उपपादितं गीतासु एव तावत् । श्रुतिषु च 'ध्यायतीव लेलायतीव' ( छा० उ० ७ । ६ । १ ) इति एवम् आद्यासु ।

न्यायतः च निरवयवम् अपरतन्त्रम् अविक्रियम् आत्मतत्त्वम् इति राजमार्गः।

विक्रियावन्वाभ्युपगमे अपि आत्मनः स्वकीया एव विक्रिया स्वस्य भवितुम् अहीति। न अधिष्ठानादीनां कर्माणि आत्मकर्त्तकाणि स्यः। न हि परस्य कर्म परेण अकृतम् आगन्तुम् पू०—'कर्तारमात्मानं केवलं तु' इस कथनमें केवल-शब्दका प्रयोग होनेसे यह पाया जाता है कि आत्मा ( अकेला कर्म नहीं करता, पर ) अधिष्ठान आदि अन्य हेतुओं के साथ सम्मिलित होकर नि:सन्देह कर्म करता है।

उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि अविक्रिय-खभाव होनेके कारण, आत्माका अधिष्ठानादिसे संयुक्त होना, नहीं बन सकता।

विकारवान् वस्तुका ही अन्य पदार्थोंके साथ संघात हो सकता है और विकारी पदार्थ ही संहत होकर कर्ता बन सकता है।

निर्विकार आत्माका, न तो किसीके साथ सयोग हो सकता है और न संयुक्त होकर उसका कर्तृत्व ही बन सकता है। इसिल्ये (यह समझना चाहिये कि) आत्माका केवलत्व खाभाविक है, अतः यहाँ 'केवल' शब्दका अनुवादमात्र किया गया है।

आत्माका अविक्रियत्व श्रुति-स्मृति और न्यायसे प्रसिद्ध है। गीतामे भी 'यह विकाररहित कह-छाता है' 'सब कर्म गुणोंसे ही किये जाते हैं' 'आत्मा शरीरमे स्थित हुआ भी नहीं करता' इत्यादि वाक्योद्वारा अनेक बार प्रतिपादित है और 'मानो ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता है' इस प्रकारकी श्रुतियोंमें भी प्रतिपादित है।

तथा न्यायसे भी यही सिद्ध होता है, क्योंकि आत्मतत्त्व अवयवरहित, खतन्त्र और विकार-रहित है। ऐसा मानना ही राजमार्ग है।

यदि आत्माको विकारवान् माने तो भी इसका स्वकीय विकार ही अपना हो सकता है। अधिष्ठा-नादिके किये हुए कर्म आत्म-कर्तृक नहीं हो सकते क्योंकि अन्यके कर्मोंको विना किये ही अन्यके पल्ले वॉध देना उचित नहीं है। जो अविद्यासे आरोपित किये जाते हैं, वे वास्तवमे उसके यथा रजतत्त्रं न शुक्तिकायाः। यथा वा तल-मलवत्त्वं बालैः गमितम् अविद्यया न आकाशस्य। तथा अधिष्ठानादिविक्रिया अपि तेषाम् एव इति न आत्मनः।

तसाद् युक्तम् उक्तम् अहंकृतत्वबुद्धिलेपाः भावाद् विद्वान् न हन्ति न निबध्यते इति ।

'नायं हन्ति न हन्यते' इति प्रतिज्ञाय 'न जायते' इत्यादिहेतुवचनेन अविक्रियत्वम् आत्मन उक्त्वा 'वेदाविनाशिंनम्' इति विदुषः कमीधिकारिनवृत्तिं शास्त्रादौ संक्षेपत उक्त्वा मध्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसङ्गं कृत्वा इह उपसंहरित शास्त्रार्थिपण्डीकरणाय विद्वान् न हन्ति न निबध्यते इति ।

एवं च सित देहभृत्वाभिमानानुपपत्तौ अविद्याकृताशेषकर्मसंन्यासोपपत्तेः संन्यासिनाम् अनिष्टादि त्रिविधं कर्मणः फलं न भवति इति उपपन्नं तिद्वपर्ययात् च इतरेषां भवति इति एतत् च अपिरहार्यम् इति एष गीताशास्त्रस्य अर्थ उपसंहतः।

स एष सर्ववेदार्थसारो निपुणमितिभिः पण्डितैः विचार्य प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र प्रकरणविभागेन दर्शितः असाभिः शास्त्र-न्यायानुसारेण ॥ १७॥ जैसे सीपमे आरोपित चॉदीपन सीपका नहीं होता एवं जैसे म्खोंद्वारा आकाशमे आरोपित की हुई तलम्बीनता आकाशकी नहीं हो सकती, वैसे ही अधिष्ठानादि पॉच हेतुओंके विकार भी उनके ही हैं, आत्माके नहीं।

सुतरा यह ठीक ही कहा है कि 'मैं कर्ता हूँ' ऐसी भावनाका और बुद्धिके लेपका अभाव होनेके कारण, पूर्ण ज्ञानी 'न मारता है और न वॅधता है।'

दूसरे अध्यायमे 'यह आत्मा न मारता है और न मारा जाता है' इस प्रकार प्रतिज्ञा करके, 'न जायते' इत्यादि हेतुयुक्त वचनोसे आत्माका अविक्रियत्व बतलाकर, फिर 'वेदाविनाशिनम्' इस श्लोकसे उपदेशके आदिमे विद्वान्के लिये सक्षेप्मे कर्माधिकार-को निवृत्ति कहकर, जगह-जगह, प्रसङ्ग लाकर, बीच-बीचमे जिसका विस्तार किया गया है, ऐसी कर्माधिकारकी निवृत्तिका, अब शास्त्रके अर्थका संप्रह करनेके लिये 'विद्वान् न मारता है और न वॅधता है' इस कथनसे उपसंहार करते हैं।

सुतरा यह सिद्ध हुआ कि, विद्वान्मे देहधारी-पनका अभिमान न होनेके कारण उसके अविद्या-कर्तृक समस्त कमोंका संन्यास हो सकता है, इसिलये संन्यासियोंको अनिष्ट आदि तीन प्रकारके कर्मफल नहीं मिळते । साथ ही यह भी अनिवार्य है, कि दूसरे (कर्माधिकारी) इससे विपरीत होते हैं । इस कारण उनको तीन प्रकारके कर्मफल (अवस्य) मिळते हैं । इस प्रकार यह गीताशास्त्रके अर्थका उपसंहार किया गया।

ऐसा यह समस्त वेदोंके अर्थका सार, निपुणवृद्धि-वाले पण्डितोंद्वारा विचारपूर्वक धारण किया जाने योग्य है। इस विचारसे हमने जगह-जगह प्रकरणों-का विभाग करके, शास्त्र-न्यायानुसार इस तत्त्वको दिखलाया है॥ १७॥ अथ इदानीं कर्रणां प्रवर्तकम् उच्यते—

ज्ञानं ज्ञेयं पश्ज्ञाता करणं कर्म कर्तेति

ज्ञानं ज्ञायते अनेन इति सर्वाविषयम् अविशेषेण उच्यते । तथा ज्ञेयं ज्ञातच्यं तद् अपि सामा-न्येन एव सर्वम् उच्यते । तथा परिज्ञाता उपाधि-लक्षणः अविद्याकि एतते मोक्ता इति एतत् त्रयम् एपाम् अविशेषेण सर्वकर्मणां प्रवर्तिका त्रिविधा त्रिप्रकारा कर्मचोदना ।

ज्ञानादीनां हि त्रयाणां संनिपाते हानो-पादानादिप्रयोजनः सर्वकमीरम्भः स्थात् ।

ततः पश्चिमः अधिष्ठानादिभिः आरब्धं वाष्मनःकायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीभूतं त्रिषु करणादिषु संगृह्यते इति एतद् उच्यते—

करणं क्रियते अनेन इति वाह्यं श्रोत्रादि, अन्तः स्यं बुद्धचादि, कर्म ईिप्सततमं कर्तुः क्रियया व्याप्यमानम्, कर्ता करणानां व्यापारियता उपाधिलक्षण इति त्रिविधः त्रिप्रकारः कर्मसंग्रहः।

संगृह्यते अस्मिन् इति संग्रहः कर्मणः संग्रहः कर्मसंग्रहः । कर्म एषु हि त्रिषु समवैति तेन अयं त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८॥

इस प्रकार शास्त्रके आशयका उपसंहार करके अव कमोंका प्रवर्तक बतलाया जाता है—

त्रिविधा कर्मचोदना। त्रिविधः कर्मसंग्रहः॥ १८॥

ज्ञान — जिसके द्वारा कोई पदार्थ जाना जाय।
यहाँ ज्ञान शब्द से सामान्य-भावसे सर्व पदार्थविषयक
ज्ञान कहा गया है। वैसे ही ज्ञेय अर्थात् जाननेमें
आनेवाला पदार्थ, यह भी सामान्य भावसे समस्तका ही वर्णन है। तथा परिज्ञाता अर्थात् उपाधियुक्त अविद्याकित्पत मोक्ता, इस प्रकार जो यह इन
तीनोका समुदाय है, यही सामान्य-भावसे समस्त
कमोंकी प्रवर्तक तीन प्रकारकी 'कर्मचोदना' है।

क्योंकि उक्त ज्ञान आदि तीनोके सिमिछित होनेपर ही त्याग और ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन है, ऐसे समस्त कमोंका आरम्भ होता है।

अब अधिष्ठानादि पाँच हेतुओसे जिसकी उत्पत्ति है, तथा मन, वाणी और शरीररूप आश्रयोंके भेदसे जिसके तीन वर्ग किये गये हैं, ऐसे समस्त कर्म, करण आदि तीन कारकों सग्रहीत हैं। यह बात बतलायी जाती है—

'करण'-जिसके द्वारा कर्म किया जाय, अर्थात् श्रोत्रादि दस बाह्य इन्द्रिया और बुद्धि आदि चार अन्त:करण। 'कर्म'-जो कर्ताका अत्यन्त इप्ट हो और क्रियाद्वारा सम्पादन किया जाय। 'कर्ता'-श्रोत्रादि करणोंको अपने-अपने व्यापारमे नियुक्त करनेवाला उपाधिस्वरूप जीव। इस प्रकार यह त्रिविध कर्म-सप्रह है।

जिसमे कुछ संगृहीत किया जाय उसका नाम संग्रह है, अतः कमोंके सग्रहका नाम कर्मसंग्रह है। क्योंकि इन तीन कारकोमे ही कर्म संगृहीत है। इसिंखेये यह तीन प्रकारका कर्मसंग्रह है। १८॥

अथ इदानीं क्रियाकारकफलानां सर्वेषां
गुणात्मकत्वात् सत्त्वरजस्तमोगुणभेदतः
त्रिविधो भेदो वक्तव्य इति आरभ्यते—

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु

ज्ञानं कर्म च, कर्म क्रिया, न कारकं पारि-माषिकम् ईिप्सिततमं कर्म, कर्ता च निर्वर्तकः क्रियाणां त्रिधा एव अवधारणं गुणव्यतिरिक्त-ज्ञात्यन्तराभावप्रदर्शनार्थ गुणभेदतः सन्वादि-भेदेन इत्यर्थः, प्रोच्यते कथ्यते गुणसंख्याने कापिले शास्त्रे,

तद् अपि गुणसंख्यानं शास्त्रं गुणभोक्तृ-विषये प्रमाणम् एव परमार्थब्रह्मैकत्वविषये यद्यपि विरुध्यते ।

ते हि कापिला गुणगौणव्यापारिनरूपणे अभियुक्ता इति तत् शास्त्रम् अपि वक्ष्यमाणार्थ-

स्तुत्यर्थत्वेन उपादीयते इति न विरोधः । यथावद् यथान्यायं यथाशास्त्रं शृणु तानि अपि ज्ञानादीनि तद्भेदजातानि गुणभेदकृतानि शृणु वक्ष्यमाणे अर्थे मनः समाधि करु इत्यर्थः ॥ १९॥ क्रिया, कारक और फल सभी त्रिगुणात्मक है, अतः सत्त्व, रज और तम इन तीनो गुणोके भेदसे उन सबका त्रिविध भेद वतलाना है। सो आरम्भ करते है—

च त्रिधैव गुणभेदतः । यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९॥

यहाँ कर्म शब्दका अर्थ क्रिया है, कर्ताका अत्यन्त इप्ट पारिभाषिक शब्द कारकरूप कर्म नहीं । ज्ञान, कर्म और कर्ता अर्थात् क्रिया करने वाला—ये तीनों ही, गुणोंकी संख्या करनेवाले शास्त्रमे अर्थात् किपलमुनिप्रणीत शास्त्रमे, गुणोंके भेदसे यानी सात्त्रिक आदि भेदसे, प्रत्येक तीन-तीन प्रकारके बतलाये गये हैं । यहाँ त्रिधाके साथ एव शब्द जोड़कर यह आशय प्रकट किया गया है, कि उक्त तीनो पदार्थ गुणोंसे अतिरिक्त अन्य जातिके नहीं हैं,

वह गुगोकी संख्या करनेवाला कापिलशाल यद्यपि परमार्थ-ब्रह्मकी एकताके विषयमे (भगवान्-के सिद्धान्तसे ) विरुद्ध है तो भी गुगोंके भोका (जीव) के विषयमे तो प्रमाण है ही।

वे कापिलसाख्यके अनुयायी, गुण और गुणके व्यापारका निरूपण करनेमे निपुण हैं। इसलिये उनका शास्त्र भी आगे कहे हुए अभिप्रायकी स्तुति करनेके लिये प्रमाणरूपसे ग्रहण किया जाता है, सुतरा कोई विरोध नहीं है।

उनको अर्थात् ज्ञान, कर्म और कर्ताको तथा गुणोके अनुसार किये हुए उनके सात्त्रिक आदि समस्त भेदोको, त् यथावत्—जैसा शास्त्रमे न्यायानुसार कहा है उसी प्रकार सुन; अर्थात् आर्गे कही जानेवाली वातमे चित्त लगा ॥ १९॥

पहले (तीन श्लोकोंद्वारा) ज्ञानके तीन भेड कहे जाते हैं—

ज्ञानस्य तु तावत् त्रिविधत्वम् उच्यते—

#### सर्वभूतेषु येनैक भावमव्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २०॥

सर्वभूतेषु अन्यक्तादिस्थावरान्तेषु भूतेषु येन ज्ञानेन एकं भावं वस्तु भावशब्दो वस्तु-वाची एकम् आत्मवस्तु इत्यर्थः । अञ्ययं न वस्तु, जो कि अपने खरूपसे या धर्मसे कभी क्षय व्येति खात्मना धर्मैः वा कूटस्थनित्यम् इत्यर्थः । ईक्षते येन ज्ञानेन पश्यति।

तं च भावम् अविभक्त प्रतिदेहं विभक्तेषु देह-भेदेषु न विभक्तं तद् आत्मवम्तु न्योमवद् निरन्तरम् इत्यर्थः । तद् ज्ञानम् अद्वैतात्मद्र्शनं सात्त्रिकं सम्यग्द्रश्नं विद्धि इति ।

यानि द्वैतद्शेनानि असम्यग्भृतानि राजसानि तामसानि च इति न साक्षात् संसारोच्छित्तये भवन्ति ॥ २० ॥

जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य, अन्यक्तसे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त भूतोंमे एकभाव-एक आत्म-नहीं होता, ऐसा अविनाशी और कूटस्थ नित्य-तत्त्व देखता है । यहाँ भाव शब्द वस्तु-वाचक है ।

तथा ( जिस ज्ञानके द्वारा ) उस आत्मतत्त्वको अलग-अलग प्रत्येक शरीरमे विभागरहित अर्थात् आकाराके समान सम्भावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको अर्थात् अद्वैतभावसे आत्मसाक्षात्कार कर लेनेको त सात्विक ज्ञान—पूर्ण ज्ञान जान।

जो द्वैतदर्शनरूप अयथार्घ ज्ञान है, वे राजस-तामस है, अतः वे संसारका उच्छेद करनेमे साक्षात् हेतु नहीं हैं॥ २०॥

#### पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावानपृथग्विधान्। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

पृथक्तवेन तु भेदेन प्रतिशरीरम् अन्यत्वेन यद् ज्ञानं नानाभावान् भिन्नान् आत्मनः पृथग्वि-धान् पृथवप्रकारान् मिन्नलक्षणान् इत्यर्थः। वेत्ति विजानाति यद् ज्ञानं सर्वेषु भूतेषु । ज्ञानस्य कर्तृत्वासंभवाद् येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यर्थः तद् ज्ञानं विद्धि राजसं रजोनिर्द्यतम् ॥ २१ ॥

और जो ज्ञान, सम्पूर्ण भूतोमें भिन्न-भिन प्रकारके भिन्न-भिन्न भावोंको, आत्मासे अलग विलक्षण पृथक् रूपसे देखता है, अर्थात् प्रत्येक शरीरमे अलग-अलग अपनेसे दूसरा आत्मा समझता है, उस ज्ञानको तू राजस यानी रजोगुणसे उत्पन्न हुआ जान । ज्ञानमे कर्तापन होना असम्भव है, इसिलये 'जो ज्ञान देखता है' इसका आशय यह है कि 'जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य देखता है' ॥ २१ ॥

कृत्स्रवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्। तत्तामसमुदाहतम् ॥ २२॥ यत् त ज्ञानं कृत्स्ववत् समस्तवत् सर्वविषयम् इव एकिस्मन् कार्ये देहे बिहः वा प्रतिमादौ सक्तम् एतावान् एव आत्मा ईश्वरो वा न अतः परम् अस्ति इति यथा नग्नक्षपणकादीनां श्वरीरानुवर्ती देहपरिमाणो जीव ईश्वरो वा पाषाणदार्वादिमात्र इति एवम् एकस्मिन् कार्ये सक्तम्।

अहैतुकं हेतुवर्जितं निर्युक्तिकम् अतत्त्वार्थवद् यथाभूतः अर्थः तत्त्वार्थः सः अस्य ज्ञेयभूतः अस्ति इति तत्त्वार्थवद् न तत्त्वार्थवद् अतत्त्वा-र्थवद् अहेतुकत्वाद् एव अल्पं च अल्पविषय-त्वाद् अल्पफलत्वाद् वा तत् तामसम् उदाहृतम् । तामसानां हि प्राणिनाम् अविवेकिनाम् ईदृशं ज्ञानं दृश्यते ॥ २२॥ जो ज्ञान, किसी एक कार्यमे, शरीरमे या शरीर-से बाहर प्रतिमादिम, सर्ववस्तुविपयक सम्पूर्ण ज्ञानकी भाँति आसक्त है, अर्थात् (यह समझता है कि ) यह आत्मा या ईश्वर इतना ही है इससे परे और कुछ भी नहीं है, जैसे दिगम्बर जैनियोका (माना हुआ ) आत्मा शरीरमे रहनेवाला और शरीरके बराबर है और पत्थर या काष्ठ (की प्रतिमा ) मात्र ही ईश्वर है, इसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक कार्यमे ही आसक्त है।

तथा जो हेतुरहित—युक्तिरहित और तत्त्वार्थसे भी रहित है। यथार्थ अर्थका नाम तत्त्वार्थ है, ऐसा तत्त्वार्थ जिस ज्ञानका ज्ञेय हो, वह ज्ञान तत्त्वार्थ-युक्त होता है और जो तत्त्वार्थ-युक्त न हो वह अतत्त्वार्थवत् अर्थात् तत्त्वार्थसे रहित होता है। एवं जो हेतुरहित होनेके कारण ही अल्प है अथवा अल्पविषयक होनेसे या अल्प फलवाला होनेसे अल्प है, वह ज्ञान तामस कहा गया है, क्योंकि अविवेकी तामसी प्राणियोंमे ही ऐसा ज्ञान देखा जाता है।। २२।।

अथ कर्मणः त्रैविध्यम् उच्यते— । अब व नियतं सङ्गरहितमरागद्धेषतः

अब कर्मके तीन भेद कहे जाते हैं——

कृतम्।

अफलप्रेप्सुना कर्म

यत्तत्मात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

नियतं नित्यं सङ्गरहितम् आसक्तिवर्जितम् अरागद्देषतः कृतं रागप्रयुक्तेन द्वेषप्रयुक्तेन च कृतं रागप्रयुक्तेन द्वेषप्रयुक्तेन च कृतं रागद्देपतः कृतं तद्विपरीतं कृतम् अरागद्देषतः कृतम् अफलेश्व्युना फलं प्रेप्सित इति फलप्रेप्सः फलतृष्णः तद्विपरीतेन अफल-प्रेप्सना कन्नी कृतं कर्म यत् तत् सात्विकम् उच्यते ॥ २३॥

जो कर्म नियत-नित्य है तथा सङ्ग-आसिक से रिहत है और फल न चाहनेवाले पुरुषद्वारा विना राग-द्वेपके किया गया है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्म रागसे या द्वेषसे प्रेरित होकर किया जाता है, वह राग-द्वेषसे किया हुआ कहलाता है और जो उससे विपरीत है वह विना राग-द्वेषके किया हुआ है। जो कर्ता कर्मफलको चाहता है, वह कर्मफलप्रेप्स अर्थात् कर्मफलकी तृष्णावाला होता है और जो उससे विपरीत है वह कर्मफलको न चाहनेवाला है।। २३।।

# यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुद्

यत् तु कामेप्सुना फलप्रेप्सुना इत्यर्थः कर्म साहंकारेण वा—

साहंकारेण इति न तत्त्वज्ञानापेक्षया। किं तर्हि लौकिकश्रोत्रियनिरहंकारापेक्षया। यो हि परमार्थनिरहंकार आत्मविद् न तस्य कामेप्सुत्ववहुलायासकर्तृत्वप्राप्तिः अस्ति।

सान्विकस्य अपि कर्मणः अनात्मवित

साहंकारः कर्ता किम् उत राजसतामसयोः।

लोके अनातमिवद् अपि श्रोत्रियो निरहंकार उच्यते निरहंकारः अयं ब्राह्मण इति । तसात् तदपेक्षया एव साहंकारेण वा इति उक्तम् । पुनः शब्दः पादपूरणार्थः । क्रियते बहुलायासं कन्नी महता आयासेन

निर्वर्त्यते तत् कर्म राजसम् उदाहृतम् ॥ २४ ॥

#### कारेण वा पुनः। तद्राजसमुदाहृतम्॥२४॥

जो कर्म, भोगरूप फलकी इच्छात्राले पुरुपद्वारा या अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा (किया जाता है)।

इस श्लोकमे 'साहंकारेण' पद तत्त्वज्ञानकी अपेक्षासे नहीं है। तो क्या है ? वेद-शास्त्रको जानने-वाले लौकिक निरहंकारीकी अपेक्षासे है, क्योंकि जो वास्तविक निरहंकारी आत्मवेत्ता है, उसमे तो फलेच्छुकता और बहुत परिश्रमयुक्त कर्तृत्वकी आशंका ही नहीं हो सकती।

सात्त्रिक कर्मका भी कर्ता, आत्मतत्त्रको न जाननेवाला अहंकारयुक्त मनुष्य ही होता है, फिर राजस-तामस-कर्मीके कर्ताकी तो बात ही क्या है <sup>2</sup>

संसारमे आत्मतत्त्वको न जाननेवाला भी, वेद-शास्त्रका ज्ञाता पुरुष निरहंकारी कहा जाता है। जैसे 'अमुक ब्राह्मण निरहंकारी है' ऐसा प्रयोग होता है। सुतरा ऐसे पुरुषकी अपेक्षासे ही इस श्लोकमे 'साहंकारेण वा' यह वचन कहा गया है। 'पुनः' शब्द पाद पूर्ण करनेके लिये है।

तथा जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त है, अर्थात् करनेत्राठा जिसको बहुत परिश्रमसे कर पाता है, वह कर्म राजस कहा गया है ॥ २४ ॥

## अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् । मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुन्यते ॥ २५॥

अनुवन्वं पश्चाद् भावि यद् वस्तु सः अनुवन्ध । उच्यते तं च अनुवन्धम्, क्षयं यस्मिन् कर्मणि क्रियमाणे शक्तिक्षयः अर्थक्षयो वा स्यात् तं क्षयं हिंसां प्राणिपीडाम् अनपेक्ष्य च पौरुपं पुरुपकारं शक्रोमि इदं कर्म समापियतुम् इति

अनुबन्धको—अन्तमे होनेवाला जो परिणाम है उसे अनुबन्ध कहते हैं, उसको, क्षयको—कर्मके करनेमे जो शक्तिका या धनका क्षय होना है उसको, हिंसाको—प्राणियोकी पीड़ाको और पौरुप-को—'अमुक कर्मको मैं समाप्त कर सकता हूँ, ऐसी अपनी सामर्थको, इस प्रकार अनुबन्धसे लेकर एवम् अनुबन्धादीनि अनपेक्ष्य पौरुषान्तानि मोहाद् | इनकी परवा न करके, जो कर्म, मोहसे-अज्ञानसे अविवेकत आर्भ्यते कर्म यत् तत् तामसं आरम्भ किया जाता है, वह तामस—तमोगुणपूर्वक तमोनिर्वृत्तम् उच्यते ॥ २५ ॥

आत्मसामर्थ्यम् इति एतानि | पौरुपतकके इन समस्त भावोकी अपेक्षा न करके-किया हुआ कहा जाता है ॥ २५॥

> मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । सिङ्चिसिङ्चोर्निर्विकारः कर्ता सान्विक उच्यते ॥ २६ ॥

मुक्तसङ्गो मुक्तः परित्यक्तः सङ्गो येन स अनहवादी न अहंबदनशीलो मुक्तसङ्गः धृत्युत्साहसमन्वितो धृतिः धारणम् उत्साह उद्यमः ताभ्यां समन्वितः संयुक्तो धृत्युत्साहसमन्वितः, सिद्ध्यसिद्ध्योः क्रियमाणस्य कर्मणः फलसिद्धौ असिद्धौ च सिद्धचसिद्धचोः निर्विकारः केवलं शास्त्रमाणप्रयुक्तो न फलरागादिना यः स निर्विकार उच्यते । एवंभूतः कर्ता यः स सात्विक उच्यते ॥ २६ ॥

जो कर्ता मुक्तसङ्ग है—जिसने आसक्तिका त्याग कर दिया है, जो निरहवादी है-जिसका 'मै कर्ता हूँ ऐसे कहनेका खमाव नहीं रह गया है, जो धृति और उत्साहसे युक्त है-धृति यानी धारणाशक्ति और उत्साह यानी उद्यम-इन दोनोसे जो युक्त है, तथा जो किये हुए कर्मके फलकी सिद्धि होने या न होनेमे निर्विकार है । जो ऐसा कर्ता है, वह सात्त्विक कहा जाता है। जो केवल शास्त्रप्रमाणसे ही कर्ममे प्रयुक्त होता है, फलेच्छा या आसिक्त आदिसे नहीं, वह निर्विकार कहा जाता है ॥ २६॥

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुव्धो हिंसात्मकोऽशुचिः। रागी रागः अस्य अस्ति इति रागी, कर्म- | कर्मफलाथीं परद्रव्येषु फलप्रेप्सुः लुब्धः

संजाततृष्णः तीर्थादौ च खद्रव्यापरित्यागी। हिंसात्मकः पर्पीडास्वभावः अशुचिः बाह्यान्तः-शौचवर्जितो हर्षशोकान्त्रित इप्राप्तौ हर्पः अनिष्टप्राप्तौ इप्टवियोगे च शोकः ताभ्यां हर्षशोकाभ्याम् अन्वितः संयुक्तः तस्य एव च कर्मणः संपत्तिविपत्त्योः हर्पशोकौ स्थातां ताभ्यां संयुक्तो यः कर्ता स राजस परिकीर्तितः ।।२७।। दोनोसे युक्त है, वह राजस कहा जाता है ॥ २७॥

हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः॥ २७॥

जो कर्ता रागी है-जिसमे राग यानी आसिक्त विद्यमान है, जो कर्मफलको चाहनेवाला है-कर्म-फलकी इच्छा रखता है, जो लोभी यानी दूसरोके धनमे तृष्णा रखनेवाला है और तीर्थादि ( उपयुक्त देश माल ) में भी अपने धनको खर्च करनेवाला नहीं है।

तथा जो हिंसात्मक—दूसरोंको कप्ट पहुँचानेके खभाववाळा, अञुचि-बाहरी और भीतरी दोनो प्रकारकी गुद्धिसे रहित और हर्ष-शोकसे लिप्त यानी इप्ट पदार्थकी प्राप्तिमे हर्प एवं अनिष्टकी प्राप्ति और इएके वियोगमे होनेवाला शोक-इन दोनों प्रक'रके भावोसे युक्त है,-ऐसे पुरुपको ही वर्मोंकी सिद्धि-असिद्रिमे हर्प-शोक हुआ करते हैं, अत. जो कर्ता उन

# अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः। विषादी दीर्घसूत्री च कर्ती तामस उच्यते॥ २८॥

अयुक्तः असमाहितः,प्राकृतः अत्यन्तासंस्कृत-

बुद्धिः वालसमः, स्तव्यो दण्डवद् न नमित कस्मैचित्, शठो मायावी शक्तिगृहनकारी, नैफितिकः परवृत्तिच्छेदनपरः, अल्सः अप्रवृत्ति-शिलः कर्तव्येषु अपि, विपादी सर्वदा अवसन्न-स्त्रमावः, दीर्घसूत्री च कर्तव्यानां दीर्घप्रसारणो यद् अद्य श्वो वा कर्तव्यं तद् मासेन अपि न करोति, यः च एवंभूतः कर्ता स तामस उच्यते।। २८।। जो कर्ता अयुक्त है—जिसका चित्त समाहित नहीं है, जो बालक समान प्राकृत—अत्यन्त संस्कारहीन बुद्धिवाला है, जो स्तब्ध है—दण्डकी भॉति किसीके सामने नहीं झुकता, जो शठ अर्थात् अपनी सामर्थ्यको गुप्त रखनेवाला कपटी है, जो नैप्कृतिक—दूसरोकी वृत्तिका छेदन करनेमे तत्पर और आलसी है—जिसका, कर्तव्य-कार्यमे भी प्रवृत्त होनेका खभाव नहीं है, जो विषादी—सदा शोकयुक्त खभाववाला और दीर्घसूत्री है—कर्तव्यमे बहुत विलम्ब करनेवाला है अर्थात् आज या कल कर लेनेयोग्य कार्यको महीनेभरमे भी समाप्त नहीं कर पाता, जो ऐसा कर्ता है वह तामस कहा जाता है ॥ २८॥

#### बुद्धेर्भेंदं धृतेश्चैव गुणतिस्त्रिविधं शृणु। प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय॥ २९॥

बुद्धेः मेदं धृतेः च एव भेदं गुणतः सन्वादि-गुणतः त्रिविय शृणु इति सत्रोपन्यासः, प्रोच्यमानं कथ्यमानम् अशेपेण निरवशेषतो यथायत् पृथक्तेन विवेकतो धनंजय।

दिग्विजये मानुपं दैवं च प्रभूतं धनम्

अजयत् तेन असौ धनंजयः अर्जुनः ॥२९॥

हे धनञ्जय ! बुद्धिके और धृतिके भी सत्त्रादि गुणोके अनुसार तीन-तीन प्रकारके मेद त् विभाग-पूर्वक सम्पूर्णतासे यथावत् कहे हुए सुन । यह सूत्र-रूपसे कहना है ।

दिग्विजयके समय अर्जुनने मनुष्योका और देवोका वहुत-सा धन जीता था, इसलिये उसका नाम धनञ्जय हुआ ॥ २९ ॥

#### प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी॥ ३०॥

प्रवृत्ति च प्रवृत्तिः प्रवर्तनं चन्धहेतुः कर्ममार्गः

निवृत्ति च निवृत्तिः मोक्षहेतुः संन्यासमार्गः

वन्धमोक्षसमानवाक्यत्वात् प्रवृत्तिनिवृत्ती

कर्मसंस्यासमार्गे इति श्रव्यास्यते ।

जो बुद्धि, प्रवृत्तिको—बन्धनके हेतुरूप कर्म-मार्गको और निवृत्तिको—मोक्षके हेतुरूप संन्यास मार्गको जानती है। बन्ध और मोक्षके साथ प्रवृत्ति और निवृत्तिकी समानवाक्यता है, इससे यहं निश्चय होता है कि प्रवृत्ति और निवृत्तिका अर्थ कर्ममार्ग और संन्यासमार्ग ही है। कार्याकार्ये विहितप्रतिषिद्धे कर्तव्याकर्तव्ये

करणाकरणे इति एतत्, कस्य, देशकालाद्य-पेक्षया दृष्टादृष्टार्थानां कर्मणाम् ।

भयाभये विभेति असाद् इति भयं तिद्विपरीतम् अभयं भयं च अभयं च भयाभये दृष्टादृष्ट्विषययोः भयाभययोः कारणे इत्यर्थः। बन्धं सहेतुकं मोक्षं च सहेतुकं या वेति विजानाति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी।

तत्र ज्ञानं बुद्धेः वृत्तिः बुद्धिः तु वृत्तिमती।

धृतिः अपि वृत्तिविशेष एव बुद्धेः ॥ ३०॥

तथा कर्तन्य और अकर्तन्यको—विधि और प्रतिषेधको, यानी करनेयोग्य और न करनेयोग्यको (भी जानती है)। यह कहना किसके सम्बन्धमें है ? देश-काल आदिकी अपेक्षासे जिनके दृष्ट और अदृष्ट फल होते है, उन कर्मोंके सम्बन्धमें।

तथा जो बुद्धि भय और अभयको—( जानती है)। जिससे मनुष्य भयभीत होता है, उसका नाम भय है और उससे विपरीतका नाम अभय है; उन दोनोको, यानी दृशदृष्ट-विषयक जो भय और अभय है उन दोनोके कारणोको जानती है, एवं हेतुसहित बन्धन और मोक्षको भी जानती है, हे पार्थ । वह बुद्धि सात्त्विकी है।

पहले जो ज्ञान कहा गया है, वह बुद्धिकी एक वृत्तिविशेष है और बुद्धि वृत्तिवाली है। घृति भी बुद्धिकी वृत्तिविशेष ही है॥ ३०॥

#### यया धर्ममधर्म च कार्यं चाकार्यमेव च। अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी॥३१॥

ययाधर्म शास्त्रचोदितम् अधर्म च तत्प्रतिषिद्धं । कार्य च अकार्यम् एव च पूर्वोक्ते एव कार्याकार्ये । अयथावद् न यथावत् सर्वतो निर्णयेन न प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी ।। ३१ ।।

हे पार्थ ! जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य शास्त्रविहित धर्मको और शास्त्रप्रतिषिद्ध अधर्मको, एवं पूर्वोक्त कर्तव्य और अकर्तव्यको, यथार्थरूपसे—सर्वतोभावसे निर्णयपूर्वक, नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है।।३१॥

# अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी॥ ३२॥

अधर्म प्रतिषिद्धं धर्म विहितम् इति या मन्यते जानाति तमसा आवृता सती सर्वार्थान् सर्वान् एव ज्ञेयपदार्थान् विपरीतान् च विपरीतान् एव विजानाति बुद्धिः सा पार्थ तामसी ।। ३२ ।।

हे पार्थ ! जो तमोगुणसे आवृत हुई बुद्धि अधर्मको—निषिद्ध कार्यको, धर्म मान लेती है, यानी शालविहित मान लेती है, तथा जाननेयोग्य अन्यान्य समस्त पदार्थोंको भी, जो विपरीत ही समझती है, वह तामसी है ॥ ३२॥

#### धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः। यया धृत्या योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३॥

धृत्या यया अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन संबन्धः, धारयते किम्, मन प्राणेन्द्रियक्रिया मनः च प्राणाः च इन्द्रियाणि च मनःप्राणेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः चेष्टाः ता उच्छास्त्रमार्गप्रवृत्तेः धारयति । धृत्या हि धार्यमाणा उच्छास्त्रविषया न भवन्ति । योगेन समाधिना अन्यभिचारिण्या नित्यसमाध्यनुगतया इत्यर्थः।

एतद् उक्तं भवति अन्यभिचारिण्या धृत्या मनः प्राणेन्द्रियक्रिया धारयमाणो योगेन धारयति इति । या एवं स्थणा धृतिः सा पार्थ सात्त्रिकी ॥ ३३॥

'घृति' शब्दके साथ दूर पड़े हुए 'अव्यभिचारिणी' शब्दका सम्बन्ध है। जिस अव्यभिचारिणी धृतिके द्वारा, अर्थात् सदा समाधिमे लगी हुई जिस धारणा-के द्वारा, समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी सन कियाएँ धारण की जाती हैं, अर्थात् मन, प्राण और इन्द्रियोकी सव चेष्टाएँ जिसके द्वारा शास्त्र-विरुद्ध प्रवृत्तिसे रोकी जाती है, (वह धृति सात्त्विकी है ) । ( सात्त्रिकी ) घृतिद्वारा धारण की हुई ( इन्द्रियाँ ) ही शास्त्रविरुद्ध विषयमे प्रवृत्त नहीं होतीं।

कहनेका तात्पर्य यह है कि धारण करनेवाला मनुष्य, जिस अन्यभिचारिणी धृतिके समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोकी चेष्टाओंको धारण किया करता है, हे पार्थ ! वह इस प्रकारकी धृति सात्त्रिकी है ॥ ३३॥

#### धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गेन फलाकाङ्की धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४॥

धर्मकामार्थाः मनसि धार्यते यया अवधारयते हे अर्जुन ।

प्रसङ्गेन यस्य यस्य धर्मादेः धारणप्रसङ्गः तेन तेन प्रसङ्गेन फलाकाङ्की च भवति यः पुरुष: तस्य धृतिः या सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥ है वह राजसी होती है ॥ ३४ ॥

यया तु धर्मकामार्थान् धर्मः च कामः च अर्थः । हे अर्जुन ! जिस धृतिके द्वारा मनुष्य धर्मे, तान् धर्मकामार्थान् धृत्या काम और अर्थोंको धारण करता है, अर्थात् जिस नित्यकर्तव्यरूपान् धृतिद्वारा मनुष्य इन सबको मनमे अवश्यकर्तव्य-रूपसे निश्चय किया करता है।

> तथा जिस-जिस धर्म, अर्थ आदिके धारण करनेका प्रसङ्ग आता है, उस-उस प्रसङ्गसे ही जो मनुप्य फल चाहनेवाला है, हे पार्थ ! उसकी जो धृति

यया खप्नं भयं शाकं विपादं मद्मेव च। न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा तामसी मता॥३५॥

यया खप्नं निद्रां भयं त्रासं शोक विषादम् अवसादं विपण्णतां मद विषयसेवाम् आत्मनो बहु मन्यमानो मत्त इव मदम् एव च मनिस नित्यम् एव कर्तव्यरूपतया कुर्वन् न विमुञ्जति धारयति एव दुर्मेधाः कुत्सितमेधाः पुरुषो यः तस्य धृतिः या सा तामसी मता ॥ ३५॥

जिस धृतिके द्वारा मनुष्य खप्न – निद्रा, भय--त्रास, शोक--दुःख और मदको नहीं छोड़ता । अर्थात् विपय-सेवनको ही अपने लिये बहुत बडा पुरुपार्थ मानकर उन्मत्तकी भॉति मदको ही मनमे सदा कर्तव्यरूपसे समझता हुआ जो कुत्सित बुद्धिवाला मनुष्य इन सबको नहीं छोड़ता । यानी धारण ही किये रहता है । उसकी जो धृति है, वह तामसी मानी गयी है ॥ ३५॥

गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा भेद | उक्तः अथ इदानीं फलस्य च सुखस्य त्रिधा तीन-तीन प्रकारके भेट कहे; अब फलखरूप सुखके भेद उच्यते-

गुण-भेदके अनुसार क्रियाओ और कारकोके तीन तरहके भेद कहे जाते है-

#### सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६॥

सुखं तु इदानीं त्रिविध शृणु समाधानं कुरु। इति एतद् मे भरतर्षम् ।

अभ्यासात् परिचयाद् आवृत्ते रमते रतिं प्रतिपद्यते यत्र यसिन् सुखानुभवे दुःखान्तं च दुःखावसानं दुःखोपशमं च निगच्छति निश्चयेन प्राप्नोति ॥ ३६ ॥

हे भरतर्पम ! अन त् मुझसे तीन तरहके सुखको भी सुन, अर्थात् सुननेके लिये चित्तको समाहित कर।

जिस सुखमे मनुष्य अभ्याससे रमता है अर्थात् जिस सुखके अनुभवमे वारम्बार आवृत्ति करनेसे मनुष्यका प्रेम हुआ करता है और जहाँ मनुष्य (अपने) दु:खोका अन्त पाता है अर्थात् जहाँ उसके सारे दु खोकी निःसन्देह निवृत्ति हो जाया करती है ॥ ३६॥

#### परिणामेऽमृतोपमम्। विषमिव यत्तद्रग्रे प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७॥ सात्त्विकं तत्सुखं

यत् तत् सुखम् अत्रे पूर्व प्रथमसंनिपाते **ज्ञानवराग्यध्यानसमाध्यारमभे** अत्यन्तायास-पूर्वकत्वाद् विषम् इव दुःखात्मकं भवति, परिणामे ज्ञानवैराग्यादिपरिपाकजं सुखम् अमृतोपमम्।

जो ऐसा सुख है, वह पहले-पहल---ज्ञान, वैराग्य, ध्वान और समाधिके आरम्भकालमे, अत्यन्त श्रम-साध्य होनेके कारण, विषके सदश--दु खात्मक होता है। परन्तु परिणाममे वह ज्ञान-वैराग्यादिके परिपाकसे उत्पन्न हुआ सुख, अमृतके समान है।

वह आत्म-बुद्धिके विद्वानों हारा सास्विक बुद्धिः आत्मबुद्धेः प्रसादो वह आत्म-बुद्धिके विद्वानों हारा सास्विक बुद्धिका नाम आत्मबुद्धिः प्रसादो विद्वानों हारा सास्विक बुद्धिका नाम आत्मबुद्धिका नाम अत्मबुद्धिका नाम आत्मबुद्धिका नाम आत्मबुद्धिका नाम अत्मबुद्धिका ना

वह आत्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हुआ सुख, विद्वानोंद्वारा सास्विक बतलाया गया है। अपनी बुद्धिका नाम आत्मबुद्धि है, उसका जो जलकी भाँति खच्छ निर्मल हो जाना है, वह आत्मबुद्धि-प्रसाद है, उससे उत्पन्न हुआ सुख आत्मबुद्धि-प्रसादजन्य सुख है। अथवा, आत्मविषयक या आत्माको अवलम्बन करनेवाली बुद्धिका नाम आत्मबुद्धि है, उसके प्रसादकी अधिकतासे उत्पन्न सुख आत्मबुद्धिप्रसादसे उत्पन्न है, इसीलिये वह सास्विक है। ३७॥

#### विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽसृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्॥३८॥

विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत् तत् सुखं जायते अग्रे प्रथमक्षणे अमृतोपमम् अमृतसमं परिणामे विषम् इव बलवीर्यरूपप्रज्ञामेधाधनोत्साहहानि-हेतुत्वाद् अधर्मतञ्जनितनरकादिहेतुत्वात् च परिणामे तदुपभोगविपरिणामान्ते विषम् इव तत् सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८॥

जो सुख विषय और इन्द्रियों के संयोगसे उत्पन्न होता है, वह पहले—प्रथम क्षणमें, अमृतके सहश होता है, परन्तु परिणाममे विषके समान है। अभिप्राय यह है कि बल, वीर्य, रूप, बुद्धि, मेधा, धन और उत्साहकी हानिका कारण होनेसे, तथा अधर्म और उससे उत्पन्न नरकादिका हेतु होनेसे, वह परिणाममे—अपने उपभोगका अन्त होनेके पश्चात्, विषके सहश होता है, अतः ऐसा सुख राजस माना गया है।। ३८।।

#### यद्ग्रे चानुबन्धे च निद्रालस्यप्रमादोत्थं

#### सुखं मोहनमात्मनः । तत्तामसमुदाहतम् ॥ ३९॥

यद् अग्रे च अनुबन्धे च अवसानोत्तरकाले सुखं मोहनं मोहकरम् आत्मनो निद्रालस्यप्रमादोत्थं निद्रा च आलस्यं च प्रमादः च इति एतेभ्यः समुत्तिष्ठति इति निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत् तामसम् उदाहृतम् ॥ ३९॥

जो सुख आरम्भमे और परिणाममे भी अर्थात् उपभोगके पीछे भी, आत्माको मोहित करनेवाला होता है, तथा निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन हुआ है, अर्थात् जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद— इन तीनोसे उत्पन्न होता है, वह सुख तामस कहा गया है।। ३९॥

प्रकरणोपसंहारार्थः श्लोक। इदानीं आरभ्यते-

इसके उपरान्त अब प्रकरणका उपसंहार करने-वाला श्लोक कहा जाता है-

#### न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥

न तद् अस्ति तद् न अस्ति पृथिव्या वा मुक्तं परित्यक्तं यत् स्याद् भवेद् न तद् अस्ति इति पूर्वेण संबन्धः ॥ ४० ॥

ऐसा कोई सत्त्व, अर्थात् मनुष्यादि प्राणी या मनुष्यादि सत्त्वं प्राणिजातम् अन्यद् वा अन्य कोई भी प्राणरहित वस्तुमात्र, पृथिवीमे, स्वर्गमे अप्राणिजातं दिवि देवेषु वा पुनः सन्वं प्रकृतिजैः अथवा देवताओमे भी नहीं है, जो कि इन प्रकृतिसे प्रकृतितो जातै: एभिः त्रिभिः गुणैः सन्वादिभिः | उत्पन्न हुए सन्त्वादि तीनो गुणोसे मुक्त अर्थात् रहित हो। 'ऐसा कोई नहीं है' इस पूर्वके पदसे इस वाक्यका सम्बन्ध है ॥ ४० ॥

सर्वः संसारः क्रियाकारकफललक्षणः सन्व-रजस्तमोगुणात्मकः अविद्यापरिकल्पितः समूलः अनर्थ उक्तो वृक्षरूपकल्पनया च 'ऊर्ध्वमूलम्' इत्यादिना ।

तं च 'असङ्गरास्रेण हढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितन्यम्' इति च उक्तम् ।

तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात् संसार-कारणनिवृत्त्यनुपपत्तौ प्राप्तायां यथा तिन्नवृत्तिः स्यात् तथा वक्तव्यम्।

च गीताशास्त्रार्थे उपसंहतेच्य एतावान् एव च सर्वो वेदस्पृत्यर्थः पुरुपार्थम् इच्छद्भिः अनुष्टेय इति एवम् अर्थ च ब्राह्मण-क्षत्रियविश्वाम् इत्यादिः आरभ्यते—

क्रिया, कारक और फल ही जिसका खरूप है, ऐसा यह सारा संसार सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंका ही विस्तार है, अविद्यासे कल्पित है और अनर्थरूप है, ( पंद्रहवे अध्यायमे ) वृक्षरूपकी कल्पना करके 'ऊर्ध्वसूलम्' इत्यादि वाक्योंद्वारा मूलसहित इसका वर्णन किया गया है।

तथा यह भी कहा है कि 'उसको रढ़ असङ्गरास्त्र-द्वारा छेदन करके उसके पश्चात् उस परम पदको खोजना चाहिये।'

उसमे यह शंका होती है कि तब तो सब कुछ तीनो गुणोका ही कार्य होनेसे संसारके कारणकी निवृत्ति नहीं हो सकती। इसिंखेये जिस उपायसे उसकी निवृत्ति हो, वह बतलाना चाहिये।

तथा सम्पूर्ण गीताशास्त्रका इस प्रकार उपसंहार भी किया जाना चाहिये कि 'परम पुरुषार्थकी सिद्धि चाहनेवाळोके द्वारा अनुष्ठान किये जाने-योग्य यह इतना ही समस्त वेद और स्मृतियोंका अभिप्राय हैं अतः इस अभिप्रायसे ये 'ब्राह्मण-क्षत्रियविशाम्' इत्यादि श्लोक आरम्भ किये जाते हैं---

गी० शा० भा• ५५—

### ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्त्रभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

ब्राह्मणाः च क्षत्रियाः च विशः च ब्राह्मण-क्षत्रियविशः तेषां ब्राह्मणक्षत्रियविशां श्र्द्माणां च श्र्द्राणाम् असमासकरणम् एकजातित्वे सति वेदे अनिधकारात्, हे परंतप कर्माण प्रविभक्तानि इतरेतरविभागेन व्यवस्थापितानि ।

केन, खभावप्रभवैः गुणैः स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवाः तैः, शभादीनि कर्माण प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम्।

अथवा ब्राह्मणस्वभावस्य सत्त्वगुणः प्रभवः कारणम्, तथा क्षत्रियस्वभावस्य सत्त्वोपसर्जनं रजः प्रभवः, वैश्यस्वभावस्य तमउपसर्जनं रजः प्रभवः, शद्भवभावस्य रजउपसर्जनं तमः प्रभवः प्रशान्त्यैश्वर्येहामूढतास्वभावदर्शनात् चतुर्णाम्।

अथवा जन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां वर्तमानजन्मनि स्वकार्याभिमुखत्वेन अभिव्यक्तः स्वभावः स प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवा गुणाः।

गुणप्रादुर्भावस्य निष्कारणत्वानुपपत्तेः

हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीनोंके और श्र्द्रोंके भी कर्म विभक्त किये हुए हैं अर्थात् परस्पर विभागपूर्वक निश्चित किये हुए हैं। ब्राह्मणादिके साथ श्र्द्रोंको मिलाकर—समास करके न कहनेका अभिप्राय यह है कि श्र्द्र द्विज न होनेके कारण वेद-पठनमे उनका अधिकार नहीं है।

किसके द्वारा विभक्त किये गये हैं विभावसे उत्पन्न हुए गुणोंके द्वारा। स्वभाव यानी ईश्वरकी प्रकृति—त्रिगुणात्मिका माया, वह माया जिन गुणोंके प्रभवका यानी उत्पत्तिका कारण है, ऐसे स्वभावप्रभव गुणोंके द्वारा ब्राह्मणादिके, शम आदि कर्म विभक्त किये गये हैं।

अथवा यों समझो कि ब्राह्मणस्वभावका कारण सत्त्वगुण है, वैसे ही क्षत्रियस्वभावका कारण सत्त्वमिश्रित रजोगुण है, वैश्यस्वभावका कारण तमोमिश्रित रजोगुण है और शूद्रस्वभावका कारण रजोमिश्रित तमोगुण है। क्योंकि उपर्युक्त चारों वणोंमे (गुणोंके अनुसार) क्रमसे शान्ति, ऐश्वर्य, चेष्टा और मूढ़ता—ये अलग-अलग स्वभाव देखे जाते है।

अथवा यो समझो कि प्राणियोंके जन्मान्तरमें किये हुए कमोंके संस्कार, जो वर्तमान जन्ममें अपने कार्यके अभिमुख होकर व्यक्त हुए है, उनका नाम खभाव है । ऐसा खभाव जिन गुणोकी उत्पत्तिका कारण है, वे खभावप्रभव गुण है ।

गुणोंका प्रादुर्भाव विना कारणके नहीं बन सकता। इसिंख्ये 'खभाव उनकी उत्पत्तिका कारण है' यह कहकर कारणिवशेषका प्रतिपादन किया गया है।

स्वभावः कारणम् इति कारणविशेषोपादानम् ।

एवं स्वभावप्रभवैः प्रकृतिप्रभवैः सन्वरज-स्तमोभिः गुणैः स्वकार्यानुरूपेण शमादीनि कमीणि प्रविभक्तानि ।

ननु शास्त्रप्रविभक्तानि शास्त्रेण विहितानि ब्राह्मणादीनां शमादीनि कर्माणि कथम् उच्यते सच्वादिगुणप्रविभक्तानि इति ।

न एष दोषः, शास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनां सत्त्वादिगुणविशेषापेक्षया शमादीनि एव कर्माणि प्रविभक्तानि न गुणानपेक्षया एव इति शास्त्रप्रविभक्तानि अपि कर्माणि गुणप्रवि-भक्तानि इति उच्यन्ते ॥ ४१ ॥

इस प्रकार खभावसे उत्पन्न हुए अर्थात् प्रकृतिसे उत्पन्न हुए सत्त्व, रज और तम—इन तीनो गुणो-द्वारा अपने-अपने कार्यके अनुरूप शमादि कर्म विभक्त किये गये हैं।

पू०-ब्राह्मणादि वर्णीके राम आदि कर्म तो शास्त्रद्वारा विभक्त हैं, अर्थात् शास्त्रद्वारा निश्चित किये गये हैं; फिर यह कैसे कहा जाता है, कि सत्त्व आदि तीनो गुर्णोद्वारा विभक्त किये गये हैं 2

उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि शासद्वारा भी ब्राह्मणादिके शमादि कर्म सत्त्वादि गुण-भेदोंकी अपेक्षासे ही विभक्त किये गये है, बिना गुणोकी अपेक्षासे नहीं । अतः शास्त्रद्वारा विभक्त किये हुए भी कर्म, गुणोद्वारा विभक्त किये गये है, ऐसा कहा जाता है ॥ ४१ ॥

कानि पुनः तानि कर्माणि इति उच्यन्ते-

वे कर्म कौन-से है 2 यह बतलाया जाता है-

शीचं दमस्तपः

क्षान्तिरार्जवमेव च । विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

दमः च यथान्याख्यातार्थी, तपो यथोक्तं शारीरादि, शौचं व्याख्यातम्, क्षान्तिः क्षमा, आर्जवम् ऋजुता एव च ज्ञानं विज्ञानम्, आस्तिक्यम् अस्तिभावः श्रद्धानता आगमार्थेषु ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजातेः कर्म ब्रह्मकर्म खभावजम् । यद् उक्तम् 'स्वभावप्रभवैः गुणैः प्रविभक्तानि' इति तद् एव उक्तं स्वभावजम् इति ॥ ४२॥ 'स्वभावजम्' पटसे कही गयी है ॥ ४२॥

वे शम और दम तथा पहले कहा हुआ शागीरिकादि-भेदसे तीन प्रकारका तप, एवं पूर्वोक्त (दो प्रकार-का ) शौच, क्षान्ति-क्षमा, आर्जव-अन्त:करणकी सरलता तथा ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता अर्थात् शास्त्रके वचर्नोमे श्रद्धा-विश्वास, ये सब ब्राह्मणके खाभाविक कर्म है अर्थात् ब्राह्मणजातिके कर्म हैं। जो बात 'स्वभावजन्य गुणोंसे कर्म विभक्त किये गये हैं इस वाक्यसे कही थी, वही यहाँ

जिनके अर्थकी व्याख्या पहले की जा चुकी है,

शौर्य तेजो धृतिद्धियं युद्धे चाप्यपलायनम्। दानमीश्वरभावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥ शौर्य शूरस्य भावः । तेज प्रागलभ्यम् । धितः धारणं सर्वावस्थासु अनवसादो भवति यया धृत्या उत्तम्भितस्य । दाक्ष्यं दक्षस्य भावः सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अञ्यामोहेन प्रवृत्तिः । युद्धे च अपि अपलायनम् अपराङ्मुखी-भावः शृत्रुभ्यः ।

दानं देयेषु मुक्तहस्तता । ईश्वरमावः च ईश्वरस्य भावः प्रभुशक्तिप्रकटीकरणम् ईशितव्यान् प्रति ।

क्षत्रकर्म क्षत्रियजातेः विहितं कर्म क्षत्रकर्म स्वभावजम् ॥ ४३॥ शौर्य—शूरवीरता, तेज—दूसरोसे न दबनेका खभाव, धृति—धारणाशक्ति, जिस शक्तिसे उत्साहित हुए मनुष्यका सभी अवस्थाओं में अनवसाद (नाश या शोकका अभाव) होता है, दक्षता—सहसा प्राप्त हुए बहुत-से कार्यों बिना धवडाहटके प्रवृत्त होनेका खभाव तथा युद्धमे न भागना—शत्रुको पीठ न दिखानेका भाव।

दान—देनेयोग्य पदार्थीको खुले हाथ देनेका खभाव और ईश्वरभाव यानी जिनका शासन करना है, उनके प्रति प्रभुत्व प्रकट करना।

ये सब क्षत्रियोंके कर्म अर्थात् क्षत्रियजातिके छिये विहित उनके खाभाविक कर्म हैं ॥ ४३॥

#### कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् । परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं कृषिः च गौरक्ष्यं च वाणिज्यं च कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं कृषिः भूमेः विलेखनं गौरक्ष्यं गा रक्षति इति गोरक्षः तद्भावो गौरक्ष्यं पाज्यपाल्यं वाणिज्यं वणिकर्म क्रयविक्रयादिलक्षणं वैश्यकर्म वैश्यजातेः कर्म वैश्यकर्म खभावजम् ।

परिचर्यात्मकं शुश्रूषास्वभावं कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य—भूमिमे हल चलानेका नाम 'कृषि' है, गौओंकी रक्षा करनेवाला 'गोरक्ष' है, उसका भाव 'गौरक्ष्य' यानी पशुओंको पालना है तथा क्रय-विक्रयरूप वणिक्-कर्मका नाम 'वाणिज्य' है—ये तीनों वैश्यकर्म हैं अर्थात् वैश्यजातिके खाभाविक कर्म हैं।

वैसे ही शूद्रका भी, परिचर्यात्मक अर्थात् सेवा- रूप कर्म, खाभाविक है ॥ ४४॥

# एतेषां जातिविहितानां कर्मणां सम्यग-नुष्टितानां खर्गप्राप्तिः फलं खभावतः ।

'वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफले-मनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलधर्मायुः-श्वतवृत्तवित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते' (आ०स्म० २।२।२।३) इत्यादिस्मृतिभ्यः पुराणे च वर्णिनाम् आश्रमिणां च लोकफलभेदिवशेषसरणात्। जातिके उद्देश्यसे कहे हुए इन कमोंका भछी-प्रकार 'अनुष्ठान किये जानेपर खर्गकी प्राप्तिरूप खाभाविक फल होता है।

क्योंकि 'अपने कर्मों तत्पर हुए वर्णाश्रमा-वलम्बी मरकर, परलोकमें कर्मोंका फल भोगकर, वचे हुए कर्मफलके अनुसार श्रेष्ठ देश, काल, जाति, कुल, धर्म, आयु, विद्या, आचार, धन, सुख और मेधा आदिसे युक्त जन्म ग्रहण करते हैं' इत्यादि स्मृति-वचन हैं और पुराणमे भी वर्णाश्रमियोंके लिये अलग-अलग लोक प्राप्तिरूप फलभेढ वतलाया गया है।

कारणान्तरात् तु इदं वक्ष्यमाणं फलम्— विज्ञा परन्तु दूसरे कारणसे ( उनका प्रकारान्तरसे अनुष्ठान करनेपर ) यह अब वतलाया जानेवाला फल होता है--

# स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु॥ ४५॥

स्वे स्वे यथोक्तलक्षणभेदे कर्मणि अभिरतः तत्परः संसिद्धि स्वकर्मानुष्ठानाद् अशुद्धिक्षये सति कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां लभते प्रामोति नरः अधिकृतः पुरुषः ।

किं स्वकमोनुष्ठानत एव साक्षात् संसिद्धिः। न, कथं तर्हि स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा येन प्रकारेण विन्दति तत् शृणु ॥ ४५ ॥

कर्माधिकारी मनुष्य, उक्त लक्षणोवाले अपने-अपने कमोंमे अभिरत—तत्पर हुआ, संसिद्धि लाभ करता है अर्थात् अपने कर्मींका अनुष्ठान करनेसे अशुद्धिका क्षय होनेपर, शरीर और इन्द्रियोकी ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है।

तो क्या अपने कर्मीका अनुष्ठान करनेसे ही साक्षात् संसिद्धि मिल जाती है १ नहीं । तो किस तरह मिलती है 2 अपने कर्मोंमे तत्पर हुआ मनुष्य, जिस प्रकार सिद्धि लाभ करता है, वह त सुन ॥४५॥

#### यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः॥ ४६॥

यसाद् अन्तर्यामिण ईश्वरात् भूतानां प्राणिनां प्रदृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्टा होती है और जिस स्याद् येन ईश्वरेण सर्वम् इदं जगत् ततं व्याप्तम्, ईश्वरसे यह सारा जगत् व्याप्त है, उस ईश्वरको खकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्णं तम् ईश्वरम् अभ्यर्च प्रत्येक वर्णके लिये पहले बतलाये हुए अपने पूजियत्वा आराध्य केवलं ज्ञानिष्ठा- कर्मीद्वारा पूजकर—उसकी आराधना करके मनुष्य योग्यतालक्षणां सिद्धि विन्दति मनुष्यः ॥ ४६ ॥

यतो यसात् प्रवृत्तिः उत्पत्तिः चेष्टा वा | जिस अन्तर्यामी ईश्वरसे समस्त प्राणियोंकी मानवो नेवछ ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि कर लेता है ॥ ४६ ॥

यत एवम् अतः—

ऐसा होनेके कारण--

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्॥ ४७॥

श्रेयान् प्रशस्यतरः स्वो धर्मः खधर्मो विगुणः अपि इति अपिशब्दो द्रष्टच्यः, \* परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं स्वभावेन नियतम्, यद् उक्तम् 'स्वभावजम्' इति तद् एव उक्तं स्वभाव-नियतम् इति, यथा विषजातस्य इव कुमेः विषं न दोषकरं तथा स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषं पापम् ॥ ४७॥

स्वभावनियतं कर्म कुर्वाणो विषजात इव कृमिः किल्बिषं न आमोति इति उक्तम् । परधर्भः च भयावह इति । अनात्मज्ञः च न हि कश्चित् क्षणम् अपि अकर्मकृत् तिष्ठति इति, अतः—

> सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण

सहजं सह जन्मना एव उत्पन्नं सहजं किं तत् कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि त्रिगुणत्वाद् न त्यजेत्।

सर्वारम्भा आरभ्यन्ते इति आरम्भाः सर्व-कमीणि इति एतत् प्रकरणात् । ये केचिद् आरम्भाः खधर्माः परधर्माः च ते सर्वे यसात् त्रिगुणात्मकत्वम् अत्र हेतुः त्रिगुणात्म-कत्वादु दोपेण धूमेन सहजेन अग्निः इव आवृता

सहजस्य कर्मणः स्वधर्माख्यस्य परित्यागेन परधर्मानुष्टाने अपि दोपाद् न एव मुच्यते, भयावहः च परधर्मः । न च शक्यते अशेपतः त्यक्तुम् अज्ञेन कर्म यतः तसाद् न त्यजेद् इत्यर्थः ।

अपना गुणरहित भी धर्म, दूसरेके भली प्रकार अनुष्ठान किये हुए धर्मसे श्रेष्ठतर है। जैसे विषमे उत्पन्न हुए कीडेके लिये विष दोपकारक नहीं होता, उसी प्रकार खभावसे नियत किये हुए कर्मोंको करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता। जो बात पहले 'स्वभावजम्' इस पदसे कही थी, वहीं यहाँ 'खभावनियतम्' इस पदसे कही गयी है। खभाव-से नियत कर्मका नाम खभावनियत है।। ४७॥

उपर्युक्त रलोकमे यह बात कही कि स्वभाव-नियत कर्मोंको करनेवाला मनुष्य, विषमे जनमे हुए कीड़ेकी भाँति पापको प्राप्त नहीं होता, तथा ( तीसरे अध्यायमे ) यह भी कहा है कि दूसरेका धर्म भयावह है और 'कोई भी अज्ञानी बिना कर्म किये क्षणभर भी नहीं रह सकता। इसिलये—

धूमेनाग्निरवावृताः ॥ ४८॥

जो जन्मके साथ उत्पन्न हो उसका नाम सहज है। वह क्या है ? कर्म। हे कौन्तेय ! त्रिगुणमय होनेके कारण जो दोषयुक्त है, ऐसे दोषयुक्त भी अपने सहज-कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये।

क्योंकि सभी आरम्भ—जो आरम्भ किये जाते हैं उनका नाम आरम्भ है, अतः यहाँ प्रकरणके अनुसार सर्वारम्भका तात्पर्य समस्त कर्म है। सो खधर्म या परधर्मरूप जो कुछ भी कर्म हैं, वे सभी तीनो गुणोंके कार्य हैं। अतः त्रिगुणात्मक होनेके कारण, साथ जन्मे हुए धुएँसे अग्निकी मॉति दोषसे आवृत है।

अभिप्राय यह है कि खधर्म नामक सहज-कर्मका परित्याग करनेसे और परधर्मका ग्रहण करनेसे भी, दोपसे छुटकारा नहीं हो सकता और परधर्म भयावह भी है; तथा अज्ञानीद्वारा सम्पूर्ण कमोंका पूर्णतया त्याग होना सम्भव भी नहीं हैं। सुतरा सहज-कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये।

<sup>\*</sup> भाष्यकार विगुण शब्दके वाद 'अपि' वाक्यशेप मानते हैं इसलिये भाषामे अपि शब्दका अर्थ

किम् अशेषतः त्यक्तुम् अशक्यं कर्म इति न त्यजेत् किं वा सहजस्य कर्मणः त्यागे दोषो भवति इति।

किंच अतः ?

यदि तावद् अशेषतः त्यक्तुम् अशक्यम् इति न त्याज्यं सहजं कर्म एवं तर्हि अशेषतः त्यागे गुण एव स्याद् इति सिद्धं भवति।

सत्यम् एवम् अशेषतः त्याग एव न उपपद्यते इति चेत्।

कि नित्यप्रचितितात्मकः पुरुषो यथा सांख्यानां गुणाः किं वा क्रिया एव कारकं यथा बौद्धानां पश्च स्कन्धाः क्षण-प्रध्वंसिनः, उभयथा अपि कर्मणः अशेषतः त्यागो न भवति ।

अथ तृतीयः अपि पक्षो यदा करोति तदा सिक्रियं वस्तु यदा न करोति तदा निष्क्रियं वस्तु तद् एव । तत्र एवं सित शक्यं कर्म अशेषतः त्यक्तुम् ।

अयं तु असिन् तृतीये पक्षे विशेषो न नित्यप्रचितं वस्तु न अपि क्रिया एव कारकं किं तिई व्यवस्थिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते विद्यमाना च विनश्यित । शुद्धं द्रव्यं शक्तिमद् अवितिष्ठते इति एवम् आहुः काणादाः तद् एव च कारकम् इति । (यहाँ यह विचार करना चाहिये कि) क्या कमीं-का अशेषतः त्याग होना असम्भव है, इसिलये उनका त्याग नहीं करना चाहिये, अथवा सहज कर्मका त्याग करनेमें दोष है इसिलये 2

पू०-इससे क्या सिद्ध होगा ?

उ०-यदि यह वात हो कि अशेषतः त्याग होना अशक्य है इसिलये सहज-क्रमोंका त्याग नहीं करना चाहिये, तब तो यही सिद्ध होगा कि क्रमोंका अशेषतः त्याग करनेमें गुण ही है।

पू०-यह ठीक है, परन्तु यदि कमोंका पूर्णतया त्याग हो ही नहीं सकता (तो फिर गुण दोषकी बात ही क्या है ?)

उ०-तो क्या सांख्यवादियोके गुणोंकी भॉति आत्मा सदा चलन-खभाववाला है <sup>2</sup> अथवा बौद्ध-मतावलिम्बयोके प्रतिक्षणमे नष्ट होनेवाले ( रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और सस्काररूप ) पञ्च स्कन्धोकी भाँति क्रिया ही कारक है <sup>2</sup> इन दोनों ही प्रकारोसे कमोंका अशेषतः त्याग नहीं हो सकता।

हॉ, तीसरा एक पक्ष और भी है कि जब आत्मा कर्म करता है तब तो वह सिक्रिय होता है और जब कर्म नहीं करता, तब वही निष्क्रिय होता है, ऐसा मान लेनेसे कर्मोंका अशेषत त्याग भी हो सकता है।

इस तीसरे पक्षमे यह विशेषता है, कि न तो आत्मा नित्य चलन-खभाववाला माना गया है, और न क्रियाको ही कारक माना गया है, तो फिर क्या है, कि अपने खरूपमे स्थित द्रव्यमे ही अविद्यमान क्रिया उत्पन्न हो जाती है और विद्यमान क्रियाका नाश हो जाता है शुद्ध द्रव्य, क्रियाकी शक्तिसे युक्त होकर स्थित रहता है और वही कारक है । इस प्रकार वेशेपिकमतावल्प्ची कहते हैं।

अस्मिन् पक्षे को दोष इति ?

अयम् एव तु दोषो यतः तु अभागवतं मतम् इदम्।

कथं ज्ञायते ?

यत आह भगवान् 'नासतो विद्यते भावः' इत्यादि । काणादानां हि असतो भांवः सतः च अभाव इति इदं मतम् ।

अभागवतत्वे अपि न्यायवत् चेत् को दोष इति चेत् ।

उच्यते, दोषवत् तु इदं सर्वप्रमाण-विरोधात्।

कथम् ?

यदि तावद् द्वचणुकादि द्रव्यं प्राग् उत्पत्तेः अत्यन्तम् एव असद् उत्पन्नं च स्थितं कंचित् कालं पुनः अत्यन्तम् एव असन्तम् आपद्यते । तथा च सित असद एव सद् जायते अभावो भावो भवति भावः च अभाव इति ।

तत्र अभावो जायमानः प्राग् उत्पत्तेः शश-विषाणकल्पः समवाय्यसमवायिनिमित्तारूयं कारणम् अपेक्ष्य जायते इति ।

न च एवम् अभाव उत्पद्यते कारणं वा अपेक्षते इति शक्यं वक्तुम् असतां शशविषाणा-दीनाम् अदर्शनात् ।

भावात्मकाः चेद् घटाद्य उत्पद्यमानाः किंचिद् अभिन्यक्तिमात्रकारणम् अपेक्ष्य उत्पद्यन्ते इति शक्यं प्रतिपत्तम् । पू०-इस पक्षमे क्या दोष है ?

उ०—इसमे प्रधान दोष तो यही है कि यह मत भगवान्को मान्य नहीं है।

पू०-यह कैसे जाना जाता है 2

उ०-इसीलिये कि भगवान् तो असत् वस्तुका कभी भाव नहीं होता' इत्यादि वचन कहते हैं और वैशेषिक-मतवादी असत्का भाव और सत्का अभाव मानते हैं।

पू०-भगवान्का मत न होनेपर भी यदि न्याय-युक्त हो तो इसमे क्या दोष है ?

उ०-बतलाते है (सुनो) सब प्रमाणोसे इस मत-का विरोध होनेके कारण भी यह मत दोषयुक्त है।

पू०-किस प्रकार ?

उ०-यदि यह माना जाय कि द्वयणुक आदि द्रव्य उत्पत्तिसे पहले अत्यन्त असत् हुए ही उत्पन्न हो जाते है और किश्चित् काल स्थित रहकर फिर अत्यन्त ही असत् भावको प्राप्त हो जाते है, तब तो यही मानना हुआ कि असत् ही सत् हो जाता है अर्थात् अभाव भाव हो जाता है और भाव अभाव हो जाता है।

अर्थात् ( यह मानना हुआ कि ) उत्पन्न होनेत्राला अभाव, उत्पत्तिसे पहले शश-शृङ्गकी भॉति सर्वथा असत् होता हुआ ही, समवायि, असमवायि और निमित्त नामक तीन कारणोंकी सहायतासे उत्पन्न होता है।

परन्तु अभाव इस प्रकार उत्पन्न होता है अथवा कारणकी अपेक्षा रखता है—यह कहना नहीं बनता, क्योंकि खरगोशके सींग आदि असत् वस्तुओं ऐसा नहीं देखा जाता।

हों, यदि यह माना जाय कि उत्पन्न होनेवाले घटादि भावरूप हैं और वे अभिन्यक्तिके किसी कारणकी सहायतासे उत्पन्न होते हैं, तो यह माना जा सकता है। किं च असतः च सद्भावे सतः च असद्भावे न कचित् प्रमाणप्रमेयव्यवहारे विश्वासः कस्यचित् स्यात् । सत् सद् एव असद् असद् एव इति निश्वयानुपपत्तेः ।

किं च उत्पद्यते इति द्वचणुकादेः द्रव्यस्य स्वकारणसत्तासम्बन्धम् आहुः। प्रागुत्पत्तेः च असत् पश्चात् स्वकारणव्यापारम् अपेक्ष्य स्वकारणैः परमाणुभिः सत्तया च समवाय-लक्षणेन संबन्धेन संबध्यते संबद्धं सत् कारण-समवेतं सद् भवति।

तत्र वक्तव्यं कथम् असतः सत् कारणं भवेत् संबन्धो वा केनचित् । न हि वन्ध्यापुत्रस्य सत्ता संबन्धो वा कारणं वा केनचित् प्रमाणतः कल्पयितुं शक्यम् ।

ननु न एव वैशेषिकैः अभावस्य संबन्धः कल्प्यते द्वचणुकादीनां हि द्रव्याणां स्वकारणेन समवायलक्षणः संबन्धः सताम् एव उच्यते इति ।

नः संबन्धात् प्राक् सन्वानभ्युपगमात्। न हि वैशेषिकैः कुलालदण्डचक्रादिव्यापारात् प्राग् घटादीनाम् अस्तित्वम् इष्यते। न च मृद एव घटाद्याकारप्राप्तिम् इच्छन्ति। ततः च असत् एव संबन्धः पारिशेष्याद् इष्टो भवति।

ननु असतः अपि समवायलक्षणः संवन्धो न विरुद्धः।

तथा असत्का सत् और सत्का असत् होना मान लेनेपर तो, किसीका प्रमाण-प्रमेय-ज्यवहारमे कहीं विश्वास ही नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा मान लेनेसे फिर यह निश्चय नहीं होगा कि सत् सत् ही है और असत् असत् ही है।

इसके सिवा वे 'उत्पन्न होता है' इस वाक्यसे द्रवणुक आदि द्रव्यका अपने कारण और सत्तासे सम्बन्ध होना बतलाते है अर्थात् उत्पत्तिसे पहले कार्य असत् होता है, फिर अपने कारणके व्यापार-की अपेक्षासे ( सहायतासे ) अपने कारणक्षप परमाणुओसे और सत्तासे समवायक्षप सम्बन्धके द्वारा संगठित हो जाता है और संगठित होकर कारणसे मिलकर सत् हो जाता है।

इसपर उनको बतलाना चाहिये कि असत्का कारण सत् कैसे हो सकता है <sup>2</sup> और असत्का किसी-के साथ सम्बन्ध भी कैसे हो सकता है <sup>2</sup> क्योंकि वन्थ्यापुत्रकी सत्ता, उसका किसी सत् पदार्थके साथ सम्बन्ध अथवा उसका कारण, किसीके भी द्वारा प्रमाणपूर्वक सिंद्ध नहीं किया जा सकता।

पू० — वैशेषिक-मतवादी अभावका सम्बन्ध नहीं मानते । वे तो भावरूप द्वयणुक आदि द्रव्योंका ही अपने कारणके साथ समवायरूप सम्बन्ध बतलाते हैं ।

उ०-यह वात नहीं है। क्योंकि ( उनके मतमे ) कार्य-कारणका सम्बन्ध होनेसे पहले कार्य-की सत्ता नहीं मानी गयी। अर्थात् वैशेपिक-मता-वलम्बी कुम्हार और दण्ड-चक्र आदिकी क्रिया आरम्भ होनेसे पहले घट आदिका अस्तित्व नहीं मानते और यह भी नहीं मानते कि मिद्दीको ही घटादिके आकारकी प्राप्ति हुई है। इसलिये अन्तमें असत्तका ही सम्बन्ध मानना सिद्ध होता है।

पू०-असत्का भी समवायरूप सम्बन्ध होना विरुद्ध नहीं है ।

गी॰ शां॰ भा॰ ५६—

न, वन्ध्यापुत्रादीनाम् अद्र्यनात् ।

घटादेः एव प्रागमावस्य स्वकारणसंवन्धो भवति न वन्ध्यापुत्रादेः अभावस्य तुल्यत्वे अपि इति विशेषः अभावस्य वक्तव्यः ।

एकस्य अभावो द्वयोः अभावः सर्वस्य अभावः प्रागभावः प्रध्वंसाभाव इतरे-तराभावः अत्यन्ताभाव इति लक्षणतो न केनचिद् विशेषो दर्शयितुं शक्यः।

असित च विशेषे घटस्य प्रागमाव एव कुलालादिभिः घटमावम् आपद्यते संबध्यते च भावेन कपालाख्येन स्वकारणेन सर्व-व्यवहारयोग्यः च भवति न तु घटस्य एव प्रध्वंसाभावः अभावत्वे सित अपि इति प्रध्वंसाद्यमावानां न कचिद् व्यवहारयोग्यत्वं प्रागमावस्य एव द्वचणुकादिद्रव्याख्यस्य उत्पन्त्यादिव्यवहाराईत्वम् इति एतद् अस-मञ्जसम् अभावत्वाविशेषाद् अत्यन्तप्रध्वंसा-भावयोः इव।

नतु न एव असाभिः प्रागभावस्य भावापत्तिः उच्यते।

भावस्य एव हि तर्हि भावापत्तिः यथा घटस्य घटापत्तिः पटस्य वा पटापत्तिः। एतद् अपि अभावस्य भावापत्तिवद् एव प्रमाण-विरुद्धम्।

सांख्यस्य अपि यः परिणामपक्षः सः अपि अपूर्वधर्मोत्पत्तिविनाशाङ्गीकरणाद् वैशेपिक-पक्षाद् न विशिष्यते । उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वन्धा-पुत्र आदिका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता।

अभावकी समानता होनेपर भी यदि कही कि घटादिके प्रागभावका ही अपने कारणके साथ सम्बन्ध होता है, वन्ध्यापुत्रादिके अभावका नहीं, तो इनके अभावोंका भेद बतलाना चाहिये।

एकका अभाव, दोका अभाव, सबका अभाव, प्रागमाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यन्ताभाव इन लक्षणोंसे कोई भी अभावकी विशेषता नहीं दिखला सकता।

फिर किसी प्रकारकी विशेषता न होते हुए भी यह कहना कि घटका प्रागभाव ही कुम्हार आदिके द्वारा घटभावको प्राप्त होता है, तथा उसका कपाल-नामक अपने कारणरूप भावसे सम्बन्ध होता है, और वह सब व्यवहारके योग्य भी होता है। परन्तु उसी घटका जो प्रध्वंसाभाव है, वह अभावत्वमे समान होनेपर भी सम्बन्धित नहीं होता। इस तरह प्रध्वंसादि अभावोको किसी भी अवस्थामे व्यवहारके योग्य न मानना और केवल द्व्यणुक आदि द्रव्यनामक प्रागभावको ही उत्पत्ति आदि व्यवहारके योग्य मानना, असमञ्जसरूप ही है। क्योंकि अत्यन्ताभाव और प्रध्वंसाभावके समान ही प्रागभावका भी अभावत्व है, उसमे कोई विशेषता नहीं है।

पू०-हमने प्रागभावका भावरूप होना नहीं वतलाया है ।

उ० तब तो तुमने भावका ही भावरूप हो जाना कहा है, जैसे घटका घटरूप हो जाना, वस्नका वस्नरूप हो जाना; परन्तु यह भी अभावके भावरूप होनेकी भाति ही प्रमाण-विरुद्ध है।

साख्य-मतावलिम्बयोका जो परिणामवाद है, उसमे अपूर्व धर्मकी उत्पत्ति और विनाश खीकार किया जानेके कारण, वह भी (इस विपयमें ) वैशेषिक-मतसे कुछ विशेषता नहीं रखता। अभिन्यक्तितिरोभावाङ्गीकरणे अपि अभिन्यक्तितिरोभावयोः विद्यमानत्वाविद्यमान-त्वनिरूपणे पूर्ववद् एव प्रमाणविरोधः।

एतेन कारणस्य एव संस्थानम् उत्पत्त्यादि इति एतद् अपि प्रत्युक्तम् ।

पारिशेष्यात् सद् एकम् एव वस्तु अविद्यया उत्पत्तिविनाशादिधर्मैः नटवद् अनेकधा विकल्प्यते इति इदं भागवतं मतम् उक्तम् 'नासतो विद्यते भावः' इति असिन् श्लोके । सत्-प्रत्ययस्य अन्यभिचाराद् न्यभिचारात् च इतरेषाम् इति ।

कथं तिह आत्मनः अविक्रियत्वे अशेषतः कर्मणः त्यागो न उपपद्यते इति ।

यदि वस्तुभृता गुणा यदि वा अविद्याकि रिपताः तद्धर्मः कर्म तदा आत्मिन अविद्याध्यारोपितम् एव इति अविद्वान् न हि कश्चित् क्षणमिप अशेषतः त्यक्तं शक्नोति इति उक्तम्।

विद्वान् तु पुनः विद्यया अविद्यायां निवृत्तायां शक्रोति एव अशेषतः कर्म परि-त्यक्तुम् अविद्याध्यारोपितस्य शेषानुपपत्तेः।

न हि तैमिरिकदृष्ट्या अध्यारोपितस्य द्विचन्द्रादेः तिमिरापगमे शेषः अवतिष्ठते । अभिन्यक्ति (प्रकट होना) और तिरोभाव (छिप जाना) खीकार करनेसे भी, अभिन्यक्ति और तिरोभावकी विद्यमानता और अविद्यमानताका निरूपण करनेमे, पहलेकी भाँति ही प्रमाणसे विरोध होगा।

इस विवेचनसे 'कारणका कार्यरूपमे स्थित होना ही उत्पत्ति आदि है' ऐसा निरूपण करनेवाले मतका भी खण्डन हो जाता है।

इन सब मतोंका खण्डन हो जानेपर अन्तमे यही सिद्ध होता है कि 'एक ही सत्य तत्त्व (आत्मा) अविद्याद्वारा नटकी मॉित उत्पत्ति, विनाश आदि धमोंसे अनेक रूपमे कल्पित होता है ।' यही मगवान्का अभिप्राय 'नासतो विद्यते भावः' इस इलोकमे बतलाया गया है । क्योंकि सत्प्रत्ययका व्यभिचार नहीं होता और अन्य (असत्) प्रत्ययोका व्यभिचार होता है (अतः सत् ही एकमात्र तत्त्व है)।

पू०-यदि (भगवान्के मतमे) आत्मा निर्विकार है तो (वे) यह कैसे कहते है कि 'अशेषतः कर्मोंका त्याग नहीं हो सकता <sup>2</sup>'

उ०—शरीर-इन्द्रियादिरूप गुण चाहे सत्य वस्तु हो, चाहे अविद्याकल्पित हो, जब कर्म उन्हींका धर्म है, तब आत्मामे तो वह अविद्याध्यारोपित ही है। इस कारण 'कोई भी अज्ञानी अशेषत. कर्मोंका त्याग क्षणभर भी नहीं कर सकता' यह कहा गया है।

परनतु विद्याद्वारा अविद्या निवृत्त हो जानेपर ज्ञानी तो कमोंका अशेपतः त्याग कर ही सकता है। क्योंकि अविद्या नष्ट होनेके उपरान्त, अविद्यासे अध्यारंपित वस्तुका अंश वाकी नहीं रह सकता।

( यह प्रत्यक्ष ही है कि ) तिमिर-रोगसे विकृत हुई दृष्टिद्वारा अध्यारोपित दो चन्द्रमा आदिका कुछ भी अंश, तिमिर-रोग नष्ट हो जानेपर, शेष नहीं रहता।

एवं च सित इदं वचनम् उपपनम् 'सर्वकर्माणि मनसा' इत्यादि 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः' 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः' इति च ॥ ४८ ॥

सुतरां 'सव कर्मोंको मनसे छोड्कर' इत्यादि कथन ठीक ही हैं। तथा 'अपने-अपने कमों में लगे हुए मनुष्य संसिद्धिको प्राप्त होते हैं' 'मनुष्य अपने कमौंसे उसकी पूजा करके सिद्धि प्राप्त करता है'-ये कथन भी ठीक हैं ॥४८॥

या च कर्मजा सिद्धिः उक्ता ज्ञाननिष्ठा-योग्यतालक्षणा तस्याः फलभूता नैष्कर्म्यसिद्धिः इति श्लोक ज्ञाननिष्ठालक्षणा वक्तव्या आरभ्यते—

जिनत सिद्धि कही गयी है, उसकी फलभूत ज्ञान-निष्ठारूप नैष्कर्म्यसिद्धि भी कही जानी चाहिये। इसलिये अगला श्लोक आरम्भ किया जाता है-

ज्ञाननिष्ठाकी योग्यताप्राप्तिरूप

#### असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतरपृहः। नैष्कर्म्यसिद्धि परमां

# संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

बुद्धिः । असक्तबुद्धिः असक्ता सङ्गरहिता सर्वत्र अन्तः करणं यस्य सः असक्तबुद्धिः पुत्रदारादिषु आसक्तिनिमित्तेषु ।

जो सर्वत्र असक्तबुद्धि है—-पुत्र, स्त्री आदि जो आसक्तिके स्थान हैं, उन सबमे जिसका अन्त:-करण आसक्तिसे--प्रीतिसे रहित हो चुका है।

जितात्मा जितो वशीकृत आत्मा अन्तःकरणं यस्य स जितात्मा।

जो जितात्मा है--जिसका आत्मा यानी अन्त:-करण जीता हुआ है अर्थात् वशमे किया हुआ है।

विगतस्पृहो विगता स्पृहा तृष्णा देहजीवित-भोगेषु यसात् स विगतस्पृहः।

जो स्पृहारहित है-शरीर, जीवन और भोगोमे भी जिसकी स्पृहा—तृणा नष्ट हो गयी है।

एवंभूत आत्मज्ञः स नैष्कर्म्यसिद्धि निर्गतानि कर्माणि यसाद् निष्क्रियव्रह्मात्म-संवोधात् स निष्कर्मा तस्य भावो नैष्कर्म्य नैष्कर्म्य च तत् सिद्धिः नैष्कर्म्यसिद्धिः नैष्कर्म्यस्य वा सिद्धिः निष्क्रियात्मखरूपावस्थानलक्षणस्य सिद्धिः निष्पत्तिः तां नैष्कर्म्थिसिद्धं परमां प्रकृष्टां कर्मजसिद्धिविलक्षणां सद्योम्रक्त्यवस्थानरूपां . संन्यासेन सम्यग्दर्शनेन तत्पूर्वकेण वा सर्वकर्भ-संन्यासेन अधिगच्छति प्रामोति । तथा च उक्तम् 'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नेव कुर्वन्न कारय-नाम्ते' इति ॥ ४९ ॥

जो ऐसा आत्मज्ञानी है, वह परम नैष्कर्म-सिद्धिको (प्राप्त करता है)। निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है यह ज्ञान होनेके कारण जिसके सर्वकर्म निवृत्त हो गये हैं वह 'निष्कर्मा' है। उसके भाव-का नाम 'नैष्कर्म्य' है और निष्कर्मतारूप सिद्धिका नाम 'नैष्कर्म्यसिद्धि' है। निष्क्रिय स्थित आत्मखरूपसे होनाह्प निष्कर्मताका सिद्ध होना ही 'नैष्कर्म्यसिद्धि' है। ऐसी जो कर्मजनित सिद्धिसे विलक्षण और सद्योमुक्तिमे स्थित होनारूप उत्तम सिद्धि है, उसको संन्यासके द्वारा, यानी यथार्थ ज्ञानसे अथवा ज्ञानपूर्वक सर्व-कर्मसंन्यासके द्वारा, लाभ करता है; ऐसा ही कहा भी है कि 'सव कर्मोंको मनसे छोड़कर न करता हुआ और न करवाता हुआ रहता है' ॥ ४९ ॥

पूर्वोक्तेन खकर्मानुष्ठानेन ईश्वराभ्यर्चन-रूपेण जिनतां प्रागुक्तलक्षणां सिद्धिं प्राप्तस्य उत्पन्नात्मविवेकज्ञानस्य केवलात्मज्ञानिष्ठारूपा नैष्कर्म्यलक्षणा सिद्धिः येन क्रमेण भवति तद् वक्तव्यम् इति आह—

पूर्विक्त खधर्मानुष्ठानद्वारा ईश्वरार्चनरूप साधनसे उत्पन्न हुई, ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिकी योग्यता-रूप सिद्धिको, जो प्राप्त कर चुका है और जिसमें आत्मविषयक विवेकज्ञान उत्पन्न हो गया है, उस पुरुषको, जिस क्रमसे केवल आत्म-ज्ञाननिष्ठारूप नैष्कर्म्यसिद्धि मिळती है, वह (क्रम) वतलाना है, अतः कहते हैं—

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे।

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ५०॥

सिद्धं प्राप्तः स्वकर्मणा ईश्वरं समभ्यच्यं तत्-प्रसादजां कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यता-लक्षणां सिद्धं प्राप्तः सिद्धं प्राप्त इति तदनुवाद उत्तरार्थः।

किं तद् उत्तरं यदर्थः अनुवाद इति उच्यते।

यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठारूपेण ब्रह्म परमात्मानम् आमोति तथा तं प्रकारं ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिक्रमं मे मम वचनाद् निबोध त्वं निश्चयेन अवधारय इति एतत्।

किं विस्तरेण, न इति आह समासेन एव संक्षेपेण एव हे कौन्तेय। यथा ब्रह्म प्रामोति तथा निबोध इति अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्म-प्राप्तिः ताम् इदंतया दर्शियतुम् आह निष्ठा ज्ञानस्य या परा इति, निष्ठा पर्यवसानं परि-समाप्तिः इति एतत्। कस्य, ब्रह्मज्ञानस्य या परा परिसमाप्तिः।

कीहशी सा, यादशम् आत्मज्ञानम् । कीहक् तत्, यादश आत्मा । कीहशः असौ, यादशो भगवता उक्त उपनिषद्वाक्यैः च न्यायतः च ।

सिद्धिको प्राप्त हुआ, अर्थात् अपने कर्मोद्वारा ईश्वरकी पूजा करके, उसकी कृपासे उत्पन्न हुई शरीर और इन्द्रियोकी ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिकी योग्यता-रूप सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष—यह पुनरुक्ति आगे कहे जानेवाले वचनोके साथ सम्बन्ध जोड्नेके लिये है।

वे आगे कहे जानेवाले वचन कौन-से हैं जिनके लिये पुनरुक्ति है १ सो बतलाते है—

जिस ज्ञाननिष्ठारूप प्रकारसे (साधक) ब्रह्मको — परमात्माको पाता है, उस प्रकारको, यानी ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिके क्रमको, त् मेरे वचनोसे निश्चय-पूर्वक समझ।

क्या ( उसका ) विस्तारपूर्वक (वर्णन करेंगे?) इसपर कहते हैं कि नहीं । हे कौन्तेय ! समाससे अर्थात् संक्षेपसे ही, जिस कमसे ब्रह्मको प्राप्त होता है, उसे समझ । इस वाक्यसे जिस ब्रह्म-प्राप्तिके लिये प्रतिज्ञा की थी, उसे इदंरूपसे ( स्पष्ट ) दिखानेके लिये कहते हैं कि ज्ञानकी जो परानिष्ठा है उसको सुन । अन्तिम अवधि—परिसमाप्तिका नाम निष्ठा है । ऐसी जो ब्रह्मज्ञानकी परमावधि है ( उसको सुन ) ।

वह ( ब्रह्मज्ञानकी निष्ठा ) कैसी है ? जैसा कि आत्मज्ञान है । वह कैसा है ? जैसा आत्मा है । वह ( आत्मा ) कैसा है ? जैसा भगवान्ने वतलाया है, तथा जैसा उपनिषद्वाक्योंद्वारा कहा गया है और जैसा न्यायसे सिद्ध है । ननु विषयाकारं ज्ञानं न विषयो न अपि आकारवान् आत्मा इष्यते क्वचित् । ननु 'आदित्यवर्णस्' 'मारूपः' 'स्वयंज्योतिः'

इति आकारवन्त्वम् आत्मनः श्रूयते ।
न, तमोरूपत्वप्रतिषेधार्थत्वात् तेपां वाक्यानाम् । द्रव्यगुणाद्याकारप्रतिषेधे आत्मनः
तमोरूपत्वे प्राप्ते तत्प्रतिषेधार्थानि 'आदित्यवर्णम्'
इत्यादिवाक्यानि, 'अरूपम्' इति च विशेषतो
रूपप्रतिषेधात् । अविपयत्वात् च 'न संदृशे
तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुपा पश्यति कश्चनैनम् ।'
(श्वे० उ० ४ । २०) 'अशब्दमस्पर्शम्' (क० उ०
१ । ३ । १५) इत्याद्यैः ।

कथं तर्हि आत्मनो ज्ञानम् । सर्वं हि
यद्विपयं ज्ञानं तत्तदाकारं अवति निराकारः
च आत्मा इति उक्तम् । ज्ञानात्मनोः च
उभयोः निराकारत्वे कथं तद्भावनानिष्ठा इति ।
न, अत्यन्तनिर्मलत्वस्वच्छत्वस्कष्मत्वो-

तसाद् आत्माकारं ज्ञानम् इति अनुपपनम् ।

पपत्तेः अत्मनो बुद्धेः च आत्मसमनैर्मल्या-

द्युपपत्तेः आत्मचैतन्याकाराभासत्वोपपितः। द्युद्याभासं मनः तदाभासानि इन्द्रियाणि इन्द्रियाभासः च देहः अतो लोकिकैः देहमात्रे

ਸਤ ਆਜ਼ਸ਼ਵਰਿ ਨਿਸਤੇ ।

पू०-ज्ञान विपयाकार होता है, परन्तु आत्मा न तो कहीं भी विषय माना जाता **है और न** आकारवान् ही।

उ०-किन्तु 'आदित्यवर्ण' 'प्रकाशाखरूप' 'खयं-ज्योति' इस तरह आत्माका आकारवान् होना तो श्रुतिमे कहा है।

प्०—यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे वाक्य तमः खरूपत्वका निपेध करनेके लिये कहे गये हैं। अर्थात् आत्मामें द्रव्यगुण आदिके आकारका प्रतिपेध करनेपर जो आत्माके अन्धकाररूप माने जानेकी आशंका होती है, उसका प्रतिपेध करने-के लिये ही 'आदित्यवर्णम्' इत्यादि वाक्य हैं। क्योंकि 'अरूपम्' आदि वाक्योंसे विशेषतः रूपका प्रतिपेध किया गया है और 'इसका (आत्माका) रूप इन्द्रियोंके सामने नहीं ठहरता, इसको (आत्माको) कोई भी आँखोंसे नहीं देख सकता' 'यह अशब्द है, अस्पर्श है' इत्यादि वचनोंसे भी आत्मा किसीका विषय नहीं है, यह बात कही गयी है।

सुतरां 'जैसा आत्मा है वैसा ही ज्ञान है' यह कहना युक्तियुक्त नहीं है।

तब फिर आत्माका ज्ञान कैसे होता है व्योकि सभी ज्ञान, जिसको विषय करते हैं उसीके आकारवाले होते है और 'आत्मा निराकार है' ऐसा कहा है। फिर ज्ञान और आत्मा दोनो निराकार होनेसे उसमे भावना और निष्ठा कैसे हो सकती है ?

उ०—यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माका अत्यन्त निर्मल्ख, खच्छत्व और सूक्ष्मत्व सिद्ध है और बुद्धिका भी आत्माके सदश निर्मल्ख आदि सिद्ध है, इसल्ये उसका आत्मचैतन्यके आकारसे आमासित होना वन सकता है।

बुद्धिसे आभासित मन, मनसे आभासित इन्द्रियाँ और इन्द्रियोसे आभासित स्थूल शरीर है। इसलिये सासारिक मनुष्य देहमात्रमे ही आत्मदृष्टि करते हैं।

देहचैतन्यवादिनः लोकायतिकाः च चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति आहुः, तथा अन्ये इन्द्रियचैतन्यवादिनः । अन्ये मनक्चैतन्य-वादिनः । अन्ये बुद्धिचैतन्यवादिनः ।

ततः अपि अन्तरव्यक्तम् अव्याकृताख्यम् अविद्यावस्थम् आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित् । सर्वत्र हि बुद्धचादिदेहान्ते आत्मचैतन्या-भासता आत्मभ्रान्तिकारणम् इति ।

अत आत्मविषयं ज्ञानं न विधातव्यम्, किं तर्हि, नामरूपाद्यनात्माध्यारोपणनिवृत्तिः एव कार्या न आत्मचैतन्यविज्ञानम्, अविद्याध्यारो-पितसर्वपदार्थाकारै: एव विशिष्टतया गृह्य-माणत्वात्।

अत एव हि विज्ञानवादिनो बौद्धा विज्ञान-व्यतिरेकेण वस्तु एव न अस्ति इति प्रतिपन्नाः प्रमाणान्तरनिरपेक्षतां च खसंविदितत्वाभ्यप-गमेन।

अविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्रं न ब्रह्मज्ञाने g यतः अत्यन्तप्रसिद्धत्वात् ।

अविद्याकिएतनामरूपविशेषाकारापहत-बुद्धित्वाद् अत्यन्तप्रसिद्धं सुविज्ञेयम् आसन्तरम् आत्मभृतम् अपि अप्रसिद्धं दुविज्ञेयम् अतिदूरम् अन्यद् इव च प्रतिभाति अविवेकिनाम् ।

बाह्याकार निवृत्तवुद्धीनां तु लब्धगुर्वात्म-

देहात्मवादी छोकायतिक, 'चेननताविशिष्ट शरीर ही आत्मा है' ऐसा कहते हैं, दूसरे, इन्द्रियोंको चेतन कहनेवाले है, तथा कोई मनको और कोई बुद्धिको चेतन कहनेवाले है।

कितने ही, उस बुद्धिके भी भीतर व्याप्त, अन्यक्तको—अन्याकृतसज्ञक अविद्यावस्थ ( चिदा-भास ) को आत्मरूपसे समझनेवाले हैं।

बुद्धिसे लेकर शरीरपर्यन्त सभी जगह आत्म-चैतन्यका आभास ही उनमे आत्माकी भ्रान्तिका कारण है।

अतः ( यह सिद्ध हुआ कि ) आत्मविषयक ज्ञान विधेय नहीं है । तो क्या विधेय है <sup>2</sup> नाम-रूप आदि अनात्मा वस्तुओका जो आत्मामे अध्या-रोप है उसकी निवृत्ति ही कर्तन्य है । आत्मचैतन्य-का विज्ञान प्राप्त करना नहीं है। क्योंकि ज्ञान, अविद्याद्वारा आरोपित समस्त पदार्थींके आकारमे ही विशेषरूपसे ग्रहण किया हुआ है।

यही कारण है कि विज्ञानवादी वौद्ध 'विज्ञानसे अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं है' इस प्रकार मानते है। और उस ज्ञानको खसवेद्य माननेके कारण प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं मानते।

स्तरा ब्रह्ममे जो अवियाद्वारा अध्यारोप किया गया है, उसका निराकरणमात्र कर्तव्य है। ब्रह्म-ज्ञानके लिये प्रयत कर्तन्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो अत्यन्त प्रसिद्ध ही है।

ब्रह्म यद्यपि अत्यन्त प्रसिद्ध, सुविज्ञेय, अति समीप और आत्मखरूप है तो भी वह विवेकरहित मनुष्योको, अविद्याकल्पित नामरूपके भेदसे वुद्धि भ्रमित हो जानेके कारण, अप्रसिद्ध, दुर्विजेय, अति दूर और दूसरा-सा प्रतीत हो रहा है।

परन्तु जिनकी वाह्याकार वृद्धि निवृत्त हो गयी है जिन्होंने गुरु और आत्माकी कृपा लाभ कर छी प्रसादानां न अतः परं सुखं सुप्रसिद्धं सुविज्ञेयं है, उनके लिये इससे अविक सुप्रसिद्ध, सुविज्ञेय,

स्वासन्नम् अस्ति । तथा च उक्तम् 'प्रत्यक्षावगमं

धर्म्यम्' इत्यादि ।

केचित् तु पण्डितंमन्या निराकारत्वाद् आत्मवस्तु न उपैति वुद्धिः अतो दुःसाध्या सम्यग्ज्ञाननिष्ठा इति आहुः।

सत्यम् एवम्, गुरुसंप्रदायरहितानाम् अश्रुत-वेदान्तानाम् अत्यन्तवहिर्विषयासक्तबुद्धीनां सम्यक्प्रमाणेषु अकृतश्रमाणाम्, तद्धिपरीतानां तु लौकिकप्राह्यग्राहकद्वैतवस्तुनि सद्बुद्धिः नितरां दुःसंपाद्या आत्मचैतन्यव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरस्य अनुपलब्धेः।

यथा च एतद् एवम् एव न अन्यथा इति अवोचाम । उक्तं च भगवता—'यस्यां जायिति भृतानि सा निशा पश्यतो सनेः' इति ।

तसाद् वाह्याकारभेदबुद्धिनिवृत्तिः एव आत्मस्वरूपालम्बने कारणम्। न हि आत्मा नाम कस्यचित् कदाचिद् अप्रसिद्धः प्राप्यो हेय उपादेयो वा।

अप्रसिद्धे हि तिस्मिन् आत्मिनि अस्वार्थाः सर्वाः प्रवृत्तयः प्रसज्येरन् । न च देहाद्यचेत-नार्थत्वं शक्यं कल्पियतुम् । न च सुखार्थ सुखं दुःखार्थं वा दुःखम् आत्मावगत्यवसा-नार्थत्वात् च सर्वव्यवहारस्य ।

तसाद् यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न

रामामान्त्रमापेश्वा ततः अपि आत्मनः अन्तर-

सुखखरूप और अपने समीप कुछ भी नहीं है। 'प्रत्यक्ष-उपलब्ध धर्ममय' इत्यादि वाक्योंसे भी ' यही बात कही गयी है।

कितने ही अपनेको पण्डित माननेवाले यों कहते है, कि आत्मतत्त्व निराकार होनेके कारण उसको बुद्धि नहीं पा सकती; अतः सम्यक् ज्ञान-निष्ठा दु:साध्य है।

ठीक है, जो गुरु-परम्परासे रहित हैं, जिन्होंने वेदान्त-वाक्योंको (विधिपूर्वक) नहीं सुना है, जिनकी बुद्धि सांसारिक विषयोंमे अत्यन्त आसक्त हो रही है, जिन्होंने यथार्थ ज्ञान करानेवाले प्रमाणोंमे परिश्रम नहीं किया है, उनके लिये यही बात है। परन्तु जो उनसे विपरीत हैं, उनके लिये तो, लौकिक प्राह्म-प्राहक मेद्युक्त वस्तुओंमे सद्भाव सम्पादन करना (इनको सत्य समझना) अत्यन्त कठिन है, क्योंकि उनको आत्मचैतन्यसे अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपलब्धि ही नहीं होती।

यह ठीक इसी तरह है, अन्यथा नहीं है। यह बात हम पहले सिद्ध कर आये है और भगवान्ने भी कहा है कि 'जिसमें सब प्राणी जागते हैं, ज्ञानी मुनिकी वही रात्रि हैं' इत्यादि।

सुतरां आत्मखरूपके अवलम्बनमे, बाह्य नानाकार भेदबुद्धिकी निवृत्ति ही कारण है। क्योंकि आत्मा कभी किसीके भी लिये अप्रसिद्ध, प्राप्तव्य, त्याज्य या उपादेय नहीं हो सकता।

आत्माको अप्रसिद्ध मान लेनेपर तो सभी प्रवृत्तियोको निरर्थक मानना सिद्ध होगा। इसके सिवा न तो यह कल्पना की जा सकती है कि अचेतन शरीरादिके लिये (सब कर्म किये जाते हैं) और न यही कि सुखके लिये सुख है या दु:खके लिये दु:ख है। क्योंकि सारे व्यवहारका प्रयोजन अन्तर्मे आत्माके ज्ञानका विषय वन जाना है।

इसिलये, जैसे अपने शरीरको जाननेके लिये अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है; वैसे ही आत्मा उससे भी अधिक अन्तरतम होनेके कारण तमत्वात् तदवगतिं प्रति न प्रमाणान्तरापेक्षा इति आत्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सुप्रसिद्धा इति सिद्धम् ।

येषाम् अपि निराकारं ज्ञानम् अप्रत्यक्षं तेषाम् अपि ज्ञानवशा एव ज्ञेयावगतिः इति ज्ञानम् अत्यन्तं प्रसिद्धं सुखादिवद् एव इति अभ्युपगन्तव्यम्।

जिज्ञासानुपपत्तेः च । अप्रसिद्धं चेद् ज्ञानं ज्ञेयवद् जिज्ञास्येत । तथा ज्ञेयं घटादिरुक्षणं ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुम् इच्छिति तथा ज्ञानम् अपि ज्ञानान्तरेण ज्ञाता व्याप्तुम् इच्छेत् । न च एतद् अस्ति ।

अतः अत्यन्तप्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञाता अपि अत एव प्रसिद्ध इति । तसाद् ज्ञाने यत्नो न कर्तव्यः किं तु अनात्मबुद्धिनिवृत्तौ एव । तसाद् ज्ञानिष्ठा सुसंपाद्या ॥ ५०॥ आत्माको जाननेके लिये प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं है, अतः यह सिद्ध हुआ कि विवेकियोके लिये आत्मज्ञाननिष्ठा सुप्रसिद्ध है।

जिनके मतमे ज्ञान निराकार और अप्रत्यक्ष है उनको भी, ज्ञेयका बोध (अनुभव) ज्ञानके ही अधीन होनेके कारण, सुखादिकी तरह ही ज्ञान अत्यन्त प्रसिद्ध है, यह मान लेना चाहिये।

तथा ज्ञानको जाननेक छिये जिज्ञासा नहीं होती इसिछिये भी (यह मान छेना चाहिये कि ज्ञान प्रत्यक्ष है) यदि ज्ञान अप्रत्यक्ष होता, तो अन्य ज्ञेय वस्तुओंको तरह उसको भी जाननेक छिये इच्छा की जाती, अर्थात् जैसे ज्ञाता (पुरुष) घटादिक्तप ज्ञेय पदार्थोंका ज्ञानके द्वारा अनुभव करना चाहता है, उसी तरह उस ज्ञानको भी अन्य ज्ञानके द्वारा जाननेकी इच्छा करता, परन्तु यह बात नहीं है।

सुतरा ज्ञान अत्यन्त प्रत्यक्ष है और इसीलिये ज्ञाता भी अत्यन्त ही प्रत्यक्ष है। अतः ज्ञानके लिये प्रयत कर्तव्य नहीं है, किन्तु अनात्मबुद्धिकी निवृत्तिके लिये ही कर्तव्य है, इसीलिये ज्ञाननिष्ठा सुसंपाद्य है।। ५०॥

सा इयं ज्ञानस्य परा निष्ठा उच्यते कथं | कार्या इति—

वह ज्ञानकी परा निष्ठा किस प्रकार करनी चाहिये <sup>१</sup> सो कहते है—

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥

बुद्ध्या अध्यवसायात्मिकया विशुद्धया मायारहितया युक्तः संपन्नो घृत्या धेर्येण आत्मानं कार्यकरणसंघातं नियम्य च नियमनं कृत्वा वशीकृत्य शब्दादीन् शब्द आदिः येषां ते शब्दादयः तान् विषयान् त्यक्त्वा । सामध्यीत् श्रीरिस्थितिमात्रान् केवलान् मुक्त्वा ततः

विशुद्ध—कपटरहित निश्चयात्मिका बुद्धिसे संपन्न पुरुष, धैर्यसे कार्य-करणके संघातरूप आत्मा-को (शरीरको) संयम करके—वशमे करके शब्दादि विषयोको, अर्थात् शब्द जिनका आदि है ऐसे सभी विषयोंको छोड़कर, प्रकरणके अनुसार यहाँ यह अभिप्राय है, कि केव्ल शरीर-स्थितिमात्रके लिये जिन विषयोंकी आवश्यकना

गी॰ शा॰ भा॰ ५७-

अधिकान् सुखार्थान् त्यक्त्वा इत्यर्थः। शरीर-स्थित्यर्थत्वेन प्राप्तेषु च रागद्वेषौ व्यदस्य च परित्यज्य ॥ ५१ ॥

है, उनसे अतिरिक्त सुखभोगके लिये जो अधिक विषय हैं, उन सबको छोड़कर तथा शरीरिस्थितिके निमित्त प्राप्त हुए विषयोमे भी, राग-द्वेषका अभाव करके—स्याग करके ॥ ५१॥

ततः—

उसके बाद—

विविक्तसेवी लघ्वाशी ध्यानयोगपरो नित्यं

विविक्तसेवी अरण्यनदीपुलिनगिरिगुहादीन् विविक्तान् देशान् सेवितुं शीलम् अस्य इति विविक्तसेवी । ल्वाशी लघ्वशनशीलः । विविक्तसेवी । ल्वाशी लघ्वशनशीलः । विविक्तसेवालघ्वशनयोः निद्रादिदोषनिवर्त-कत्वेन चित्तप्रसादहेतुत्वाद् ग्रहणम् ।

यतवाक्रायमानसो वाक् च कायः च मानसं च यतानि संयतानि यस्य ज्ञाननिष्ठस्य स हाननिष्ठो यतिः यतवाक्रायमानसः स्यात् । एवम् उपरतसर्वकरणः सन्,

ध्यानयोगपरो ध्यानम् आत्मखरूपचिन्तनं योग आत्मविषये एव एकाग्रीकरणं तौ ध्यानयोगो परत्वेन कर्तव्यौ यस्य स ध्यान-योगपरः । नित्यं नित्यग्रहणं मन्त्रजपाद्यन्य-कर्तव्याभावप्रदर्शनार्थम् ।

वैराग्यं विरागभावो दृष्टादृष्टेषु विषयेषु वैतृष्ण्यं समुपाश्रितः सम्यग् उपाश्रितो नित्यम् एव इत्यर्थः ॥ ५२॥

यतवाक्कायमानसः । वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥

विविक्त देशका सेवन करनेवाळा—अर्थात् वन, नदी-तीर, पहाड़की गुफा आदि एकान्त देशका सेवन करना ही जिसका खभाव है ऐसा, और हलका आहार करनेवाळा होकर, 'एकान्त-सेवन' और 'हलका भोजन' यह दोनो निद्रादि दोषोके निवर्तक होनेसे चित्तकी खन्छतामे हेतु है, इसलिये इनका ग्रहण किया गया है।

तथा मन, वाणी और शरीरको वशमे करनेवाला होकर, अर्थात् जिस ज्ञाननिष्ठ यतिके काया, मन और वाणी तीनो जीते हुए होते हैं वह 'यतवाक्कायमानस' होता है—इस प्रकार सब इन्द्रियोको कर्मोंसे उपराम करके,

तथा नित्य ध्यानयोगके परायण रहता हुआ, आत्मखरूप-चिन्तनका नाम ध्यान है और आत्मामे चित्तको एकाग्र करनेका नाम योग है, यह दोनो प्रधानरूपसे जिसके कर्तव्य हो उसका नाम ध्यानयोगपरायण है, उसके साथ नित्य पदका ग्रहण मन्त्र-जप आदि अन्य कर्तव्योका अभाव दिखानेके लिये किया गया है।

तथा इस लोक और परलोकके भोगोमे तृष्णाका अभावरूप जो वैराग्य है, उसके आश्रित होकर अर्थात् सदा वैराग्यसम्पन्न होकर ॥ ५२॥

किं च—

तथा--

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्। विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ५३॥ अहंकारम् अहंकरणम् अहंकारो देहेन्द्रियादिषु
तम्, बलं सामर्थ्यं कामरागादियुक्तं न
इतरत् शरीरादिसामर्थ्यं स्वाभाविकत्वेन
त्यागस्य अशक्यत्वात् । दपी नाम हर्षानन्तरभावी धर्मातिक्रमहेतुः 'हृष्टो हप्यति हप्तो
धर्ममतिकामित' इति सारणात् तं च ।
कामम् इच्छां क्रोधं द्वेषं परिग्रहम् इन्द्रियमनो-

कामम् इच्छा क्राय द्वेष पारश्रहम् इ। न्द्रयमना-गतदोषपरित्यागे अपि शरीरधारणप्रसङ्गेन धर्मानुष्ठाननिमित्तेन वा बाह्यः परिग्रहः प्राप्तः तं च्विमुच्य परित्यज्य,

परमहंसपरिव्राजको भूत्वा, देहजीवनमात्रे अपि निर्गतममभावो निर्ममः अत एव शान्त उपरतः । यः संहतायासो यतिः ज्ञाननिष्ठो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय कल्पते समर्थो भवति ॥ ५३॥ अहंकार, बल और दर्पको छोड़कर—शरीर-इन्द्रियादिमे अहंभाव करनेका नाम 'अहंकार' है। कामना और आसक्तिसे युक्त जो सामर्थ्य है उसका नाम 'बल' है, यहाँ शरीरादिकी साधारण सामर्थ्यका नाम बल नहीं है, क्योंकि वह खाभाविक है इसिलेये उसका त्याग अशक्य है, हर्षके साथ होनेवाला और धर्म-उल्लाह्मनका कारण जो गर्व है उसका नाम 'दर्प' है क्योंकि स्मृतिमे कहा है कि 'हर्षयुक्त पुरुष दर्प करता है, दर्प करनेवाला धर्मका उल्लाह्मन किया करता है' इत्यादि।

तथा इच्छाका नाम काम है, द्वेषका नाम क्रोध है, इनका और परिग्रहका भी त्याग करके अर्थात् इन्द्रिय और मनमे रहनेवाले दोषोका त्याग करनेके पश्चात् भी, शरीर-धारणके प्रसङ्गसे या धर्मानुष्ठानके निमित्तसे, जो बाह्य संग्रहकी प्राप्ति होती है उसका भी परित्याग करके,

तथा परमहंस परिवाजक (संन्यासी) होकर, एवं देहजीवनमात्रमे भी ममतारहित और इसीलिये जो शान्त—उपरितयुक्त है, ऐसा जो सब परिश्रमोंसे रहित ज्ञानिष्ठ यित है, वह ब्रह्मरूप होनेके योग्य होता है।। ५३॥

अनेन क्रमेण-

इस क्रमसे—

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्क्षिति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥

ब्रह्मभूतो ब्रह्मप्राप्तः प्रसन्नात्मा लब्धाध्यातम-प्रसादो न शोचित किंचिद् अर्थनैकल्याम् आत्मनो वैगुण्यं च उद्दिश्य न शोचित न संतप्यते न काङ्कृति ।

ब्रह्मभूतस्य अयं स्वभावः अनूद्यते न शोचित न काङ्क्षात इति । ब्रह्मको प्राप्त हुआ, प्रसन्नात्मा अर्थात् जिसको अध्यात्मप्रसाद लाभ हो चुका है ऐसा पुरुष, न शोक करता है और न आकाङ्का ही करता है। अर्थात् न तो किसी पदार्थकी हानिके, या निज-सम्बन्धी विगुणताके उद्देश्यसे सन्ताप करता है और न किसी वस्तुको चाहता ही है।

'न शोचित न काङ्क्षित' इस कथनसे वसम्त पुरुपके स्वभावका अनुवादमात्र किया गरा है। न हि अप्राप्तविपयाकाङ्घा ब्रह्मविद

उपपद्यते । न हृष्यति इति वा पाठः ।

सम. सर्वेषु भूतेषु आत्मौपम्येन सर्वेषु भूतेषु सुखं दु: खं वा समम् एव पश्यति इत्यर्थी न आत्मसमदर्शनम् इह तस्य वक्ष्यमाणत्वात 'भक्त्या मामभिजानाति' इति ।

एवंसूतो ज्ञाननिष्ठो मद्भक्ति मयि परमेश्वरे मिक्त भजनं पराम् उत्तमां ज्ञानलक्ष्णां चतुर्थी लभते 'चतुर्विधा भजन्ते माम्' इति उक्तम् ॥५४॥

क्योंकि ब्रह्मवेत्तामे अप्राप्त विषयोंकी आकाङ्का वन ही नहीं सकती । अथवा 'न काङ्क्षित' की जगह 'न हृप्यति' ऐसा पाठ समझना चाहिये।

तथा जो सब भूतोंमे सम है। अर्थात् अपने सदश सब भूतोमे सुख और दु.खको जो समान देखता है । इस वाक्यमे आत्माको समभावसे देखना नहीं कहा है, क्योंकि वह तो 'भक्त्या मामभि-जानाति' इस पदसे आगे कहा जायगा।

परमेश्वरकी ज्ञाननिष्ठ पुरुष, मुझ भजनरूप पराभक्तिको पाता है, अर्थात् 'चतुर्विधा भजन्ते माम्' इसमे जो चतुर्थ भक्ति कही गयी है उसको पाता है ॥ ५४ ॥

ततो ज्ञानलक्षणया—

उसके बाद उस ज्ञानलक्षणा—

#### भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वते तदनन्तरम् ॥ ५५ ॥

भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् अहम् उपाधि-कृतविस्तरभेदो यः च अहं विध्वस्तसर्वो-पाधिमेद उत्तमपुरुष आकाशकल्पः तं माम् अद्वैतं चैतन्यमात्रैकरसम् अजम् अजरम् अमरम् अभयम् अनिधनं तत्त्वतः अभिजानाति ।

ततो माम् एवं तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं माम् एव।

ज्ञानानन्तरप्रवेशक्रिये भिन्ने न अत्र विविध्ते ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् इति, किं फलान्तराभावज्ञानमात्रम् एव, 'क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि' इति उक्तत्वात् ।

ननु विरुद्धम् इदम् उक्तं ज्ञानस्य या परा निष्ठा तया माम् अभिजानाति इति । कथं विरुद्धम इति चेद् उच्यते, यदा एव यसिन् कि विरुद्ध कैसे है तो वतलाते हैं, जब ज्ञाताको

मक्तिसे मैं जितना हूँ और जो हूँ, उसको तत्त्वसे जान लेता है। अभिप्राय यह है कि मै जितना हूँ, यानी उपाधिकृत विस्तारभेदसे जितना हूँ और जो हूँ, यानी वास्तवमे समस्त उपाधिमेदसे रहित, उत्तमपुरुष और आकाशकी तरह (व्याप्त ) जो मैं हूँ, उस अद्वैत, अजर, अमर, अभय और निधनरहित मुझको तत्त्वसे जान लेता है।

फिर मुझे इस तरह तत्त्वसे जानकर तत्काल मुझमे ही प्रवेश कर जाता है।

यहाँ 'ज्ञात्वा' 'विशते तदनन्तरम्' इस कयनसे जान और उसके अनन्तर प्रवेशिक्रया, यह दोनो भिन-भिन्न विवक्षित नहीं हैं। तो क्या है १ फलान्तरके अभावका ज्ञानमात्र ही विवक्षित है। क्योंकि 'क्षेत्रक्ष भी तू मुझे ही समझ' ऐसे कहा गया है।

पू०-यह कहना विरुद्ध है कि ज्ञानकी जो परा निष्ठा है उससे मुझे जानता है । यदि कहो विषये ज्ञानम् उत्पद्यते ज्ञातुः तदा एव तं विषयम् अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञानिनष्ठां ज्ञाना- वृत्तिलक्षणाम् अपेक्षते इति । ततः च ज्ञानेन न अभिजानाति ज्ञानावृत्त्या तु ज्ञानिनष्ठया अभिजानाति इति ।

न एष दोषो ज्ञानस्य स्वात्मोत्पित्तपिरपाक-हेतुयुक्तस्य प्रतिपक्षविहीनस्य यद् आत्मानुभव-निश्चयावसानत्वं तस्य निष्ठाशब्दाभिलापात्।

शास्त्राचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्तिपरिपाकहेतुं सहकारिकारणं बुद्धिविशुद्धचादि अमानित्वादि च अपेक्ष्य जनितस्य क्षेत्रज्ञपरमात्मेकत्व- ज्ञानस्य कत्रीदिकारकभेदबुद्धिनिबन्धन- सर्वकर्मसंन्याससहितस्य स्वात्मानुभवनिश्चय- रूपेण यद् अवस्थानं सा परा ज्ञानिष्ठा इति उच्यते।

सा इयं ज्ञाननिष्ठा आतीदिभक्तित्रयापेक्षया परा चतुर्थी भक्तिः इति उक्ता । तया परया भक्त्या भगवन्तं तत्त्वतः अभिजानाति । यदनन्तरम् एव ईश्वरक्षेत्रज्ञभेदबुद्धिः अशेषतो निवर्तते । अतो ज्ञाननिष्ठालक्षणया भक्त्या माम् अभिजानाति इति वचनं न विरुध्यते । अत्र च सर्वं निवृत्तिविधायि शास्तं वेदान्ते-

#### तिहासपुराणस्मृतिलक्षणम् अर्थवद् भवति ।

'विदित्वा ब्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति'(वृह०उ० ३ ।५।१) 'तस्मान्न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः' (ना०उ०२।७९) 'न्यास एवात्यरेचयत्' (ना० उ०२।७८) इति संन्यासः कर्मणां न्यासो जिस विषयका ज्ञान होता है, वह उसी समय उस विषयको जान लेता है, ज्ञानकी वारम्वार आवृत्ति करनारूप ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा नहीं करता। इसलिये 'वह (ज्ञेय पदार्थको) ज्ञानसे नहीं जानता, ज्ञानावृत्तिरूप ज्ञाननिष्ठासे जानता है' यह कहना विरुद्ध है।

उ०—यह दोष नहीं है, क्योंकि अपनी उत्पत्ति और परिपाकके हेतुओंसे युक्त, एवं विरोधरहित ज्ञानका जो अपने खरूपानुभवमे निश्चयरूपसे पर्यवसान—स्थित हो जाना है, उसीको निष्ठा शब्दसे कहा गया है।

अभिप्राय यह, कि ज्ञानकी उत्पत्ति और परिपाकके हेतु, जो विशुद्ध-बुद्धि आदि और अमानित्वादि सहकारी कारण है, उनकी सहायतासे, शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे उत्पन्न हुआ, जो 'मैं कर्ता हूँ, मेरा यह कर्म है' इत्यादि कारकभेदबुद्धिजनित समस्त कर्मोंके संन्याससहित क्षेत्रज्ञ और ईश्वरकी एकताका ज्ञान है, उसका जो अपने खरूपके अनुभवमे निश्चयरूपसे स्थित रहना है, उसे 'परा ज्ञान-निष्ठा' कहते हैं।

वही यह ज्ञानिष्ठा 'आर्त' आदि तीन भक्तियोकी अपेक्षासे चतुर्थ परा भक्ति कही गयी है। उस (ज्ञान-निष्ठारूप) परा भक्तिसे भगवान्को तत्त्वसे जानता है जिससे उसी समय ईश्वर और क्षेत्रज्ञविषयक भेदबुद्धि पूर्णरूपसे निवृत्त हो जाती है। इसिल्ये ज्ञानिष्ठारूप भक्तिसे मुझे जानता है यह कहना विरुद्ध नहीं होता।

ऐसा मान लेनेसे वेदान्त, इतिहास, पुराण और स्मृतिरूप समस्त निवृत्तिविवायक शास, सार्थक हो जाते हैं अर्थात् उन सबका अभिप्राय सिद्ध हो जाता है।

'आत्माको जानकर (तीनों तरहकी एपणाओं से) विरक्त होकर फिर भिक्षाचरण करते हैं, 'पुरुषार्थका अन्तरंग साधन होनेके कारण संन्यास, ही इन सव तपों में अधिक कहा गया है', 'अकेला संन्यास ही उन सवको उल्लंघन कर जाता है,' कमोंके त्यागका नाम संन्यास है।

'वेदानिमं च लोकममुं च परित्यज्य' ( आप० ४० १।२३।१३) 'त्यज धर्ममधर्म च' ( महा० शां० ३२९ । ४० ) इत्यादि । इह च दिशैतानि वाक्यानि ।

न च तेषां वाक्यानाम् आनर्थक्यं युक्तम्। न च अर्थवादत्वं खप्रकरणस्यत्वात् । प्रत्यगात्माविकिय**स्वरूपनिष्ठत्वात्** मोक्षस्य। न हि पूर्वसमुद्रं जिगमिषोः प्राति-लोम्येन प्रत्यक्समुद्रं जिगमिषुणा समान-मार्गत्वं संभवति ।

प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसंतानकरणाभिनिवेशः च ज्ञाननिष्ठा । सा च प्रत्यक्समुद्रगमनवत् कर्मणा सहभावित्वेन विरुध्यते ।

पर्वतसर्षपयोः इव अन्तरवान् विरोधः प्रमाणविदां निश्चितः । तसात् सर्वेकर्मसंन्या-सेन एव ज्ञाननिष्ठा कार्या इति सिद्धम् ॥ ५५॥

'वेदोंको तथा इस लोक और परलोकको परित्याग करके' 'धर्म-अधर्मको छोङ्' इत्यादि शास्रवाक्य है। तथा यहाँ भी ( संन्यासपरक ) वहुत-से वचन. दिखाये गये हैं।

उन सब वचनोंको व्यर्थ मानना उचित नहीं और अर्थवादरूप मानना भी ठीक नहीं; क्योंकि वे अपने प्रकरणमे स्थित है।

इसके सिवा अन्तरात्माके अविक्रियखरूपमे निश्चयरूपसे स्थित हो जाना ही मोक्ष है। इसिलये भी ( पूर्वोक्त बात ही सिद्ध होती है )। क्योंकि पूर्वसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेका उसके प्रतिकूल पश्चिमसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेके साथ समान मार्ग नहीं हो सकता।

अन्तरात्मविपयक प्रतीतिका निरन्तरता रखनेके आग्रहका नाम 'ज्ञाननिष्ठा' है । उसका कर्मीके साथ रहना ( पूर्वकी ओर जानेकी इच्छावालेके लिये) पश्चिमसमुद्रकी ओर जानेकी मार्गकी भॉति, विरुद्ध है।

प्रमाणवैत्ताओने उनका पर्वत और राईके समान भेद निश्चित किया है । सुतरां यह सिद्ध हुआ कि सर्वकर्म संन्यासपूर्वक ही ज्ञाननिष्ठा करनी चाहिये॥५५॥

भगवतः अभ्यर्चनभक्तियोगस्य / सिद्धिप्राप्तिः फलं ज्ञाननिष्ठायोग्यता । यन्नि-ज्ञाननिष्ठा मोक्षफलावसाना मित्ता भगवद्भक्तियोगः अधुना स्तूयते शास्त्रार्थोप-संहारप्रकरणे शास्त्रार्थनिश्चयदाढ्यीय—

अपने कर्मोंद्वारा भगवान्की पूजा करनारूप भक्ति-योगकी सिद्धि, अर्थात् फल, ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता है। जिस ( भक्ति-योग ) से होनेवाली ज्ञान-निष्ठा, अन्तमे मोक्षरूप फल देनेवाली होती है, उस भगवद्गक्ति-योगकी अब शासाभिप्रायके उपसंहार-प्रकरणमे, शास्त्र-अभिप्रायके निश्चयको दृढ़ करनेके लिये स्तुति की जाती है---

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो सद्घ्यपाश्रयः। मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पद्मव्ययम् ॥ ५६ ॥

अनुतिष्ठन मद्व्यपाश्रयः अहं वासदेव ईश्वरो को भी करनेवाला जो मद्व्यपाश्रय भक्त है—जिसका

सर्वकर्माणि प्रतिषिद्धानि अपि सदा कुर्वाणः । सदा सव कर्मीको करनेवाळा अर्थात् निषिद्ध कर्मी-

सर्वात्मभाव इत्यर्थः । सः अपि मत्प्रसादाद् मम ईश्वरस्य प्रसादाद् अवाप्नोति शाखत नित्यं वैष्णवं पदम् अन्ययम् ॥ ५६ ॥

व्यपाश्रयो यस्य स मद्व्यपाश्रयो मय्यर्पित-। मै वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूँ, ऐसा मुझे ही अपना सब कुछ अर्पण कर देनेवाला जो भक्त है, वह भी मुझ ईश्वरके अनुग्रहसे, विष्णुके शाश्वत—नित्य— अविनाशी पदको प्राप्त कर लेता है ॥ ५६ ॥

यसाद् एवं तसात्--

; जब कि यह बात है इसिलेये—

चेतसा सर्वकर्माणि मिय संन्यस्य मत्परः। बुद्धियोगमुपाश्रित्य मचित्तः सततं भव॥५७॥

चेतसा विवेक बुद्धचा सर्वकर्माणि दृष्टादृष्टार्थानि **ईश्वरे** संन्यस्य 'यत्करोपि यदश्नासि' इति उक्तन्यायेन मत्परः अहं वासुदेवः परो यस्य तव स त्वं मत्परः सन् बुद्धियोग मिय समाहितवुद्धित्वं बुद्धियोगः तं बुद्धियोगम् उपाश्रित्य आश्रयः अनन्यशरणत्वं मिचतो मिय एव चित्तं यस्य तव स तवं मिचित्तः सततं सर्वदा भव ॥ ५७ ॥

तू दष्ट और अदष्ट फलवाले समस्त कर्मीको विवेक बुद्धिसे अर्थात् 'यत्करोषि यदश्रासि' इस श्लोकमे बतलाये हुए भावसे, मुझ ईश्वरमे समर्पण करके, तथा मेरे परायण होकर, अर्थात् मै वासुदेव ही जिसका पर ( परमगित ) हूँ, ऐसा होकर, मुझमे बुद्धिको स्थिर करनारूप बुद्धि-योगका आश्रय लेकर—बुद्धियोगके अनन्यशरण होकर, निरन्तर मुझमे चित्तवाळा हो, अर्थात् जिसका निरन्तर मुझमे ही चित्त रहे, ऐसा हो ॥ ५७ ॥

सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । मिचित्तः अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥

मिचतः सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुस्तराणि संसार-। हेतुजातानि मःप्रसादात् तरिष्यसि अतिक्रिमिष्यसि । अय चेद् यदि त्वं मदुक्तम् अहकारात् पण्डितः अहम् इति न श्रोष्यसि न ग्रहीष्यसि ततः त्वं विनङ्क्यसि विनाशं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥

मुझमे चित्तवाला होकर तू समस्त कठिनाइयो-को अर्थात् जन्म-मरणरूप संसारके समस्त कारणों-को मेरे अनुप्रहसे तर जायगा—सबसे पार हो जायगा। परन्तु यदि त् मेरे कहे हुए वचनोको अहंकारसे 'मैं पण्डित हूँ' ऐसा समझकर, नहीं सुनेगा-प्रहण नहीं करेगा, तो नष्ट हो जायगा-नाशको प्राप्त हो जायगा ॥ ५८॥

इदं च त्वया न मन्तर्व्य खतन्त्रः अहं किमर्थं परोक्तं करिष्यामि इति-

तुझे यह भी नहीं समझना चाहिये, कि मैं खतन्त्र हूँ, दूसरेका कहना क्यों करूँ ?—

#### यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

इति न युद्धं करिष्यामि इति मन्यसे चिन्तयसि है—ऐसा निश्चय कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं कहाँगा निश्चयं करोषि मिथ्या एष व्यवसायो निश्चय: ते तव सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति-यसात् प्रकृतिः क्षत्रस्वभावः त्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥ तेरा क्षत्रिय-खभाव तुझे युद्धमे नियुक्त कर देगा ॥५९॥

यत्च एतत् त्वम् अहंकारम् आश्रित्य न योत्स्ये। जो त् अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा

यसात् च--

#### स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। कर्तुं नेच्छिस यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्॥६०॥

निबद्धो निश्चयेन बद्धः स्वेन आत्मीयेन कर्मणा अपने खाभाविक कर्मोद्धारा कर्तु न इच्छिसि यत् कर्म मोहाद् अविवेकतः दृढ़तासे बँधा हुआ है, इसिलये जो कर्म तू करिष्यसि अवशः अपि परवश एव कर्म॥ ६०॥

स्वभावजेन शौर्यादिना यथोक्तेन कौन्तेय हे कौन्तेय ! त् उपर्युक्त शूर्वीरता आदि तत् मोहसे--अविवेकके कारण नहीं करना चाहता है, वहीं कर्म विवश होकर करेगा ॥ ६०॥

यसात्-

क्योकि--

#### ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

सर्भप्राणिनां हदेशे हृदयदेशे अर्जुन शुक्कान्त-रात्मस्वभावा विशुद्धान्तः करण इति। 'अहश्र कृष्णमहरर्जुन च' (ऋ०सं० ६ । ९ । १ ) इति दर्शनात् । तिष्ठति स्थिति लभते ।

स कथं तिष्ठति इति आह—

भ्रामयन् भ्रमणं कारयन् सर्वभूतानि यन्त्रा-रूढानि यन्त्राणि आरूढानि अधिष्ठितानि इव इई कठपुति थोंकी भाति, भ्रमाता हुआ-भ्रमण कराता

ईश्वरः ईशनशीलो नारायणः सर्वभूताना हि अर्जुन । ईश्वर अर्थात् सबका शासन करनेवाला नारायण समस्त प्राणियोंके हृदयदेशमे स्थित है। जो शुक्त खच्छ-शुद्ध अन्तरात्मा—स्वभाववाळा हो अथोत् पवित्र अन्तः करणयुक्त हो उसका नाम अर्जुन है। क्योंकि 'अहस्र कृष्णमहर्जुनंच' इस कथनमे अर्जुन-राब्द शुद्धताका वाचक देखा गया है।

> वह ( ईश्वर ) कैसे स्थित है 2 सो कहते हैं— समस्त प्राणियोको, यन्त्रपर आरूढ़ हुई-चढ़ी

इति इवशब्दः अत्र द्रष्टव्यः। यथा दारुकृत-

पुरुषादीनि यन्त्रारूढानि मायया छबना

आमयन् तिष्ठति इति संबन्धः ॥ ६१ ॥

हुआ स्थित है। यहाँ इव (भाँति) शब्द अधिक समझना चाहिये, अर्थात् जैसे यन्त्रपर आरूढ़ कठपुतली आदिको ( खिलाड़ी ) मायासे भ्रमाता दुआ स्थित रहता है, उसी तरह ईश्वर सबके हृदयमे स्थित है, इस प्रकार इसका सम्बन्ध है।। ६१॥

#### सर्वभावेन तमेव **इार**णं गच्छ भारत। तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥

तम् एव ईश्वरं शरणम् आश्रयं संसार।तिंहरणार्थ | गच्छ आश्रय सर्वभावेन सर्वातमना हे भारत ततः तः प्रसादाद् ईश्वरानुग्रहात् परां प्रकृष्टां शानित पराम् उपरति स्थानं च मम विष्णोः परमं पदम् अवाप्स्यसि शाश्वतं नित्यम् ॥ ६२ ॥ विष्णुके परम नित्यवामको प्राप्त करेगा ॥ ६२ ॥

हे भारत ! तू सर्वभावसे उस ईश्वरकी ही शरणमे जा अर्थात् संसारके समस्त क्वेशोका नाश करनेके लिये मन, वाणी और शरीरद्वारा सब प्रकारसे उस ईश्वरका ही आश्रय ग्रहण कर । फिर उस ईश्वरके अनुप्रहरे परम—उत्तम शान्तिको, अर्थात् उपरतिको और शाखत स्थानको अर्थात् मुझ

#### इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। यथेच्छिस तथा विमृश्यैतद्शेषेण कुरु॥ ६३॥

इति एतत् ते तुभ्यं ज्ञानम् आख्यातं कथितं गुह्याद् गोप्याद् गुह्यतरम् अतिशयेन गुह्यं रहस्यम् इत्यर्थो मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण विमुख्य विमर्शनम् एतद् यथोक्तं शास्त्रम् आलोचनं कृत्वा अशेपेण समस्तं यथोक्तं च अथेजातं यथा इच्छिस तथा कुरुं।। ६३ ॥

मुझ सर्वज्ञ ईश्वरने तुझसे यह गुह्यसे भी गुह्य अत्यन्त गोपनीय---रहस्ययुक्त ज्ञान कहा है। इस उपर्युक्त शासको, अर्थात् ऊपर कहे हुए समस्त अर्थको पूर्णरूपसे विचारकर-इसके विषयमे भली-प्रकार आलोचना करके, तेरी जैसी इच्छा हो वैसे ही कर ॥ ६३॥

फिर भी मै जो कुछ कहता हूँ उसे सुन— भूयः अपि मया उच्यमानं शृणु— सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४॥

अपि असकृद् भूयः पुनः शृणु मे मम परमं

प्रकृष्टं वचो वाक्यम् ।

गी० शा० भा० ५८---

सर्वगुह्यतमं सर्वगुह्येभ्यः अत्यन्तरहस्यम् उक्तम् । सर्व गुह्योमे अत्यन्त गुह्य—रहस्ययुक्त मेरे परम उत्तम वचन त् फिर भी सुन, अर्थात् जो वचन मैने पहले अनेक बार कहे है उनको वु फिरसे सुन।

न भयाद् न अपि अर्थकारणाद् वा वक्ष्यामि किं तर्हि इपः प्रियः असि मे मम दढम् अव्यभि-चारेण इति कृत्वा ततः तेन कारणेन वक्ष्यामि कथयिष्यामि ते हित परं ज्ञानप्राप्तिसाधनम्। तद् हि सर्वेहितानां हिततमम् च ॥ ६४ ॥

मै ( जो कुछ कहूँगा वह ) भयसे अथवा खार्थके लिये नहीं कहूँगा; किन्तु त् मेरा दृ ऐकान्तिक प्रिय है, यह समझकर—केवल इसी कारणसे तेरे हितकी वात अर्थात् परम ज्ञान-प्राप्तिका साधन कहूँगा । क्योंकि यही साधन सब हितोंमें उत्तम हित है ॥ ६४ ॥

किं तद् इति आह—

वे वचन कौन-से है 2 सो कहते हैं---

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५॥

मन्मना भव मिच्चित्तो भव महक्तो भव मद्भजनो भव मद्याजी मद्यजनशीलो भव मा नमस्कुरु नमस्कारम् अपि मम एव कुरु।

तत्र एवं वर्तमानो वासुदेवे एव सर्वसमर्पित-साध्यसाधनप्रयोजनो माम् एव एष्यसि आग-मिष्यसि । सत्यं ते त्रव प्रतिजाने सत्यां प्रतिज्ञां करोमि एतस्मिन् वस्तुनि इत्यर्थः । यतः प्रियः असि मे।

सत्यप्रतिज्ञत्वं भगवतः बुद्ध्या अवर्यभाविमोक्षफलम् भगवच्छरणैकपरायणो भवेद् इति वाक्यार्थः ६५

त् मुझमे मनवाला अर्थात् मुझमे चित्तवाला हो, मेरा भक्त अर्थात् मेरा ही भजन करनेवाला हो और मेरा ही पूजन करनेवाला हो, तथा मुझे ही नमस्कार कर, अर्थात् नमस्कार भी मुझे ही किया कर।

इस प्रकार करता हुआ, अर्थात् मुझ वासुदेवमे ही (अपने ) समस्त साध्य, साधन और प्रयोजनको समर्पण करके तू मुझे ही प्राप्त होगा । इस विषयमे मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि द् मेरा प्रिय है।

कहनेका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार भगवान्को सत्यप्रतिज्ञ जानकर तथा भगवान्की भक्तिका फल नि:सन्देह—ऐकान्तिक मोक्ष है—यह समझकर, मनुष्यको केवल एकमात्र भगवान्की शरणमे ही तत्पर हो जाना चाहिये ॥ ६५॥

कमयोगनिष्ठायाः परमरहस्यम् ईश्वरश्ररणताम् उपसंहत्य अथ इदानीं कर्मयोगनिष्ठाफलं उपसंहार करके, उसके पश्चात् अब कर्मयोगनिष्ठा-सम्यग्दर्शनं सर्ववेदान्तविहितं वक्तव्यम् इति आह--

कर्मयोगनिष्ठाके परम रहस्य ईश्वरशरणागतिका का फलखरूप, समस्त वेदान्तोंमे कहा हुआ यथाये ज्ञान कहना है, इसलिये ( भगवान् ) बोले--

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ सर्वधर्मान् सर्वे च ते धर्माः च सर्वधर्माः तान् । धर्मशब्देन अत्र अधर्मः अपि गृह्यते नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात् 'नाविरतो हुश्चरितात्' (क०उ०१।२।२४) 'त्यजधर्ममधर्म च' (महा० शान्ति०३२९।४०) इत्यादिश्चतिस्पृतिभ्यः।

सर्वधर्मान् पिरत्यज्य संन्यस्य सर्वकर्माणि इति एतत्। माम् एकं सर्वात्मानं समं सर्वभूतस्थम् ईश्वरम् अच्युतं गर्भजन्मजरामरणविवर्जितम् अहम् एव इति एवम् एकं शरणं व्रज्ञ न मत्तः अन्यद् अस्ति इति अवधारय इत्यर्थः।

अहं त्वा त्वाम् एवं निश्चितबुद्धिं सर्वपापेभ्यः सर्वधर्माधर्मबन्धनरूपेभ्यो मोक्षियिष्यामि स्वातम-भावप्रकाशीकरणेन । उक्तं च-'नाशयाम्यातम-भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता' इति अतो मा श्रुचः शोकं मा कार्षीः इत्यर्थः ॥ ६६ ॥

समस्त धर्मोंको, अर्थात् जितने भी धर्म हैं उन सबको, यहाँ नैष्कर्म्य (कर्माभाव) का प्रतिपादन करना है इसिलिये 'धर्म' शब्दसे अधर्मका भी प्रहण किया जाता है। 'जो बुरे चरित्रोंसे विरक्त नहीं हुआ' 'धर्म और अधर्म दोनोंको छोड़' इत्यादि श्रुति-स्मृतियोसे भी यही सिद्ध होता है।

सब धर्मोंको छोड़कर—सर्व कर्मोंका संन्यास करके, मुझ एककी शरणमे आ, अर्थात् मै जो कि सबका आत्मा, समभावसे सर्व भूतोंमे स्थित, ईश्वर, अच्युत तथा गर्भ, जन्म, जरा और मरणसे रहित हूँ, उस एकके इस प्रकार शरण हो । अभिप्राय यह कि 'मुझ परमेश्वरसे अन्य कुछ है ही नहीं' ऐसा निश्चय कर ।

तुझ इस प्रकार निश्चयवालेको मै अपना खरूप प्रत्यक्ष कराके, समस्त धर्माधर्मबन्धनरूप पापोंसे मुक्त कर दूँगा। पहले कहा भी है कि—'मैं हृदयमें स्थित हुआ प्रकाशमय ज्ञान-दीपकसे ( अज्ञान-जनित अन्धकारका) नाश करता हूँ' इसलिये त् शोक न कर अर्थात् चिन्ता मत कर।। ६६॥

#### ( शास्त्रके उपसंहारका प्रकरण )

असिन् हि गीताशास्त्रे परं निःश्रेयस-साधनं निश्चितं किं ज्ञानं किं कर्म वा आहोस्विद् उभयम् इति ।

कुतः सन्देहः ?

'यज्ज्ञात्वामृतमश्तुते' 'ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्' इत्यादीनि वाक्यानि केवलाद् ज्ञानाद् निःश्रेयसप्राप्तिं दर्शयन्ति 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' 'कुरु कर्मेव' इत्येवमादीनि कर्मणाम् अवश्यकर्तव्यतां दर्शयन्ति।

एवं ज्ञानकर्मणोः कर्तव्यतोपदेशात् सम्रचितयोः अपि निःश्रेयसहेतुत्वं स्याद् इति भवेत् संशयः।

किं पुनरत्र मीमांसाफलम्।

यह विचार करना चाहिये कि इस गीताशासमे निश्चय किया हुआ, परम कल्याण (मोक्ष) का साधन ज्ञान है या कर्म, अथवा दोनो <sup>2</sup>

प्०-यह सन्देह क्यों होता है ?

उ०-'जिसको जानकर अमरता प्राप्त कर लेता है' 'तदनन्तर मुझे तत्त्वसे जानकर मुझमें ही प्रविष्ट हो जाता है' इत्यादि वाक्य तो केवल ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति दिखला रहे हैं। तथा 'तेरा कर्ममें ही अधिकार हैं' 'तू कर्म ही कर' इत्यादि वाक्य कर्मोंकी अवश्य-कर्तन्यता दिखला रहे हैं।

इस प्रकार ज्ञान और कर्म टोनोकी कर्तव्यताका उपदेश होनेसे ऐसा संशय भी हो सकता है कि सम्भवतः दोनों समुचित (मिलकर) ही मोक्षके साधन होगे।

प्०-परन्तु इस मीमासाका फल क्या होगा ?

ननु एतद् एव एपाम् अन्यतमस्य परम-निःश्रेयससाधनत्वावधारणम् । अतो विस्तीर्ण-तरं मीमांस्यम् एतत् ।

उ०-यही कि इन तीनोंमेसे किसी एकको ही परम कल्याणका साधन निश्चय करना। अतः इसकी विस्तारपूर्वक मीमांसा कर लेनी चाहिये।

#### (सिद्धान्तका प्रतिपादन)

आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निःश्रेयस-हेतुत्वं भेदप्रत्ययनिवर्तकत्वेन कैवल्यफलाव-सानत्वात्।

क्रियांकारकफलभेदबुद्धिः अविद्यया आत्मिन नित्यप्रवृत्ता यम कर्म अहं कर्ता अमुष्मै फलाय इदं कर्म करिष्यामि इति इयम् अविद्या अनादिकालप्रवृत्ता।

अस्या अविद्याया निवर्तकम् अयम् अहम् अस्मि केवलः अकर्ता अक्रियः अफलो न मत्तः अन्यः अस्ति कश्चिद् इति एवंरूपम् आत्मविषयं ज्ञानम् उत्पद्यमानं कर्मप्रद्यत्तिहेतु-भूताया भेदबुद्धेः निवर्तकत्वात्।

तुशब्दः पक्षद्वयव्याष्ट्रस्यथां न केवलेभ्यः कर्मभ्यो न च ज्ञानकर्मभ्यां समुचिताभ्यां निःश्रेयसप्राप्तिः इति पक्षद्वयं निवर्तयति । अकार्यत्वात् च निःश्रेयसस्य कर्मसाधन-

अकायत्वात् च ानःश्रयसस्य कमसाधन-त्वानुपपत्तिः । न हि नित्यं वस्तु कर्मणा ज्ञानेन वा क्रियते ।

केवलं ज्ञानम् अपि अनर्थकं तर्हि ?

न अविद्यानियर्तकत्वे सति दृष्टकैवल्य-फलावसानत्वात् । अविद्यातमोनिवर्तकस्य ज्ञानस्य दृष्टं कैवल्यफलावसानत्वम् । रज्जादिविषये सर्पाद्यज्ञानतमोनिवर्तकप्रदीप- केवल आत्मज्ञान ही परम कल्याण (मोक्ष) का हेतु (साधन) है, क्योंकि मेद-प्रतीतिका निवर्तक होनेके कारण, कैवल्य (मोक्ष) की प्राप्ति ही उसकी अवधि है।

आत्मामे क्रिया, कारक और फलविपयक मेद-बुद्धि अविद्याके कारण सदासे प्रवृत्त हो रही है। 'कर्म मेरे हैं, मै उनका कर्त्ता हूँ, मै अमुक फलके लिये यह कर्म करता हूँ' यह अविद्या अनादि-कालसे प्रवृत्त हो रही है।

'यह केवल, (एकमात्र) अकर्ता, क्रियारहित और फलसे रहित आत्मा में हूँ, मुझसे भिन्न और कोई भी नहीं है' ऐसा आत्मविषयक ज्ञान इस अविद्याका नाशक है, क्यों कि यह उत्पन्न होते ही, कर्म-प्रवृत्ति-की हेतुरूप भेदवुद्धिका नाश करनेवाला है।

उपर्युक्त वाक्यमे 'तु' शब्द दोनों पक्षोकी निवृत्तिके लिये है अर्थात् मोक्ष न तो केवल कर्मसे मिलता है और न ज्ञान-कर्मके समुच्चयसे ही। इस प्रकार 'तु' शब्द दोनो पक्षोका खण्डन करता है।

मोक्ष अकार्य अर्थात् खत. सिद्ध है, इसिलिये कमोंको उसका साधन मानना नहीं बन सकता। क्योंकि कोई भी नित्य (खत:सिद्ध) वस्तु कर्म या ज्ञानसे उत्पन्न नहीं की जाती।

पू०-तब तो केवल ज्ञान भी न्यर्थ ही है 2

उ०-यह बात नहीं है, क्योंकि अविद्याका नाशक होनेके कारण उसकी मोक्षप्राप्तिरूप फल-पर्यन्तता प्रत्यक्ष है। अर्थात् जैसे दीपकके प्रकाश-का, रज्जु आदि वस्तुओंमे होनेवाली सर्पादिकी म्नान्तिको और अन्यकारको, नष्ट कर देना ही फल है और जैसे उस प्रकाशका फल सर्पविषयक प्रकाशफलवत्, विनिवृत्तसर्पविकल्परज्जु-कैवल्यावसानं हि प्रकाशफलं तथा ज्ञानम्।

दृष्टार्थानां च छिदिक्रियाग्रिमन्थनादीनां व्यापृतकत्रीदिकारकाणां द्वैधीभावाग्निद्र्श-नादिफलाद् अन्यफले कर्मान्तरे व्यापारानु-पपत्तिः ज्ञाननिष्ठाक्रियायां यथा तथा दृष्टार्थायां ज्ञात्रादिकारकस्य व्यापृतस्य अन्यफले कर्मान्तरे आत्मकैवल्यफलाद् प्रवृत्तिः अनुपपन्ना इति ज्ञाननिष्ठा न कमसहिता उपपद्यते।

भुज्यग्निहोत्रादिक्रियावत् स्याद् इति चेत्।
न, कैवल्यफले ज्ञाने क्रियाफलार्थित्वानुपपत्तेः। कैवल्यफले हि ज्ञाने प्राप्ते सर्वतःसंप्छतोदके फले कूपतडागादिक्रियःफलार्थित्वाभाववत् फलान्तरे तत्साधनभूतायां
वा क्रियायाम् अर्थित्वानुपपत्तिः।

न हि राज्यप्राप्तिफले कर्मणि व्यापृतस्य क्षेत्रप्राप्तिफले व्यापारोपपत्तिः तद्विषयं च अर्थित्वम् ।

तसाद् न कर्मणः अस्ति निःश्रेयससाध-नत्वम् । न च ज्ञानकर्मणोः सम्रचितयोः । न अपि ज्ञानस्य कैवल्यफलस्य कर्मसाहाय्यापेक्षा अविद्यानिवर्तकत्वेन विरोधात् । विकल्पको हटाकर, केवल रज्जुको प्रत्यक्ष कराके, समाप्त हो जाता है, वैसे ही अविद्यारूप अन्धकारके नाशक आत्मज्ञानका भी फल, केवल आत्मखरूपको प्रत्यक्ष कराके ही समाप्त होता देखा गया है।

जिनका फल प्रत्यक्ष है, ऐसी जो लकडीको चीरना अथवा अरणीमन्थनद्वारा अग्नि उत्पन्न करना आदि क्रियाएँ है, उनमे लगे हुए कर्ता आदि कारकोकी, जैसे अलग-अलग टुकड़े हो जाना, अथवा अग्नि प्रज्वलित हो जाना आदि फलसे अतिरिक्त किसी अन्य फल देनेवाले कर्ममे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही जिसका फल प्रत्यक्ष है, ऐसी ज्ञाननिष्ठारूप क्रियामे लगे हुए ज्ञाता आदि कारकोकी भी आत्मकैवल्यरूप फलसे अतिरिक्त फलवाले किसी अन्य कर्ममे प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः ज्ञाननिष्ठा कर्मसहित नहीं हो सकती।

यदि कहो कि भोजन और अग्निहोत्र आदि क्रियाओं से समान (इसमें भी समुन्चय) हो सकता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि जिसका फल केंग्रल्य (मोक्ष) है, उस ज्ञानके प्राप्त होने पश्चात् कर्मफलकी इच्छा नहीं रह सकती, जैसे सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर कूप-तालाब आदिकी जलके लिये चाह नहीं रहती उसी प्रकार मोक्ष जिसका फल है, ऐसे ज्ञानकी प्राप्ति होनेके वाद क्षणिक सुखरूप फलान्तरकी या उसकी साधनभूत क्रियाकी इच्छुकता नहीं रह सकती।

क्योंकि जो मनुप्य राज्य प्राप्त करा देनेवाले कर्ममे लगा हुआ है उसकी प्रवृत्ति, क्षेत्र-प्राप्ति ही जिसका फल है ऐसे कर्ममे नहीं होती और उस कर्मके फलकी इच्छा भी नहीं होती।

सुतरा यह सिद्ध हुआ, कि परम कल्याणका साधन न तो कर्म है और न ज्ञान-कर्मका समुच्चय ही है। तथा कैवल्य (मोक्ष) ही जिसका फल है, ऐसे ज्ञानको कर्मोंकी सहायता भी अपेक्षित नहीं है। क्योंकि ज्ञान अविद्याका नागक है इसल्पि उसका कर्मोंसे विरोध है। न हि तमः तमसो निवर्तकम् अतः केवलम्

एव ज्ञानं निःश्रेयससाधनम् इति ।

न, नित्याकरणे प्रत्यवायप्राप्तेः कैवल्यस्य च नित्यत्वात् । यत् तावत् केवलज्ञानात् कैवल्यप्राप्तिः इति एतद् असत् । यतो नित्यानां कर्मणां श्रुत्युक्तानाम् अकरणे प्रत्यवायो नरकादिप्राप्तिलक्षणः स्थात् ।

ननु एवं तर्हि कर्मभ्यो मोक्षो नास्ति इति
अनिर्माक्ष एव।न एष दोषः,नित्यत्वाद् मोक्षस्य।
नित्यानां कर्मणाम् अनुष्ठानात् प्रत्यवायस्य
अप्राप्तिः। प्रतिषिद्धस्य च अकरणाद् अनिष्टशरीरानुपपत्तिः। काम्यानां च वर्जनाद्
इष्टशरीरानुपपत्तिः। वर्तमानशरीरारम्भकस्य
च कर्मणः फलोपभोगक्षये पतिते असिन्
शरीरे देहान्तरोत्पत्तौ च कारणाभावाद्
आत्मनो रागादीनां च अकरणात् स्वरूपावस्थानम् एव कैवल्यम् इति अप्रयत्नकैवल्यम्
इति।

अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरकृतस्य स्वर्गनर-कादिप्राप्तिफलस्य अनारव्धकार्यस्य उपमोगानु-पपत्तेः क्षयामाव इति चेत् ।

न, नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखोपभोगस्य तत्फलोपभोगत्वोपपत्तेः । प्रायश्चित्तवद् वा पूर्वोपात्तदुरितक्षयार्थत्वाद् नित्यकर्मणाम् । आरब्धानां च उपभोगेन एव कर्मणां क्षीणत्वाद् अपूर्वाणां च कर्मणाम् अनारम्भे अयत्तसिद्धं कैवल्यम् इति ।

यह प्रसिद्ध ही है कि अन्धकारका नाशक अन्धकार नहीं हो सकता। इसिलिये केवल ज्ञान ही परम कल्याणका साधन है।

पू०—यह सिद्धान्त ठीक नहीं, क्योंकि नित्यकमींके न करनेसे प्रत्यवाय होता है और मोक्ष नित्य है। भाव यह कि——पहले जो यह कहा गया कि केवल ज्ञानसे ही मोक्ष मिलता है, ठीक नहीं, क्योंकि वेद-शास्त्रमें कहे हुए नित्यकमींके न करनेसे नरकादिकी प्राप्तिरूप प्रत्यवाय होगा।

यदि कहो कि ऐसा होनेसे तो कमेंसे छुटकारा ही न होगा, अतः मोक्षके अमावका प्रसङ्ग आ जायगा, तो ऐसा दोष नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्यसिद्ध है। नित्यकमींका आचरण करनेसे तो प्रत्यवाय न होगा, निषिद्ध कमींका सर्वथा त्याग कर देनेसे अनिष्ट ( खुरे ) शरीरोकी प्राप्ति न होगी, काम्यक्मींका त्याग कर देनेके कारण इष्ट (अच्छे ) शरीरोकी प्राप्ति न होगी, तथा वर्तमान शरीरको उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका, फलके उपभोगसे क्षय हो जानेपर, इस शरीरका नाश हो जानेके पश्चात्, दूसरे शरीरकी उत्पत्तिका कोई कारण नहीं रहनेसे तथा शरीरसम्बन्धी आसक्ति आदिके न करनेसे, जो खरूपमे स्थित हो जाना है वही कैवल्य है, अतः विना प्रयत्नके ही कैवल्य सिद्ध हो जायगा।

उ०-किन्तु भूतपूर्व अनेक जन्मोके किये हुए जो स्वर्ग-नरक आदिकी प्राप्तिरूप फल देनेवाले अनेक अनारव्धफल—सञ्चित कर्म है, उनके फलका उपभोग न होनेके कारण, उनका तो नाश नहीं होगा—ऐसा कहे तो <sup>2</sup>

प्०-यह बात नहीं है, क्योंकि नित्यकर्मके अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप दुःखभोगको, उन कमोंके फलका उपभोग माना जा सकता है। अथवा प्रायिश्वत्तकी मॉित नित्य कर्म भी पूर्वकृत पापका नाश करनेवाले मान लिये जायँगे तथा प्रारव्धकर्मका फलभोगसे नाश हो जायगा, फिर नये कमोंका आरम्भ न करनेसे 'कैवल्य' बिना यत्नके सिद्ध हो जायगा।

न, 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' (श्वे० उ० ३ । ८ ) इतिविद्याया अन्यः पन्था मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेः चर्मवत् आकाशविष्टनासंभववद् अविदुषो मोक्षा-संभवश्रुतेः । ज्ञानात् कैवल्यम् आमोति इति च पुराणस्मृतेः ।

अनारव्धफलानां पुण्यानां कर्मणां क्षयानु-पपत्तेः च । यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानाम् अनारव्धफलानां संभवः तथा पुण्यानाम् अपि अनारव्धफलानां स्यात् संभवः । तेषां च देहान्तरम् अकृत्वा क्षयानुपपत्तौ मोक्षा-नुपपत्तिः।

धर्माधर्महेत्नां च रागद्वेषमोहानाम् अन्यत्र आत्मज्ञानाद् उच्छेदानुपपत्तेः धर्माधर्मोच्छे-दानुपपत्तिः।

नित्यानां च कर्मणां पुण्यलोकफलश्रुतेः 'वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्टाः' (आ० स्मृ०२। २।२।३) इत्यादिस्मृतेः च कर्मक्षयानुपपत्ति।

ये तु आहुः नित्यानि कर्माणि दुःखरूप-त्वाद् पूर्वकृतदुरितकर्मणां फलम् एव न तु तेषां स्वरूपव्यतिरेकेण अन्यत् फलम् अस्ति अश्रुत-त्वाद् जीवनादिनिमित्ते च विधानाद् इति । न, अप्रवृत्तानां फलदानासंभवात्, दुःखफल-विशेषानुपपत्तिः च स्यात्। उ०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योंकि 'उस (परमात्मा) को जानकर ही मनुष्य मृत्युसे तरता हैं; मोक्ष-प्राप्तिके लिये दूसरा मार्ग नहीं हैं' इस प्रकार मोक्षके लिये विद्यांके अतिरिक्त अन्य मार्ग-का अभाव बतलानेवाली श्रुति है। तथा जैसे चमड़ेकी भॉति आकाशको लपेटना असम्भव है, उसी प्रकार अज्ञानीकी मुक्ति असम्भव बतलानेवाली भी श्रुति है, एवं पुराण और स्मृतियोंमे भी यही कहा गया है, कि ज्ञानसे ही कैवल्यकी प्राप्ति होती है।

इसके सिवा ( उस सिद्धान्तमे ) जिनका फल मिलना आरम्भ नहीं हुआ है ऐसे पूर्वकृत पुण्योके नाशकी उपपत्ति न होनेसे भी, यह पक्ष ठीक नहीं है। अर्थात् जिस प्रकार पूर्वकृत सिद्धित पापोंका होना सम्भव है, उसी प्रकार सिद्धित पुण्योका होना भी सम्भव है ही, अतः देहान्तरको उत्पन्न किये बिना उनका क्षय सम्भव न होनेसे ( इस पक्षके अनुसार ) मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा।

इसके सित्रा, पुण्य-पापके कारणरूप राग, द्वेष और मोह आदि दोषोका, बिना आत्मज्ञानके मूलोब्छेद होना सम्भव न होनेके कारण भी, पुण्य-पापका उच्छेद होना सम्भव नहीं।

तथा श्रुतिमे नित्यक्रमींका पुण्यलोककी प्राप्ति-रूप फल बतलाया जानेके कारण और 'अपने कर्मीं-मे स्थित वर्णाश्रमावलम्वी' इत्यादि स्मृतिवाक्यो-द्वारा भी यही बात कही जानेके कारण भी कर्मींका क्षय (मानना ) सिद्ध नहीं होता।

तथा जो यह कहते है, कि नित्यकर्म दु:खरूप होनेके कारण पूर्वकृत पापोका फल ही है, उनका अपने खरूपसे अतिरिक्त और कोई फल नहीं है, क्योंकि श्रुतिमें उनका कोई फल नहीं वतलाया गया तथा उनका 'विचान जीवनिर्वाह आदिके लिये किया गया है।' उनका कहना ठीक नहीं है क्योंकि जो कर्म फल देनेके लिये प्रवृत्त नहीं हुए, उनका फल होना असम्भव है और नित्यक्ति अनुप्रानका परिश्रम, अन्य कर्मका फलिवेशेय है यह बात भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी।

यद् उक्तं प्रविजनमञ्जतदुरितानां कर्मणां फलं नित्यकमीनुष्टानायासदुःखं भुज्यते इति तद् असत्। न हि मरणकाले फलदानाय अनङ्करीभृतस्य कर्मणः फलम् अन्यकमीरव्धे जन्मनि उपभुज्यते इति उपपक्तिः।

अन्यथा स्वर्गफलोपभोगाय अग्निहोत्रादि-कर्मारब्धे जन्मनि नरककर्मफलोपभोगानु-पपत्तिः न स्वात्।

तस्य दुरितदुः खिवशेषफळत्वानुपपत्तेः च,
अनेकेषु हि दुरितेषु संभवत्सु भिन्नदुः खसाधनफलेषु नित्यकर्मानुष्ठानायासदुः खमात्रफलेषु
कल्प्यमानेषु द्वन्द्वरोगादिवाधानिमित्तं न हि
शक्यते कल्पयतुं नित्यकर्मानुष्ठानायासदुः खम्
एव पूर्वकृतदुरितफलं न शिरसा पाषाणवहनादिदुः खम् इति।

अप्रकृतं च इदम् उच्यते नित्यकर्मानुष्टाना-यासदुःखं पूर्वकृतदुरितकर्मफलम् इति ।

कथम्,

अप्रस्तपालस्य पूर्वकृतदुरितस्य क्षयो न उपपद्यते इति प्रकृतं तत्र प्रस्तफलस्य कर्मणः फलं नित्यकर्मानुष्ठानायासदुः खम् आह भवान् तुमने जो यह कहा, कि पूर्वजन्मकृत पाप कमोंका फल, नित्यकमोंके अनुष्ठानमे होनेवाले परिश्रमरूप दु:खके द्वारा भोगा जाता है, सो ठीक नहीं । क्योंकि मरनेके समय जो कर्म भविष्यमे फल देनेके लिये अङ्करित नहीं हुएं उनका फल दूसरे कमोंद्वारा उत्पन्न हुए शरीरमें भोगा जाता है, यह कहना युक्तियुक्त नहीं है।

यदि ऐसा न हो, तो खर्गरूप फलका भोग करनेके लिये अग्निहोत्रादि कर्मोंसे उत्पन्न हुए जन्ममे, नरकके कारणभूत कर्मोंका फल भोगा जाना भी, युक्तिविरुद्ध नहीं होगा।

इसके सिया वह ( नित्यक्रमंके अनुष्ठानमें होने-वाला परिश्रमरूप दुःख ) पापोंका फलरूप दु.ख-विशेप सिद्ध न हो सकतेके कारण भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रकारके दुःख-साधनरूप फल देनेवाले, अनेक ( सिश्चत ) पापोंके होनेकी सम्भावना होते हुए भी, नित्यकर्म अनुष्ठान-के परिश्रममात्रको ही उन सबका फल मान लेनेपर, शीतोष्णादि द्वन्द्वोंकी अथवा रोगादिकी पीड़ासे होने-वाले दुःखोंको पापोका फल नहीं माना जा सकेगा। तथा यह हो भी कैसे सकता है, कि नित्यकर्मके अनुष्ठानका परिश्रम ही पूर्वकृत पापोंका फल है, सिरपर पत्थर आदि ढोनेका दु ख उसका फल नहीं !

इसके सिवा, नित्यकर्मोंके अनुष्ठानसे होनेवाला परिश्रमरूप दु.ख, पूर्वकृत पापोका फल है, यह कहना प्रकरणविरुद्ध भी है।

पू०-कैसे ?

उ०-जो पूर्वकृत पाप, फल देनेके लिये अङ्कारत नहीं हुए है, उनका क्षय नहीं हो सकता ऐसा प्रकरण है, उसमें तुमने, फल देनेके लिये प्रस्तुत हुए पूर्वकृत पापोका ही फल, नित्यक्तमोंके अनुष्ठान-से होनेवाला परिश्रमरूप दु.ख बतलाया है, जो कर्म फल देनेके लिये प्रस्तुत नहीं हुए है, उनका फल नहीं बतलाया।

न अप्रस्तफलस्य इति।

अथ सर्वम् एव पूर्वकृतं द्वरितं प्रस्तक्रम् एव इति मन्यते भवान् ततो नित्यकर्मानुष्ठाना-यासदुःखम् एव फलम् इति विशेषणम् अयुक्तं नित्यकर्मविध्यानर्थक्यप्रसङ्गः च उपभोगेन एव प्रस्तक्लस्य दुरितकर्मणः क्षयोपपक्तेः । किं च श्रुतस्य नित्यस्य दुःखं कर्मणः चेत् फलम्, नित्यकर्मानुष्ठानायासाद् एव तद् दृश्यते च्यायामादिवत् तद् अन्यस्य इति कल्पनानु-पपक्तिः ।

कीवनादिनिमित्ते च विधानाद् नित्यानां कर्मणाम्, प्रायिश्वत्तवत् पूर्वकृतदुरितफलत्वानु-पपित्तः। यसिन् पापकर्मनिमित्ते यद्विहितं प्राय-श्वित्तं न तु तस्य पापस्य तत् फलम्। अथ तस्य एव पापस्य निमित्तस्य प्रायिश्वत्तदुःखं फलं जीवनादिनिमित्तम् अपि नित्यकर्मानुष्टा-नायासदुःखं जीवनादिनिमित्तस्य एव तत् फलं प्रसज्येत नित्यप्रायिश्वत्तयोः नैमित्तिकत्वा-विशेषात्।

किं च अन्यव् नित्यस्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादेः अनुष्ठानायासदुःखस्य तुल्यत्वाव् नित्यानुष्ठानायासदुःखम् एव पूर्वकृतदुरितस्य फलं न तु काम्यानुष्ठानायासदुःखम् इति विशेषो न अस्ति इति तद् अपि पूर्वकृत-दुरितफलं प्रसज्येत । यदि तुम यह मानते हो, कि पूर्वकृत सभी पाप-कर्म, फल देनेके लिये प्रवृत्त हो चुके हैं, तो फिर नित्यकमोंके अनुष्ठानका परिश्रमरूप दु.ख ही उनका फल है, यह विशेषण देना अयुक्त ठहरता है। और नित्यकमीविधायक शास्त्रको भी व्यर्थ माननेका प्रसङ्ग आ जाता है। क्योंकि फल देनेके लिये अङ्करित हुए पापोका तो उपभोगसे ही क्षय हो जायगा ( उनके लिये नित्यकमींकी क्या आवश्यकता है)।

इसके सिवा (वास्तवमे) वेद विहित नित्यकमीं से होनेवाला परिश्रमरूप दु:ख यिंद कर्मका फल हो तो वह उन (विहित नित्यकमीं) का ही फल होना चाहिये; क्योंकि वह व्यायाम आदिकी भॉति, उनके ही अनुष्टानसे होता हुआ दिखलायी देता है, अतः यह कल्पना करना कि 'वह किसी अन्य कर्मका फल है' युक्तियुक्त नहीं है।

नित्यक्रमोंका विधान जीवनादिके छिये किया गया है इसिछिये भी नित्यक्रमोंको प्रायिधित्तकी भॉति पूर्वकृत पापोका फल मानना युक्तियुक्त नहीं है । जिस पापक्रमेंके छिये जो प्रायिधित्त विहित है, वह उस पापका फल नहीं है । तथापि यदि ऐसा माने, कि प्रायिधित्तक्षप दु.ख (जिसके छिये प्रायिधित्त किया जाय ) उस पापक्षप निमित्तका ही फल होता है, तो जीवनादिके छिये किये जानेवाले नित्यक्रमोंका परिश्रमरूप दु:ख भी, जीवन आदि हेतुओंका ही फल सिद्ध होगा, क्योंकि नित्य और प्रायिधित्त ये दोनो ही किसी-न-किसी निमित्तसे किये जानेवाले हैं, इनमे कोई भेद नहीं है ।

इसके सिवा दूसरा दोप यह भी है कि नित्यकर्मके परिश्रमकी और काम्यअग्निहोत्रादि कर्मके परिश्रमकी समानता होनेके कारण, नित्यकर्मका परिश्रम ही पूर्वकृत पापका फल है, काम्य-कर्मानुष्ठानका परिश्रम ह्य दुःख उसका फल नहीं है, ऐसा माननेके लिये कोई विशेष कारण नहीं है, अत. वह काम्यकर्मका परिश्रमरूप दु ख भी, पूर्वकृत पापका ही फल माना जायगा।

जीव आव भाव ५९-

तथा च सित नित्यानां फलाश्रवणात् तिद्वधानान्यथानुपपत्तेः च नित्यानुष्टानायास-दुःखं पूर्वकृतदुरितफलम् इति अर्थापत्तिकल्पना अनुपपन्ना।

एवं विधानान्यथानुपपत्तेः अनुष्ठानायास-दुःखव्यतिरिक्तफलत्वानुमानात् च नित्या-नाम्।

विरोधात् च। विरुद्धं च इदम् उच्यते नित्य-कर्मणि अनुष्ठीयमाने अन्यस्य कर्मणः फलं भुज्यते इति अभ्युपगम्यमाने स एव उपभोगो नित्यस्य कर्मणः फलम् इति नित्यस्य कर्मणः फलाभाव इति च विरुद्धम् उच्यते। किं च काम्याग्निहोत्रादौ अनुष्ठीयमाने नित्यम्

अपि अग्निहोत्रादि तन्त्रेण एव अनुष्ठितं भवति इति तदायासदुःखेन एव काम्याग्निहोत्रादि-फलम् उपक्षीणं स्यात् तत्तन्त्रत्वात्।

अथ काम्याग्निहोत्रादिफलम् अन्यद् एव स्वर्गादि तदनुष्टानायासदुःस्वम् अपि भिन्नं प्रसज्येत । न च तद् अस्ति दृष्टविरोधात् । न हि काम्यानुष्ठानायासदुःस्वात् केवलनित्यानुष्टाना-यासदुःस्वं भिद्यते ।

किं च अन्यद् अविहितम् अप्रतिषिद्धं च कर्म

ऐसा होनेसे 'नित्यकर्मोंका फल नहीं बतलाया गया है और उनके अनुष्ठानका विधान किया गया है, उस विधानकी अन्य प्रकारसे उपपत्ति न होनेके कारण, नित्यकर्मोंके अनुष्ठानसे होनेवाला दुःख, पूर्वकृत पापोका ही फल है,' इस प्रकारकी जो अर्थापत्तिकी कल्पना की गयी थी, उसका खण्डन हो गया।

इस तरह प्रकारान्तरसे नित्यक्रमोंके विधानकी अनुपपत्ति होनेसे और नित्यक्रमोंका अनुष्ठानसम्बन्धी परिश्रमरूप दु खके सिना दूसरा फल होता है, ऐसा अनुमान होनेसे भी (यह पक्ष खण्डित हो जाता है)।

इसके सित्रा ऐसा माननेमें विरोध होनेके कारण भी (यह पक्ष कट जाता है)। नित्यकमोंका अनुष्ठान करते हुए दूसरे कमोंका फल भोगा जाता है, ऐसा मान लेनेसे यह कहना होता है कि वह उपभोग ही नित्यकर्मका फल है। और साथ ही यह भी प्रति-पादन करते जाते हो, कि नित्यकर्मका फल नहीं है, अत: यह कथन परस्पर तिरुद्ध होता है।

इसके अतिरिक्त, (तुम्हारे मतानुसार) काम्य-अग्निहोत्रादिका अनुष्ठान करते हुए तन्त्रसे नित्य-अग्निहोत्रादि भी उन्हींके साथ अनुष्ठित हो जाते हैं। अतः उस परिश्रमरूप दुःखभोगसे ही काम्य-अग्निहोत्रादिका फल भी क्षीण हो जायगा, क्योंकि वह उसके अधीन है।

यदि ऐसा माने कि काम्य-अग्निहोत्रादिका खर्गादि-प्राप्तिरूप दूसरा ही फल होता है तो उनके अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप दुःखको भी नित्यकर्म-के परिश्रमसे भिन्न मानना आवश्यक होगा। परन्तु प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध होनेके कारण यह नहीं हो सकता। क्योंकि काम्यकर्मोके अनुष्ठानसे होनेवाले परिश्रमरूप दुःखसे, केवल नित्यकर्म-अनुष्ठानमे होनेवाले परिश्रमरूप दुःखका, भेद नहीं है।

इसके सिवा दूसरी बात यह भी है कि जो कर्म न विहित हो और न प्रतिषिद्ध हो, वही तत्काल फल देनेवाला होता है, शास्त्रविहित या प्रतिषिद्ध कर्म तत्काल फल देनेवाला नहीं होता | यदि ऐसा

तत्कालफलं न तु शास्त्रचोदितं प्रतिषिद्धं व

तत्कालफलम् । भवेद् यदि तदा स्वर्गादिषु अपि अदृष्टफलशासने च उद्यमो न स्वात् ।

अग्निहोत्रादीनाम् एव कर्मस्वरूपाविशेषे अनुष्ठानायासदुःस्वमात्रेण उपक्षयः। काम्यानां च स्वर्गादिमहाफलत्वम् अङ्गोतिकर्तव्यताद्या-धिक्ये तु असति फलकामित्वमात्रेण इति न शक्यं कल्पयितुम्।

तसाद् न नित्यानां कर्मणाम् अदृष्टकलाभावः कदाचिद् अपि उपपद्यते । अतः च अविद्यापूर्व-कस्य कर्मणो विद्या एव शुभस्य अशुभस्य वा क्षयकारणम् अशेषतो न नित्यकर्मानुष्टानम् ।

अविद्याक। भवीजं हि सर्वम् एव कर्म । तथा च उपपादितम् । अविद्वद्विषयं कर्म विद्व-द्विषया च सर्वकर्मसंन्यासपूर्विका ज्ञानिन्ठा ।

'उभौ तौ न विज्ञानीतः' 'वेदाविनाशिनं नित्यम्' 'ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगि-नाम्' 'अज्ञाना कर्मसिज्ञिनाम्' 'तत्त्विन्तु' 'गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते' 'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते' 'नैव किञ्चित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वित्' अर्थाद् अज्ञः करोमि इति ।

आरुरुक्षोः कर्म कारणम् आरूढस्य योगस्यस्य शम एव कारणम् । उदाराः त्रयः अपि अज्ञाः,

ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्।

अज्ञाः कर्मिणो गतागतं कामकामा लभनते। अनन्याः चिन्तयन्तो मां नित्ययुक्ता यथोक्तम् आत्मानम् आकाशकल्पम् अकल्मपम् उपासते।

होता तो खर्ग आदि र्हाकोका प्रतिगदन करनेमे और अदृ फडोके बतलानेमे शास्त्रकी प्रवृत्ति नहीं होती।

कर्मत्वमे किसी प्रकारका भेद न होनेपर तथा अंग और इतिकर्तन्यता आदिकी कोई विशेषता न होनेपर भी, केवल नित्य-अग्निहोत्रादिका फल तो अनुष्ठानजनित परिश्रमरूप दु:खके उपभोगसे क्षय हो जाता है और फलेन्छुकतामात्रकी अधिकतासे काम्य-अग्निहोत्रादिका स्वर्गादि महाफल होता है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती।

सुतरा नित्यकमेंका अदृष्ट फल नहीं होता यह बात कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि अविद्यापूर्वक होनेवाले सभी शुभाशुभ कमोंका, अशेषत नाश करनेवाला हेतु, विद्या (ज्ञान) ही है, नित्यकर्मका अनुष्ठान नहीं।

क्योंकि सभी कर्म, अविद्या और कामनाम् लक हैं। ऐसा ही हमने सिद्ध किया है, कि अज्ञानीका विषय कर्म है और ज्ञानीका विषय सर्व-कर्मसन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा है।

'उभौतौन विजानीतः' 'वेदाविनाशिनं नित्यम्' 'ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्' 'अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्' 'तत्त्ववित्तु' 'गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते' 'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते' 'नैव किश्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' इत्यादि वाक्योके अर्थसे, यही सिद्ध होता है, कि अज्ञानी ही 'मैं कर्म करता हूँ' ऐसा मानता है (ज्ञानी नहीं)।

आरुरक्षुके लिये कर्म कर्तव्य वतलाये हैं और आरुदके लिये अर्थात् योगस्थ पुरुषके लिये उपशम कर्तव्य बतलाया है । तथा (ऐसा भी कहा है कि) 'तीनो प्रकारके अज्ञानी मक्त भी उदार हैं, पर ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है, ऐसा मैं मानता हूँ।'

कर्म करनेवाले सकाम अज्ञानी लोग आवागमन-को प्राप्त होते हैं और अनन्य भक्त नित्ययुक्त होकर चिन्तन करते हुए आत्मख्य, आकागके सदश, मुझ निष्पाप परमात्माकी उपासना किया करते हैं। 'ददामि वुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति

ते।' अर्थाद् न कर्मिणः अज्ञा उपयान्ति।

भगवत्कर्मकारिणो ये युक्ततमा अपि कर्मिणः अज्ञाः ते उत्तरोत्तरहीनफलत्यागा-वसानसाधनाः।

अनिर्देश्याक्षरोपासकाः तु 'अद्वेष्टा सर्व-भूतानाम्' इत्यादि आ-अध्यायपरिसमाप्ति उक्त-साधनाः क्षेत्राध्यायाद्यध्यायत्रयोक्तज्ञान-साधनाः च।

अधिष्ठानादिपश्चहेतुकसर्वकर्मसंन्यासिनाम् आत्मैकत्वाकर्तृत्वज्ञानवतां परस्यां ज्ञाननिष्ठायां वर्तमानानां भगवत्तत्त्वविदाम् अनिष्ठादिकर्म-फलत्रयं परमहंसपरित्राजकानाम् एव लब्धमग-वत्स्वरूपात्मैकत्वशरणानां न भवति । भवति एव अन्येपाम् अज्ञानां कर्मिणाम् असंन्यासिनाम् इति एप गीताशास्त्रोक्तस्य कर्णव्याकर्तव्यार्थस्य विभागः ।

अविद्यापूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मणः असिद्धम् इति चेत्।

न, ब्रह्महत्यादिवत् । यद्यपि शास्त्रावगतं

नित्यं कर्म तथापि अविद्यावत एव भवति ।

यथा प्रतिषेधशास्त्रावगतम् अपि ब्रह्महत्यादि-

लक्षणं कर्म अनर्थकारणम् अविद्याकामादिदोप- कामनादि दोषोंसे युक्त पुरुषके द्वारा ही हो सकते हैं,

'उनको मैं वह बुद्धियोग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं' इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म करनेवाले अज्ञानी भगवान्को प्राप्त नहीं होते।

भगवदर्थ कर्म करनेवाले जो युक्ततम होनेपर भी कर्मी होनेके नाते अज्ञानी है, वे चित्त-समाधानसे लेकर कर्मफल्ल्यागपर्यन्त उत्तरोत्तर हीन वतलाये हुए साधनोसे युक्त होते है।

तथा जो अनिर्देश्य अक्षरके उपासक हैं वे 'अद्घेष्टा सर्वभूतानाम्' आदिसे लेकर, वारहवें अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त बतलाये हुए साधनोसे सम्पन्न और तेरहवे अध्यायसे लेकर तीन अध्यायोंने बतलाये हुए ज्ञान-साधनोसे भी युक्त होते हैं।

अधिष्ठानादि पाँच जिसके कारण हैं, ऐसे समस्त कमींका जो सन्यास करनेवाले हैं, जो आत्माके एकत्व और अकर्तुत्वको जाननेवाले हैं, जो ज्ञानकी परानिष्ठामे स्थित हो गये है, जो भगवत्वरूप और आत्माके एकत्वज्ञानकी शरण हो चुके हैं ऐसे भगवान्के तत्त्वको जाननेवाले परमहस परिव्राजको-को इष्ट-अनिष्ट और मिश्र—ऐसा त्रिविध कर्मफल नहीं मिलता। इनसे अन्य जो संन्यास न करने-वाले कर्मपरायण अज्ञानी हैं, उनको कर्मका फल अवस्य भोगना पड़ता है, यही गीताशासमे कहे हुए कर्तत्र्य और अकर्तव्यका विभाग है।

पू०—सभी कमोंको अविद्याम् छक मानना युक्ति-सङ्गत नहीं है।

उ०-नहीं, ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्मोंकी मॉित (सभी कर्म अविद्याम् छक हैं) नित्यकर्म यद्यपि शास्त्रप्रतिपादित हैं तो भी वे अविद्यायुक्त पुरुषके ही कर्म हैं।

जैसे प्रतिपेध-शास्त्रसे कहे हुए भी अनर्थके कारणरूप ब्रह्महत्यादि निपिद्ध कर्म अविद्या और कामनादि दोषोंसे यक्त पुरुषके द्वारा ही हो सकते हैं। वतो भवति अन्यथा प्रवृत्त्यनुपपत्तेः तथा नित्यनैमित्तिककाम्यानि अपि इति ।

व्यतिरिक्तात्मनि अज्ञाते प्रवृत्तिः नित्या-दिकर्मसु अनुपपना इति चेत्।

न, चलनात्मकस्य कर्मणः अनात्मकत्-कस्य अहं करोमि इति प्रवृत्तिदर्शनात्।

देहादिसंघाते अहंप्रत्ययो गौणो न मिथ्या इति चेत् । न, तत्कार्येषु अपि गौणत्वोपपत्तेः।

आत्मीये देहादिसंघाते अहंप्रत्ययो गौणो यथा आत्मीये पुत्रे 'आत्मा वै पुत्र न्यामासि' ( तै० सं० २ । ११ ) इति, लोके च अपि मम प्राण एव अयं गौः इति तद्वद् न एव अयं मिथ्याप्रत्ययः, मिथ्याप्रत्ययः तु स्थाणुपुरुषयोः अगृह्यमाणविशेषयोः ।

न गौणप्रत्ययस्य मुख्यकार्यार्थत्वम् अधि-करणस्तुत्यर्थत्वाद् छप्तोपमाशब्देन ।

यथा सिंहो देवदत्तः अग्निः माणवक इति सिंह इव अग्निः इव क्रौर्यपैङ्गल्यादिसामान्य-वस्वाद् देवदत्तमाणवकाधिकरणस्तुत्यर्थम् एव,

क्योंकि दूसरी तरह उनमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उसी 'प्रकार नित्य-नं मित्तिक और काम्य आदि कर्म भी, अविद्या और कामनासे युक्त मनुष्यसे ही हो सकते है।

प्०-परन्तु आत्माको शरीरसे पृथक् समझे बिना नित्य-नैमित्तिक आदि कमोंमे प्रवृत्तिका होना असम्भव है।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा जिसका कर्ता नहीं है ऐसे चलनरूप कर्ममे ( अज्ञानियो-की) 'मै करता हूँ' ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है।

यदि कहो कि शरीर आदिमे जो अहंभाव है वह गौण है, मिथ्या नहीं है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे उनके कार्यमे भी गौणता सिद्ध होगी।

पू०-जैसे 'हे पुत्र ! तू मेरा आत्मा ही है' इस श्रुतिवाक्यके अनुसार, अपने पुत्रमे 'अहंमाव' होता है तथा संसारमे भी जैसे 'यह गौ मेरा प्राण ही है' इस प्रकार प्रिय वस्तुमे 'अहं माव' होता देखा जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरादि स्वातमे भी अहंभाव गौण ही है। यह प्रतीति मिथ्या नहीं है। मिथ्या प्रतीति तो वह है कि जो स्थाणु और पुरुषके मेदको न जानकर स्थाणुमे पुरुषकी प्रतीति होती है ।

उ०-( यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ) गौण प्रयोग छुप्तोपमा शब्दद्वारा अधिकरणकी स्तुति करनेके लिये होता है, इसलिये गौण प्रतीतिसे मुख्यके कार्यकी सिद्धि नहीं होती।

जैसे कोई कहे कि देवदत्त सिंह है, या वालक अग्नि है, तो उसका यह कहना, देवदत्त सिंहके सदश क्रूर और बालक अग्निके समान पिङ्गल(गौर) वर्ण, इस प्रकारकी समानताके कारण देवदत्त और वालकरूप अधिष्ठानकी स्तुतिके लिये ही है। क्योंकि गौण शब्द या गौण ज्ञानसे कोई सिंहका कार्य (किसीको भक्षण कर जाना ) या न तु सिंह्कार्यम् अग्निकार्यं वा गौणशब्दप्रत्यय- अग्निका कार्य ( किसीको जला डालना )

निमित्तं किंचित् साध्यते, मिथ्याप्रत्ययकार्य तु अनर्थम् अनुभवति । गौणप्रत्ययविषयं च जानाति न एप सिंहो

देवदत्तः स्वाद् न अयम् अग्निः माणवक इति। तथा गौणेन देहादिसंघातेन आत्मना कृतं कर्म न मुख्येन अहंप्रत्ययविषयेण आत्मना कृतं स्यात् । न हि गौणसिंहाग्निभ्यां कृतं कर्म मुख्यसिंहाग्निभ्यां कृतं स्यात् । न च मुख्यसिंहाग्न्योः क्रौर्येण पेंड्रल्येन वा कार्यं किचित् क्रियते स्तुत्यर्थत्वेन उप-क्षीणत्वात् ।

स्तूयमानौ च जानीतो न अहं सिंहो न अहम् अग्निः इति, न सिंहस्य कर्म मम अग्नेः च इति, तथा न संघातस्य कर्म मम मुख्यस्य आत्मन इति प्रत्ययो युक्ततरः स्याद् न पुनः अहं कर्ता मम कर्भ इति।

यत् च आहुः आत्मीयैः स्मृतीच्छाप्रयतैः कमहेतुभिः आत्मा करोति इति । न, तेषां मिथ्याप्रत्ययपूर्वकत्वात् मिथ्याप्रत्यय-निमित्तेष्टानिष्टानुभूतिक्रयाफलजनितसंस्कार-

पूर्वका हि रमृतीच्छाप्रयत्नाद्यः।

यथा असिन् जन्मनि देहादिसंघाताभिमान-रागद्वेषादिकृतौ धर्माधर्मी तत्फलानुभवः च

सिद्ध नहीं किया जा सकता । परन्तु मिथ्या प्रत्ययका कार्य ( जन्म-मरणरूप ) अनर्थ, (मंतुष्य) अनुभव कर रहा है।

इसके सिवा गौण प्रतीतिके विषयको मनुष्य ऐसा जानता भी है कि वास्तवमे यह देवदत्त सिंह नहीं है और यह वालक अग्नि नहीं है।

(यदि उपर्युक्त प्रकारसे शरीरादि सघातमे भी आत्मभाव गौण होता तो ) शरीरादिके संघातरूप गौण आत्माद्वारा किये हुए कर्म, अहं भावके मुख्य विषय आत्माके किये हुए नहीं माने जाते। क्योंकि गौण सिंह (देवदत्त) और गौण अग्नि (वालक) द्वारा किये हुए कर्म मुख्य सिंह और अग्निके नहीं माने जाते। तथा उस कृरना और पिङ्गळताद्वारा कोई मुख्य सिंह और मुख्य अग्निका कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे केवल स्तुतिके लिये कहे हुए होनेसे हीनशक्ति हैं।

जिनकी स्तुति की जाती है वे ( देवदत्त और वालक ) भी यह जानते हैं कि 'मै सिंह नहीं हूँ,' 'मै अग्नि नहीं हूँ' तथा 'सिंहका कर्म मेरा नहीं है,' 'अग्निका कर्म मेरा नहीं है।' इसी प्रकार ( यदि शरीर आदिमे गौण भावना होती तो ) संघातके कर्म मुझ मुख्य आत्माके नहीं है — ऐसी ही प्रतीति होनी चाहिये थी, ऐसी नहीं कि 'मैं कर्ता हूँ,' 'मेरे कर्म हैं ( सुतरा यह सिद्ध हुआ कि शरीरमें आत्म-भाव गौण नहीं, मिथ्या है )।

जो ऐसा कहते हैं कि अपने स्मृति, इच्छा और प्रयत्न इन कर्महेतुओंके द्वारा आत्मा कर्म किया करता है, उनका कथन ठीक नहीं, क्योंकि ये सब मिथ्या प्रतीतिपूर्वक ही होनेवाले हैं। अर्थात् स्मृति, इच्छा और प्रयत्न आदि सब मिध्या प्रतीतिसे होनेवाले, इष्ट-अनिष्टरूप अंनुभूत कर्मफळजनित सरकारोंको, लेकर ही होते हैं।

जिस प्रकार इस वर्तमान जन्ममे धर्म, अधर्म और उनके फलोंका अनुभव (सुख-दु:ख:, शरीरादि संघातमें आत्मबुद्धि और राग-द्वेषादिद्वारा किये हुए होते हैं, वैसे अवीव अवीववरे अपि जडणि क्षिणि हो भत्यर्थ जन्ममें और उससे पहलेके जन्मोंमें भी थे।

अनादिः अविद्याकृतः संसारः अतीतः

अनागतः च अनुमेयः।

ततः च सर्वकर्मसंन्यासाद् ज्ञाननिष्ठायाम् आत्यन्तिकः संसारोपरम इति सिद्धम्। अविद्यात्मकत्वात् च देहाभिमानस्य तिन्न-वृत्तौ देहानुपपत्तेः संसारानुपपत्तिः।

देहादिसंघाते आत्माभिमानः अविद्यात्मकः।
न हि लोके गवादिभ्यः अन्यः अहं मत्तः
च अन्ये गवादय इति जानन् तेषु अहम् इति
प्रत्ययं मन्यते कश्चित्।

अजानन् तु स्थाणौ पुरुषिवज्ञानवद् अविवेकतो देहादिसंघाते कुर्याद् अहम् इति प्रत्ययं न विवेकतो जानन्।

यः तु 'आत्मा वैपुत्र नामासि' (तै०स० २।११)
- इति पुत्रे अहंप्रत्ययः स तु जन्यजनकसंवन्धनिमित्तो गौणः । गौणेन च आत्मना मोजनादिवत् परमार्थकार्यं न शक्यते कर्तुं गौणसिंहाग्निभ्यां मुख्यसिंहाग्निकार्यवत् ।

अदृष्टविषयचोदनाप्रामाण्याद् आत्मकर्तव्यं

गौणैः देहेन्द्रियात्मभिः क्रियते इति चेत् । न, अविद्याकृतात्मकत्वात् तेषाम् । न गौणा

आत्मानो देहेन्द्रियादयः ।

इस न्यायसे यह अनुमान करना चाहिये कि यह बीता हुआ और आगे होनेवाला (जन्म-मरणरूप) ससार अनादि एव अविद्याकर्तृक ही है।

इससे यह सिद्ध होता है, कि ज्ञाननिष्ठामे सर्व-कमोंके सन्याससे ससारकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि देहाभिमान अविद्यारूप है अत. उसकी निवृत्ति हो जानेपर शरीरान्तरकी प्राप्ति न होनेके कारण (जन्म-मरणरूप) ससारकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

शिरादि संघातमे जो आत्माभिमान है वह अविद्यारूप है क्योंकि ससारमे भी 'मै गौ आदिसे अन्य हूँ और गौ आदि वस्तुऍ मुझसे अन्य हैं' ऐसा जाननेवाला कोई भी मनुष्य उनमे ऐसी बुद्धि नहीं करता कि 'यह मै हूँ।'

न जाननेवाला ही स्थाणुमे पुरुषकी भ्रान्तिके समान अत्रिवेकके कारण, शरीरादि सघातमे 'मै हूँ' ऐसा आत्मभाव कर सकता है, पर विवेकपूर्वक जाननेवाला नहीं कर सकता।

तथा पुत्रमे जो 'हे पुत्र! तू मेरा आतमा ही है' ऐसी आत्मबुद्धि है, वह जन्य-जनक-सम्बन्धके कारण होनेवाळी गौण बुद्धि है, उस गौण आतमा (पुत्र) से भोजन आदिकी भाँतिं कोई मुख्य कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे कि गौण सिंह और गौण अग्निरूप देवदत्त और वालकद्वारा, मुख्य सिंह और मुख्य अग्निका कार्य नहीं किया जा सकता।

प्०—खर्गादि अदृष्ट पदार्थोंके लिये कर्मोका विधान करनेवाली श्रुतिका प्रमाणत्र होनेसे, यह सिद्ध होता है कि शरीर-इन्द्रिय आदि गौण आत्माओं-के द्वारा मुख्य आत्माके कार्य किये जाते हैं।

उ०-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उनका आत्मत्व अविद्याकर्तृक है। अर्थात् गरीर, इन्द्रिय आदि गौण आत्मा नहीं है (किन्तु मिध्या हैं)।

१. जैसे पुत्रके भोजन करनेसे पिता तृप्त नहीं हो सकता उनी प्रकार गौण आत्मासे मुख्य आत्माना कोई भी कार्य नहीं हो सकता।

कथं तर्हि ।

मिथ्याप्रत्ययेन एव असङ्गस्य आत्मनः सङ्गत्यात्मत्वम् आपाद्यते तद्भावे भावात् तदभावे च अभावात् ।

अविवेकिनां हि अज्ञानकाले वालानां दृश्यते दीर्घः अहं गौरः अहम् इति देहादिसंघाते अहंप्रत्ययो न तु विवेकिनाम् अन्यः अहं देहादिसंघाताद् इति ज्ञानवतां तत्काले देहादिसंघाते अहंप्रत्ययो भवति।

तसाद् मिथ्याप्रत्ययाभावे अभावात् तत्कृत

एव न गौणः।

पृथग्गृह्यमाणविशेषसामान्ययोः हि सिंहदेव-दत्तयोः अग्निमाणवकयोः वा गौणः प्रत्ययः शब्दप्रयोगो वा स्याद् न अगृह्यमाणसामान्य-विशेषयोः।

यत् तु उक्तं श्रुतिप्रामाण्याद् इति । न, तत् प्रामाण्यस्य अदृष्टविषयत्वात् । प्रत्यक्षादि-प्रमाणानुपलन्धे हि विषये अग्निहोत्रादिसाध्य-साधनसंवन्धे श्रुतेः प्रामाण्यं न प्रत्यक्षादिविषये अदृष्टदर्शनार्थत्वात् प्रामाण्यस्य ।

तसाद् न दृष्टिमिथ्याज्ञानिनिमित्तस्य अहं-प्रत्ययस्य देहादिसंघाते गौणत्वं कल्पियतुं शक्यम्। पू०-तो फिर (इनमे आत्मभाव) कैसे होता है!

उ०—िमध्या प्रतीतिसे ही सङ्गरहित आत्माकी सङ्गित मानकर, इनमे आत्मभाव किया जाता है; क्योंकि उस मिध्याप्रतीतिके रहते हुए ही उनमे आत्मभावकी सत्ता है, उसके अभावसे आत्मभावना-का भी अभाव हो जाता है।

अभिप्राय यह कि मूर्ख अज्ञानियोंका ही अज्ञानकालमे 'में वड़ा हूँ, मै गौर हूँ' इस प्रकार शरीर-इन्द्रिय आदिके संघातमे आत्माभिमान देखा जाता है। परन्तु 'में शरीरादि संघातसे अलग हूँ' ऐसा समझनेवाले विवेकशीलोंकी, उस समय शरीरादि संघातमे अहं-बुद्धि नहीं होती।

सुतरां, मिथ्याप्रतीतिके अभावसे देहात्मबुद्धिका अभाव हो जानेके कारण, यह सिद्ध होता है कि शरीरादिमे आत्मबुद्धि अविद्याकृत ही है, गौण नहीं।

जिनकी समानता और विशेषता अलग-अलग समझ ली गयी है, ऐसे सिंह और देवदत्तमे या अग्नि और वालक आदिमे ही गौण प्रतीति या गौण शब्द-का प्रयोग हो सकता है; जिनकी समानता और विशेषता नहीं समझी गयी उनमे नहीं।

तुमने जो कहा कि श्रुतिको प्रमाणरूप माननेसे यह पक्ष सिद्ध होता है वह भी ठीक नहीं; क्योंकि उसकी प्रमाणता अर्छविषयक है। अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे उपलब्ध न होनेवाले अग्निहोत्रादिके, साध्य, साधन और सम्बन्धके विषयमे ही श्रुतिकी प्रमाणता है, प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे उपलब्ध हो जानेवाले विषयोंमें नहीं। क्योंकि श्रुतिकी प्रमाणता अर्छ विपयको, दिखलानेके लिये ही है (अर्थात् अप्रत्यक्ष विषयको वतलाना ही उसका काम है)।

सुतरा देहादि-सघातमे, प्रत्यक्ष ही मिध्या ज्ञानसे होनेवाळी अहंप्रतीतिको, गौण मानना नहीं बन सकता।

न हि श्रुतिशतम् अपि शीतः अग्निः अप्रकाशो वा इति ब्रुवत् प्रामाण्यम् उपैति । यदि ब्र्यात् शीतः अग्निः अप्रकाशो वा इति अथापि अर्थान्तरं श्रुतेः विवक्षितं प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः न तु प्रमाणान्तर-विरुद्धं स्ववचनविरुद्धं वा।

कर्मणो मिथ्याप्रत्ययवत्कर्तृकत्वात् कर्त्तुः अभावे श्रुतेः अप्रामाण्यम् इति चेत् । न, ब्रह्मविद्यायाम् अर्थवन्त्रोपपत्तेः । कर्मविधिश्वतिवद् त्रह्मविद्याविधिश्रुतेः

अप्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेत् । न, बाधकप्रत्ययानुपपत्तेः । यथा ब्रह्मविद्या-विधिश्चत्या आत्मनि अवगते देहादिसंघाते अहं प्रत्ययो बाध्यते तथा आत्मनि एव आत्मावगतिः न कदाचित् केनचित् कथंचिद् फलाव्यतिरेकावगतेः अपि बाधितुं शक्या यथा अग्निः उष्णः प्रकाशः च इति । न च कर्मविधिश्चतः अप्रामाण्यम्, पूर्वपूर्व-उत्तरोत्तरापूर्वप्रवृत्तिजननस्य

प्रत्यगात्माभिमु ख्यप्रवृत्त्युत्पादनार्थंत्वात्

उपायस्य

अपि

सत्यत्वम् एव स्याद् यथा

उपेयसत्यतया

अर्थवादानां

प्रवृत्तिनिरोधेन

मिथ्यात्वे

विधिशेषाणाम् ।

क्योंकि 'अग्नि ठण्डा है या अप्रकाशक है' ऐसा कहनेवाळी सैकड़ो श्रुतियाँ भी प्रमाणरूप नहीं मानी जा सकतीं । यदि श्रुति ऐसा कहे कि ' अग्नि ठण्डा है अथवा अप्रकाशक है' तो ऐसा मान लेना चाहिये कि श्रुतिको कोई और ही अर्थ अभीष्ट है। क्योकि अन्य प्रकारसे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती । परन्तु प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणोंके विरुद्ध या श्रुतिके अपने वचनोके विरुद्ध श्रुतिके अर्थकी कल्पना करना उचित नहीं।

पू०-कर्म, मिथ्या ज्ञानयुक्त पुरुषद्वारा ही किये जानेवाले है, ऐसा माननेसे वास्तवमे कर्ताका अभाव हो जानेके कारण श्रुतिकी अप्रमाणता ( अनर्थकता ) ही सिद्ध होती है ऐसा कहे तो ?

उ०-नहीं, क्योंकि ब्रह्मविद्यामे उसकी सार्थकता सिद्ध होती है।

पू०-कर्मविधायक श्रुतिकी भॉति ब्रह्मविद्या-विधायक श्रुतिकी अप्रमाणताका प्रसङ्ग आ जायगा, ऐसा माने तो 2

उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि उसका कोई बाधक प्रत्यय नहीं हो सकता । अर्थात् जैसे ब्रह्मविद्याविधायक श्रुतिद्वारा आत्मसाक्षात्कार हो जानेपर, देहादि संघातमे आत्मबुद्धि बाधित हो जाती है, वैसे आत्मामे ही होनेवाला आत्मभावका बोध किसीके द्वारा किसी भी कालमें किसी प्रकार भी बाधित नहीं किया जा सकता। क्योंकि वह आत्मज्ञान खयं ही फल है, उससे भिन्न किसी अन्यफलकी प्राप्ति नहीं है, जैसे अग्नि उप्ण और प्रकाशखरूप है।

इसके सिवा (वास्तवमे ) कर्मविधायक श्रुति भी अप्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वह पूर्व-पूर्व ( स्नामा-विक ) प्रवृत्तियोको रोक-रोककर उत्तरोत्तर नयी-नयी ( शास्त्रीय ) प्रवृत्तिको उत्पन्न करती हुई ( अन्तमें अन्तः करणकी शुद्धिद्वारा साधकको ) अन्तरात्माके सम्मुख करनेवाली प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। अतः उपाय मिथ्या होते हुए भी, उपेयकी सत्यतासे, उसकी सत्यता ही है; जैसे कि विधिवाक्यके अन्तमे कहे जानेवाले अर्थवादवाक्योंकी सत्यता मानी जाती है।

लोके अपि बालोन्मत्तादीनां पय आदौ

पाययितव्ये चूडावर्धनादिवचनम् ।

प्रकारान्तरस्थानां च साक्षाद् एव प्रामाण्य-सिद्धिः प्राग् आत्मज्ञानाद् देहाभिमाननिमित्त-प्रत्यक्षादिप्रामाण्यवत् ।

यत् तु मन्यसे स्वयम् अन्याप्रियमाणः अपि आत्मा संनिधिमात्रेण करोति तद् एव च मुख्यं कर्तृत्वम् आत्मनः यथा राजा युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्धं स्वयम् अयुध्यमानः अपि संनिधानाद् एव जितः पराजितः च इति च तथा सेनापितः वाचा एव करोति क्रियाफलसंबन्धः च राज्ञः सेनापतेः च दृष्टः, यथा च ऋत्विकर्म यजमानस्य, तथा देहादीनां कर्म आत्मकृतं स्थात् तत्फलस्य आत्मगामित्वात्।

यथा च भ्रामकस्य लोहभ्रामियतृत्वाद् अन्यापृतस्य एव मुख्यम् एव कर्तृत्वं तथा च आत्मन इति ।

तद् असत्, अकुर्वतः कारकत्वप्रसङ्गात्।

कारकम् अनेकप्रकारम् इति चेत् । न, राजप्रभृतीनां मुख्यस्य अपि कर्तृत्वस्य दर्शनात् । राजा तावत् स्वच्यापारेण अपि युध्यते योधानां योधयितृत्वेन धनदानेन च मुख्यम् एव कर्तृत्वं तथा जयपराजयफलोप- छोकन्यवहारमे भी (देखा जाता है कि) उन्मत्त और वालक आदिको दूध आदि पिलानेके लिये चोटी बढ़ने आदिकी बात कही जाती है।

तथा आत्मज्ञान होनेसे पहले, देहाभिमान-निमित्तक प्रत्यक्षादि प्रमाणोके प्रमाणत्वकी भॉतिं प्रकारान्तरमे स्थित (कर्मविधायक ) श्रुतियोंकी साक्षात् प्रमाणता भी सिद्ध होती है।

तुम जो यह मानते हो, कि आत्मा खयं किया न करता हुआ भी सिनिधिमात्रसे कर्म करता है, यही आत्माका मुख्य कर्तापन है। जैसे राजा खयं युद्ध न करते हुए भी सिनिधिमात्रसे ही अन्य योद्धाओं के युद्ध करने से 'राजा युद्ध करता है' ऐसे कहा जाता है तथा 'वह जीत गया, हार गया' ऐसे भी कहा जाता है। इसी प्रकार सेनापित भी केवल वाणीसे ही आज्ञा करता है। फिर भी राजा और सेनापितका उस कियाके फलसे सम्बन्ध होता देखा जाता है। तथा जैसे ऋत्विक् के कर्म यजमानके माने जाते हैं, वैसे ही देहादि संघातके कर्म आत्म-कृत हो सकते हैं, क्योंकि उनका फल आत्माको ही मिलता है।

तथा जैसे भ्रामक (भ्रमण करानेवाला चुम्बक) खयं क्रिया नहीं करता, तो भी वह लोहेका चलाने-वाला है, इसलिये उसीका मुख्य कर्तापन है, वैसे ही आत्माका मुख्य कर्तापन है।

ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे न करनेवालेको कारक माननेका प्रसङ्ग आ जायगा।

यदि कहो कि कारक तो अनेक प्रकारके होते है, तो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं; क्योंकि राजा आदिका मुख्य कर्तापन भी देखा जाता है । अर्थात् राजा अपने निजी व्यापारद्वारा भी युद्ध करता है । तथा योद्धाओंसे युद्ध कराने और उन्हें धन देनेसे भी निःसन्देह उसका मुख्य कर्तापन है, उसी प्रकार जय-पराजय आदि पल-भोगोमें भी उसकी मख्यता है । तथा यजमानस्य अपि प्रधानत्यागेन दक्षिणादानेन च मुख्यम् एव कर्तृत्वम् ।

तसाद् अन्यापृतस्य कर्तृत्वोपचारो यः स गौण इति अवगम्यते । यदि मुख्यं कर्तृत्वं खन्यापारलक्षणं न उपलम्यते राजयजमानप्रभृतीनां तदा सन्निधिमात्रेण अपि कर्तृत्वं मुख्यं परिकल्प्येत यथा आमकस्य लोहआमणेन न तथा राजयजमानादीनां खन्यापारो न उपलम्यते । तसात् संनिधि-मात्रेण अपि कर्तृत्वं गौणम् एव ।

तथा च सित तत्फलसंबन्धः अपि गौण एव स्थात् । न गौणेन मुख्यं कार्यं निर्वर्त्यते । तसाद् असद् एव एतद् गीयते देहादीनां व्यापारेण अव्यापृत आत्मा कर्ता मोक्ता च स्थाद् इति ।

श्रान्तिनिमित्तं तु सर्वम् उपपद्यते । यथा स्वप्ने मायायां च एवम् । न च देहाद्यात्मा-प्रत्ययश्रान्तिसंतानिवच्छेदेषु सुषुप्तिसमा-ध्यादिषु कर्तृत्वभोक्तृत्वादिः अनर्थ उपलभ्यते । तसाद् श्रान्तिप्रत्ययनिमित्त एव अयं संसारश्रमो न तु परमार्थ इति सम्यग्दर्शनाद् अत्यन्तम् एव उपरम इति सिद्धम् ॥ ६६॥

सर्व गीताशास्त्रार्थम् उपसंहत्य असिन् अध्याये विशेषतः च अन्ते इह शास्त्रार्थ-दार्ट्याय संक्षेपत उपसंहारं कृत्वा अथ इदानीं शास्त्रसम्प्रदायविधिम् आह— वैसे ही यजमानका भी प्रधान आहुति स्वयं देनेके कारण और दक्षिणा देनेके कारण निःसन्देह मुख्य कर्तृत्व है।

इससे यह निश्चित होता है कि क्रिया-रहित वस्तुमें जो कर्तापनका उपचार है वह गौण है। यदि राजा और यजमान आदिमें ख्रव्यापार-रूप मुख्य कर्तापन न पाया जाता तो उनका सिन्निधिमात्रसे भी मुख्य कर्तापन माना जा सकता था, जैसे कि लोहेको चलानेमें चुम्बकका सिन्निधि-मात्रसे मुख्य कर्तापन माना जाता है, परन्तु चुम्बक-की भॉति राजा और यजमानका ख्रव्यापार उपल्ब्ब न होता हो-ऐसी बात नहीं है। सुतरां सिन्निधि-मात्रसे जो कर्तापन है वह भी गौण ही है।

ऐसा होनेसे उसके फलका सम्बन्ध भी गौण ही होगा, क्योंकि गौण कर्ताद्वारा मुख्य कार्य नहीं किया जा सकता। अतः यह मिथ्या ही कहा जाता है कि 'निष्क्रिय आत्मा देहादिकी क्रियासे कर्ता-भोका हो जाता है।'

परन्तु भ्रान्तिकं कारण सब कुछ हो सकता है। जैसे कि खप्त और मायामे होता है। परन्तु शारीरादिमे आत्मबुद्धिरूप अज्ञान-सन्तिका विच्छेद हो जानेपर, सुषुप्ति और समाधि आदि अवस्थाओमे कर्तृत्व, मोक्तृत्व आदि अनर्थ उपलब्ध नहीं होता।

इससे यृह सिद्ध हुआ, कि यह संसारभ्रम मिथ्या ज्ञान-निमित्तक ही है, वास्तविक नहीं, अतः पूर्ण तत्त्वज्ञानसे उसकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है ॥ ६६॥

इस अठारहवे अध्यायमें समस्त गीताशास्त्रके अर्थका उपसंहार करके फिर विशेपरूपसे इस अन्तिम श्लोकमे शास्त्रके अभिप्रायको दृढ़ करनेके लिये संक्षेपसे उपसंहार करके, अब शास्त्र-सम्प्रदायकी विधि बतलाते हैं।

## इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति॥ ६७॥

इदं शास्त्रं ते तव हिताय मया उक्तं संसारविच्छित्तये अतपस्काय तपोरहिताय न वाच्यम् इति व्यवहितेन संबध्यते।

तपस्त्रिने अपि अमक्ताय गुरुदेवमक्तिरहिताय

कदाचन कस्यांचिद् अपि अवस्थायां न वाच्यम्। भक्तः तपस्वी अपि सन् अशुश्रुष्टः यो भवति तस्मै अपि न वाच्यम्।

न च यो मां वासुदेवं प्राकृतं मनुष्यं मत्वा अभ्यसूयित आत्मप्रशंसादिदोषाध्यारोपणेन मम ईश्वरत्वम् अजानन् न सहते असौ अपि अयोग्यः तस्मै अपि न वाच्यम्।

भगवति भक्ताय तपस्विने शुश्रूपवे अनस्यवे च वाच्यं शास्त्रम् इति सामर्थ्याद् गम्यते।

तत्र मेधाविने तपिखने वा इति अनयोः विकल्पदर्शनात् शुश्रूषाभक्तियुक्ताय तपिखने तद्युक्ताय मेधाविने वा वाच्यम् । शुश्रूषाभक्ति-वियुक्ताय न तपिखने न अपि मेधाविने वाच्यम् ।

भगवति अस्यायुक्ताय समत्तगुणवते अपि न वाच्यम् । गुरुशुश्रूपाभक्तिमते च वाच्यम् इति एप शास्त्रसम्प्रदायविधिः ॥६७॥ तेरे हितके लिये अर्थात् संसारका उच्छेद करनेके लिये, कहा हुआ यह शास्त्र, तपरहित मनुष्यको नहीं सुनाना चाहिये। इस प्रकार 'वाच्यम्' इस व्यवधानयुक्त पदसे 'न' का सम्बन्ध है।

तपस्ती होनेपर भी जो अभक्त हो अर्थात् गुरु या देवतामें भक्ति रखनेवाला न हो उसे कभी— किसी अवस्थामें भी नहीं सुनाना चाहिये।

भक्त और तपस्ती होकर भी जो शुश्रूष ( सुनने-का इच्छुक ) न हो उसे भी नहीं सुनाना चाहिये।

तथा जो मुझ वासुदेवको प्राकृत मनुष्य मानकर, मुझमें दोष-दृष्टि करता हो, मुझे ईश्वर न जाननेसे, मुझमे आत्मप्रशंसादि दोषोंका अध्यारोप करके, मेरे ईश्वरत्वको सहन न कर सकता हो वह भी अयोग्य है, उसे भी (यह शास्त्र) नहीं सुनाना चाहिये।

अर्थापत्तिसे यह निश्चय होता है कि यह शास्त्र भगवान्मे भक्ति रखनेवाले, तपस्ती, शुश्रूषा-युक्त और दोष-दृष्टिरहित पुरुषको ही सुनाना चाहिये।

अन्य स्मृतियोमे मेधावीको या तपस्रीको, इस प्रकार इन दोनोका विकल्प देखा जाता है, इसिलेये यह समझना चाहिये कि शुश्रूषा और मिक्तयुक्त तपस्रीको अथवा इन तीनो गुणोंसे युक्त मेधावीको यह शास्त्र सुनाना चाहिये। शुश्रूषा और मिक्तसे रहित तपस्री या मेधावी किसीको भी नहीं सुनाना चाहिये।

भगवान्में दोष-दृष्टि रखनेवाळा तो यदि सर्वगुण-सम्पन्न हो, तो भी उसे नहीं सुनाना चाहिये । गुरु-शुश्रूषा और भिक्तयुक्त पुरुषको ही सुनाना चाहिये। इस प्रकार यह शास्त्र-सम्प्रदायकी विधि है।। ६७॥ संप्रदायस्य कर्तुः फलम् इदानीम् आह— । अब इस शास्त्र-परम्पराको चलानेवालोंके लिये फल बतलाते हैं—

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

य इमं यथोक्तं परमं निःश्रेयसार्थं केशवार्जनयोः संवादरूपं ग्रन्थं गुद्धं गोप्यं मद्भक्तेषु मिय भक्तिमत्सु अभिधास्यित वस्यित ग्रन्थतः अर्थतः च स्थापियण्यित इत्यर्थः। यथा त्विय मया।

भक्तेः पुनः ग्रहणात् तद्भक्तिमात्रेण

केवलेन शास्त्रसंप्रदाने पात्रं भवति इति गम्यते । कथम् अभिधास्यति इति उच्यते— भक्तिं मिय परां कृत्वा भगवतः परमगुरोः ग्रुश्रूषा मया क्रियते इति एवं कृत्वा इत्यर्थः । तस्य इदं फलं माम् एव एष्यति मुच्यते एव अत्र संश्यो न कर्तव्यः ।। ६८ ।। जो मनुष्य, परम कल्याण जिसका फल है ऐसे इस उपर्युक्त कृष्णार्जुन-संवादरूप अत्यन्त गोप्य गीताग्रन्थको मुझमें भक्ति रखनेवाले भक्तोंमे सुनावेगा—ग्रन्थरूपसे या अर्थरूपसे स्थापित करेगा, अर्थात् जैसे मैने तुझे सुनाया है वैसे ही सुनावेगा—

यहाँ भक्तिका पुनः ग्रहण होनेसे यह पाया जाता है कि मनुष्य केवल भगवान्की भक्तिसे ही शास्त्र-प्रदानका पात्र हो जाता है।

कैसे सुनावेगा, सो वतलाते हैं--

मुझमे परामिक करके, अर्थात् परमगुरु भगवान्-की मै यह सेवा करता हूँ ऐसा समझकर, (जो इसे सुनावेगा) उसका यह फल है कि वह मुझे ही प्राप्त हो जायगा अर्थात् निःसन्देह मुक्त हो जायगा— इसमे संशय नहीं करना चाहिये॥ ६८॥

किं च--

तथा—

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥६९॥

न च तस्मात् शास्त्रसंप्रदायकृतो मनुप्येषु
मनुष्याणां मध्ये कश्चिद् मे मम प्रियकृत्तमः
अतिशयेन प्रियकृत् ततः अन्यः प्रियकृत्तमो
न अस्ति एव इत्यर्थो वर्तमानेषु । न च
भविता भविष्यति अपि काले तस्माद् द्वितीयः
अन्यः प्रियतरो भवि लोके अस्मिन् ।। ६९ ।।

उस गीताशासकी परम्परा चलानेवाले भक्तसे बढ़कर, मेरा अधिक प्रिय कार्य करनेवाला, मनुप्योंमें कोई भी नहीं है। अर्थात् वह मेरा अतिशय प्रिय करनेवाला है, वर्तमान मनुप्योंमे उससे बढ़कर प्रियतम कार्य करनेवाला और कोई नहीं है, तथा भविष्यमें भी इस भूलोकमें उससे बढ़कर प्रियतर कोई दूसरा नहीं होगा।। ६९॥ यः अपि--

जो भी कोई—

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहिमष्टः स्यामिति मे मितः॥ ७०॥

अध्येष्यते च पठिष्यति य इम धर्म्य धर्माद् अनपेतं संवादरूपं ग्रन्थम् आवयोः तेन इदं कृतं स्यात् । ज्ञानयज्ञेन विधिजपोपांशुमानसानां यज्ञानां ज्ञानयज्ञो मानसत्वाद् विशिष्टतम इति अतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशास्त्रस्य अध्ययनं स्तूयते ।

फलविधिः एव वा देवतादिविषयज्ञानयज्ञ-

फलतुल्यम् अस्य फलं भवति इति ।

भवेयम् इति मे मम मितः निश्चयः ॥ ७० ॥ होता हूँ, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ ७० ॥

जो मनुप्य, इम दोनोंके संवादरूप इस धर्म-युक्त गीताग्रन्थको पढेगा, उसके द्वारा यह होगा कि मै ज्ञानयज्ञसे ( पूजित होऊँगा ), विधियज्ञ, जपयज्ञ, उपाशुयज्ञ और मानसयज्ञ—रन चार यज्ञों म ज्ञानयज्ञ मानस है इसिखये श्रेष्ठतम है। अतः उस ज्ञानयज्ञकी समानतासे गीताशास्रके अध्ययनकी स्तुति करते है।

अथवा यों समझो कि यह फल-विधि है यानी इसका फल देवतादिविषयक ज्ञानयज्ञके समान होता है--

तेन अध्ययनेन अहम् इष्टः पूजितः स्यां उस अध्ययनसे मै ( ज्ञानयज्ञद्वारा ) पूजित

अथ श्रोतुः इदं फलम्—

तथा श्रोताको यह ( आगे बतलाया जानेवाला ) फल मिलता है-

श्रद्धावाननस्यश्र शृण्यादपि यो नरः। सोऽपि मुक्तः शुभाँ छोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

श्रद्धावान् श्रद्धानः अनस्यः च अस्यावर्जितः । सन् इमं ग्रन्थं शृणुयादिप यो नरः अपिशब्दात् दिष्टिरहित होकर केवल सुनता ही है, वह भी पापोसे किमुत अथेज्ञानवान् सः अपि पापाद् मुक्तः शुभान् प्रशस्तान् लोकान् प्राप्तुयात् पुण्यकर्मणाम् अग्नि-होत्रादिकर्मवताम् ॥ ७१ ॥

जो मनुष्य, इस ग्रन्थको श्रद्धायुक्त और दोष-मुक्त होकर, पुण्यकारियोंके अर्थात् अग्निहोत्रादि श्रेष्ठकर्म करनेवालोंके, शुभ लोकोंको प्राप्त हो जाता है। अपि-शब्दसे यह पाया जाता है कि अर्थ समझनेवालेकी तो बात ही क्या है । ॥ ७१॥

शिष्यस शास्त्रार्थेग्रहणाग्रहणविवेकवुभुत्सया पृच्छति । तद्ग्रहणे ज्ञाते पुनः ग्राहयिष्यामि उपायान्तरेण अपि इति प्रष्टुः अभिप्रायः ।

शिष्यने शास्त्रका अभिप्राय ग्रहण किया या नहीं, यह विवेचन करनेके लिये भगत्रान् पूछते हैं। इसमे पूछनेवालेका यह अभिप्राय है, कि शास्रका अभिप्राय श्रोताने प्रहण नहीं किया है—यह मास्म होनेपर, फिर किसी और उपायसे प्रहण कराउँगा।

यत्नान्तरम् आस्थाय शिष्यः कृतार्थः कर्तव्य।

इति आचार्यधर्मः प्रदर्शितो भवति— कचिदेतच्छूतं पार्थ त्वयैकाग्रेण कचिदज्ञानसंमोहः

अवधारितं पार्थ किं त्वया एक। ग्रेण चेतसा चित्तेन किं वा प्रमादितम्।

कचिद् अज्ञानसंमोहः अज्ञाननिमित्तः संमोहो विचित्तभावः अविवेकता स्वाभाविकः किं प्रनष्टः । यद्र्थः अयं शास्त्रश्रवणायासः तव हो गया, जिसके लिये कि तेरा यह शास्त्रश्रवण-मम च उपदेष्ट्रत्वायासः प्रवृत्तः ते तव विषयक परिश्रम और मेरा वक्तृत्वविषयक परिश्रम धनंजय ॥ ७२ ॥

अर्जुन उवाच-

नष्टो मोहः स्मृतिर्रुब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।

नष्टो मोहः अज्ञानजः समस्तसंसारानर्थहेतुः सागर इव दुस्तरः । स्मृतिः च आत्मतत्त्व-विषया लब्धा । यस्या लाभात् सर्वेग्रन्थीनां विप्रमोक्षः । त्वत्प्रसादाव तव प्रसादाद् मया त्वत्प्रसादम् आश्रितेन अच्युत ।

अनेन मोहनाशप्रश्नप्रतिवचनेन सर्वशास्त्रा-र्थज्ञानफलम् एतावद् एव इति निश्चितं दर्शितं भवति यद् उत अज्ञानसंमोहनाश आत्मस्पृति-लामः च इति ।

तथा च श्रुतौ 'अनातमित् शोचामि' ( छा ० उ० ७।१।३) इति उपन्यस्य आत्मज्ञाने सर्वप्रन्थिविप्रमोक्ष उक्तः।

इसके द्वारा आचार्यका यह कर्तव्य प्रदर्शित किया जाता है, कि दूसरे उपायको खीकार करके किसी भी प्रकारसे, शिष्यको कृतार्थ करना चाहिये-

प्रनष्टरते धनंजय ॥ ७२ ॥

किम् एतद् मया उक्तं श्रुतं श्रवणेन | हे पार्थ ! क्या त्ने मुझसे कहे हुए इस शास्त्रको एकाप्रचित्तसे सुना—सुनकर बुद्धिमें स्थिर किया ? अथवा सुना-अनसुना कर दिया ?

> हे धनंजय ! क्या तेरा अज्ञानजनित मोह— खामाविक अविवेकता—चित्तका मुद्रमाव सर्वथा नष्ट हुआ है॥ ७२॥

अर्जुन बोला--

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥७३॥

हे अच्युत ! मेरा अज्ञानजन्य मोह, जो कि समस्त संसाररूप अनर्थका कारण था और समुद्रकी मॉति दुस्तर था, नष्ट हो गया है। और हे अन्युत! आपकी कृपाके आश्रित होकर मैने आपकी कृपासे आत्मविषयक ऐसी स्मृति भी प्राप्त कर छी है कि जिसके प्राप्त होनेसे समस्त प्रनिथयां—संशय विच्छिन हो जाते है।

इस मोहनाराविषयक प्रश्नोत्तरसे यह वात निश्चितरूपसे दिखलायी गयी है कि जो यह अज्ञानजनित मोहका नारा और आत्मविषयक स्मृति-का लाभ है, बस, इतना ही समस्त शास्त्रोंके अर्थ-ज्ञानका फल है।

इसी तरह ( छान्दोग्य ) श्रुतिमे भी 'में आत्माको न जाननेवाला शोक करता हूँ' इस प्रकार प्रकरण उठाकर आत्मज्ञान होनेपर समस्त प्रनिययोंका विच्छेद बतलाया है।

'भिद्यते हृदययन्थः' (सु० उ०२ । २ । ८ )। 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपस्यतः' (ई० उ० ७) इति च मन्त्रवर्णः।

अथ इदानीं त्वच्छासने स्थितः अस्म गतसन्देहो गुक्तसंश्यः करिष्ये वचनं तव अहं अधीन खड़ा हूँ । मै आपका कहना करूँगा। त्वत्प्रसादात् कृतार्थो न मम कर्तव्यम् अस्ति अभिप्राय यह है कि मैं आपकी कृपासे कृतार्थ इति अभिप्राय: ॥ ७३ ॥ हो गया हूँ (अब) मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है। इति अभिप्रायः ॥ ७३ ॥

तथा 'हदयकी ग्रन्थि विच्छिन्न हो जाती है' 'वहाँ एकताका अनुभव करनेवालेको कैसा मोह और कैसा शोक ?' इत्यादि मन्त्रवर्ण भी हैं।

अब मैं संशयरिहत हुआ आपकी आज्ञाके

परिसमाप्तः शास्त्रार्थः अथ इदानीं कथा- शास्त्रका अभिप्राय समाप्त हो चुका । अब कथाका संबन्धप्रदर्शनार्थं संजय उवाच— सम्बन्ध दिखळानेके छिये संजय वोळा—

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः।

संवादिमममश्रीषमद्भृतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥

संवादम् इमं यथोक्तम् अश्रौषं श्रुतवान् असि विस्मयकारक रोमाञ्च करनेवाला श्रीवासुदेव भगवान् अद्भुतम् अत्यन्तविसायकरं रोमहर्षणं रोमाश्च-करम् ॥ ७४ ॥

इति एवम् अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः | इस प्रकार मैने यह उपर्युक्त अद्भत-अत्यन्त और महात्मा अर्जुनका संवाद सुना ॥ ७४ ॥

तं च इमम्—

व्यासप्रसादाच्छ्रतवानेतद्गुह्यमहं योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

श्रुतवान् एतं संवादं गुह्म अहं परं योगं योगार्थ-त्वात् संवादम् इमं योगम् एव वा योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः खयं परम्परातः ॥ ७५ ॥

ततो दिन्यचक्षुर्लाभात् मैने (भगवान्) न्यासजीकी कृपासे उनसे दिन्यचक्षु पाकर इस परम गुह्य संवादको और परम योगको ( सुना ) अथवा ( यों समझो कि ) योगविषयक होनेसे यह संवाद ही योग है, अतः इस संवादरूप योगको मैंने योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णसे, साक्षात् खयं कहते हुए सुना है, परम्परासे नहीं ॥ ७५ ॥

राजन्संरमृत्य संरमृत्य संवादमिममद्भुतम् । केशवार्जुनयोः पुण्यं हष्यामि च मुहुर्मुहुः॥ ७६॥ अद्भुतं केशवार्जुनयोः पापहरं श्रुत्वा हृप्यामि च मुद्दुः मुद्धः प्रति- वाले, अद्भुत संवादको सुनकर और वारम्वार स्मरण क्षणम् ॥ ७६ ॥

हे राजन् धृतराष्ट्र संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इमम् | हे राजन् धृतराष्ट्र ! केशव और अर्जुनके इस पुण्यं श्रवणाद् अपि (परम) पवित्र—सुननेमात्रसे पापोका नाश करने-करके, मैं प्रतिक्षण वारम्बार हर्षित हो रहा हूँ॥७६॥

### तच संरमृत्य संरमृत्य रूपमत्यद्भृतं हरेः। विस्मयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

तत् च संस्मृत्य सस्मृत्य रूपम् अत्यद्धतं हरेः। विश्वरूपं विस्मयों में महान् हे राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

तथा हे राजन् ! हरिके उस अति अद्भुत विश्वरूपको भी बारम्बार याद करके, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं वारम्बार हर्षित हो रहा हूँ ॥ ७७॥

किं बहुना-

बहुत कहनेसे क्या 2

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्घरः। श्रीर्विजयो भूतिर्घ्रवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

यत्र यसिन् पक्षे योगेश्वर. सर्वयोगानाम् ईश्वरः तत्प्रभवत्वात् सर्वयोगवीजस्य च कृष्णो यत्र पार्थी यसिन् पक्षे धनुर्धरो गाण्डीवधन्वा श्रीः तस्मिन् पाण्डवानां पक्षे विजयः तत्र एव भूतिः श्रियो विशेषो विस्तारो भूतिः ध्रुवा अव्यभिचारिणी नीतिः नय इति एवं मतिः मम इति ॥ ७८ ॥

समस्त योग और उनके बीज उन्हींसे उत्पन्न हुए है अतः भगवान् योगेश्वर हैं। जिस पक्षमे (वे) सव योगोके ईश्वर श्रीकृष्ण है तथा जिस पक्षमे गाण्डीव धनुर्धारी पृथापुत्र अर्जुन है उस पाण्डवोके पक्षमे ही श्री, उसीमे विजय, उसीमे विमूति अर्थात् लक्ष्मी-का विशेष विस्तार और वहीं अचल नीति है-ऐसा मेरा मत है ॥ ७८ ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीताखप-निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे मोक्षसंन्यास-योगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

> इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिप्यश्रीमदाचार्य-राकरभगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाप्ये मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥

> > समाप्तिमगमदिदं गीताशास्त्रम्।



# अथ श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानाम-कारादिवणीनुक्रमः

| पदानि अ० क्षो०         | पदानि अ० क्षो०                          | पदानि अ० स्रो०        | पदानि अ० क्षो०        |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| अ.                     | ७२९; १५१२                               | अ <b>ज:</b>           | अत्यरनतः ६—१६         |
| अकर्तारम् ४—१३         | अगतासून् २—११                           | अज्ञानजम् १०—११,      | अत्यागिनाम् १८—१२     |
| <b>!</b> 3—?           |                                         | 18-6                  | अत्युच्छ्रितम् ६—११   |
| अकर्म ध-१६, १८         |                                         | अज्ञानविमोहिताः १६—१५ | अत्येति ८—२८          |
| अकर्मकृत् ३—           |                                         | अजानसभूतम् ४—४२       | अत्र <b>१—</b> ४, २३; |
| अकर्मणः ३—८, ८         | 4                                       | अज्ञानसमोहः १८—७२     | ४—१६; ८—२, ४,         |
| 8 80                   |                                         | अज्ञानम् . ५—१५;      | 4; 20-6; 82-88        |
| अकर्मणि २—४७           |                                         |                       | अथ १ —२०, २६;         |
| 896                    |                                         | १७; १६—४              | <b>२</b> —ं२६, ३३;    |
| अकल्मषम् ६—-२५         |                                         | अज्ञानाम् ३२६         | ३—३६; ११—५,           |
| अकारः १०—३             |                                         | अजानेन ५—१५           | ४०; १२९, ११;          |
| अकार्यम् १८—३१         |                                         | अणीयासम् ८—९          | 26-46                 |
| अकीर्तिकरम् २—         |                                         | अणोः ८—९              | अथवा ६—४२;            |
| अकीर्तिम् २—३१         |                                         | अतत्त्वार्थवत् १८—२२  | १०-४२; ११-४२          |
|                        | अचलः २—२४                               |                       | अयो ४—३५              |
|                        |                                         | अतपस्काय १८—६७        |                       |
| अकुशलम् १८—१०          |                                         | अतः २—१२; ९—२४;       | अदिम्भत्वम् १३—७      |
| अकृतबुद्धित्वात् १८—१६ |                                         | १२-८; १३-११;          |                       |
| अकृतात्मानः १५—११      |                                         | १५-१८                 | अदृष्टपूर्वम् ११—४५   |
| अकृतेन ३—१८            |                                         | अतितरन्ति १३—२५       | अदृष्यूर्वाणि ११—६    |
| अकृत्स्नविदः ३२९       |                                         | अतिनीचम् ६—११         | अदेशकाले १७—२२        |
| अक्रियः ६—१            | अचिन्त्यः २—२५                          | अतिमानः १६—४          | अद्भुतम् ११—२०;       |
| अक्रोधः १६—            | अचिरेण ४—३९                             | अतिमानिता १६—३        | <b>१८—</b> ७४, ७६     |
| अक्रेदाः २—२४          | अचेतसः ३—३२;                            | अतिरिच्यते २—३४       | अद्य ४—३; ११—७;       |
| अक्षयम् ५—२१           | १५-११; १७-६                             | अतिवर्तते ६—४४;       | <b>१६</b> —१३         |
| अक्षयः १०—३            | अच्छेद्यः २—२४                          | <b>१४</b> —२१         | अद्रोहः १६—३          |
| अक्षरसमुद्भवम् ३—१५    | अच्युत १२१;                             | अतिस्वप्नशीलस्य ६—१६  | अद्देश <b>१</b> २—१३  |
| अक्षरम् ८—३, ११        | ११—४२: १८—७३                            | अतीतः १४—२१;          | अधमाम् १६—२०          |
| १०—२५; ११—१८           | अजसम् १६—१९                             | १५—१८                 | अधर्मस्य ४—७          |
| ३७; <b>१</b> २—१,      | अजम् २—२१;                              | अतीत्य १४—२०          | अधर्मम् १८—३१,३२      |
| अक्षरः ८—२१            | ७—२५; १०—३, १२                          | अतीन्द्रियम् ६—२१     | अधर्मः १—४०           |
| १५१६, १६               | अज. २—२०;४—६                            |                       | अधर्माभिभवात् १—४१    |
| अक्षराणाम् १०—३३       |                                         | अत्यद्भुतम् १८—७७     | अध. १४—१८;            |
| अक्षरात् १५—१८         | अज्ञानन्तः ७—२४;<br>९—११; <b>१३</b> —२५ | अत्यन्तम् ६—२८        | <b>१५</b> —२, २       |
| अखिलम् ४—३३            | ;। ९—११; १३—२५                          | अत्यथम् ७—१७          | अध-शासम १५—१          |
|                        |                                         |                       |                       |

| 8 2 8                   |              | 211-132-1-191                       | 1111111111    |                                         |                      |                                                     |                        |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| पदानि अ०                | श्लो०        | पदानि अ०                            | श्लो॰         | पदानि अ०                                |                      | पदानि अ॰                                            | श्लो॰                  |
| अधिकतरः                 | 22-4         | अनन्यचेताः                          | 2-98          | अनित्याः                                | २—१४                 | अनेकदिव्याभर-                                       |                        |
| आधकम्<br>अधिकम्         | <b>६</b> —२२ | अनन्यभाक्                           | 9-30          | अनिर्देग्यम्                            | १२३                  | णम्                                                 | 11-60                  |
| आधकः ६—४६,              | ,            | अनन्यमनसः                           | ९—१३          | अनिर्विण्णचेतसा                         | , ,,                 | अनेकधा                                              | १११३                   |
| अधिकारः                 | 2-80         | अनन्यया                             | ८-२२;         | अनिष्टम्                                | 85-85                | अनेकबाहूदर-                                         |                        |
|                         | २—६४,        |                                     | ११-५४         | अनीश्वरम्                               | 18-6                 | वक्त्रनेत्रम्                                       | १११६                   |
| ७१; ४—३९;               | ٠ <u></u> ξ, | अनन्येन                             | १२—६          | अनुकम्पार्थम्                           | \$9—88               | अनेकवकत्र-                                          |                        |
| २४; ६—१५; १             | •            | अनन्ययोगेन                          | १३१०          | अनुचिन्तयन्                             | 6-6                  | नयनम्                                               | 28-80                  |
|                         | 26-89        | अनन्याः                             | 9-77          | अनुतिप्रन्ति ३-                         | —३१, ३२              | अनेकवर्णम्                                          | <b>११</b> —२४          |
| अधिदैवतम्               | 6-8          | _                                   | १२१६          | अनुत्तमम्                               | <b>७—</b> २४         | अनेकाद्भुत-                                         | 9 /                    |
| अधिदैवम्                | 2-8          | अनपेक्ष्य                           | १८-२५         | अनुत्तमाम्                              | 59-6                 | दर्शनम्                                             | <b>११</b> —१           |
|                         | c-2, 8       | अनभिष्वङ्गः                         | ?३—९          | अनुद्दिग्नमनाः                          | २—५६                 |                                                     | —१०, ११<br>-: • • • •  |
| अधियज्ञः                | ٧ ٢, ٧       |                                     | 20-24         | अनुद्देगकरम्                            | १७१५                 | _                                                   | o; <b>११</b> —<br>२—७२ |
| अधिष्ठानम्              | 3-80         |                                     | 2-40          | अनुपकारिणे                              | 10-70                | अन्तकाले                                            | 4-04                   |
|                         | १८१४         | अनयोः                               | २—१६          | अनुपञ्यति                               | <b>१३</b> —३०;       |                                                     | <b>6</b> —2            |
| अघिष्ठाय                | ४—६          | अनलः                                | 6-8           |                                         |                      | अन्तगतम्                                            | <b>११</b> —२           |
|                         | 84-          | अनलेन                               | 339           | अनुपञ्यन्ति                             | १५१0                 | अन्तरम्                                             | <b>\$3</b> —\$         |
| अध्यक्षेण               | 9            | अनवलोकयन्                           | ६—१३          | अनुपन्यामि                              | ₹—३१                 |                                                     |                        |
| अध्यात्मचेतसा           | 3            | अनवासम्                             | ३२२           | अनुप्रपन्नाः                            | ९—२१                 | अन्तरात्मना                                         | <b>E</b> 8             |
| अध्यात्मज्ञान-          |              | अनश्नतः                             | ६—१६          | अनुबन्धम्                               | १८—२५                | अन्तरारामः                                          | eq                     |
| नित्यत्वम्              | <b>१३</b> —१ | १ अनस्यन्तः                         | ₹३१           | अनुवन्धे                                | १८—३९                | अन्तरे                                              | 4                      |
| अध्यात्मनित्याः         | 24-          | ५ अनस्यवे                           | 9             |                                         | <b>१३</b> —-२२       | अन्तर्ज्योतिः                                       | 4-                     |
| अध्यात्मविद्या          | १०—३         | २ अनस्यः                            | १८७१          |                                         | <b>११</b> —३६        | जग्रामप्                                            | 6                      |
| अध्यात्मसंज्ञित         | H 88-        | १ अनहंकारः                          | 13-0          |                                         | <b>३</b> —-२१        | अन्तवन्तः                                           | 2-                     |
| अध्यात्मम्              | <b>6</b> —5  | ९; अनहवादी                          | १८२१          |                                         | <b>३</b> —-२३;       | अन्तम                                               | 11-                    |
|                         | ٧ ٢,         | ३ अनात्मनः                          | <b>E</b> E    |                                         | 8                    | ा व्याच्य∙                                          | 2-8                    |
| अध्येष्यते              | 86-1         | ७० अनादित्वात्                      | <b>१३</b> —३  | 000                                     | <b>३</b> —१६<br>२—६७ |                                                     | २०, ३२,                |
| अघ्रुवम्                | 30-          |                                     | \$3           | _                                       | •                    | 65                                                  | १५; १५-                |
| अनघ ३—                  |              |                                     |               |                                         | ₹—४४                 |                                                     |                        |
|                         | 80-          |                                     | ₹o—           | 2 2                                     | <b>ર</b> —           |                                                     | 4-                     |
| अनन्त                   | 88-          |                                     | <b>१३</b> —१  | 20                                      |                      |                                                     | 6-                     |
| अनन्तवाहुम्             | <b>११</b> —  |                                     | , २—५१<br>• • | ६ अनुपजते                               | <b>E-8</b>           |                                                     | <b>!</b> 3—            |
| अनन्तरम्                | 85-          |                                     |               |                                         | <b>१८</b> —१         | अन्ते ७-                                            |                        |
| अनन्तरूप                |              | -३८ अनारम्भात्<br>-१६ अनार्यजुष्टम् |               | ਹ ਹਾੜਕਰਗਰਿ                              | \$ 6                 | श्रास्त्रमभवः                                       | 3-                     |
| अनन्तरूपम्              | ₹ <b>₹</b> — | -१६ अनावशुष्टम्                     | / २३, ३       | ६ अनुसार                                | 6-1                  | अलम                                                 | 94-                    |
| अनन्तविजय<br>अनन्तवीर्य | 99_          | -४० अनाश्चातम्                      | 2             | १६ अनुसार<br>१८ अनुसारन<br>-१ अनुसारेत् | · 6—8                | अन्ते ७—<br>अन्नसभवः<br>अन्नम्<br>अन्नात्           | 3                      |
| अनन्तवाय<br>अनन्तवीर्यम |              | -१९ अनाश्रितः                       |               | -१ अनुसरेत्                             | 4-                   | श्रामात्                                            | ر—३१, ك                |
|                         |              | ४७ अनिकेतः                          |               | ९ अनेकचित्त-                            |                      | 10-2.                                               | v: 22-                 |
| अनन्तः                  |              | -२९ अनिच्छन्                        | 3             | ३६ विभ्रान्ताः                          | <b>१६</b> —१         | ९ अन्यत् <b>२</b><br>६ अन्यत् <b>५</b><br>५ अन्यत्र | 2                      |
| अन्नतः                  | -            | -४१ अनित्यम                         | 9-            | ३३ अनेकजन्मस                            | सेद्धः ६—४           | ५। अन्यत्र                                          | 2                      |

|                               | ************************************** |                                                   |                      |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| पदानि अ० क्षो०                | पदानि अ० इस्रो०                        | पदानि अ० इलो॰                                     | पदानि अ० व्लो        |
| अन्यथा १३—११                  | अपात्रेभ्यः १७—२२                      | अप्रमेयम् ११—१७, ४२                               | अभिरतः १८—४५         |
| अन्यदेवताभक्ताः ९—२३          | अपानम् ४—२९                            | अप्रमेयस्य २—१८                                   | अभिविज्वलित ११—२८    |
| अन्यदेवताः ७—२०               | अपाने ४—२९                             | अप्रवृत्तिः १४—१३                                 | अभिसन्धाय १७—१२      |
| अन्यया ८—२६                   | अपावृतम् २—३२                          | अप्राप्य ६—३७;                                    | अभिहिता २—३९         |
| अन्यम् १४—१९                  | अपि १—२७, ३५, ३५,                      | <b>९—३;</b> १६—२०                                 | अम्यधिकः ११-४३       |
| अन्यः २—२९,२९;                | ३८; २—५, ८, १६,                        | अप्रियम् ५—२०                                     | अभ्यर्च्य १८—४६      |
| <b>४—</b> ३१; ८–२०;           | २६, २९, ३१, ३४,                        | अप्सु ७—८                                         | अभ्यसूयकाः १६—१८     |
| <b>११</b> —४३; <b>१५</b> —१७; | ४०, ५९, ६०, ७२;                        | अफलप्रेप्सुना १८—२३                               | अम्यस्यति १८—६७      |
| १६-१4; १८-६९                  | ३—५, ८, २०, ३१,                        | अफलाकाङ्क्षिभिः                                   | अभ्यसूयन्तः ३—३२     |
| अन्यानि २—२२                  | ३३, ३६, ४—६, ६,                        | <b>१७</b> —११, १७                                 | अभ्यहन्यन्त १—१३     |
| अन्यान् ११—३४                 | १३, १६, १६, १७, २०,                    | अबुद्धयः ७—२४                                     | अम्यासयोगयुक्तेन ८—८ |
| अन्यायेन १६—१२                | २२, ३०, ३६; ५—४,                       | अव्रवीत् १—२, २८;                                 |                      |
| अन्याम् ७—५                   | ५, ७, ९, ११; ६—९,                      | ध—१                                               |                      |
| अन्ये १—९; ४—२६,              | २२, २५, ३१, ४४, ४४,                    |                                                   | 7- ''                |
| २६;९—१५; १३—२४,               | ४६, ४७, ७—३, २३,                       | अभयम् १०-४; १६-१                                  |                      |
| २५; १७—४                      | ३०, ८-६; ९-१५,                         | अभवत् १—१३                                        | अभ्यासेन ६—३५        |
| अन्येभ्यः १३—२५               | २३, २३,-२५ २९,                         | अभविता २—२०                                       | अभ्युत्थानम् ४७      |
| अन्वशोचः २—११                 | ३०, ३२, ३२; १०३७,                      | अभावयतः २—६६                                      | अमलान् <b>१४</b> —१४ |
| अन्विच्छ २—४९                 | ३९; ११—२, २६, २९,                      | अभावः २—१६;                                       | अमानित्वम् १३—७      |
| अन्विताः ९—२३;                | <b>₹₹, ₹४, ₹७, ₹९, ४१,</b>             | ₹o—8                                              | अमितविक्रमः ११—४०    |
| १७—१                          |                                        | अभापत ११—१४                                       | अमी ११—२१, २६, २८    |
| अपनुद्यात् २—८                | ४२, ४३, ५२. १२—१,                      | अभिक्रमनाशः २—४०                                  | अमुत्र ६—४०          |
| अपरस्परसभूतम् १६—८            | १०,१०,११,१३—२,                         | अभिजनवान् १६१५                                    | अम्हाः १५५           |
| अपरम् ४—४; ६-२२               | १७, १९, २२, २३ २५,                     | अभिजातस्य १६—३,४                                  | अमृतत्वाय २—१५       |
| अपरा ७—५                      | ३१; १४—२, १५—८,                        | अभिजातः <b>१६—५</b><br>अभिजानन्ति <b>९—</b> २४    | अमृतस्य १४—२७        |
| अपराजितः १—१७                 | १०, ११, १८, १६—७,                      |                                                   | अमृतम् ९—१९;         |
| अपराणि २—२२                   | १३, १४, १७—७, १०,                      |                                                   | १०—१८; १३—१२:        |
| अपरान् १६१४                   | १२; १८—६, १७, १९,                      | <b>७—१</b> ३, २५, <b>१</b> ८—५५<br>अभिजायते २—६२; | <b>१४—</b> २०        |
| अपरिग्रहः ६—१०                | ४३, ४४, ४८, ५६, ६०,                    | €—४१; <b>₹</b> ३—२३                               | अमृतोद्भवम् १०—२७    |
| अपरिमेयाम् १६—११              | ७१, ७१                                 | अभितः ५—२६                                        | अमृतोपमम् १८—३७,३८   |
| अपरिहार्ये २२७                | अपुनरावृत्तिम् ५—१७                    | अभिधास्त्रति १८ – ६८                              | अमेध्यम् १७—१०       |
| अपूरे ४—२५, २५,               | अपैशुनम् , १६—२                        |                                                   | अम्बुवेगाः ११—२८     |
| २७, २८, २९, ३०,               | अपोहनम् १५—१५                          |                                                   | अम्भमा ५—१०          |
| <b>₹३</b> —२४; <b>१८</b> —३   | 200                                    |                                                   | अम्भसि २—६७          |
| अपर्याप्तम् १—१०              | 2002mnua \$5                           | अभिनन्दति २—५७                                    | अयमस्य ४—३१          |
| अपलायनम् १८—४३                |                                        | अभिप्रवृत्तः ४—२०                                 | अयतिः <b>६—</b> ३७   |
| अपश्यत् १—२६,                 |                                        | अभिभवति १—४०                                      | अयथावत् १८—३१        |
| <b>??</b> —?३                 |                                        | अभिभूय १४—१०                                      | अयनेपु !—११          |
| अपहृतचेतसाम् २—४४             |                                        | अभिमुखाः ११—२८                                    | अयशः १०—५            |
| अपहृतज्ञानाः ७—१५             | । अप्रदाय ५—१२।                        | अभिरक्षन्तु १—११                                  | अयम २—१९ २०          |

| पदानि अ० रलो०                          | पदानि अ०         | श्लो ।          | पदानि अ०                     | श्लो०             | पदानि अ॰                  | <b>रलो</b> ०                 |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| २०, २४, २४, २४, २५,                    |                  | ₹—₹४            | अवातव्यम्                    | <b>३</b> —-२२     | अन्ययम्                   | २— २१                        |
| २५, २५, ३०, ५८;                        | अर्पणम्          | 828             | अवाप्तुम्                    | ६—३६              | ४—१, १३;                  | 9-13;                        |
| ३९, ३६; ४३,३१,                         | अर्पितमनोबुद्धिः | <u>د</u> ७;     | अवाप्नोति                    | 14-6;             | २४, २५;                   | 9,7,                         |
| ४०; ६—२१, -३३;]                        |                  | १२१४            | <b>१६</b> —२३;               | १८५६              | १३, १८; १                 | ₹—२, ¥;                      |
| ७—२५; ८—१९ <u>;</u>                    | अर्यमा           | 20-29           | अवाप्य                       | 2-6               | <b>१४</b> —५; १           | 4-9,4;                       |
|                                        | अर्रित           | 2 १७            | अवाप्यते                     | १२4               | ₹८.                       | —२०, ५ <b>६</b>              |
|                                        | अर्हिस २-        | –२५, २६,        | अवाप्स्यथ                    | ३११               | अन्ययः                    | ११-१८;                       |
| १५—9; १७—३                             | २७, ३०           | , ३१;           | अवाप्स्यसि                   | २—३३,             | <b>१३</b> —३१,            | १५१७                         |
| अयुक्तस्य २—६६, ६६                     | ३२०;             | <b>६</b> —३९;   | ३८, ५३;                      | 12-20             | अन्ययात्मा                | ४६                           |
| अयुक्तः ५—१२;                          | १०—१६;           | <b>११</b> —४४;  | अविकम्पेन                    | 90-0              | अन्ययाम्                  | २—३४                         |
| 26-26                                  |                  | १६२४            | अविकार्यः                    | 2-74              | अन्यवसायिनाम्             | 2-88                         |
| अयोगतः ५—६                             | अर्हाः           | <b>१</b> —३७    | अविज्ञेयम्                   | <b>१३</b> —१५     | अशक्तः                    | १२ ११                        |
| अरतिः १३—१०                            | अलसः             | १८—२८           | अविद्वासः                    | 3-74              | अश्मः                     | १४१२                         |
| अरागद्देपतः १८—२३                      | अलोखुन्त्वम्     | <b>१६</b> —२    | अविधिपूर्वकम्                | ९—२३;             | अशस्त्रम्                 | १४६                          |
| अरिसूदन २४                             | अल्पबुद्धयः      | 9 = 3 }         |                              | 18 90             | अशान्तस्य                 | २—६६                         |
| अर्चितुम् ७—२१                         | अल्पमेधसाम्      | 9-23            | अविनग्यन्तम्                 | <b>१३</b> —२७     | अशाश्वतम्                 | 6-84                         |
| अर्जुन २—२,४५;                         | अल्पम            | \$<             | अविनाशि                      | २—१७              | अशास्त्रविहितम्           | 919-4                        |
| ₹—७; <b>४</b> —५, ९                    | अवगच्छ           | <b>१०</b> —४१   | अविनाशिनम्                   | २—२१              | अगुचित्रताः               | 36-60                        |
|                                        | अवजानन्ति        | 6-66            | अविपश्चितः                   | 282               | अग्रचिः                   | 25-50                        |
| ३७; ६—१६, ३२                           | ा जनसाराज्य      | <b>१७</b> —२२   | अविभक्तम्                    | १३१६              | अग्रुचौ                   | १६१६                         |
| ४६; ७—१६, २६                           | रानातातात        | <b>१</b> ४—२३   |                              | १८२०              | अशुभात् ४—                |                              |
| ८१६, २७; ९१९                           | अवातष्ठत         | <b>६—</b> १८    | अवेक्षे                      | ₹—२३              | अग्रुभान्                 | 1818                         |
| <b>१०</b> —-३२, ३९, ४२                 | जपन्य.           | २—३०            | अवेक्य                       | २—३१              | - 4/                      | <b>१८—६</b> ७                |
| <b>११</b> —४७,५४; १८—९                 | 01410111001140   | <b>११</b> —-२६  | अव्यक्तनिधनानि               | 7 2-76            | 1                         | -28, 38, ~                   |
| ३४, ६१<br>अर्जुनम् <b>११</b> —५०       | 014117           | 289             | 2                            | 8-8               |                           | १८-११                        |
|                                        | ١٠١٩٨١٦          | 9-6             |                              | 29-2              |                           | ४—३५;                        |
|                                        |                  |                 |                              | <b>9</b> — २४;    | ,                         |                              |
|                                        | 1                | <b>१८—</b> ६०   | , , , , ,                    |                   |                           | ६३                           |
|                                        |                  | 92              |                              | २—२५,             |                           | <b>२</b> —११<br><b>२</b> —२४ |
| ₹—==================================== |                  | ८, <b>९६</b> —५ | -                            | —२०, २१           |                           | 4-6                          |
| १५, ३६, ५१, १२१                        |                  | <b>१</b> —३0    |                              | \$2               | 1                         | 8-30                         |
|                                        | अवस्थितम्        |                 | अव्यक्तात् ८<br>अव्यक्तादीनि | —१८, २०<br>३ — ३८ | अञ्नन्ति<br>अञ्नामि       | 9-78                         |
|                                        | अवस्थितः         | Q               | अन्यक्ताद्वान                | 446               | अ <b>श्नास</b><br>अश्नासि |                              |
| अर्थकामान् २—'                         |                  | १३—३२           | चेतसाम्                      | 12_4              | अस्ताव<br>अद्यति ३—४      | ५२१३                         |
| अर्थव्यपाश्रयः ३—१८                    |                  |                 |                              |                   | 536                       | १३१२                         |
| अर्थसञ्ज्यान् १६—१ः                    | २ अवस्थिताः १-   | ११, ३३;         | अन्यभिचारिण्या               | ₹८33              |                           | <b>१४—२</b> 0                |
| अर्थः २—४६; ३—१८<br>अर्थार्था ७—१६     | २—६              | <b>११</b> —३२   | अन्यभिचारेण                  | १४२६              | अश्रद्धानः                | 8-80                         |
| अर्थार्थी ७—११                         | अवहासार्थम्      | <b>११</b> —४२   | अन्ययस्य                     | २१७;              | अश्रद्धानाः               | 9-3                          |
| अर्थे १—३३; २—२७                       | अवाच्यवादान्     | २—३६            |                              | १४२७              |                           | 30-3                         |

| पदानि अ० क्षो०                               | पदानि अ० इलो०                          | पदानि अ० क्षो                    | पदानि अ० स्हो०     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| अश्रुपूर्णां कुलेक्षणम् २—१                  | असुखम् ९—३३                            | अस्याम् २—७३                     | अहेतुकम् १८—२२     |
| अश्रीषम् १८—७४                               | असृष्टान्नम् १७—१३                     | अस्वर्ग्यम् २—२                  | अहो १—४५           |
| अश्वत्थम् १५१, ३                             | असौ ११—२६; १६—१४                       | अहत्वा २—५                       | अहे।रात्रविदः ८—१७ |
| अश्वत्थः १०—२६                               | अस्ति २-४०, ४२, ६६;                    | अहरागमे ८-१८, १९                 | अगः १५—७           |
| अश्वत्थामा १—८                               | ₹₹₹;४₹₹,४०;                            | अहम् १—२२,२३,                    | अग्रमान् १०—२१     |
| अश्वानाम् १०—२७                              | ६१६, ७७;                               | <b>२</b> —४, ७, १२; <b>३</b> —२, | आ.                 |
| अश्विनौ ११—६, २२                             | ८—५; ९—२९;                             | २३, २४, २७; ४—१,                 |                    |
| अष्टधा ७—४                                   | १०-१८, १९, ३९,                         | •                                | . ,                |
| असक्तबुद्धिः १८—४९                           | ४०; ११—४३;                             | ३३, ३४; ७—२, ६,                  |                    |
| असक्तम् ९—९;                                 | १६१३, १५,                              | ८, १०, ११, १२, १७,               |                    |
| <b>१३</b> —१४                                | ₹<४°                                   | २१, २५, २६, ८-४,                 |                    |
| असक्तः ३—७, १९, १९,                          | अस्त २—४७; ३—१९,                       |                                  | आगताः ४ – १०, १४—२ |
| २५                                           | ११—३१, ३९, ४०                          | १६, १६, १६, १६, १६,              | आगमापायिनः २—१४    |
| असक्तात्मा , ५—२१                            | अस्थिरम् ६—२६                          |                                  |                    |
| असक्तिः १३—९                                 |                                        |                                  |                    |
|                                              | अस्माकम् १-७, १०                       |                                  |                    |
| असतः २—१६                                    |                                        | ११, १७, २०, २०, २१,              | आचरन् ३—-१९        |
| असत् ९—१९;                                   | `                                      | २१, २३, २४, २५, २८,              | आचारः १६—७         |
| <b>११</b> —३७; <b>१३</b> —१२,                | अस्माभिः १—३९                          | २९, २९, ३०, ३०, ३१,              | आचार्य १—३         |
| १७—२८                                        |                                        | ३२, ३२, ३३, ३३, ३४,              | आचार्यम् १—२       |
| असत्कृतम् १७—२२                              |                                        | ३५, ३५, ३६, ३६, ३७,              | आचार्यान् २—२६     |
| असत्कृतः ११—४२                               |                                        | ३८,३९,४२,११२३,                   | आचार्याः १—३४      |
| असत्यम् १६—८                                 |                                        | ४२, ४४, ४६, ४८, ५३,              | आचार्योपासनम् १३—७ |
| असद्ग्राहान् १६ – १०                         |                                        | ५४; १२—७, १४—३,                  | आज्यम् ९१६         |
| `अ <b>स</b> पत्नम् २—८                       |                                        | ४, २७; १५१३,                     | आब्यः १६—१५        |
| असमर्थः १२१०                                 |                                        | - १४, १५, १५, १५,                | आततायिनः १—३६      |
| असंन्यस्तसकल्पः ६ – २                        |                                        | १८; १६—१४, १४,                   | आतिष्ठ ४—४२        |
| असमूदः ५—२०;                                 |                                        | १४, १९, १८—६६,                   | आत्थ ११—३          |
| १०-३, १५-१९                                  | १५—१८, १६—१५,                          | ७०, ७४, ७५                       | आत्मकारणात् ३१३    |
| असमोहः १०-४                                  | १८५५, ७३                               | अहकारविमूढात्मा ३ – २७           | आत्मतृप्तः ३—१७    |
| असंयतात्मना ६- ३६                            | अस्मिन् १—२२,                          | अहकारम् १६१८,                    | आत्मन. ४—४२;       |
| असशयम् ६—३५;७—१                              | २—१३, ३—३,८—२,                         | १८—५३, ५९                        |                    |
| असंशयः ८—७,१८—६८                             | १३२२, १४११,                            | अहकारः ७—४, १३—५                 |                    |
| असि ४-—३, ३६, ८—२,                           | <b>१६</b> —६                           | अहकारात् १८—५८                   |                    |
|                                              | अस्य २—१७, ४०, ५९,                     | अहकारात् १८—१७                   | र्रेरः १७—१९३      |
|                                              | ६५, ६७; ३—१८, ३४,                      | अहः ८—१७, २४                     |                    |
|                                              | ४०; ६—३९, ९—३;                         | 20.25                            |                    |
| १६—५; १८—६४,६५                               | १७; ११—१८, ३८,                         | अहिताः २—३६; १६—९                | अस्मिन। २०१४       |
| असितः <b>१०</b> —१३<br><i>द</i> नसिद्धौ ४—२२ | ४३, ५२; <b>१३</b> —२१,<br><b>१५</b> —३ | आहसा १०५; १३७,                   | 2-85, c-4, 4, 40;  |
|                                              |                                        |                                  |                    |

-

| आसमि २-५५; आदित्यतम् १५-१२ आतिः ७-१६ अवयोः १८-७० असिमम् १-१६ अवयोः १८-१६ अवयोः १८-१६ अवयोनः १८-१६ अवयोगः १८-१६ अवयोग            |                  |                  |              |                           |            |                   |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| सासमि २-५५; आहित्यनातम् १५-१२ आतिः ७-१६ त्यातेः ५-१६ त्यातेः १८-१८ त्यातेः ५०-११ त्यातिः ५०-११ त्यातिः ५०-११ त्यातिः ५०-११ त्यातिः ५०-११ त्यातिः ११-१८ त्यातिः ५०-११ त्यातिः ११-१८ त्यातिः ५०-११ त्यातिः ११-१८ त्यातिः ५०-११ त्यातिः ११-१८ त्यातिः १             | पदानि अ०         | श्लो०            | पदानि        | अ० क्षो०                  | पदानि      | अ० उलो०           | पदानि -     | अ० इलो॰           |
| ५०-२१; ६-१८, २०;         आदित्यवर्णम्         ८-१         आवर्तिः         ८-१६         आदित्यवर्णम्         १०-२१         आवर्तिः         ८-१६         आद्युर्तिश्रयाम्         १७-२१         आदित्यम्         १०-१२         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१२         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१२         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१२         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१०         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१०         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१०         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१०         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१०         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१०         आद्युर्ति         अत्युर्तिः         १०-१०         आद्युर्तिः         अत्युर्तिः         १०-१०         आद्युर्तिः         अत्युर्तिः         अत्युर्तिः         अत्युर्तिः         १०-१०         आद्युर्तिः         अत्युर्तिः         अत्युर्तः         २००००००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                |                  | आदित्यगतम    | र् १५-१२                  | आर्तः      | ७१६               |             | ६१४               |
| ५०-२१; ६-१८, २०;         आदित्यवर्णम्         ८-१         आवर्तिः         ८-१६         आदित्यवर्णम्         १०-२१         आवर्तिः         ८-१६         आद्युर्तिश्रयाम्         १७-२१         आदित्यम्         १०-१२         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१२         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१२         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१२         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१०         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१०         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१०         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१०         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१०         आद्युर्तिश्रयाम्         १०-१०         आद्युर्ति         अत्युर्तिः         १०-१०         आद्युर्तिः         अत्युर्तिः         १०-१०         आद्युर्तिः         अत्युर्तिः         अत्युर्तिः         अत्युर्तिः         १०-१०         आद्युर्तिः         अत्युर्तिः         अत्युर्तः         २००००००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | ५, ३८;           | आदित्यवत्    | ५१६                       | आवयोः      | ?<00              | आसीनम्      | 9-9               |
| १६, २९; १३—२४; अविद्यानाम १०—२१ आवितः ८—१६ आव्रुतनिश्रवान १५—६ आविद्या १५—६ आविद्य १५—१२ आविद्या १५—१० आव्रुत्य १५—१० आव्रु              |                  |                  | आदित्यवर्णम  | 1 6-8                     | आवर्तते    | ८ २६              | आसीन:       | <b>१४—</b> २३     |
| १५-११   आदित्याम्   ११-६   आविष्य   १५-१३, १७   आहुरा, १६   अहुरा, १६   अहु              |                  |                  | आदित्यानाम   | ₹ १०—२१                   | आवर्तिनः   | <u>د—</u> १६      | आसुरनिश्चया | न् १७—६           |
| आस्माविक स्थाप १८—२० आदिये ११—३८ आविष्टः १—२८ आह्या १६—३० आह्या १८—४० आह्या १८—३० आह्या १८—४० आह्या १८—४० आह्या १८—४० आह्या १८—४० आह्या १८—४० आह्या १८—३० आह्या १८—४० आह्या १८—४० आह्या १८—४० आह्या १८—४० आह्या १८—३० आह्या १८—४० आह्या १            |                  | 4- 88            | आदित्यान्    | 11-4                      | आविश्य     | १५१३, १७          | आसुरम्७—    | -१५; १६ –६        |
| प्रवादकम् १८—२० आदिम् ११-१६ आवृतम् २—२८, ३९; आसुरी अस्तिमावस्यः १०—११ आदिः १०—२, २०, अवृतः २—२८ आस्ति। ११—४० आवृतः १०—२ आवृतः २—२८ आस्ति। ११—४० आवृतः १८—२० आद्तिः १८—१० आवृत्तिः १८—१० आवृत्तिः ११—३० आवृत्तः १८—४० आवृत्तिः ११—३० आवृत्तिः १८—४० आवृत्तिः १८—४० आवृत्तिः ११—३१, ४७; १५—४ आवृत्ताः १८—४० आस्तिवम् १२—८ आवृत्तिः १२—४० आवृत्तिः ११—३१, ४७; १५—४ आवृत्तिः १२—१० आवृत्त्वः १२—८ आत्मविन्न्रवः १३—७। आवृत्त्वः १२—८ आवृत्त्वः १२—८ आत्मविन्न्रवः १३—७। आवृत्त्वः १२—८ आत्मविन्न्रवः १२—१० आवृत्त्वः १२—१० आत्मविन्न्रवः १२—१० आत्मविन्न्त्वः १२—१० आत्मविन्न्त्वः १८—१० आत्मविन्न्त्वः १२—१० आत्मविन्न्त्वः १२—१० आत्मविन्न्त्वः १२—१० आत्मविन्न्त्वः १२—१० आत्मविन्न्त्वः १२—१० आत्मविन्न्तः १२—१० अत्मविन्न्तः १२—१० अत्मविन्न्तः १२—१० आत्मवन्तः १२—१० आत्मवन्तः १२—१० आत्मवन्तः १२—१० आत्मवनम् १२—१० आत्मवनम् १२—१० आत्मवनम् १२—१० आत्मवनम् १२—१० आत्मवनम् १२—१० आत्मवनमः १२—१० आत्मवनमः १२—१० आत्मवनम् १२—१० आत्मवनमः १२-१० आत्मवननः १२-१० आत्मवनमः १२-१० आत्मवनमः १२-१० आत्मवनमः १२-१० आत्मवनमः             | आत्मपरदेहेषु १   | ६-१८             | आदिदेवम्     | <b>१</b> 0—१२             | आविष्टम्   | २१                | आसुरः       | <b>१</b> ६—६      |
| प्रसादक्षम् १८—३० आदिम् ११—१६ आहतम् ३—३८, ३९; आहर्त १६—१ आदिम् १०—११ आदिः १०—२, २०, अञ्चलः ३—३८ आहर्त १९—१ आदिः १०—२, २०, अञ्चलः ३—३८ आहर्त १८—४ आह्ताः १८—४० आह्ताः १८—१० आहताः            |                  |                  | आदिदेव:      | 21-36                     | आविष्टः    | १२८               | आसुराः      | <b>१</b> ६—७      |
| आत्मायया ४-६ आत्मयोगात् ११-४७ आत्मयतिः ३-१७ आत्मयतिः ३-१७ आत्मवतिः १-४० आत्मविन्मः १-१० आत्मवेनः १-१० आत्मविन्मः १-१० आत्मवेनः १-१० आत्            |                  | ८३७              | आदिम्        | १११६                      | आवृतम्     | <b>ર</b> —३८, ३९; | आसुरी       | १६-4              |
| आस्मयोगात् ११-४७ आदी ३-४१; ४-४ आहता १८-२२ आस्तरितः ३-१७ आस्मतितः ३-१७ आद्यात्तवन्तः ५-२२ आहताः १८-४८ आस्मवन्तम् ४-४१ आस्मवर्यः २-६४ आस्मवर्यः २-४५ आस्मवर्यः २-४५ आस्मवर्यः २-४५ आस्मवर्यः २-४५ आस्मवर्यः ११-३, ४५६, १५ आप्यं ५-१०; ८-१२ आविश्तव्यक्तयः १२-७ आविश्वव्यक्तयः १२-७ आस्मविभ्रत्यः ४-१३ आप्यं ५-२३, ७०; आस्मवर्यः १२-१४ अस्मवर्यः            | आत्मभावस्थः १    | 088              | आदि:         | 20 7, 20,                 |            | ५२५               | आसुरीषु     | 18-19             |
| आत्मरितिः ३-१७ आत्मवन्तम् ४-४१ आवम् ८-२८ आवम्तवन्तः ५-८८ आवम्तवन्तः १-८८ आवम्तव            | आत्ममायया        | ४—६              |              | ३२; १५—३                  | आवृतः      | <b>३</b> —३८      | आसुरीम्     | ९—१२;             |
| आत्मवन्तम् ४—४१ आत्मवन्तम् १—६४ आत्मवन्तम् १—५० आत्मवन्तम् १—५० आत्मवन्तमः १—५० आत्मविनग्रहः १३—७; १७—१६ आप्तमम् १—२० आत्मविनग्रहः १३—७; श्वापत्मम् १—२० आत्मविग्रहः १३—७; आप्तमम् १—२० आत्मविग्रहः १३—७; आत्मविग्रहः १३—७; आप्तमम् १—२० आत्मविग्रहः १३—७; आत्मविग्रहः १३—७; आप्तमम् १—२० आत्मविग्रहः १३—१२ आत्मविग्रहः १३—१० आत्मविग्रहे १३—१०            | आत्मयोगात् १     | <b>?</b> —४७     | आदौ ३        | -81;8-8                   | आनृता      | १८-३२             |             | ₹ <b>६</b> —४, २० |
| आत्मवर्यः २—६४ श्री ११—३१,४७;१५—४ आह्रत्य ३—४०; आस्वाय ५—१० आप्तायम् २—८४ आध्यत्यम् २—८१ आध्यत्यम् २—८१ आध्यत्यम् २—८१ आध्यत्यम् २—८१ आध्यत्यम् २—८१ आध्यत्यम् २—८१ आध्यत्यम् २—२१ आध्यत्यम् २—२० आध्यत्यम् २—२१ आध्यत्यम् २—२० आध्यत्यम् २—२० आध्यत्यम् २—२० आध्यत्यम् २—२० आध्यत्यम् २—०० आध्यत्यम् २—२० आध्यत्यम् २—२१ आध्यत्यम् १०—२२ आध्यत्यम् १०—२२ आध्यत्यम् १०—२१ आस्यत्यम् १०—११ आस्यत्यम् १०—२१ आस्यत्यम् १०—२१ आस्यत्यम् १०—२१ आस्यत्यम् १०—११ आस्यत्यम्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्                                                                                                                                                                      | आत्मरतिः         | <b>३</b> —१७     | आद्यन्तवन्त  | ५२२                       | आवृताः     | 36-86             | आस्तिक्यम्  | १८४२              |
| आत्मवान् २-४५ आधल्व १२-८ आत्मविनिग्रहः १३-७; आधाव ५-२०; ८-२२ आविश्वत्वेत्तताम् १२-७ आविश्वत्वेत्तताम् १५-२ आविश्वत्वेत्तताम् १५-२ आविश्वत्वेत्त १५-१ आविश्वत्वेत १५-१ आविश्वत्वेत्त १५-१ अवश्वत्वेत्त १५-१ अवश्वत            | आत्मवन्तम्       | 8-88             | आद्यम्       | < ?C;                     | आवृत्तिम्  | <b>८</b> —२३      | आस्ते ३-    | -६; ५१३           |
| शासमिविनिग्रहः १३—७; १७—१६ आषिपत्यम् २—८ आसमिविमृत्यः शापनमम् ७—२४ आसमिवमृत्यः शापनमम् ७—२४ आसमिवमृत्यः शापनमम् १—०० आसमिवमृत्यः शापनमम् १—०० आस्वित्यः शापनमम् १—४ आस्वित्यः शापनमम् १—०० शापनमम् १०—१ शापनमम् १—०० शापनमम् १०—१ शापनमम् १०—१ शापनमम् १०—१ शापनम् १०—१ शापनम् १०—१ शापनमम् १०—१ शापनमम् १०—१ शापनम् १०—१                                                                                                                     | आत्मवश्यैः       | २—६४             | <b>११</b> —३ | 2,86; 24-8                | आवृत्य     | <b>3</b> —४0;     | आस्थाय      | 9-70              |
| १७-१६ आसमिवभूतयः  १०-१६, १९ आपन्नम् ७-२४ आपन्नम् ७-२४ आपन्नम् ७-२४ आपन्नमः १६-२० आविषयः १०-१६, १९ आपन्नमः १६-२० आविषयः १०-१८ आपन्नमः १६-२० आविषयः १०-१८ आपन्नमः १६-२० आविषयः १०-१८ आपन्नमः १८-२० आविषयः १०-१८ आपन्नमः १८-२० आविषयः १०-१८ आव्वाणाः ११-१८ आव्वाणाः १०-१८ आव्वाणाः ११-१८ आव्वाणाः १०-१८ आव्वाणाः ११-१८ आव्वाणाः ११-१८ आव्वाणाः १०-१८ आव्वाणाः ११-१८ आव्वाणाः १०-१८ आव्वाणाः १९-१८ आव्वाणाः १०-१८ अव्वाणाः १०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८ ३०-१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आत्मवान्         | २४५              | आधत्स्व      | १२-८                      | १३         | —१३; <b>१४</b> —९ | आस्थितः     | G8;               |
| शास्मविभूतयः  १०—१६, १९ आत्मविग्रुद्धये ६—१२ आत्मविग्रुद्धये ६—१२ आत्मविग्रुद्धये ६—१२ आत्मविग्रुद्धये ५—११ आत्मवाग्रुद्धये ५—१० आत्मवाग्रुद्धये १२—१० आश्चर्यवा १०—१० आश्चर्यव्य १५—१० आश्चर्यवा १०—१० आश्चर्यव्य १५—१० आत्मव्य १५—१० आत्मव्य १५—१० आश्चर्यवा १०—१० आश्चर्यव्य १५—१० आत्मव्य १५—१० आत्मव्य १५—१० आत्मव्य १५—१० आत्मव्य ११—१० आश्चर्यवा ११—१० आश्चर्यवा ११—१० आश्चर्यव्य ११—१० आत्मव्य ११—१० आत्मव्य ११—१० आत्मव्य ११—१० आत्मव्य ११—१० आश्चर्यवा ११—१० आश्चर्यवा ११—१० आश्चर्यवा ११—१० आश्चर्यव्य ११—१० आश्चर्यवा १०—१० आश्चर्यवा ११—१० आश्चर्यवा ११—१० आश्चर्यवा १०—१० आश्चर्यवा ११—१० आश्चर्यवा ११—१० आश्चर्यवा १०—१० अश्वर्यवा १०—१० अश्वर्यवा ११—१० अश्वर्यवा १०—१० अश्वर्            | आत्मविनिग्रहः    | <b>?</b> 3—७;    | आधाय ५-      | - १०; ८१२                 | आवेशितचे   | तसाम् १२—७        | ६—३१        | ७—१८;             |
| <b>१०—१६, १९</b> आत्मविद्युद्धये ६—१२ आह्मविद्ध्ये ११—१० आञ्चविद्ध्ये ११—१० आञ्चविद्ध्युद्धये ११—१० आञ्चविद्ध्ये ११—१० आञ्चविद्ध्युद्धे ११—१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | ७१६              | आधिपत्यम्    | 2-6                       | आवेश्य     | 6 80;             |             | 4-15              |
| आत्मविशुद्धये ६—१२ आपः २—२३, ७०; आञ्चायात् १५—८ आह्वये ५—११ आत्मव्यस्य १६—१० आप्यं ११—३० आण्यं ११—३० अण्यं ११ अण्            | आत्मविभूतयः      |                  | आपन्नम्      | <b>७—</b> २४              |            | <b>१</b> २—२      | आस्थिताः    | ३—२०              |
| आत्मशुद्धये ५-११ आपूर्य ११-३० आश्चापाशशती: १६-१२ आह्ये १-३ आशूर्य ११-३० आशूर्य ११-३० आशुर्यवत् २-२९३ आहार: १७-८३ आत्मासंस्थम ६-२५ आण्वुम ५-६; १२-९ आश्चर्याण ११-६ आश्चर्याण ११-२४ आग्व्याम ३-४ आग्व्याम ३-४ अग्व्यामित २-७०; १३-३२ आग्व्यामम ३-४ ५-१२; १८-४७,५० आश्वरा १२-१४ आसमे            | 20-              | -१६, १९          | आपन्नाः      | 18-70                     | आवियते     | ३—-३८             | आह          | ?                 |
| आत्मसमिवताः १६—१७ आपूर्व ११—३० आग्नु २—६५ आग्नु अग्नु ११—३० आग्नु अग्नु ११—३० आग्नु वित्त २—१९ आग्नु वित्त १—१९ आग्नु वित्त १०—१८ आग्नु वित्त १०—१८ आग्नु वित्त १०—१८ आग्नु वित्त १०—१८ आग्नु वित्त विवर्ध वित्त वित्त विवर्ध वित्त वितर वितर वितर वितर वितर वितर वितर वित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आत्मविशुद्धये    | ६१२              | आप:          | २—२३, ७०;                 | आशयात्     | १५-८              |             | ११—३५             |
| आतमसयम- योगाग्नी ४-२७ आत्मसंख्यम् ६-२५ आत्मा ६-५, ५, ६, ६, ६; ७-१८; ९-५; ३-१९; ४-१९; अण्वाम् ३-७; ३-१९; ४-१९; अण्वाम् ३-०; अण्वाम् ३-०; अण्वाम् ३-०; अण्वाम् ३-०; अण्वाम् ३-१; अण्वाम् ३-०; अण्वाम् ३-१; ३-१; ३-१; ३-१; ३-१; ३-१; ३-१; ३-२; ३-२; ३-२; ३-२; ३-२; ३-२; ३-२; ३-२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आत्मग्रुद्धये    | 4 88             |              | 88                        | आशापाग     | गतैः १६—१२        | आहवे        | १३१               |
| योगामी ४—२७ आप्तुम् ५—६; १२—९ आक्रयंति ११—६ आक्रयंति १—६६ आप्तुवन्ति ८—१५ आप्तुवन्ति ८—१५ आण्तुवन्ति ८—१५ आण्तुवन्ति ८—१५ आण्तुवन्ति ८—१५ आण्रवेत् १—३६ आश्रवेत् १—३६ आश्रवेत् १—२६ आश्रवेत् १५—१६ आश्रवेत् १५—१६ आश्रवेत् १५—१६ आश्रवेत् १५—१६ आश्रवेत् १५—१६ अश्रवेत् १—१६ अश्रवेत् १५—१६ अश्रवेत् १—१६ अश्रवेत् १५—१६ अश्रवेत् १५—१६ अश्रवेत् १५—१६ अश्रवेत् १५—१६ अश्रवेत् १५—१६ अश्रवेत् १—१६ अश्रवेत् १५—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६—१६ १६ १६—१६ १६ १६—१६ १६ १६—१६ १६ १६ १६ १६ १            | आत्मसमाविताः     | <b>१</b> ६—१७    | आपूर्य       | ११—३०                     | <u> </u>   | २—६५              | आहार:       | 10-0              |
| आत्मसंस्थम् ६—२५ आप्नुयाम् ३—२ आश्चर्याणि ११—६ अप्नुरः १८—१६ आण्नुयाम् ३—२ आश्चर्याणि ११—६ अश्चर्यत् १—२६ आश्चर्यत् १—२६ आश्चर्यत् १—२६ आश्चर्यत् १—२६ आश्चर्यत् १—२६ आश्चर्यत् १५—१३ १८—१३ १८—१३ १८—१३ १८—१३ १८—१३ अश्चर्यत् १५—१३ आश्चर्यतः १५—१३ आश्चर्यतः १५—१३ आश्चर्यतः १५—१३ आश्चर्यतः १५—१३ आश्चर्यतः १५—१३ आश्चर्यत् १८—१३ आश्चर्यतः १५—१३ आश्चर्यः १५—१३ अश्वर्यः १५—१४ अश्वर्यः १५ अश्व            |                  |                  | आपूर्यमाण    | म् २—७०                   | आश्चर्यवत् | •                 | आहाराः      | ₹७—८, °           |
| आत्मा ६—५, ५, ६, ६, ६; ७—१८; ९—५; अण्नोति २—७०; १३—३२ अण्नोति २—७०; १३—३२ अण्नोति २—७०; ३—२१; ४—२१; आश्रितम् १—११ आश्रितः १२—११; आश्रितः १२—११; आश्रितः १५—११ आश्रितः १५—११ आश्रितः १५—११ आश्रितः १५—११ आश्रितः १५—११ आश्रितः ७—११ अण्ञितः १५—११ आश्रितः ७—११ अण्ञितः १५—११ आश्रितः ७—११ अण्ञितः १५—११ आश्रितः ७—११ अण्ञितः ७—११ अण्ञितः १५—११ अण्ञितः १५ वर्षः १५—११ अण्ञितः १५—११ अण्ञितः १५ वर्षः १५            | योगामौ           | ४—२७             | आप्तुम् ५    | - <b>६</b> ; <b>१२</b> -९ |            |                   |             | <b>३</b> —४२;     |
| ६; ७—१८; ९—५;       आप्नोति       २—७०;       आश्रितम्       ९—११       आश्रितः       १२—११       आह्रोतः       १५—११       आह्रातः       १५—११       आह्रातः       १५—११       आह्रातः       १५—११       आश्रितः       १५—११       आह्रातः       १५—११       आश्रितः       १५—११       आश्रितः       १५—११       अह्रातः       १५—११       १५—११       अह्रातः       १५—११       १५००००००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | आत्मसंस्थम्      | ६—२५             | आप्नुयाम्    | 3                         |            |                   | 8-19;       | 4-283             |
| <b>१०</b> —२०; <b>१३</b> —३२ अल्लानम् ३—४ ५०-२१; १८—४७, ५० अल्लानम् ३—४ ५०-२१; १८—४७, ५० आल्लानम् ३—४ ५०, २०, २८, २९; १८—४० आल्लाम् १०—२८ आल्लाम् १०—२८ आल्लाम् १०—२८ आल्लाम् १०—२८ आल्लाम् १०—८ आरमते ३—७ आल्लाम् १८—२० आरमते ३—७ आल्लाम् १८—२० आरमते १८—२० आल्लाम् ६—२१ आल्लाम् ६—२१ आल्लाम् ६—२१ आल्लाम् ६—२१ आल्लाम् ६—२१ आल्लाम् १३—७; अल्लाम् १३—७ आल्लाम् १३—७ अल्लाम् १३—७ आल्लाम् १३—७ अल्लाम् १३—० अल्लाम् १३—० अल्लाम् १३—० अल्लाम् १३—० २० ३३ अल्लाम् १३—० ३३ अल्लाम् १३ अल्लाम् १४ | आत्मा ६—५,       | ५, ६, ६,         |              | <b>८</b> —१५              |            |                   | १०१३        |                   |
| अात्मानम् ३—४ ५—१२;१८—४७,५० आश्रिताः ७—१५;१५—१५ आश्रिताः ७—१५;१५—१५;१५—१५;१५—१५;१५—१५;११—१५;११—१५;११—१५;११—१५;११—१५;११—१५;११—१५;११—१५;११—१५;भ१ आत्मीपम्येन ६—३२ आरमते १८—१५ आरमते १८—१५ आरमते १८—१५ आरमते १८—१५ आरमते १८—१५ आस्मते १८—१५ आस्मतः ७—१ आस्मते १८—१५ आस्मतः १८—१० आस्मते १८—१० आस्मतः ७—१ आस्मतः १८—१० आस्मतः १८—१५ आस्माः १८—१० अस्माः १० अस्माः १८ अस्माः             |                  | **               | 1            |                           |            |                   |             | १६—८              |
| ४—७; ६—५, ५, १०,       आब्रह्म मुवनात् ८—१६       आश्रिताः ७—१५,       इस्वाकवे       १०—२१         १५, २०, २८, २९;       अण्युधानाम् १०—२८       अण्युधानाम् १०—२८       अण्युधानाम् १०—२८       अण्युधानाम् १०—२८       अण्युधानाम् १०—२९       १८—१०, १८       अण्युधानाम् १०—२९       अण्युधानाम् १०—२९       अण्युधानाम् १०—८०       १८—१०, १९       अण्युधानाम् १०—८०       ३०—२९       अण्युधानाम् १०—८०       १८—१०, १९       अण्युधानाम् १०—२९       ३०—२९       ३०—२९       ३००००       ३०००००       ३००००००       ३००००००       ३०००००००       ३०००००००००       ३००००००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                |                  |              | •                         | आश्रितः    |                   | आहो         | १७—१              |
| १५, २०, २८, २९; आयुधानाम् १०—२८ अन्तरः १८—१९ अन्तरः १८—६०, ६ अन्तरः १८—१९ अन्तरः १८—१९ अन्तरः १८—६०, ६ अन्तरः १८—१९ अन्तरः १८—१९ अन्तरः १८—१९ अन्तरः १८—६०, ६ अन्तरः १८—१९ अन्तरः १८—१९ अन्तरः १८—१० १८—१० अन्तरः १८—१० अन्तरः १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१० १८—१८ १८—१८ १८ १८ १८ १८ १८             |                  |                  | 1            |                           |            |                   |             | ₹.                |
| ९—३४, १०—१५;       आयु:सत्त्वबलारोग्य-       आयु:सत्त्वबलारोग्य-       आश्रित्य       ९—२९;       १४—२९;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १४—१०;       १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |              | •                         | 1          |                   | इक्ष्वाकवे  | 88                |
| ११—३, ४; १३—२४,       सुखप्रीतिविवर्धना: १७—८       १६—१०; १८—५९       इच्छ       १२—१०,       १२—१०,       १२—१०,       अश्वासयामास       ११—५०       अश्वासयामास       ११—५०       अश्वासयामास       ११—५०       अश्वासयामास       ११—००       अश्वासयामास       ११—००       अश्वासयामास       ११—००       अश्वासयामास       ११—००       अश्वासयामास       ११—००       अश्वास्त्रममाः       ७—१०       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       ११—००       अश्वास्त्रममाः       ७—१०       अश्वास्त्रममाः       ७—१०       इच्छिति       इच्छिति       ११—००       ११—००       अश्वास्त्रममाः       ७—१०       इच्छिति       इच्छिति       ११—००       ११—००       ११—००       अश्वास्त्रममाः       ७—१०       इच्छिति       ११—००       ११—००       ११—००       ११—००       ११—००       ११—०००       ११—००००       ११—०००००       ११—००००००       ११—०००००००       ११—००००००००       ११—०००००००००००००००       ११—०००००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५, २०,          | २८, २९;          |              |                           | 1          |                   | इड़ते       |                   |
| २८, २९; १८—१६, ५१       आरमते       ३—७       आश्वासयामास       ११—५०       इच्छिति        इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छिति       इच्छित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ९—३४,            | १०—१५            |              |                           |            |                   |             |                   |
| आत्मोपम्येन ६—३२ आरम्यते १८—२५ आसक्तमनाः ७—१ इच्छन्तः ८—१२ आस्ते १४—१२ आसने ६—१२ असने इच्छिम ११—७ अप्तिक्तम ५—१५ आर्जवम् १३—७; आसम् २—१२ इच्छा १२—६०,६। अप्तिक्तम १६—११ १६—११ १५—७ असम् २—१२ इच्छा १३—६०,६। अप्तिक्तम १६—११ १६—११ १७—१४; आसाद्य ९—२० इच्छाद्वेषसमुत्थेन ७—२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>११</b> —३, ४; | <b>?</b> ३—- २४, |              | _                         |            |                   |             | 32-5              |
| आत्मोपम्येन ६—३२ आरम्भः १४—१२ आसने ६—१२ इच्छिमि ११—७ अप्तिने ५—११ आर्जनम् १३—७; आसम् २—१२ इच्छिमि ११—७ अप्तिने ५—१५ आर्जनम् १३—७; आसम् २—१२ इच्छा १३—६०, ६३ अप्तिने ५—२५ अप्तिनम् १३—७; आसम् २—१२ इच्छा इप्तिमुर्थेन ७—२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | —१६,५१           |              | •                         | 11 -11 -11 |                   |             |                   |
| आत्यन्तिकम् ६—२१ आरुरुक्षोः ६—३ आसनम् ६—११ इच्छास १८—६०, ६ अतिवम् ५३—७; आसम् २—१२ इच्छा १३—६ १३—७ आदर्शः ३—३८ १६—१; १७—१४; आसाद्य ९—२० इच्छाद्रेषसमुस्थेन ७—२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आत्मौपम्येन      | ६३२              |              |                           |            |                   |             |                   |
| आदर्शः ३—३८ १६—१; १७—१४; आसाद्य ९—२० इच्छाद्रेषसमुत्थेन ७—२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आत्यन्तिकम्      | ६—२१             |              |                           | - (I di    |                   | इच्छास      | 1-60, 63          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आदत्ते           | 4                | आर्जवम्      | <b>?</b> 3—0;             |            |                   |             | 13-4              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आदर्शः           | 3-30             | 18-          | -१; १७—१४;                |            |                   |             | न ७—२७            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आदिकर्त्र        | <b>??</b> —३७    |              | १८४२                      | आसीत       |                   |             | 2-349             |

| を訪ら<br>一マの<br>一マの<br>一マの<br>一マの<br>ママの<br>ママの<br>マッとと<br>マッとと |
|---------------------------------------------------------------|
| ₹ 6<br>₹ 6<br>₹ 6<br>₹ 6<br>₹ ₹ 6                             |
|                                                               |
| —१ः<br>—१ः<br>—१ः<br>२—ः<br>५,४८                              |
| — २।<br>— १ ०<br>२ — ०<br>५,४८                                |
| —१०<br>२—०<br>५,४८                                            |
| २—<br>५,४८                                                    |
| ५,४८                                                          |
|                                                               |
| . Va                                                          |
| , 80                                                          |
| १८                                                            |
| <b>-१२</b>                                                    |
| -२५                                                           |
| <del></del> १४                                                |
| २८                                                            |
| दें। २८                                                       |
| <b>−</b> 80                                                   |
| 8 8                                                           |
| 4-0                                                           |
| —१०                                                           |
| —१४<br>                                                       |
| —२७ <u>:</u>                                                  |
| —-१।                                                          |
| ٤٤                                                            |
|                                                               |
| <del></del> २७<br>१६                                          |
| <br>₹४                                                        |
| _                                                             |
|                                                               |
| —१२                                                           |
| • `                                                           |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>              |
| —१९                                                           |
| —४३                                                           |
| sv                                                            |
| —२४<br>—१९                                                    |
|                                                               |
| - २३:                                                         |
| ;—-<br>४६                                                     |
| —४६                                                           |
| 3 4 5                                                         |

| The second second second second |                      |                | -                     |                |                       |      |                |         |                |                |
|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------|----------------|---------|----------------|----------------|
| पदानि अ०                        | श्लो०                | पदानि          | अ०                    | श्लो०          | पदानि                 | अ0   | <b>इ</b> लो    | ० पदानि | ্ৰ ও           | श्लो           |
| उदाराः                          | 9-90                 | उपाविशत्       |                       | <u></u> 80     | उशना                  |      | ₹03            |         | ·              | १८—३           |
| उदासीनवत्                       | 9-9;                 | उपाश्रिताः     | 8                     | <u></u> १٥;    | उपित्वा               |      | 8-8            |         | <b>र—-३,</b> ६ | ; <b>३</b> —३२ |
|                                 | १४२३                 |                | 25                    | <b>द</b> —११   |                       | ऊ.   |                | 1       |                | <b>६</b> —२६   |
| उदासीनः                         | १२१६                 | उपाश्रिस्य     |                       | ४—२;           | ऊर्जितम्              |      | ₹0—×           |         |                | <b>30</b> 88   |
| उदाहृतम्                        | १३६;                 |                |                       | <u>د</u> ساب   | ऊर्ध्वमूलम्           | I    | 24-            |         |                | <b>१</b> २—११  |
| 89-89,                          | २२;                  | उपासते         |                       | ४, १५;         | <b>अ</b> ध्वम्        |      | 12-6           |         |                | ११, १८         |
| १८-२२,                          | २४, ३९               | <b>१२</b> —२   | , ६; १                | 3 74           | १४-                   | १८;  | 24-            |         |                | <b>१६</b> —२१  |
| उदाहृत:                         | 80,20                | <b>उ</b> पेतः  | 8                     | ₹—-३७          |                       | •    | 22             |         | –१६,           | २६;            |
| उदाहृत्य                        | १७-२४                | <b>उ</b> पेताः | *                     | 2              |                       | 羽.   |                |         |                | ७२, ७५         |
| उद्दिग्य                        | १७२१                 | उपेत्य         | 6-8                   | ५, १६          | ऋक्                   |      | 9 80           |         |                | ७६             |
| उद्देशतः                        | 30-80                | उपैति          | હ                     | — २७;          | ऋच्छति                |      | २-७२           | एतयोः   |                | 4-8            |
| उद्धरेत्                        | E-4                  |                | c8                    | ०, २८          |                       |      | 4-79           | एतस्य   |                | <b>६</b> —३३   |
| उद्भवः                          | 80-₹8                | उपैप्यसि       | 9                     | -76            | ऋतम्                  |      | 3028           | एतानि   | <b>38</b> —    | १२, १३;        |
| <b>उ</b> ग्रताः                 | १—४५                 | उभयवि श्रष्ट   | : 8                   | <del></del> ३८ | ऋत्नाम्               |      | 3034           |         | 14-6;          | १८६            |
| उद्यम्य                         | 370                  | उभयोः          | 8-78                  | १, २४,         | ऋते                   |      | <b>११</b> —३२  | एतान्   | 3-             | -२२, २५,       |
| उद्विजते १२-                    | <u>१५, १५</u>        | २७;            | २—१०                  | , १६;          | ऋदम्                  |      | 2-6            | ३५,     |                | ४२०,           |
| उद्विजेत्                       | 4                    |                |                       | 4-8            | ऋषयः                  |      | ५ -२५          | २१,     | २१,            | २६             |
| <b>उन्मिषन्</b>                 | 4-9                  | उभे            | R                     | ر_ بره         |                       |      | ₹0१३           | एतावत्  |                | 15-18          |
| उपजायते                         | २—६२,                | उमौ २-         | - १९;                 | ٠ २;           | ऋषिभिः                |      | <b>१३</b> —४   | एताम्   | १—३;           | <b>७—</b> १४;  |
| ६५;                             | <b>१४—१</b> १        |                | ् १३                  | ६—१९           | ऋषीन्                 |      | <b>११</b> —१५  | 2       |                | 38-3           |
| उपजायन्ते                       | १४२                  | उरगान्         | 28                    | - 84           |                       | ए.   |                | एति ४-  | -9, 9;         | ८—६;           |
| उपजुह्वति                       | ४—२५                 | उल्बेन         | 5                     | <b>—₹८</b>     | एकत्वम्               |      | <b>ξ</b> — ₹ ₹ |         | •              | <b>११</b> —५५  |
| उपदेक्ष्यन्ति                   | 838                  | उवाच           | <b>१</b> —१,          | २, २४,         | एकत्वेन               |      | 9 १५           | एते     | <b>१</b> — २   | ३, ३८;         |
| उपद्रष्टा                       | <b>१३</b> —२२        | २५,४७          | २१                    | १,२,           | एकमक्तिः              |      | <b>9</b> 80    | 2       | 43             | 830;           |
| उपधारय ७                        | ६; ९—६               | ४, ९,          | १०, ११                | , ५४,          | एकया                  |      | ८—२६           |         |                | -२६, २७;       |
| उपपद्यते २—३                    | , ६—३९;              | ५५; इ          | <del></del> १, ३      | , 200          | एकस्थम्               |      | ξξ· <b>७</b> , |         |                | <b>१८</b> —१५  |
| <b>१</b> ३—-१८                  | ; १८—७               | ३६, ३७         | ; 8-                  |                |                       |      | <b>१३</b> ३०   | ₹₹—     | • • • •        | -              |
| उपपन्नम्                        | ₹₹₹                  | 4; 4           | १, २; १               | दे—१,          | एकसिन्                |      | ₹८—-२२         |         | - 253          | <b>!</b> 0—8?  |
| उपमा                            | ६—१९                 | ३३, ३          | ५, ३७,                | 80;            | •                     |      | 4 8,           | एतेषाम् |                | ₹— <b>१</b> 0  |
| <b>उपया</b> न्ति                | ₹0                   | ७१;            | <b>८</b> —-१          | , 3,           | ४, ५                  |      | o—२५,          | एतैः १- |                | 380;           |
| उपरतम्                          | २—३५                 | ९१;            | ₹0                    |                |                       |      | –२०,६६         |         |                | <b>६</b> —२२   |
| उपरमते<br>उपरमेत्               | &                    | <b>१९; १</b>   | <b>\</b> — <b>\</b> , | 12 27          | एकः ११-               | -84; |                | एधासि   |                | 8—३७           |
| उपसम्मू<br>उपलभ्यते             | <b>६</b> —२५<br>१५—३ | १५, इ          | २, ३५,                | २ ५ ३          | एका<br>एकाकी          |      | <b>२</b> —४१   | एनम्    | 2 89           |                |
| उपलिप्यते <b>१३</b> -           |                      | ४७, ५          | 0, 48,                | ५५३            | एकाकी<br>एकाका        |      | €—१०<br>८—१३   | २१,     | २३, २          | ३, २३,         |
| उपविस्य                         | €—१२                 | १२१            | २; १                  | 32:1           | एकाक्षरम्<br>एकाग्रम् |      | E              | २५,     | २६, २९         | ३, २९,         |
| उपसगम्य                         | <b>१</b> —२          | १४१            | २१,                   | ລວ:            | एकाग्रेण              | 5    | <b>८</b> —७२   | 79;     | ३३७            | , ४१;          |
| उपसेवते                         | £4-9                 | १५१            | <b>१</b> 8            |                | एकान्तम्              |      | ६—१६           | 8-8     | २; १           | 705            |
| उपहन्याम् '                     | 3                    | १७१            | २; १८                 |                | एकाशेन                | \$   | 0-87           | £ 2 C   | 10;            | 4-3,           |
| उपायतः                          | 535                  | ٥.             | 193.                  | 19%            |                       |      | 220            | 3       | ş              | १, ११          |

|                                                   |                                 | ^                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पदानि अ० रलो०                                     | पदानि अ० श्लो०                  | पदानि अ० इलो०                                                                                           | पदानि अ० क्षो०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| एनाम् २—७२                                        | १५—४, ७, ९, १५,                 | औ.                                                                                                      | कर्ता ३—२४, २७;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| एभिः७—१३; १८—४०                                   | १५, १६; १६—४,                   | औपधम् ९—१६                                                                                              | १८—१४, १८, १९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| एभ्यः ३—१२; ७—१३                                  | ६, १९, २०; १७—२,                | क.                                                                                                      | २६, २७, २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| एव १—१, ६, ८,                                     | ३, ६, ११, १२,                   | कचित् ६—३८;                                                                                             | कर्तारम् ४-१३:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ११, ११, १३, १४,                                   | १५, १८, २७, २७;                 | १८—ं७२, ७२                                                                                              | १४-१९; १८-१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १९, २७, ३०, ३४,                                   | १८-4, 4, 6, 6,                  | कट्वम्ललवणात्युष्ण                                                                                      | कर्तुम् १-४५; २-१७;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · ३६, ४२; <b>२</b> —५,                            | ९, ९, १४, १९, २९,               | तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः                                                                                    | ३—२०; ९—२;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ६, १२, १२, २४,                                    | ३१, ३५, ४२, ५०,                 | १७९                                                                                                     | <b>१२</b> —११; <b>१६</b> —२४;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २८, २९, २९, ४७,                                   | ६२, ६५, ६८                      | •                                                                                                       | ₹८—६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ५५; ३—४, १२,                                      | एवम् १२४, ४७,                   |                                                                                                         | कर्तृत्वम् ५—१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १७, १७, १८, २०,                                   | २—९, २५, २६,                    | कथय <b>१०</b> —१८<br>कथयतः <b>१८</b> —७५                                                                | कर्म २-४९; ३-५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २०, २१, २२; ४३,                                   | ३८; ३—१६, ४३,                   |                                                                                                         | ر، د، ع، عد، عع<br>الله عند الله عند ال |
| ११, १५, २०, २४,                                   | ४—२, ९, १५, ३२,                 | कथयन्तः १०—९                                                                                            | १९, २४; <b>४</b> —९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २५, २५, ३६;                                       | ३२, ३५; ६—१५, २८;               | कथिष्यन्ति २—३४                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ५—८, १३, १५,                                      | <b>९</b> —२१, २८, ३४;           | कथयिष्यामि १०-१९                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १८, १९, २२,                                       | <b>११</b> —३, ९; <b>१२</b> —१;  | कथम् १—३७, ३९;                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | <b>!3</b> —२३, २५, ३४;          | , 4—0, 41, 6—0,                                                                                         | ५—११, ६—१, ३;<br>७—२९; ८—१:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | <b>१५—१९</b> ; <b>१८</b> —१६    | ८—२, २; १०—१७;                                                                                          | ,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>६</b> ——३, ५, ५,                               |                                 | <b>१४</b> —२१                                                                                           | १६—२४; १७—२७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ६, ६, १६, १८, २०,                                 | एवरूपः ११—४८<br>एवविधः ११—५३,५४ | कदाचन २—४७;                                                                                             | १८—३, ५, ८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २१, २४, २६, ४०,                                   |                                 | १८—६७                                                                                                   | ९, १०, १५, १८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ४२, ४४; ७—४,                                      | एषः ३—१०, ३७,                   | कदाचित् २—२०                                                                                            | १९, २३, २४, २५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १२, १२, १४, १८,                                   | ३७, ४०; १०—४०;                  | किपध्वजः १—२०                                                                                           | ४४, ४७, ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १८, १८, २१, २२;                                   | <b>१</b> ८—५९                   | कपिलः १०—२६                                                                                             | कर्मचोदना १८—१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۶ ۲، ۲، ۹، ۵، ۵، ۵، ۵، ۵، ۵، ۵، ۵، ۵، ۵، ۵، ۵، ۵، |                                 | कमलपत्राक्ष ११—२                                                                                        | कर्मजम् २—५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १०, १८, १९, २३,                                   | ७—१४                            | कमलासनस्थम् ११—१५                                                                                       | कर्मजा ४—१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २८; ९—१२, १६,                                     | एषाम् १—४२                      | करणम् १८—१४, १८                                                                                         | कर्मजान् ४—३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १७, १९, २३, २४,                                   | एष्यति १८—६८                    |                                                                                                         | कर्मणः ३—१, ९;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३०, ३४; <b>१०</b> —१,                             | एष्यसि ८—७, ९—३४;               | 4414                                                                                                    | <b>४</b> —१७, १७;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४, ५, ११, १३,                                     | १८—६५                           | १८—६०                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १५, २०, ३२, ३३,                                   | ऐ,                              | करिष्ये १८-७३                                                                                           | कर्मणा ३—२०.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३८,४१,४१; ११८,                                    |                                 |                                                                                                         | १८—६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २२, २५, २६,                                       |                                 | करोति ४२०;                                                                                              | कर्मणाम् ३—४ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २८, २९, ३३, ३३,                                   |                                 |                                                                                                         | ४—१२; ५—१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ३५, ४०, ४५, ४६,                                   | ऐरावतम् १०-२७                   | <b>!</b> ३—३१                                                                                           | १४-१२: १८-२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ४६, ४९; १२—४,                                     | ओ.                              | करोमि ५—८                                                                                               | कमाण २—४७; ३—१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ६,८,८,१३;१३—४,                                    | ओजसा १५—१३                      | करोषि ९—२७                                                                                              | २२, २३, २५.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ५, ८, १४, १५,                                     | ओषधीः <b>१५</b> —१३<br>ओम् ८—१३ | करोमि ५—८<br>करोषि ९—२७<br>करोषि १—३४<br>कर्णम् ११—३४<br>कर्णः १—८<br>कर्तव्यम् ३—२२<br>कर्तव्यानि १८—६ | 8-(0)(0)(8-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १९, १९, २५, २९,                                   | ओम् ८—१३'                       | कणः १—८                                                                                                 | 7046, 12-86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ३०; १४—१०, १३,                                    | १७—२३, २४                       | कतव्यम् ३—२२                                                                                            | कमपळत्यागः १५—१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १७, १७, २२, २३;                                   | ओकारः ९—१७                      | कतव्यान १८—६                                                                                            | क्रमफललामा (८—//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 861                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     | ·                    |                      |                 |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| पदानि अ०                   | श्लो०          | पदानि अ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | र <sup>्</sup> इलो० | पदानि अ०            | <b>र</b> लो०         |                      | लो॰             |
| कर्मफलप्रेष्यः             | 82-70          | कल्पते " 🛵 🕞 🎍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2-843               | कामधुक्             | १०-२८                | E-1; 26-4, 9         | , ३१            |
| कर्मफलसयोगम्               | 4-88           | The second secon | १८-५३               | कामभोगार्थम्        | १६१२                 | कार्याकार्य-         |                 |
| कर्मफलहेतुः                | 2-86           | कल्पादौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2-19                | कामभोगेषु           | १६-१६                | व्यवस्थितौ १६—       |                 |
| क्रमभलस्                   | 4-87;          | कल्याणकृत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-80                | कामराग-             |                      | कार्याकार्ये १८-     |                 |
| कमफलप                      | E-8            | कवयः ४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | वलान्विताः          | १७—५                 | कार्ये १८-           |                 |
| - CHARLAS II               | 8-70           | कविम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6-9                 | कामराग-             |                      | भारत्                | <b>–२३</b>      |
| कर्मफलासङ्गम्              | 818            | कविः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20-36               | विवर्जितम्          | ७—११                 | 411628               | ·\$0; ·         |
| कर्मफले                    | 39             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹0-30               | कामरूपम्            | <b>३</b> ४३          | ३३; ११-              | - ३२            |
| कर्मवन्धनः                 | 2-39           | कश्चन ३—१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>६</b> —२:        | कामरूपेण            | 3-39                 | कालानल-              |                 |
| कर्मबन्धम्                 | 9-76           | ७—२६;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ८२७                 | कामसकल्प-           |                      | संनिमानि ११-         |                 |
| कर्मबन्धनैः                | <b>3</b> — ३१; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , २९, २९;           | वर्जिताः            | 885                  | काले ८२३; १७-        | -70             |
| कर्मभिः                    | ¥—28           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | कामहैतुकम्          | 18-6                 | कालेन ४—२            |                 |
| c >                        | 3              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86-69               | कामम् १६-           | -१0, १८;             | कालेषु ८—७           |                 |
| कर्मयोगम्                  | <b>५</b> —२, २ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                  |                     | १८-५३                | काशिराण•             |                 |
| कर्मयोगः                   | ₹—₹            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११३७                | कामः २—६ः           | २; ३—३७;             | कारन•                | -80             |
| कर्मयोगेन                  | <b>१३</b> —२४  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·4                  | ७—११;               | १६२१                 | काम्                 | <b>-</b> ₹७     |
| 2                          | 378            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —२१, <b>२</b> १     | कामात्मानः          | २—४३                 | कि.                  |                 |
| कर्मसङ्गिनाम्              | 88-80          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०—२८               | कामात्              | २—६२                 | किम् ११,             | ३२,             |
| कर्मसङ्गिषु                | \$8-V          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤                   | D.                  | —५५, ७१;             | ३२, ३५; २—३६         | ,५४,            |
| कर्मसङ्गेन                 | 3 87           | / I ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>१</b> ६—१५       | 6 24                | 19-55                | 48, 48; 3-           | —१,             |
| कर्मसमुद्भवः<br>—          | 26-86          | 3 35 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | कामाः               | <b>२</b> —७०         | ३३; ४-१६,            | १६,             |
| कर्मसग्रहः<br>कर्मसंज्ञितः | 6-             | प्रा प्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                   | कामेप्सुना          | <b>१८—२</b> ४        | ٧ ٢, ٢, ٤, ٩         |                 |
| कर्मसन्यासात्              | 4-             | २ का १—३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ; २—२८;             | कामै:               | 9-70                 | ९—३३; १०-            | -४२;            |
| कर्मसु २—                  | -40; &         | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ; १७—१              | कामोपभोग-           |                      | १६                   |                 |
| कमछ र                      | 26; 2-         | ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५३                  | परमाः               | १६११                 | # 1 ~1/4 14 -4 1 / . | -78             |
| कर्माणि                    | 2-80           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४२२                | काम्यानाम्          | १८२;                 | किंचन ३-             | - २२            |
| <b>३</b> —२७,              | ३0; ४१         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26-47               | कायक्लेशमयात्       |                      | 1301411              | _20;            |
| ४१३ ५-                     | -80, 87        | अं काह्धन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88                  | कायशिरोग्रीवम       |                      | 4-6; 4-              | - २५;           |
| e—9;                       | १२—६, १        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>१</b> —३३        | कायम्               | <b>\$\$</b> —88      | G - 0)               | -74             |
| <b>§3</b> —२९              | : 86-          | ६१ काह्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>१</b> ३          | क्राग्रेज           | 4-88                 | Tehetical            | - ३५            |
| 14                         | ११,            | ११ कामकामाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Q                   |                     | ६—३, ३;              | किरीटिनम् ११—१७      | , 89            |
| कर्मानुबन्धी               |                | -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                   | 1                   | १३२१                 | 19110771             | -283            |
| कर्मिभ्यः                  | E-             | कामकामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६-२                | <sub>3</sub> कारणान | १८-१३                |                      | 80              |
| कर्मेन्द्रियाणि            | 3-             | -६ नामकारतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4-8                 | नार्यप्             | 4-93                 | ्युस र<br>व          |                 |
| कमेंन्द्रियः               | 3-             | _७ कामकारेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7/                  | कापण्यदाषाः         | •                    | कीर्तयन्तः ९-        | _₹<br>_3₹<br>_₹ |
| कर्रायन्तः                 | \$19-          | -६ कामक्राध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86 0                | पहतस्वभावः          | 2-6                  | कीर्तिम्             | _3 <del>1</del> |
| कर्पति                     | 510-           | _७ परायणाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39-3                | २ कार्यकरण-         | \$2 DA               | कीर्तिः १०-          | — \$ <b>8</b>   |
| कलयताम्                    | 80-            | ३० कामक्रोध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | कर्तृत्वे           | <b>32-40</b>         | <b>5.</b>            | -               |
| कलेवरम्                    | 6-4            | , ६ वियुक्तानाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ६ कार्यते           | <b>३—५</b><br>१७, १९ | 3-3                  | , ६६            |
|                            | 0              | क्याकोभोद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ाम ७—               | व कार्यम् व         | ( (0) ())            | 13"                  |                 |

### अकारादिवणीनुक्रमः

| -                |                                                       |               |              |                 |                       |                   |                                       | T                    |               |                                |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| पदानि अ          | ० स्रो०                                               | पदानि         | अ०           | श्लो०           | पदानि                 | अ०                | श्लो॰                                 | पदानि                | अ०            | श्लो०                          |
|                  | ; ११—४३                                               | कूर्मः        |              | २—५८            | केवलैः                |                   | 4 88                                  |                      | १६            | —४, <i>२</i> १                 |
| कुन्तिभोजः       | <b>१</b> —५                                           |               | कु.          |                 | केशव १-               | <del>-</del> -३१; | २—५४;                                 | क्रोधात्             | -             | २६३                            |
| कुन्तीपुत्रः     | १—१६                                                  | कृतकृत्यः     |              | <b>१</b> 4-70   | 3                     | <del></del> १;    | ₹0—१४                                 | सेनगन्न              | छे.           | <b>२</b> —-२३                  |
| कुरु २—'         | ४८; ३—८;                                              | कृतनिश्चयः    |              | २—३७            | केशवस्य               |                   | <b>११</b> —३५                         | क्लेदयन्ति<br>क्लेगः |               | \$3_6                          |
| 8 84             | ; १२—११;                                              | कृतम्         |              | - १५, १५;       | केशवार्जुन            |                   | १८—७६                                 | 68.41.               | क्लै.         | , ,                            |
|                  | १८—६३                                                 | 20-           |              | १८२३            | केशिनिष्ट             | इन                | १८—१                                  | क्रैब्यम्            | 1/11          | <b>P</b> —3                    |
| कुरुक्षेत्रे     | <b>१</b> —१                                           |               |              | -१४, ३५         | केषु                  |                   | –१७, १७                               |                      | क.            |                                |
| कुरुते ३२        | १; ४—३७,                                              | कृतान्ते      | •            | १८१३            |                       | कै.               |                                       | क्कचित्              |               | १८१२                           |
|                  | ३७                                                    | कृतेन         |              | 3 १८            | कै: १-                |                   | 28-28                                 |                      | क्ष.          |                                |
| कुरुनन्दन        | २—४१;                                                 | -             | <b>一</b> ३८; | <b>४</b> —२२;   |                       | कौ.               |                                       | क्षणम्               |               | ३—५                            |
| €8               |                                                       |               |              | ६—१२,           | कौन्तेय               |                   | -१४, ३७,                              | क्षत्रकर्म           |               | १८४३                           |
| कुरुप्रवीर       | 22-86                                                 |               |              | 4; १८-          | €o;3-                 |                   | ९;५—२२                                | क्षत्रियस्य          |               | ₹—3१                           |
| कुरुवृद्धः       | <b>१</b> —१२                                          |               |              | ८, ६८           | E30                   | 37.5              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | क्षत्रियाः           |               | ₹—₹₹                           |
| कुरुश्रेष्ठ      | 80-88                                                 | कुत्स्नकर्मवृ | त्           | 8               | 4-6,                  | भ<br>१६;९         | <u> </u>                              | क्षमा                | 200           | ₹o—४,                          |
| कुरुष्व          | ९२७                                                   | कुत्स्ववत्    |              | १८-२२           | ,,,                   | • • • •           | ; <b>१</b> ३—१,                       | क्षमी                |               | <b>१६</b> —३<br><b>१२—</b> १३  |
| कुरसत्तम         | <b>४</b> —३१                                          | कुत्स्तवित्   |              | <b>3</b> — २९   | ₹₹;                   | <b>१</b> ४-       |                                       | क्षयम्               |               | <b>१८</b> —२५                  |
| कुरून्           | १-२५                                                  | कुत्सस्य      |              | ७६              | <b>१६</b>             |                   | २२,                                   | क्षयाय               |               | <b>१६</b> —९                   |
| कुर्यात्         | ३२५                                                   | कुत्स्नम्     |              | <b>१</b> —४0;   | £6—                   |                   | 40, 80                                | क्षरम्               | !             | 24-86                          |
| कुर्याम्         | 3-78                                                  | 9             | २९           | 1; 9-6;         | कौन्तेयः              | • • •             | <b>१</b> २७                           | क्षरः                |               | <8                             |
| कुर्वन् ४        | -२१ <b>; ५</b> ७,                                     |               |              | ;               | कौमारम्               |                   | २१३                                   |                      | •             | -१६, १६                        |
| १३; १२-          | -१०; १८-                                              | १३            | <b>१</b> ३-  | <b>—</b> ३३, ३३ | कौगलम्                |                   | २—५०                                  | -                    | क्षा.         |                                |
|                  | ४७                                                    | <b>कृपणाः</b> |              | २—४९            |                       | क्र.              | , ,                                   | भान्तिः              |               | <b>१३</b> —७;                  |
| कुर्वन्ति        | <b>३</b> —२५;                                         | कृपया         | <b>{</b>     | १८; २—१         | कत:                   | 41,               | 00                                    | क्षामये              |               | <b>१८—</b> ४२<br><b>११</b> —४२ |
|                  | 4-88                                                  | कृप:          |              | 3-6             | कतुः                  | क्रि              | ९—१६                                  | offer d              | क्षि.         | 11.01                          |
| कुर्वाणः         | १८-५६                                                 | कुषिगौरक्ष    | य-           |                 | 2-2                   |                   |                                       | क्षिपामि             |               | <b>१६</b> —१९                  |
| कुलक्षयकृतम्     | ₹३८;                                                  | वाणि          | त्यम्        | \$<88           | क्रियते               | <b>\$19-</b>      | -१८, १९;                              | क्षिप्रम् ४          | १२            | <b>९</b> —३१                   |
|                  | ३९                                                    | कृष्ण १       | —२८          | , ३२, ४१;       | <b>१८-</b>            | ۲,                | २४                                    |                      | क्षी.         |                                |
| कुलक्षये         | <i>{</i> ४०                                           | 4-            | १; ६-        | —३४, ३७,        | क्रियन्ते<br>क्रियमाण | · ·               | ₹७—२५<br>3                            | क्षीणकल्म            | षाः           | ५—३५                           |
| कुलन्नानाम्      | १—४२, ४३                                              | ३९; ११        | X            |                 |                       | ॥ग                | ₹—२७;                                 | क्षीणे               |               | <b>९</b> —२१                   |
| <b>कुलधर्माः</b> | ?-80,8                                                | इ कृप्णम्     |              | ११३५            |                       |                   | <b>१३</b> —२९                         | भ्रद्रम              | क्षु.         | ર—₃                            |
| कुलस्य           | <b>₹</b> —8:                                          | २ कृष्णः ८    | २५           | ; १८—७८         |                       |                   | ११—४८                                 | भुद्रम्              | क्षे.         | <b></b>                        |
| कुलस्त्रियः      | <b>?</b> —8                                           | १ कृष्णात्    |              | १८—७५           | कियाविशे              | ाप-               |                                       | क्षेत्रक्षेत्रज      |               | ₹, ₹                           |
| कुलम्            | <b>?</b> 8                                            | 0             | के           | •               | बहुलाम्               |                   | २४३                                   |                      |               |                                |
| कुले             | E-8                                                   | २ के          |              | 12              |                       | क्र               |                                       | सयोगात्              |               | १३२६                           |
| कुशले            | 26-2                                                  | केचित्        | 11-          | –२१, २७         | कृरान्                | •                 | १६१९;                                 | क्षेत्रजम्           |               | १३—२                           |
| क्समाकरः         | ₹o—3                                                  | 4             |              | <b>१३</b> —२४   |                       | क्रो              |                                       | क्षेत्रज्ञः          |               | <b>?</b> 3—?                   |
| 9.9 11.17        | <b>क</b>                                              | केन           |              | ₹३8             | क्रोधम                |                   | :\8-3\$                               | क्षत्रम्             | 2. F.         | ₹ <b>३</b> —-₹,                |
|                  | १—४<br>६—४<br>१८—१<br>१०—३<br>२०—३<br><del>१</del> २— | केनचित्       |              | <b>१</b> २—१९   | 111111                |                   | 16-43                                 | ध्रेची               | ~7 <b>~</b> 3 | 13-33                          |
| कूटस्थम्         | × * * * ^                                             | र केवलम्      |              | 8-78            | क्रोधः व              | E                 | . 3—210:                              | क्षेमतरम             |               | \$YE                           |
| कूटस्यः ६-       | -6; १५-१                                              | 9             |              | 35-10           | र ग्याप ।             | , 4,              | . 4                                   | 1                    |               | ,                              |

|                 |            |                               |                    |                |                                   | <del></del>   |                  |               |                               |        |       |       |
|-----------------|------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|--------|-------|-------|
| पदानि           | अ०         | श्लो०                         | पदानि              | अ०             | श्लो०                             | पदानि         | अ •              | श्लो०         | पदानि                         | अ०     |       | क्षो० |
|                 | ख.         |                               | गरीयान्            |                | <b>११</b> ४३                      | गुरून्        |                  | २—५, ५        | 6, 6, 9                       | , 23,  |       |       |
| खम्             |            | 8-8                           | गर्भम्             |                | <b>\$8—</b> \$                    | गुह्यतमम्     |                  | , 9 ?;        | १४, १६,                       |        |       |       |
| खे              |            | 5-0                           | गर्भः              |                | 3-36                              |               |                  | 24-20         | १७, १८,                       | १८,    | 39,   | १९    |
| .,              | ग.         |                               | गवि                |                | 485                               | गुह्यतरम्     |                  | <b>१८</b> ६३  | २५, २७,                       | 79,    | २९,   | -29   |
| TT C-T          | -11        | <b>5</b>                      | गहना               |                | ४१७                               | गुह्मम्       |                  | 22-2;         | ₹0, 30,                       | ३१,    | ३१५   | 3 8   |
| गच्छ            | G          | <b>१८</b> —६२                 |                    | गा.            |                                   |               | 26-              | -६८, ७५       | ३२, ३२,                       |        | ३३,   |       |
| गच्छति          | <b>q</b> - | -36,80                        | गाण्डीवम्          |                | \$\$ o                            | गुह्यात्      |                  | १८-६३         |                               | , ४३   |       |       |
| गच्छन्          |            | 2                             | गात्राणि           |                | १—२९                              | गुह्यानाम्    |                  | ₹0-36         | ६, ८, १                       |        |       |       |
| गच्छिन्त        |            | २—५१;                         | गायत्री            |                | १०—३५                             | 3             | organi <b>ga</b> | •             |                               | , २६,  |       |       |
| eq              |            | <b>८</b> २४;                  | गाम्               | <del>fir</del> | १५१३                              |               | गृ.              |               | २९, २९,                       |        |       |       |
| <b>is</b> —     |            | ا لائملر                      | गिराम्             | गि.            | 90 74                             | ग्रणन्ति      |                  | 3558          | ३४, ३४,                       |        | ३६,   |       |
| गजेन्द्राण      |            | ६०-२७                         | गिरास्             | गी.            | 30                                | गृह्णन्       |                  | 4-9           | ५२, ५                         |        | *     | ६६    |
| गतरसम्          |            | ₹ <b>७</b> —१०                | marr               | -11.           | <b>१३</b> —४                      | ग्रह्णाति     |                  | 2             |                               | ः, १७  | •     |       |
| गतन्यथः         |            | १२१६                          | 11117              | गु.            | 14 0                              | गृहीत्वा १५   |                  | १६१०          | २२, २                         |        | ¿     | ३९    |
| गतसङ्गस         |            | ४—२३                          | गुडाकेश            | 3.             | ₹0—२0;                            | गृह्यते       |                  | <b>E</b> -34  | ય—ર,                          | 4, 6;  | 2     | १७    |
| गतसन्देह        | ₹:         | <b>१८</b> ७३                  |                    |                | <b>११</b> —७                      |               | गे.              |               | १७, १८                        |        |       |       |
| गतः             |            | ११—५१                         | गुडाकेशः           |                | 2-9                               | गेहे          |                  | E-83          | 80,80                         |        |       |       |
| गतागतम          | Į          | ९२१                           | गुडाकेशेन          |                | १—२४                              | 1             | गो.              |               |                               | १८—    |       |       |
| गतासून्         |            | 2 ११                          | गुणकर्मवि          |                |                                   |               | -111             | १—३२          | २७; ६-                        |        |       |       |
| गताः ८          | १५         | , १४१;                        |                    | नागश           | : ४—१३                            | गोविन्द       |                  | 2-9           | १३, १६,                       |        |       |       |
|                 |            | १५—४                          |                    |                | ३२९                               | गोविन्दम्     |                  | 4             | २१, २२,                       |        |       |       |
| गतिम्           |            | –३७, ४५                       |                    |                | १८-२९                             |               | ग्र.             |               |                               | , ४६   |       |       |
| 6-              | १८; ८-     | —१३, २१                       | I muniara.         |                | <b>१</b> ५—२<br>१८—१९             | <b>यसमानः</b> |                  | <b>११</b> —३0 | 9, 9, 9                       |        |       |       |
| 9-              | ३२;        | १३—२८                         | गणभोस्त्री         |                | <b>\$3</b> 88                     | ग्रसिप्णु     |                  | १३—१६         | १६, १७,                       |        |       |       |
| • •             | -20,       | २२, २३                        | गणसयी              |                | 1968                              |               | ग्ला.            |               |                               | , ३0   |       |       |
| गतिः ध          | 3१७        | 3-96                          | गुणमयैः            |                | 9 ? ३                             | :             | •(31)            | છહ            | २, ४, ५                       |        |       |       |
|                 |            | १२५                           | गुणसङ्गः           |                | १३२१                              | •છા[ન•        | -                | <b>3 0</b>    | २३, २८,                       | 36.5   | 2—X   | ر ا   |
| गती             |            | <b>८</b> —-२8                 | 3 10 701           |                | 3 39                              |               | घा.              |               | ५, ९, १३                      | 1. 88: | १४३   | १५,   |
| गत्वा १         |            | 4; <b>ξ4</b> —8               | 9                  | ने             | 85 88                             | į.            |                  | <b>२</b> —-२१ | १७, १९,                       | 29,    | १९;   | १९,   |
| गदिनम           |            | १७, ४६                        | 9                  | 65             | <b>१४</b> २५                      | 1             | घो.              |               | 28, 28,                       | 28;    | 80-   | 一~;   |
| गन्तव्य         | •          | 8 28                          |                    |                | –१९, २१;<br>१,२१,२६               | 4115          |                  | ن ۶७4         | ३, ४, ४;                      | , 19,  | 9, 9  | , 9,  |
| गन्तासि         |            | च्—५ <del>-</del>             | १ १४—<br>गुणान्वित |                | ₹4                                | वार           |                  | ₹१            | १३, १७,                       | १८,    | 20,   | २०ई   |
| गन्धर्वय        |            | 28 77                         | गुणाः              | ^              | 376;                              | धाष:          |                  | <b>?</b> —??  |                               | -      |       | DV.   |
| _               | द्धसंघाः   | 88-78                         |                    | 5              | <b>४</b> —५, २३                   |               | ਸ਼.              |               | २६, २७,                       | २८,    | २९,   | 289   |
| गन्धवी          | णाम्       | \$0-78<br>99<br>\$4-6<br>\$-1 | गुणेषु             |                | ४—५, २३<br>३—२८;                  | न्नतः         |                  | <b>१</b> —३५  | २०, २२,<br>२६, २७,<br>३०, ३०, | 30,    | ३१,   | ३२,   |
| गन्धः           | •          | \$ ta                         | गुणेम्यः           | १४             | १९, १९                            |               | घ्रा.            |               |                               |        |       |       |
| गन्धान्         | •          | 2                             | गुणैः              | 2              | 4, 76;                            | वाणम्         |                  | \$ cq9        | 24 20                         | 8 8    | _2.   | 49    |
| गमः<br>गम्यते   |            | to!                           | 13-                | -< ₹ 5<br>5 /  | ₹8—₹3,                            |               | च.               |               | ७, १५,                        | १५,    | १७,   | १०१   |
| गम्यत<br>गरीयसे |            | <b>११</b> —३१                 | ग्रस्णा            | 30             | ₹४—२३,<br>—४०,४१<br>६—२२<br>११—४३ | च ११          | , 8,             | ४, ५, ५,      | २२, २२,                       | २२,    | २२, ३ | १४१   |
| गरावर<br>गरीवः  |            | •                             | गुरुः              |                | <b>११—</b> 83                     | 4, 8, 8       | ξ, ξ,            | 6,6,6,        | २५, २५,                       | २६,    | 389   | 183   |

| पदानि अ॰ क्षो॰            | पदानि अ० व्लो०      | पदानि अ० क्षो०           | पदानि अ० क्षो०          |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| ३४, ३६, ३६, ३७, ३८,       | चञ्चलत्वात् ६—३३    | चेतना १०२२; १३६          | जनार्दन १३६,३९,४४;      |
| ३८, ३९, ३९, ४२, ४३,       | चञ्चलम् ६—-२६, ३४   | चेतसा८-८; १८५७,७२        | ३—१; १०—१८;             |
| ४५, ४८, ४९, ५०, ५३,       | चतुर्भुजेन ११—४६    | चेष्टते ३३३              | ११५१                    |
| ५४, ५४; १२—१, ३,          | चतुर्विधम् १५—१४    | चेष्टाः १८—१४            | जनाः ७१६; ८१७,          |
| १३, १५, १५, १८, १८;       | चतुर्विधाः ७—१६     | चै.                      | २४; ९—२२; <b>१६</b> —७; |
| <b>१३</b> —२, ३, ३, ३, ३, | चत्वारः १०—६        | चैलाजिन-                 | <b>१७—</b> ४, ५         |
| ३,४,५,५,५,८,९             | चन्द्रमसि १५—१२     | कुशोत्तरम् ६—११          | जन्तवः ५—१५             |
| १०, १४, १४, १५, १५,       | चमूम् १—३           | च्य.                     | जन्म २२७; ४४,४,         |
| १५, १५, १६, १६, १६,       | चरताम् २—६७         | च्यवन्ति ९२४             | ९, ९; ६-४२;८-१५,        |
| १६, १८, १९, १९, १९,       | चरति २—७१; ३—३६     | छ.                       | १६                      |
| २२, २२, २३, २४, २५,       | चरन् २६४            | छन्दसाम् १०—३५           | जन्मकर्मफलप्रदाम् २४३   |
| २९, ३०, ३४, १४—२,         | चरन्ति ८११          | छन्दासि १५—१             | जन्मनाम् ७—१९           |
| ६, १०, १०, १३, १३,        | चरम् १३१५           | छन्दोभिः १३—४            | जन्मनि १६२०, २०         |
| १७, १७, १९, २१, २२,       | चराचरस्य ११४३       | छलयताम् १०—३६            | जन्मवन्धविनिर्मुक्ताः   |
| २२, २२, २६, २७, २७,       | चराचरम् १०—३९       | છિ.                      | <b>२</b> —५१            |
| २७; १५२, २, ३, ३,         | चलति ६—२१           | छित्त्वा ४—४२; १५—३      | जन्ममृत्युजरादुःखैः     |
| ४, ८, ९, ९, ९, ११,        | चलम् ६३५; १७१८      | छिन्दन्ति २—२३           | १४—२०                   |
| १२, १३, १३, १५, १५,       | चलितमानसः ६—३७      | छिन्नद्देधाः ५—२५        | जन्ममृत्युजराव्याधि-    |
| १५,१५,१६,१६,१८,१८,        | चा.                 | छिन्नसंशयः १८—१०         | दुःखदोषानुदर्शनम्       |
| २०; १६—१, १, ४, ४,        | चातुर्वर्ण्यम् ४—१३ | छिन्नाभ्रम् ६—३८         | <b>१३—</b> ८            |
| ४, ६, ७, ७, ७, ११,        | चान्द्रमसम् ८—२५    | छे.                      | जन्मानि ४—५             |
| १४, १८; १७—२, २,          | चापम् १—४७          | छेत्ता ६—३९              | जपयत्तः १०—२५           |
| ४, ६, १०,१०, १२, १४,      | चि.                 | छेतुम् ६—३९              | जयद्रथम् ११—३४          |
| १५, १५, १८, २०, २०,       | चिकीर्षुः ३—२५      | ज.                       | जयः १०—३६               |
| २१, २२, २३, २३, २५,       | चित्तम् ६—१८, २०;   | जगतः ७—६; ८—२६           | जयाजयो २—३८             |
| २६, २७, २७, २७, २८,       | <b>\$2</b> —9       | ९—१७, १६—९               | जयेम २—६                |
| २८; १८—१, ३, ५, ६,        | चित्ररथः १०—२६      | जगत्७—५,१३;९—४,          | जयेयुः २—६              |
| ९, १२, १४, १४, १४,        | चिन्तयन्तः ९२२      | १०; १०-४२, ११-७,         | जरा २—१३                |
| १९, १९, २२, २५, २८,       | चिन्तयेत् ६—२५      | १३, ३०, ३६; १५—१२;       | जरामरणमोक्षाय ७—२९      |
| २९, ३०, ३०, ३०, ३१,       | चिन्ताम् १६—११      | १६—८                     | जहाति २—५०              |
| े ३१, ३१, ३२, ३५, ३६,     | चिन्त्यः १०—१७      | जगत्पते १०—१५            | जिह ३—४३; ११—३४         |
| ३९, ३९, ४१, ४२, ४३,       | चिरात १२—७          | जगन्निवास ११—२५,         | जा.                     |
| ४३, ५१, ५१, ५५, ६७,       | चिरेण ५६            | ३७, ४५                   | जागति २—६९              |
| ६७, ६९, ६९, ७०, ७१,       | चू.                 | जवन्यगुणवृत्तस्थाः १४–१८ | जायतः ६—१६              |
| ७४, ७६, ७७, ७७,           | -C-3, 68-210        | जनकादयः ३—-२०            | जाग्रति २—६९            |
| चकहस्तम् ११४६             |                     | जनयेत् ३—२६              |                         |
| चक्रम् ३—१६               | चे.                 | जनसंसदि १३—१०            | जाताः १०—६              |
|                           | चेकितानः १—५        | जनः ३—२१                 |                         |
| चक्षः ५—२७; ११—८          | चेत्र—३३;३—१,२४;    | जनाविपा २—१२             | जातु २—१२; ३—५;         |
| <b>१५</b> —9              | ४-३६; ९-३०; १८-५८   | जनानाम् ७—२८             | হ্ হ                    |
|                           |                     |                          |                         |

|                                                 |                                     |                                                    | The second secon |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पदानि अ॰ क्षो॰                                  | पदानि अ० क्षो०                      | पदानि अ० क्षो०                                     | पदानि अ० को०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| जानन् ८—२७                                      | १४-१; १६-२४;                        | जानात् १२—१२                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जानाति १५—१९                                    | 86-44                               | शानानाम् १४—१                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जाने ११२५                                       | ज्ञानगम्यम् १३१७                    | ज्ञानावस्थित-                                      | ६७; ३—१, २, २१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जायते १—२९,४१;                                  | ज्ञानचक्षुपः १५—१०                  | चेतसः ध२३                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ₹ ₹8 ₹4, ₹4                                     | शानचक्षुपा १३३४                     | श्चानासिना ४४२                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| जायन्ते १४१२, १३                                | श्चानतपसा ४१०                       | श्चानिनः ३—३९;                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जाह्नवी १०—३१                                   | ज्ञानदीपिते ४—२७                    | 8-38; 10-80                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जि.                                             | शानदीपेन १०-११                      | ज्ञानिभ्यः ६—४६                                    | २१, २८; ९—२६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| जिगीषताम् १० —३८;                               | ज्ञाननिर्धृत-                       | ज्ञानी ७—१६, १७, १८                                | २७; १०-३९, ३९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| जिन्न ५—८                                       | कल्मपाः ५—१७                        | जाने ४—३३                                          | ४१, ४१; ११-४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| जिजीविपामः २—६                                  | ज्ञानष्रवेन ४—३६                    | जानेन ध—३८; ५—१६                                   | ४२, ४२, ४५, ४९;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जिज्ञामुः ६—४४,७—१६                             | ज्ञानयराः ४—३३                      | ज्ञास्यिस ७—१                                      | १३२, ३, ३, १२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| जितसङ्गदोषाः १५—५                               | ज्ञानयज्ञेन ९१५;                    | ज्ञे.                                              | १२, १३, १५, १५, १६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जितः ५—१९;६—६                                   | ₹८७०                                |                                                    | १७, २६; १४—७, ८;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| जितात्मनः ६—७                                   |                                     | १६, १७, १८;                                        | १५४, ५, ६, ६, १२;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| जितात्मा १८—४९                                  | व्यवस्थितिः १६—१                    | ₹८—१८                                              | १७-१७, १८, १९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| जित्वा २—३७; ११—३३                              | ज्ञानयोगेन ३—३                      | त्रेयः ५—३;८—२                                     | २०, २१, २२, २३, २५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जितेन्द्रियः ५—७                                | शानवताम् १०—३८                      | ज्या.                                              | २८; १८—५, २०, २१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| जी.                                             | शानवान् ३—३३;७—१९                   | ज्यायसी ३—१                                        | २२, २३, २४, २५, ३७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जीर्णानि २—२२, २२                               | शानविशान-                           | ज्यायः <b>३</b> —८<br>ज्यो.                        | ३७, ३८, ३८, ३९, ४०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जीवति ३—१६                                      | नृप्तात्मा ६—८                      | ज्योतिषाम् १०—२१;                                  | ४५, ६०, ७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| जीवनम् ७—९                                      | श्चानविज्ञान-                       | <b>१३</b> १७                                       | तत्परम् ५—१६;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| जीवभूतः १५—७                                    | नाशनम् ३—४१                         | ज्योतिः ८—२४, २५;                                  | ₹₹३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| जीवभूताम् ७—५                                   | शानसङ्गेन १४—६                      | <b>१</b> ३१७                                       | तत्परः ४—३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| जीवलोके १५—७                                    | ज्ञानसंछिन्न-                       | ज्ब.                                               | तत्परायणाः ५—१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जीवितेन १३२                                     | संशयम् ४४१                          | ज्वलद्भिः ११—३०                                    | तत्प्रसादात् १८—६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| जु.                                             | जानस्य १८—५०                        | ज्वलनम् ११—२९                                      | तत्र १—२६; २—१३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| जुहोपि ९—-२७                                    | शानम् ३३९,४०;                       | झ.                                                 | २८; ६—१२, ४३;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| जुह्वति ४                                       | ४—३४, ३९, ३९;                       | इपाणाम् १०—३१                                      | €—१८, २४, २५;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २९, ३०                                          | ५१५, १६; ७२;                        | त.                                                 | <b>そそ―そま</b> ; そ8―年; ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| जे.                                             | ९—१; १०—४, ३८;                      | ततम् २—१७; ८—२२                                    | १८-४, १६, ७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| जेतासि ११—३४                                    |                                     |                                                    | तत्त्वज्ञानार्थ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| नोषयेत् ३—२६                                    | ११, १७, १८; १४१,                    | ਰਰ: 1—23, 2%:                                      | दर्शनम् १३-११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ज्ञा.                                           | र, ९, ११, १७;                       | 2-33, 36, 36, 7                                    | त्वतः ४—९; ६—२१;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ज्ञातव्यम् ७—२                                  | १५—१५; १८—१८,                       | ततः १—१३, १४;<br>२—३३, ३६, ३८; त<br>६—२२,२६,२६,४३, | 9-=====================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| शास्त्रम् १९५४                                  | <i>₹₹</i> 3 <i>₹</i> 03 <i>₹₹</i> 3 | ४५;७-२२;११-४,                                      | 26-44, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्रातेन <b>१०</b> —४२<br>श्रात्वा ४—१५, १६, ३२, | ४२, ६३                              | ९,१४,४०;१२—९,११;<br>१३—२८,३०;१४—३;<br>१५—४; १६—२०, | ात्त्वदशिनः ४— <sup>३४</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सात्वा ४१५, १६, ३५,                             | कर्माणम् ४—१९                       | र्द्र-र८,३०;१४३;                                   | चदर्शिभः २—१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77, 7 7 7                                       | भागाम् ठ ८५                         | 77-81 (6-40)                                       | स्विवत ३—२८; ५—८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| पदानि अ० शते   पदानि अठ शते   पदानि |   | , ,                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| तस्वेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ŧ | पदानि अ० श्लो०        | पदानि य॰ श्लो॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पदानि अ॰ क्षो॰         | पटानि अ० स्त्रा०          |
| स्था १ ८०, २६, ३४, ३४, वर्ष स्था ४२, १६, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६, ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | तत्त्वम् र्८—१        | १४, १५, १६, १७, १८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७—२१, २१; ८—१४         |                           |
| स्वाध |   | तत्त्वेन ९२४, ११५४    | १९, २८, १८—५, ५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ११—१२; १५—२;           | तिष्ठसि १०—२६             |
| स्थाः ५२, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | तथा १८, २६,३४, ३४,    | ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १८—७, १५               | तु.                       |
| 8—११, २८, २९, १७, विमया १८—१८ वामया १८—१८ |   | २१, १३, २२, २६,       | तपःसु ८—२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तस्याम् २—६९           | तु १—२, ७, १०:२—५,        |
| <ul> <li>८—२४;६—७,७—६, ३२,</li> <li>वसम १७–१७, २८</li> <li>वसम १७–१७, २८</li> <li>वसम १७–१०, १८</li> <li>१२—६, ११, २३, २६,</li> <li>१२—६, ११, २३, २६,</li> <li>१८—१०, १३, १५,</li> <li>१८—१०, १४, १८,</li> <li>१८—१०, १८, १८,</li> <li>१८—१०, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | २९; ३—२५, ३८,         | तपामि ९—१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तस्याः ७—२२            | १२,१४,१६, १७, ३९,         |
| <ul> <li>८—२५; ०—६, ३२, ३५, वायन्ते १७—१०, २८ तायन्ते १७—५, १२, ३६, ३५, ३६, १६, ३६, ३६, १६, ३६, ३६, १६, ३६, ३६, १६, ३६, १६, ३६, १६, ३६, १६, १६, १६, १६, १६, १६, १६, १६, १६, १</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | ४११, २८, २९, ३७,      | तपोभिः 🖍 ११—४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तम् २—१,१०; ४—१९;      | ६४, ३—७, १३, १७,          |
| हे से १ १० - १ १ १ ३ १ १ तमसः ८०० १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | ५२४,६७,७६,            | तपोयजाः ४—२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ह—२,२३,४३,७—२ <b>०</b> | **                        |
| ११—६,१५,२३,२६,५०,१३,४६,५०,१४,२४,४६,६०,१४,१४,४६,१०,१४,१४,४६,१०,१४,१४,४६,१०,१४,१४,४६,१०,१४,१४,१४,१४,१४,१४,१४,१४,१४,१४,१४,१४,१४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | ८—२५; ९—६, ३२,        | तसम् १७—१७, २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २०; ८—६, ६, १०,        |                           |
| स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान |   | ३३;१०—६,१३,३५,        | तप्यन्ते १७—५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २१, २३, ९—२१;          |                           |
| १८, १८, १३, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | ११—६, १५, २३, २६,     | तमसः ८—९, १३—१७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०—१०, १३—१,           |                           |
| समा १८—३२ तमा १८—१२ तमा १ |   | २८,२९,३४,४६,५०,       | १४—१६, १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५—१,४; १७—१२,         |                           |
| स्था १४–१०, १४, १४–५, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                       | तमसा १८—३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८—४६, ६२              | ł                         |
| स्थित है कि स्थान है कि से है |   |                       | तमसि १४१३, १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ਤਾ                     |                           |
| हिं स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aı.                    |                           |
| ह्रेड़े १८—१४, ५०, ६३ तमोद्वारी: १६—२२ तमोद्वारी: १६—२२ तमाद्वारी ३—०, ११, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                       | ८, ९, १०, १०, १०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तात ६—४०               |                           |
| त्वनत्तरम् १८—५५ तवा २—४४, ७—२२ तवा १—०, ७, १५, १८, १६, ७, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १६, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·                    |                           |
| तदसन्तरम् १८—५५ तथाः ३—३४, ५—२ तथाः ३—३४, ५—१ तथः वर्षायम् १७—२० तथः वर्षायम् १७—२० तथः १८, ११, ११, ११, ११, ११, ११, ११, ११, ११,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                       | तमोद्वारैः १६२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                           |
| तदधाँयम् १७—२७ तदधाँयम् १७—२७ तदधाँयम् १७—२७ तदधाँयम् १७—२७ तदधाँयम् १७—२७ तदधाँयम् १७—१० तदधाँयम्यम् १७—१० तदधाँयम् १७—१० तदधाँयम्यम् १७—१० तदधाँयम् १०—१० |   |                       | तया २—४४, ७—२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                           |
| तदर्शीयम् १७—२० तरन्ति ७—१४ तरिन्ति ७—१४ तरिन्ति १८—५८ तरिष्विति १८—५८ तत्तर्थिति १८—५८ तत्तर्थिति १८—५८ तत्तर्थिति १८—५८ तत्तर्थिति १८—१२ १८ तत्तर्थिति १८—१२ १८ तत्तर्थिति १८—१२ १८ तत्तर्थिति १८—१२ १८ तत्तर्थिति १८—१४ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | तदर्थम् ३९            | तयोः ३—३४,५—२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                           |
| तदा १—२, २१,२—५२, विद्वांत १८—५८ तव १—३, २—३६, ३६, ३६, १६, १५, १६, १३—२०, १८, ११, १४, १४, १४, १६, २०, १८, ११, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४, १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | तदर्थीयम् १७—२७       | तरन्ति ७१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                           |
| पर, ५५,१४—७; ६—४, वव १—३, र—३६, रह, वामबियम १७—१० हुन्यामियाप्रियः १४—१५ हुन्यामियाः १४—१५ हुन्यामियः १४ |   | तदा १२, २१,२५२,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                           |
| ११—१५, १४ त्र हिं, २०, १६, २०, २८, ३९, ३६, २०, ३८, ३६, ४८, ३९, ३८, ३८, ३९, ३८, ३८, ३८, ३८, ३८, ३८, ३८, ३८, ३८, ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | ५३,५५;४—७; ६—४,       | तव १३, २३६, ३६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                           |
| तदातमानः ५–१७ तद्बुद्धयः ५–१० तद्बुद्धयः १८–१०, २०, ३०, ३०, ५०, १९ त्वामसः ७–१२ त्वामसः ७–१२ त्वामसः ५८–१० त्वामसः ५८–१० त्वामसः ५८–१० त्वामसः १८–१० त्वामस् १८–१० त्वामस्य १८–१० त् |   | १८, ११–१३, १३–३०,     | ४५, १०४२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तामसम् १७—१३           |                           |
| तद्वस्थाः ५—१७ तस्य १–१०, २८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | १४११, १४              | १११५, १६, २०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १९, २२, १८—२२,         | तुल्यिपयाप्रियः १४—२४     |
| तद्बुद्धयः ५–१७ तद्रावमावितः ८—६ तव्यम्वम्यः ५३—१० तव्यम्वम्यः ६—४६ तव्यम्वम्यः ६—६ तव्यम्वम्यः ६—१० तितः १०—१४ त्वयम्वम्यः ६—६ तव्यम्वम्यः ६—४६ तव्यम्वम्यः १४—७ तितः १०—१४ त्वयम्वम्यः १४—७ तितः १०—१४ त्वयम्वम्यः १४—७ त्वयम्वम्यः १४—१४ तव्यम्वम्यः १४—१४ तव्यम्वः १४—१४ त्वयम्वः १४—१४ तव्यम्वः १४—१४ त्वयम्वः १४-१४                                                        |   | तदात्मानः ५—१७        | २८, २९, ३०, ३१, ३६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | तुल्यः १४—२५, २५          |
| तद्भावभावितः ८—६ तद्भात् १—३७, २—१८, तद्भत् २—७० तद्भत् २—७० तद्भित् २—७० तद्भित् २—७० तद्भित् २—१० तन्भ् ५—११, ९—११ त्वम् ५—२१, ९—११ त्वम् ५—११, ९—११ तप्श्मि १५—१९ तपस्थिम् १५—१० तपस्थिम् १५—१० तपस्थिम् १७—२० तपस्थिम् १७—२० तपस्थिम् १५—१० तस्य १—१२, २—१७, तितिधस्य २—१४ तिष्ठित ३—५, १३—१३ ११, १३ ३१, ४७, २०, २०, २०, २०, २०, २०, २०, २०, २०, २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                       | ४१,४७,५१;१८७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तामस. १८—७, २८         | -                         |
| तहत २—७० तहिदः १३—१ तनुम् ७—२१, ९—११ तनिष्ठाः ५—१७ तपस्तम् ११—१९ तपस्ति १७—२० तस्ति १८—३ तस्ति १८—१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı |                       | तसात् १—३७,२—१८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | तामसाः ७—१२,           | ^                         |
| तिह्नदः १३—१ ४१, ४८, ४२, त्यामसी १७—२, त्र त्यामसी १७—२, त्याम त्र व्याप्त व् |   | _                     | २५, २७, ३०, ३७, ५०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४—१८; १७—४            |                           |
| तन्म ७—२१, ९—११ तिन्नप्ताः ५—१७ त्याम ११—१९, ६—४६, तावाम १४—४ तावाम १४—७ तत्वाम १४—१०, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                       | ६८, ३—१५, १९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तामसी १७—२,            |                           |
| तिश्वधाः ५—१७ ५—१९, ६—४६, तावान् ३—४६ तावान् १८—७, २०, २७, ११–२३ तावान् १४—४ तावान् १४—७ तिश्वान् १४—७ तिश्वान् १४—७ तिश्वान् १४—७ तिश्वान् १४—७ तिश्वान् १४—३ तत्वान् १४—३ तत्वान् १४—३ तत्वान् १४—७ तिश्वान् १४—७ तिश्वान् १४—१ तिश्वान् १४—१ तिश्वान् १४—१ १६, ३४, ३३, ३१, ४७, ४७, ४७, ४७, ४७, १८, ६८, ३—१७, तिश्वान् १३—१०, १८, १३, १३, १४, १८, १२, १२, १४, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                       | ४१, ४—१५, ४२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १८३२, ३५               | तप्णीम २—१                |
| तासका.  तपन्तम् ११-१९ तपन्तम् ११-१९ तपस्तम् ११-१९ तपस्तम् ११-५३ तपस्तम् ११-५३ तपस्ति १७-२७ तपस्त्रस्ति १७-२७ तपस्त्रस्ति १-१०। तस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                       | ५—१९, ६—४६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तावान् २—४६            |                           |
| तपसा ११—११ ४४, १६—२१, २४, ताम ७—२१; ८—१७; ताम ५४—७ ते. ते. १७—२ तिसन १४—७ ति. ते. १७—२० तिसन १४—७ ति. ते. १७—२० तिसन १४—७ ति. ते. १—७, ३३; २—६, तसन १८—१२, २—५७, तिहात ३—५, १३—१३; ५२, ६३, ३२, ४७, ४७, ४७, ४७, ५८, ६८, ३—१७, तिहात ३—५, १३—१३; ५१, १३, ३१; ४—३. १८—६१ १६, ३४; ५—१९, २२: १६, ३४; ५—१९, २२: १६, ३४; ५—१९, २२: १६, ३४; ५—१९, २२: १६, ३४; ५—१९, २२:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तासाम् १४—४            |                           |
| तपसा ११—२३ ति. तपस्यसि १७—२७ तिसन् १४—३ ति. ते १—७, ३३; २—६, तपस्थिस १—१० तस्य १—१२, २—५७, तितिक्षस्य २—१४ ५२, ५३; ३—१, ८, तपस्यस्यः ६—४६ ५८,६१,६८,३—१७, तिष्ठति ३—५,१३—१३; ६५,१३,३१:४—३. तपः ७—९; १०—५, १८, ४—१३; ६— १८, ६८,३४; १—१९,२२: १६,३४; १—१९,२२: १६,३४; १—१९,२२: १६,३४; १—१९,२२:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | •                     | VV 55_32. 2Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ताम् ७—२१; ८—१७;       | तृष्णासङ्गसमुद्भवम् १४— ७ |
| तपस्विम्यः ६—४६ तस्य १—१२, २—५७, तितिक्षस्व २—१४ ५२, ५३; ३—१, ८, तपस्विपु ७—९ ५८,६१,६८,३—१७, तिष्ठति ३—५,१३—१३; ११,१३,३१:७—३, तपः ७—९; १०—५, १८, ४—१३; ६— १८,०५३; ६— १८,०५३; ५०,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५३; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४; १८,०५४;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | तपसा १२—५३            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र्७—२                  | ते.                       |
| तपस्विम्यः ६—४६ तस्य १—१२, २—५७, तितिक्षस्य २—१४ ५२, ५३; ३—१, ८, तपस्विपु ७—९ ५८,६१,६८,३—१७, तिष्ठति ३—५,१३—१३; ११,१३,३१:७—३, तपः ७—९; १०—५, १८, ४—१३; ६— १८,—६१ १६,३४; ५—१९,२२: १६—१,१७—५,७,६,३०,३०,३४, तिष्ठन्तम् १३—२७ ७—२,१२,१४,२८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | तपसि १७—२७            | afina 19—3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ति.                    | ते १—७, ३३; २—६,          |
| तपस्विभ्यः ६—४६ तस्त्र १—१९, १—१०। तिहाति ३—५, १३—१३। ११, १३, ३३-१, ८, तपस्विपु ७—९ ५८,६१,६८,३—१७। तिहाति ३—५, १३—१३। ११, १३, ३१ ४—३। तपः ७—९; १०—५। १८, ४—१३; ६— १८,—६१ १६,३४; १—१९, २२: १६—१, १७—५,७,६,३०,३०,३४, तिहन्तम् १३—२७ ७—२, १२,१४,२८। गी० शा० मा० ६३—-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | तपस्यसि ९—२७          | पास्तर १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | ७, ३४, ३९, ४७, ४७,        |
| तपस्तिपु ७—९ ५८,६१,६८,६—१७ तिष्ठांत ३—५,१३—१३; ११,१३,३१:४—३. तपः ७—९; १०—५,१८, ४—१३; ६— १८-–६१ १६,३४;५—१९,२२: १६—१,१७—५,७,६,३०,३०,३४, तिष्ठन्तम् १३—२७ ७—२,१२,१४,२८, गी० शा० मा० ६३—-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | तपस्विभ्यः ६—४६       | المراج ال | ातातक्षस्य २—१४        | ५२, ५३; ३—१, ८,           |
| तपः ७—९; १०—५. १८, ४—१३; ६— १८.—६१ १६, ३४; ५—१९, २२:<br>१६—१, १७—५, ७, ६, ३०, ३४, तिष्ठन्तम् १३—२७ ७—२, १२, १४, २८,<br>गी० शा० भा० ६३—-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | तपिसवपु ७—९           | ५८,६१,६८, ३—१७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तिष्ठात ३—५, १३—१३;    | ११, १३, ३१. ४—३.          |
| १६—१, १७—५, ७, ६, ३०, ३४, तिष्ठन्तम् १३—२७ ७—२, १२,१४,२८, गी० द्या० मा० ६३—-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | तपः ७—९; १०—५.        | १८, ४—१३; ६—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८६१                   | १६, ३४; ५—१९, २२:         |
| ন্যত মাত হ3—-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | १६१, १७५, ७,          | ६, ३०, ३४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ांतष्टन्तम् १३—२७      | ७—५, १५,१४, १८,           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | गी० হাত <b>भा</b> ० १ | देशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                           |

| पदांनि अ० इलो० पद                                                          | ानि अ०           | इलो०          | गदानि अ०                  | इलो ०        | पदानि अ०                | इल <u>ो</u> ०          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 14114                                                                      |                  |               | त्रैविद्याः               | 2-20         | दमः १०-४                | ₹ <b>%</b> —१;         |
| २९, ३०; ८—११,१७;                                                           | त्य.             |               | त्व.                      |              | •                       | १८-४२                  |
|                                                                            | क्तजीविताः       | 3-9           |                           | 2-30         | दम्ममान-                | •                      |
| (0) (1) (1)                                                                |                  |               | वक्                       | 6 40         | मदान्वितः               | ₹ <b>€</b> —₹०         |
|                                                                            | .5 <             |               | त्वतः                     | , ,          | दम्भ.                   | ₹ <b>5</b> —8          |
|                                                                            | क्तवा १—३३       |               | वत्प्रसादात्              | , -          | दम्भार्थम्              | ₹७—१२                  |
| 310, 39, 39, 80,                                                           |                  |               | वत्समः                    | €—₹ <b>९</b> |                         | , , , ,                |
| Va. Ve: \$2-7, 82                                                          | 4-20, 8          |               | त्वदन्यः<br>त्वदन्येन ११- | ४७, ४८       | दम्भाहकार-<br>संयुक्ताः | १७५                    |
| २०; १३—२५, ३४;                                                             | ६—२४;            | •             | त्वया ६—३३                |              | त्युपान<br>दम्भेन       | ₹ <b>६</b> — १७;       |
| 200                                                                        | प्रजति           | 2-8           |                           |              | द्रम्भग                 | 39-96                  |
| 14 01                                                                      | रजात<br>प्रजन्   | ८—१३          | २०, ३८;                   |              | ~~**                    | <b>१६</b> —२           |
|                                                                            | •                | १६—२१;        | त्वयि                     | ₹—३          | दया                     | <b>१६</b> —४           |
|                                                                            | ,                | 2-6,86        | त्वरमाणाः                 | <b>११—२७</b> | दर्पः                   |                        |
| तेजस्विनाम् ७—१०;                                                          | यागफलम्          | १८—८          | त्वम् २—११,               |              | दर्पम् १६—१             |                        |
|                                                                            | यागरूय<br>यागस्य | १८-१          |                           | ३३, ३५;      | दर्शनकाङ्किणः           | ११—५२                  |
| तजः                                                                        | यागम् १          | ٧ ٢           | 3-6, 88                   |              | •                       | १४, ४५                 |
| 30-89, 53                                                                  | यागः             | १६—२;         | ५, १५, १०-                | —१५, १६,     | दर्शयामास               | ६३—९,५०                |
| १२, १६—२; ८८—४२                                                            |                  | 2-8, 8        | 89; 33-                   | १, ४, १८,    | दिशेतम्                 | < <del>{</del> 80      |
| तेजोिमः ११—३०                                                              | यागात्           | १२-१२         | १८, १८, १                 |              | दश                      | <b>{3-4</b>            |
|                                                                            |                  | -१0, ११       |                           | , ३९, ४०,    | दशनान्तरेपु             | 33-70                  |
|                                                                            | त्यागे           | १८४           | ४३, ४९, १                 |              | दहति                    | 2-73                   |
| तेजोऽशसभवम् १०—४१                                                          | त्याज्यम् १८—    | -३, ३, ५      | त्वा                      |              | दंष्ट्राकरालानि         | ११२५,                  |
| तेन ३—३८, ४—२४,                                                            | 习.               |               |                           | ११—२१,       | ^                       | २७                     |
| 4-84; E-88;                                                                | त्रयम्           | १६२१          |                           | ; १८—६६      | ह                       | т.                     |
| १११,४६;१७२३;                                                               | त्रा             |               |                           |              |                         | ₹८—४ <b>३</b>          |
|                                                                            | त्रायते          | <b>3—80</b>   | त्वाम् २—७                |              | दाक्ष्यम्               | 30-70                  |
| तेपाम् ५—१६; ७—१७,                                                         | त्रि             | •             |                           | , ११—१६      | 1                       | ₹७—२५                  |
|                                                                            | त्रिधा           | १८१९          | १७, १९,                   | २१, २४,      | दानिकयाः                | ₹0—₹४                  |
|                                                                            | त्रिमिः          | ७१३           | २६, ४२,                   | ४४, ४६;      |                         | _                      |
| ११; १२—१, ५, ७,<br>१७—१, ७                                                 | १६—२२;           | 36-80         | 0 -                       | १; १८—५९     | दानम् १०—               | 20.281                 |
| 10 11                                                                      | त्रिविधम्        | १६२१          | द                         | •            | ₹७—७,                   | २०, २०,२१,<br>१८—५, ४३ |
| तेषु २—६२, ५—२२;                                                           | 30-30            | ; १८—१२       | दक्ष:                     | १२१६         |                         | 20-70                  |
| ७—१२; ९—४, ९,                                                              |                  | २९, ३६        | दक्षिणायनम्               | 6 36         | -                       | ६१—५३                  |
| २९; १६—७                                                                   | त्रिविधः १७      | —७, २३        | दण्ड:                     | 30-36        | दानेन                   | 1-26                   |
| ते.                                                                        | कि विधा          | ₹ <u>0</u> -8 | ; दत्तम्                  | 30-70        | दानपु                   | 88-86                  |
| 9 - 0- 0-                                                                  | [त्राववा         | 96            | दत्तान्                   | ३१३          | दागः                    | 3 82                   |
| तः ३—१२; ५—१९,                                                             | त्रिपु           | 3-7           | र ददामि                   | १०-१0        | द्रास्थन्त              | १६-१५                  |
| 9                                                                          | र्त्र            | <b>†.</b>     |                           | 23-0         | ( ( ( राजा              | à.                     |
| तो.                                                                        | त्रीन् १४—       | २०, २१, २     | १ ददासि                   | 9 71         | 3                       | તુ.<br>૧, ૧૩—- શરા     |
| 2 25                                                                       |                  | मे.           | दधामि                     | ₹8—          | ादाव ९—२                | 91-80                  |
| रेर; १६—७<br>तै.<br>तै: ३—१२; ५—१९,<br>७—२०,२०<br>तो.<br>तोयम् ९—२६<br>तौ. | त्रेगुण्यविपयाः  | 2-8           | ५ दध्मुः                  | ₹—१८         | विकास का नहें           | हेपनम्<br>इपनम्        |
| तौ.                                                                        | त्रैधर्म्यम्     | 9             | १ दध्मी ?                 | - १२, १      | द्व्यगन्याउ             | 33-88                  |
|                                                                            | 22               | 7 9-3         | ५ ट्रमयताम                | 10-36        | - 1                     |                        |

| पदानि अ० इलो०                                 | पदानि अ० इलो०                | पदानि अ० व्लो०                                       | पदानि अ० इली०                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| दिव्यमाल्याम्बरधरम्                           | दुःखयोनयः ५-२२               | देवलः १०—१३                                          | दोपै: १—४३                                   |
| ÷ <del>?</del> —                              | दुःखगोकामयप्रदाः १७९         | देववर ११—३१                                          | द्या.                                        |
| दिव्यम् ४—९, ८—८,                             | 1                            | देवव्रताः ९—२५                                       | द्याचापृथिव्योः ११२०                         |
| १०; ६०१२; ६६८                                 |                              | देवम् ११११, १४                                       | •                                            |
| दिव्यानाम् ६०-४०                              |                              | देवानाम् ६०२, २२                                     | द्यू.<br>द्यतम् १०—३६                        |
| दिव्यानि १६—५                                 |                              | देवान् ३११; ७२३;                                     | <i>c</i> , ,                                 |
| दिव्यानेकोद्यतायुधम्                          | ६०-४, ६२-५:                  |                                                      | द्र.                                         |
| ξξ— <b>?</b> ο                                | १३—६, १४—१६;                 | 8-03                                                 | द्रक्ष्यति ४—३५                              |
| दिव्यान् ९—२०                                 |                              |                                                      | द्रवन्ति ११—२८, ३६                           |
| ξ <b>ξ</b> — ξ4                               |                              | 1                                                    | द्रव्यमयात् ४३३                              |
| दिव्याः ६०—१६, १९                             |                              | देवेश ११२५, ३७,४५                                    | द्रव्ययजाः ४२८                               |
| दिव्यौ १—१४                                   | 5 55                         | देवेषु १८४०                                          | द्रष्टा १४—१९                                |
| दिशः ६—१३, ११—२०                              |                              |                                                      | द्रष्टम् ११—३, ४, ७,८,                       |
| २५, ३६                                        | 1 -                          | देहभृता १८—११                                        | ४६, ४८, ५३, ५४                               |
|                                               | दूरस्थम् १३१५                | देहभृताम् ८—४                                        | द्ध.                                         |
| दी.                                           | दरण ३—४९                     |                                                      | द्रुगदपुत्रेण १—३                            |
| दीपः ६—१९                                     | ~ <del>~</del>               | देहवद्भिः १२—५                                       | द्धपदः ्१—४, १८                              |
| दीतविशालनेत्रम् ११—२१                         | व्यक्तिकामः ६२ ०             |                                                      | द्रा.                                        |
| दीतहुताशवक्त्रम् ११—१९                        | हत्वता. १९—२८.९—१X           |                                                      | द्रोणम् २—४, ११—३४                           |
| दीतम् १६—२                                    | इडम् ६—३४, १८—६४             | 144                                                  | द्रोणः ू ११२६                                |
| दीप्तानलार्कसुतिम्                            | हदेन १५—३                    | , , , ,                                              | द्रौ.                                        |
| ξξ                                            | े ट्रिंग्चम ११ — ४७          | 461.11/211/11                                        | द्रौपदेयाः १—६, १८                           |
| दीतिमन्तम् ११—१।                              | TOTAL 55 100 100             |                                                      | द्ध.                                         |
| दीयते १७—२०, २१,२<br>दीर्घसूत्री १८—२         | 20:                          |                                                      | द्दनद्रमोहनिर्मुक्ताः ७-२८                   |
|                                               | दृष्टिम् १६—९                | देहिनाम् १७—२                                        | द्दनद्वमोहेन ७—२७                            |
| दु.                                           | दृष्ट्वा १२, २०, २८          | देहिन: २-१३, ५९                                      | द्दन्द्वः १०—३३                              |
| दुरत्यया ७—१                                  | 8 2-49, 88-20                | 1                                                    | द्दनद्वातीतः ४—२२                            |
| दुरासदम् <b>३</b> —४<br>दुर्गतिम् <b>६</b> —४ | 1 423 483 443 84             |                                                      | इन्द्रैः १५-५                                |
| दुर्गतिम् ६—४<br>दुर्निग्रहम् ६—३             | X 6 4 6 8                    | देहे २१३, ३०,८२,                                     | द्वा.                                        |
| दुर्निरीक्ष्यम्                               |                              | ४; ११—७, १५;                                         |                                              |
| दुर्बुद्धः १—२                                |                              | १३—२२,३२,१४—५,                                       | द्धि.                                        |
| दुर्मतिः १८—१                                 |                              | 28                                                   | द्विजोत्तम १-७<br>द्विविधा ३-3               |
| दुर्मेधाः १८—३                                | 1                            | ٩.                                                   | द्विपतः ६७—१९                                |
| दुर्योधनः १—                                  |                              | दित्यानाम् रण—००                                     | _                                            |
| दुर्लभतरम् ६—४                                |                              |                                                      | 3.<br>3.<br>3.—8                             |
| दुग्कताम् ४—                                  | दे देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम् | है वी ७ – १४. १६ – ५                                 | द्वेषः १३—६<br>देष्टि २—५७, ५—३,             |
| दुष्कृतिनः ७—१                                | E19-81                       | दैवः १६—६, ६<br>दैवा ७—१४. १६—५<br>दैवी ५—१३, १६—३,५ | १२-१७, १४-२२                                 |
| दुधासु <b>१</b> —><br>दुष्पूरम् <b>१६</b> —१  | देवभोगान् ९—२                | हो                                                   | :4-20                                        |
|                                               | ३ देवयजः ७—२                 | होपवत १८—३                                           | हेप्यः ९—२९                                  |
| दुष्पूरेण ३—१<br>दुष्प्रापः ६—                | ६ देवर्षिः १०—१              | दोपवत् १८—३<br>दोपम् १—३८, ३९<br>दोपेण १८—४८         | हेत्यः १८—१०<br>हो.<br>हो.<br>हो १५—१६, १६—६ |
| दुःखतरम् २                                    | ६ देवर्षाणाम् १०—२१          | दोपेण १८४८                                           | ही १५-१६, १६-६                               |
| B. MANA                                       | solving of                   |                                                      |                                              |

| पदानि अ० इलो०           | पदानि अ० इलो०                           | 1                    | No.                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|                         |                                         |                      | पदानि अ० इलो०                             |
| ਬ.                      | धार्यते ७—५                             |                      | १५—३, ३, ३, ३, ४,                         |
| धनमान-                  | घी.                                     | १२, १२, १२, १३, १५,  | ६, ६, ६, ६, १०, ११;                       |
| मदान्विताः १६—१७        | घीमता १—३                               |                      | १६—२, ७, ७, ७, ७,                         |
| धनम् १६१३               | धीमताम् ६४२                             | १९, २०, २०, २०, २०,  | २३, २३,२३;१७२८,                           |
| धनजय २—४८, ४९;          | धीरम् २—१५                              | २३, २३, २३, २३, २५,  | -१८ ३, ५, ७,८, १०,                        |
| ४—४१; ७—७;              | घीरः २१३;                               | २६, २७, २९, ३०, ३१,  | १०, ११, १२, १६, १७,                       |
| ९- ९; १२९;              | १४—२४                                   | ३१, ३३, ३८, ४०, ४०,  | १७, १७, १७, ३५,४०,                        |
| १८—२९, ७२               | घू.                                     | ४२, ४४, ५७, ५७, ६६,  | ४७,४८, ५४, ५४, ५८,                        |
| धनजयः १—१५,             | धूमः ८—२५                               | ६६, ६६,७०,७२;३ —४,   | ५९, ६०, ६७, ६७, ६७,                       |
| १०—३७; ११—१४            | धूमेन ३ — ३८, १८ — ४८                   | ४, ५, ८, १६, १७, १८, | ६७, ६९, ६९                                |
| धनानि १—३३              | ঘূ.                                     |                      | नकुलः १—१६                                |
| धनुर्धरः १८—७८          | धृतराष्ट्रस्य ११—२६                     |                      | नक्षत्राणाम् १०—२१                        |
| धनुः १—२०               | वृतराष्ट्रः ११                          | (4) (4) (6) (1) (4)  | नदीनाम् ११—२८                             |
| धर्मकामार्थान् १८—३४    | वृतिगृहीतया ६—२५                        | 20,0 () 1) (0) (0)   | नमः १–१९                                  |
| धर्मक्षेत्रे ११         | वृतिम् ११—२४                            | (0) (0) (1) (1) (1)  | नभःस्पृशम् ११—२४                          |
| धर्मसमूढचेताः २—७       | वृतिः १०—३४;१३—६;                       | 4 () 40,000,000      | नमस्कुरु ९३४,१८-६५                        |
| धर्मसस्थापनार्थाय ४—८   | १६३, १८३३,३४                            |                      | नमस्यन्तः ९—१४                            |
| धर्मस्य २-४०,४-७,       | ३५, ४३                                  |                      | नमस्यन्ति ११—३६                           |
| ९—३, १४—२७              | वृतेः १८—२९                             | (0) (0) (0) (0)      | नमः ११३१, ३५, ३९,                         |
| धर्मम् १८—३१, ३२        | भृत्या १८३३, ३४, ५१                     |                      |                                           |
| धर्मात्मा ९—३१          | भृत्युत्साह्समन्वितः                    | १, २, ४, ४, ५, ११,   | ३९, ३९, ३९, ४०, ४०<br>भोरन् <b>११</b> —३७ |
| धर्माविरुद्धः ७—११      | १८—२६                                   |                      |                                           |
| धर्मे १—४०              | वृष्टकेतुः १५                           |                      |                                           |
| धर्म्यम् २—३३,          | धृष्टग्रमः १—१७,                        |                      |                                           |
| 9-7; 96-60              | धे.                                     |                      |                                           |
| धर्म्यात् २—३१          | धेनूनाम् १०—२८                          |                      | रके १—४४, १६—१६                           |
| धर्म्यामृतम् १२—२०      | ध्या.                                   |                      | रपुड़्गवः १—५                             |
| धा.                     | ध्यानयोगपरः १८—५२                       | 1. 1. 9. 74. 79. 79. | रलोकवीराः ११—२८                           |
| धाता ९१७, १०३३          | ध्यानम् १२—१२                           | 20 90 2 2 10 914     | रः २—२२, ५—२३;                            |
| धातारम् ८—९             | ध्यानात् १२—१२                          | 014 04 00 30 40      | १२—१९; १६—२२;                             |
| वाम ट                   | ध्यानेन १३—२४                           |                      | १८१५, ४५, ७१                              |
| (0-14) 33-30,1          | च्यायतः <b>२</b> —६२                    | 24 24 24 29 22       | राणाम् १०—२७                              |
| 34-4                    | -यायन्तः <b>१२</b> —६                   |                      | ाधमान् १६—१४<br>ाधमाः ७—१५                |
| धारयते १८३३, ३४         | ध्रु.                                   |                      | ाधमाः ७—१५<br>ाधिपम् १०—२७                |
|                         | मुवम् २—२७, १२—३                        | ५३, १२-७, ८, ९, नरे  |                                           |
|                         | बुवः <b>२</b> —२७<br>बुवा <b>१८</b> —७८ |                      | द्वारे ५—१३                               |
| 0                       |                                         |                      | ानि २—२२, २२                              |
| 2                       | <b>न.</b> ₹—३०,३१,३२,                   |                      | यति ६—३८                                  |
| 30                      | 32, 34, 36, 36,                         |                      | यत्सु ८—२०                                |
| धार्तराष्ट्राः १—४६;२—६ | ३९, २३, ६, ६, ८,                        | २२, २२, २३, २३; नप्ट | : ४-२, १८-७३                              |

| पदानि अ०           | <b>रलो</b> ० | पदानि अ           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | पदानि अ           | ० रलो०      | पदानि                    | अ० इली०                                                                     |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| •                  | 28-9         | नित्यगः           | 698                                   | नियोजितः          | ३३६         | निश्चयेन                 | <b>६</b> —२३                                                                |
| नष्टान् '          | <b>३</b> ३२  | नित्यसत्त्वंस्थः  | २—४५                                  | निरग्निः          | <b>६</b> —१ | निश्चरति                 | ६—-२६                                                                       |
| नष्टे              | 2-80         | नित्यसन्यासी      | ५३                                    | निरहकार:          | २—७१,       | निश्चला                  | <b>२</b> —५३                                                                |
| नः १—३२, ३         |              | नित्यस्य          | २—१८                                  |                   |             | निश्चितम् व              | २—७, १८—६                                                                   |
|                    | –६, ६        | नित्यम् २२        |                                       | निराशी:           |             | निश्चिताः                | १६११                                                                        |
|                    | ,            | ३—१५, ३           |                                       | <b>ध</b> —२       |             |                          | ₹—२                                                                         |
| ना.                |              | ₹o—९,             |                                       | निराश्रयः         |             |                          | —३; <b>१७</b> —१;                                                           |
| नागानाम् १         | 0-79         | <b>₹</b> 3—-9,    |                                       | निराहारस्य        | २—५९        |                          | 36-40                                                                       |
|                    | <b>८</b> —२१ | _                 |                                       | निरीक्षे          |             | निस्त्रगुण्यः            | 2-84                                                                        |
|                    | ११५          | नित्याभियुक्ताना  |                                       |                   |             | निहताः                   | <b>११</b> —३३                                                               |
|                    |              | निद्रालस्यप्रमादो |                                       | निरुप             | < 82        |                          | १—३६                                                                        |
| नानाशस्त्रप्रहरणाः | <b>१</b> —९  |                   | ₹८—३९                                 | - 0               |             |                          |                                                                             |
| नान्यगामिना        |              | निधनम्            | <b>३</b> —३५                          |                   |             |                          | <u>७१,६१८</u>                                                               |
|                    | <b>६</b> —१७ | निधानम्           | 9-86,                                 | निर्देशः          | १७—२३       |                          | नी.                                                                         |
| नायकाः             | 2-0          |                   | <b>-</b> १८, ३८                       | निर्दोपम्         | 4-19        |                          | ₹0—₹८;                                                                      |
|                    | -            | निन्दन्त.         |                                       | निर्द्दन्दः २—    |             | नातः                     | १८— <i>५</i> ८,                                                             |
|                    | 0-38         |                   | 96-60                                 | निर्ममः २—७       |             |                          |                                                                             |
| नावम्              | <b>२</b> —६७ | निवध्नन्ति        | ४—४१,                                 | १२१३              |             |                          | चु.                                                                         |
|                    | <b>६</b> २१  |                   | ९, १४—५                               |                   | १४—६        | नु र                     | —३५ <b>, २</b> —३६                                                          |
|                    | 99-0         | निबध्नाति         | १४-७,८                                | 2 0               | १४१६        |                          | नृ.                                                                         |
|                    | २९, २९       | निबन्धाय          | १६-4                                  | 0 0 1             | १०५         | नृलोके                   | ११—४८                                                                       |
|                    | ५१६          | 1                 | ध <del></del> २२,                     | निर्योगक्षेमः     | 2-84        | नृपु                     | 3-0                                                                         |
| नासाभ्यन्तर-       |              |                   | २, १८—१७                              | निर्वाणपरमाम्     |             |                          | नै.                                                                         |
| चारिणौ             | 470          | निवोध १७          |                                       | निर्विकारः        | १८२६        | नैष्कर्म्यसि             | •                                                                           |
| नासिकाग्रम्        | <b>६</b> १३  | ,                 | ५०                                    | निर्वेदम्         | <b>२</b> ५२ | नैष्कर्म्यम्             | 38                                                                          |
| ~                  |              | निमित्तमात्रम्    | <b>११—३३</b>                          |                   | 88-44       | नैप्कृतिकः<br>नैष्ठिकीम् | <b>१८—</b> २८<br><b>५</b> —१२                                               |
| नि.                |              | निमित्तानि        | ₹—३१                                  |                   | ५९, ८२५     | नाष्ठकाम्                | नो.                                                                         |
| निगच्छति           | ९३१,         | निमिषन्           | 4-9                                   |                   | 24-8        | _                        |                                                                             |
|                    | ₹८—३६        | नियतमानस.         | ६१५                                   | निवर्तन्ते ८-     | -२१, ९—३;   | नो                       | १७—२८                                                                       |
| निग्रहीतानि        | २—६८         | नियतस्य           | १८-0                                  |                   | १५६         |                          | न्या.                                                                       |
| निग्रह्णामि        | 9-29         | नियतम् १          | 18, 3-6,                              | निवर्तितुम्       | १—३९        | न्याय्यम्                | १८—१५<br><b>१</b> ८—२                                                       |
| <b>नि</b> ग्रहम्   | ६३४          |                   | ८—९, २३                               | निवसिप्यसि        | १२—८        | न्यासम्                  | <b>q.</b>                                                                   |
|                    | 3 ३३         | नियतात्मभिः       | <b>८</b> —२                           | निवातस्य <b>ः</b> | 518         | पक्षिणाम्                |                                                                             |
| नित्यजातम्         | २२६          | नियताहारा.        | 830                                   | निवासः            | ९—१८        | पान्न गान्               | 3-83                                                                        |
| नित्यतृप्तः        | ४२०          | नियताः            | 9-30                                  | निवृत्तानि        | १४—२२       | पचामि                    | 2428                                                                        |
| नित्ययुक्तस्य      | < 18         | नियमम्            | ७—२०                                  | निवृत्तिम्        | १६७,        | पज्र १३—                 | ٠٤, ١٤ ١٤.                                                                  |
| नित्ययुक्तः        | 020          | नियम्य            | ३—७, ४१,                              |                   | १८-३०       | 2 mg                     | १५                                                                          |
| नित्ययुक्ताः       | ९—१४,        | ξ—₹               | ६, १८५१                               | निदेशय            | १२—८        | पञ्चमम्                  | 54-58                                                                       |
|                    | १२           | नियोक्यति         | १८—५९                                 | निगा              | २—६९, ६९    | पणवानकगो                 | ानुखाः <b>१</b> —१३                                                         |
| नित्यवैरिणा        | 3-39         | नियोजयिस          | 3-8                                   | निश्चनम्          | 3.6-8       | पाण्डतम्                 | ₹0—30<br>3—₹3<br>₹4—₹8<br>-4, ₹८—₹3<br>१८—₹8<br>1子(日): ₹—₹3<br><b>※</b> —₹5 |
|                    |              |                   |                                       |                   |             |                          |                                                                             |

|                        |                  |                  |                 |                          |                    | -                |                   |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| पदानि अ                | ० इलो०।          | पदानि अ          | • इली०          | पदानि अ                  | 10 दलो०            | पदानि            | अ० इस्रो०         |
| पण्डिताः               | २११;             | ₹0—80;           | ११—५४;          |                          | ३८;९-२,            | पापेपु           | E-9               |
|                        | ५—४, १८          |                  | EC-88           | 20                       | s; १०—१२           | पाप्मानम्        | 3-89              |
| पतङ्गाः                | ₹₹— <b>२</b> ९   | परम्पराप्राप्तम् | 85              | परय १३,                  | २५; ९—५;           | पारुग्यम्        | £ & Y             |
| पतन्ति १४              | २; ६६—१६         | परः ४—४०;८       | २०,२२;          | ξ£                       | दे, ६, ७,८         | पार्थ १-         | -२५; २३,          |
| पत्रम्                 | 9-78             |                  | १३२२            | पञ्यतः                   | २६१                | २१, ३२,          | ३९, ४२, ५५,       |
| पथि                    | ६३८              | परा ३४२          | ; { < 40        | पन्यति २२                | 9; 4-4,            | ७२, ३—           | -१६, २२, २३;      |
| पदम् २५१               | १; ८-११;         | पराणि            | 3-87            | ५; ६३०                   | , ३०, ३२;          | <b>४</b> —११,    | ३३; ६—४०;         |
| 519-87                 | ५; १८—५६         | पराम्            | ४—३९;           | <b>१३</b> —२७,           | २७, २९,२९;         | ७१,              | 20; 6-6,          |
| पद्मपत्रम्             | 4-90             | E-84;0-          | ५;९—इ२;         | ę,                       | ८—१६, १६           | १४, १९           | , २२, २७,         |
| परतरम्                 | 9-9              | १३२८;            | ₹8—१,           | पच्यन् ५—८               | ; ६-२0;            | ९१३,             | 37; 30-78;        |
| परतः                   | 3-85             | १६२२,२           | ३;१८-५४,        |                          | <b>१३</b> —२८      | ११५,             | १२७;              |
| परधर्मः                | ३—३५             |                  | ६२, ६८          | पञ्यन्ति                 | 3-36               | ₹ <b>६</b> —४,   | ६, १७—२६,         |
| परधर्मात्              | 334;             | परिकातिंतः १०    | 2-6, 70         | १३—२४;                   | 54-20,             | २८, १८-          | ६, ३०, ३१,        |
|                        | £<80             | परिक्लिष्टम्     | १७-२१           |                          | ११, ११             | ३२, ३३,          | ३४, ३५, ७२        |
| परमम् ८-               | -३, ८, २१,       | परिग्रहम्        | १८५३            | पञ्यामि                  | 338                |                  | २६, १८—७८         |
| ₹0 ₹3 ₹                | २; ६६१,          | परिचक्षते १७     | १३, १७          | ६३३; १६                  | <b>—१५, १६,</b>    | पार्थस्य         | १८७४              |
| 9, 3                   | ८; १५—६;         | परिचर्यात्मकम्   | <b>{&lt;88</b>  | 8                        | ६, १७, १९          | पार्थाय          | ११9               |
| \$                     | ८—६४, ६८         | परिचिन्तयन्      | ₹090            | पश्येत्                  | 8-96               | पावकः            | २२३               |
| पर्मः                  | <b>६</b> —३२     | परिजाता          | १८-१८           | q                        | τ.                 | ξo.              | —२३; <b>१५</b> —६ |
| परमात्मा               | ६—७,             | परिणामे १८       | <u>—३७, ३८</u>  |                          | <b>8</b> —84       | पावनानि          | १८-4              |
|                        | 38,819 90        | परित्यज्य        | १८—६६           | पाञ्चजन्यम्<br>पाण्डव ४— | -३५ <b>; ६—</b> २; |                  | पि.               |
| परमाम् ८—              | १३, १५, २१;      | 21/1/21/11       | ₹८—७            | ११०७५ ठ<br>११—५५;        | ₹ <b>%</b> —२२;    | पितरः            | ₹— <b>३</b> ४, ४२ |
|                        | ₹ <b>८</b> —४९   | पारत्राणाय       | 8-6             | 77 //                    | १६५                | पिता ९—          | (6; {?-83;        |
| परमेश्वर               | <b>११</b> —३     | पारदह्मत         | 830             | पाण्डवः १                | १४, २०;            |                  | ४४, १४—४          |
| परमेञ्बरम्             | १३ – २७          | पारवना           | 276             |                          | 2883,              | पितामहः १-       | -१२,९१७           |
| परमेप्त्रासः           | ₹१७              | परिपन्थिन        | ₹—३४            | पाण्डवानाम्              | ₹ <b>0</b> —३७     | पितामहान्        | १—२६              |
| परया १—                | २८; १२—२,        | पारभ्रभनन        | 838             | पाण्डवानीकम्             | <b>5</b> —-5       | पितामहाः         | ₹—₹४              |
| गम्बात                 | ₹७—१७<br>८—९     | परिमासितस्यम     | £4-8            | पाण्डवाः                 | 22                 | पितृव्रताः       | 9-74              |
| परस्तान्<br>परस्परम् ३ | -११; <b>१०</b> ९ | परिशासि          | १—२९            | पाण्डुपुत्राणाम्         | <b>१</b> —३        | पितॄणाम् .       | 20-28             |
| परस्य                  | ₹७—१ <b>९</b>    | परिसमाप्यते      | <b>४—</b> ३३    | पातकम्                   | १३८                |                  | -74; 9-74         |
|                        | २—१२, ५९         |                  | ३१४             | पात्रे                   | 39-70              |                  | पी.               |
| ३—११,                  | १९, ४२, ४३       | पर्जन्यात्       | 3 १४            | पापकृत्तमः               | ४—३६               | पीडया            | १७-१९             |
|                        | ७—१३, २४         |                  | १५—१            | पापयोनयः                 | 9-33               |                  | g.                |
| •                      | २८; ९११          |                  |                 |                          | —= ३६, ४५;         | पुण्यकर्मणाम     |                   |
| · ·                    | ,१२,६१–१८        |                  | 3-30            | 1                        | ८/, ३—३६,          |                  | 26-08             |
|                        |                  | पर्युपासते       | ४—२५;           | 1                        | ५, ७—२८            | पुण्यकृताम्      | £88               |
| १७, ३४;                |                  | , ९-२२; १ः       |                 | 1                        | ₹—३९               | पुण्यफलम्        | 25-76             |
|                        | •                | । पर्युपितम्     | ₹ <b>७</b> —१०  |                          |                    |                  | ₹20-5, 65-<br>9-0 |
| परतप २—                | ३,९.४—-२,५       | , पवताम्         | ₹0—₹१           | पापेन<br>वाकेशः          | 420<br>228         | पुण्यः<br>पण्याः | <b>९—३</b> ३      |
| D- B                   |                  | 5 1 1 M - 1 T    | E VI tempte 5 7 | · UIUPS.                 | The second of the  | M - M 1 4        | 7 7               |

### अकारादिवणीनुक्रमः

| पदानि अ० व्लो          | पदानि अ० स्हां०                                                                                                    | पदानि अ० स्हो०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पटानि अ० क्षो०         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| पुण्ये ९२              | पुग्पम् ९—२६                                                                                                       | प्रकागम् १४२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रतपन्ति ११३०         |
| पुत्रदारगृहादिषु १३—   | पुष्पिताम् २—४२                                                                                                    | प्रकाशः७२५,१४११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रतापवान् ११२         |
| पुत्रस्य ११४           | पुसः २—६२                                                                                                          | प्रकीत्यां ११३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रति २—४३             |
| पुत्रान् १२            | ų.                                                                                                                 | प्रकृतिजान् १३—२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रतिजानीहि ९—३१       |
| पुत्राः १३४, ११२       | .1                                                                                                                 | प्रकृतिजै.३५, १८४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रतिजाने १८—६५        |
| पुनः ४९, ३५, ५१        | : पूज्यः ११—४३                                                                                                     | प्रकृतिसंभवान् १३—१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रतिपद्यते १४—१४      |
| ८१५, १६, १६, २६        | , पूतपापाः ९२०                                                                                                     | प्रकृतिसभवाः १४—५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रतियोत्स्यामि २—४    |
| ९७, ८, ८, ३३           | , पूताः ध—१०                                                                                                       | प्रकृतिस्थः १३२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रतिष्ठा १४—२७        |
| १११६, ३९, ४९           | , पूर्ति १७—१०                                                                                                     | प्रकृतिस्थानि १५—७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रतिष्ठाप्य ६—११      |
| ५०, <b>१६</b> १३,१७-२१ | , पूरुपः ३—१९, ३६                                                                                                  | प्रकृतिम् ३३३, ४६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रतिष्ठितम् ३—१५      |
| १८२४,४०,७७,७           | ९ पूर्वतरम् ४१५                                                                                                    | ७—५; ९—७,८, १२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रतिष्ठिता २—५७, ५८   |
| पुमान् २७              | १ पूर्वम् ११—३३                                                                                                    | १३, ११-५१, १३-१९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६१,६८                  |
| पुरस्तात् ११४          | <ul> <li>पूर्वाभ्यासेन ६—४४</li> </ul>                                                                             | २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रत्यक्षावगमम् ९—-२   |
| पुरा ३३,१०,१७२         |                                                                                                                    | प्रकृतिः ७—४; ९—१०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रत्यनीकेषु ११—३२     |
| पुराणम् ८              | ९ पूर्वेः ध—१५,१५                                                                                                  | १३२०; १८५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रत्यवायः २—४०        |
| पुराणः २२०,११३         | •                                                                                                                  | प्रकृते: ३—२७, २९, ३३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| पुराणी १५              | 8                                                                                                                  | 9-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रथितः १५—१८          |
| पुरातनः ४              |                                                                                                                    | प्रकृत्या ७२०;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रदःभतुः ११४          |
| पुरुजित् १             | पृथक्रे—१८,१८,५—४,                                                                                                 | १३—२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रदिष्टम् ८—२८;       |
| पुरुषर्षम २१           |                                                                                                                    | प्रजन. १०—५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रदीतम् ११—२९         |
| पुरुपव्याघ १८          | र् पृथक्त्वेन <b>९</b> —१५                                                                                         | प्रमहाति र—-१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रदुर्प्यान्त १—४१    |
| पुरुषस्य २—६           | १८—२१, २९                                                                                                          | प्रजाह २—४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रद्विपन्तः १६—१८     |
| पुरुपम् २१५, ८         | , पृथग्विधम् १८—१४<br>पृथग्विधान् १८—२१                                                                            | प्रजानात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रनष्टः १८—७२         |
| १०; १ <b>०</b> —१      | ्रे पृथग्विधान् १८—२१<br>१ पृथग्विधाः १०—५                                                                         | प्रजानाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रयद्यते ७—१९         |
| १३१९, २३, १५-          | ४ पृथिवीपते १—१८                                                                                                   | प्रजापातः २—१०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रपद्म १५—४           |
| पुरुषः २—२१, ३—        |                                                                                                                    | 33-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रपद्यन्ते ४—११,७—१४, |
| <×، ۶۶، ۹۶ ۶،          |                                                                                                                    | A21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १५, २०                 |
| ३८,१३२०,२१,२           | शृयव्याम् उ                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रपन्नम् २—-७         |
| १५—१७, <b>१७</b> —     |                                                                                                                    | असा २–२७३ २८३ ५९३ ५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रपन्य ११—४९          |
|                        |                                                                                                                    | The state of the s | प्रपस्यद्धिः १—३९      |
| पुरुषाः ९—             |                                                                                                                    | प्रज्ञाम् २—६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रपच्यामि २—८         |
| पुरुपोत्तम ८—          | " ^ "                                                                                                              | 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रिपतामहः ११—३९       |
|                        | ३ पौत्रान् १—२६                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रभवति ८—१९           |
| पुरुषोत्तमम् १५—१      | ९ पौत्राः १—३४                                                                                                     | प्रणवः ७—८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रभवन्ति ८१८,१६९      |
| पुरुषात्तमः १५१        | ८ पिरुपम् ७—८; १८—२                                                                                                | प्रणञ्चात २—५३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रमवम् १०—५           |
| पुरुषा १५—१            | ६   पॉवदेहिकम् ६—४                                                                                                 | ζ— 20, ζ— 3?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रमवः ७—५, ५—१८;      |
| पुर ५—-१               | र प्र-                                                                                                             | प्रणभ्यान्त र—४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3-07                   |
| पुराधसाम् १०—ः         | ४ प्रकाशकम् १४—६                                                                                                   | प्रणभ्याम ६—३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रमावण्य र्इ—१६       |
| पुष्कलांभः ११—ः        | १ प्रकाशयति ५—१६                                                                                                   | प्राणधाय ११—४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रभा ७—८              |
| पुष्णांमे १५—१         | र पौताः १—३४<br>८ पौरुपम् ७—८; १८—२५<br>६ पौर्वदेहिकम् ६—४३<br>३ प्रकाशकम् १४—६<br>१ प्रकाशयति ५—१६<br>३ १३—३३, ३३ | प्राणपातेन ४—३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | । प्रभापत २—५८         |

|                            |                     |              |                  |                 | × 1                      |                |                                |
|----------------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| पदानि अ०                   |                     |              | १० इलो०          | गदानि अ         |                          | पदानि अ        | a. V                           |
| प्रभुः५—१४,९               | -96,78              | प्रविभक्तानि | ₹ <b>८</b> ४२ ]  | प्राक्          |                          | प्रीतिपूर्वकम् | 12020                          |
| प्रमो ११४;                 | १४—२१               | प्रविलीयते   |                  | प्राञ्जलयः      |                          | प्रीतिः        | <b>१</b> —३६                   |
| प्रमाणम् ३—-२              | १,१६-२४             | प्रविशन्ति   |                  | प्राणकर्माणि    |                          | प्रीयमाणाय ्   | ₹ <b>0</b> —१                  |
| प्रमाथि                    | ६—३४                | प्रवृत्तः    |                  |                 | 9:6-60385                | प्रे.          | 2.7                            |
| प्रमाथीनि                  | २—६०                | प्रवृत्तिम्  | ११—३१            | प्राणान् १—     | ३३, ४—३०                 | यंतान् '       | <b>?</b> 9—8'                  |
| प्रमादमोही                 | १४१७                | १४—          |                  | प्राणापानगती    |                          | प्रेत्य १७—२८  |                                |
| प्रमाद:                    | १४१३                |              | ₹८—३०            | प्राणापानसमा    | युक्तः१५—१४              | प्रो           |                                |
| प्रमादात्                  | ११—४१               | प्रवृत्तिः   |                  | प्राणापानौ      | ५—२७                     | प्रोक्तयान्    | ४—१, ४                         |
| प्रमादालस्य-               |                     | 8 cy_        | -४,१८४६          | प्राणायामपरा    | वणाः ४—२९                | प्रोक्तम् ८—१  |                                |
| निद्राभिः                  | 38-6                | प्रवृत्ते    | १२०              | प्राणिनाम्      | 84-88                    |                | ः १८—३७                        |
| प्रमादे                    | <b>१४</b> —९        | प्रवृद्धः    | ११—३२            | प्राणे          | ४—२९                     | प्रोक्तः ४—    | ३; ६—३३                        |
| प्रमुखे<br>प्रमुखे         | २—६                 |              | १४—१४            | प्राणेपु        | ४३०                      | ₹0—80          |                                |
| प्रमुच्यते ५—              | ३; १०—३             |              | <b>१</b> १—५४    | प्राधान्यतः     | १०-१९                    | प्रोक्ता       | ३—-३                           |
| प्रयच्छति                  | ९—२६                |              | ११२०,४५          | प्रातः          | 96-40                    | प्रोक्तानि     | १८-१३                          |
| प्रयतात्मनः                | ९—-२६               |              | रात्मा ११—२४     |                 | १८-७१                    | प्रोच्यते      | १८१९                           |
| प्रयत्नात्                 | E-84                | 1            | ११—२३            | प्राप्नुवन्ति   | 85-8                     | प्रोच्यमानम्   | १८—२९                          |
| प्रयाणकाले                 | y30,                |              | १७२६             | प्राप्य         | २—५७, ७२,                | प्रोतम्        | 19-19                          |
| મના ગામ                    | ٧                   |              |                  | 4-70,           | २०; ६—४१,                | प              | ž-                             |
| प्रयाताः                   | ८२३,२४              |              | €७               | ८-२१,           | २५, ९—३३                 | फलहेतवः        | २—४९                           |
| प्रयाति                    | ٧- 4, 9             | 1            | <b>&amp;</b> —88 | प्राप्यते       | 4-4                      | फलम् २-        | 49;4-8;                        |
| प्रयुक्तः                  | ₹₹8                 | i .          | <b>१६</b> —१६    | प्राप्यसि       | २—३७,                    |                | ३; ९—२६;                       |
| प्रयुज्यते                 | 20-28               | 1            | १८—३४            |                 | १८—६२                    |                | १६, १६,१६;                     |
| प्रलपन्                    | ب                   |              |                  | प्राप्स्ये      | १६१३                     |                | .१२,२१,२५;                     |
| •                          | १४१४, १             |              | १८—५४            |                 | १८-१५                    |                | १८-9, १२                       |
|                            | -६, <b>९</b> १      | 1            | ₹ <b>१</b> —-४७  | प्रार्थयन्ते    | 9-70                     | फलाकाङ्की      | <b>१८</b> ─३४ °                |
| प्रलयान्ताम्               | १६१                 |              | -40,88-88        | प्राह           | 8—8                      | फलानि          | १८-६                           |
| प्रलये                     | १४—                 |              |                  | प्राहुः ६-      | —२, १ <b>३</b> —१,       | फले            | 14-83                          |
| प्रलीनः                    | १४१                 | -1011        | <b>११</b> —४४    | 96-8            | , १८—२, ३                | फलेषु          | 2-80                           |
| प्रलीयते                   | 6-8                 | -1017        | २—६४             |                 | प्रि.                    | 5              | <b>4</b> -                     |
| प्रलीयन्ते                 | <b>८</b> —-१        | 10111        | <b>२</b> ६५      | प्रयाचकाष       | वः १—२३<br>१८—६९         | वत             | 2-84.5                         |
| प्रवक्ष्यामि ४             | —१६;९— <sup>१</sup> |              | 3-6              | । प्रयश्चित्तमः | १८—५ <i>५</i><br>१८—६९   | वद्धाः         | १६-१२                          |
|                            | —१२ <b>,१४</b> —    | - Indiana    | —२५, ३१, ४५      | 12411           | ₹ <b>७</b> —१५           | वध्नाति        | ₹ <b>3</b> —€                  |
| प्रवस्ये                   | <b>८</b> —-१        |              | <b>१५</b> —४     |                 | 4-20                     | बध्यत          | 8-68                           |
| प्रवदताम्                  | ₹0—₹                |              | १५—२             |                 | ७१७,१७;                  |                | १८—३°<br>५—३                   |
| प्रवदन्ति २                |                     | ४ प्रहसन्    | 2 90             | 9-79            | ; ११—४४;                 |                |                                |
|                            | १४; <b>१०</b>       |              | ₹३९              | 12-18           | , १५, १६, १७,            | बन्धुः         | , ह—५, ह<br>१—२७               |
| प्रवर्तन्ते<br>प्रवर्तन्ते |                     | प्रहृप्यति   | ₹₹5€             | १९, १७-         | -6, ZC-44,               | वन्धून्        | 3-76<br>2-8                    |
| अवतन्त                     | <b>१६</b> —१        | प्रहृष्येत्  | ٥٥               |                 | <b>१२</b> —-२०<br>११—-४४ | 2              | 6-55                           |
|                            | ₹७—ः<br>३—ः         |              | ₹o—30            | प्रियायाः       | प्री-                    | वलवत्          | ξ—3¥<br><b>?</b> ξ— <b>?</b> ¥ |
| प्रवर्तितम्<br>प्रकारम्    |                     | ३ प्राकृतः   | प्रा•<br>१८—२८   | प्रीतमनाः       | 28-89                    |                | 15-18                          |
|                            | 7 7                 | ~ 12131/11   | -                | T               |                          |                |                                |

| पदानि अ० इलो०                                                                                                              | पदानि अ० क्ली॰                                                                                                                                                                    | पदानि अ॰ श्लो॰                                                                                                                               | पदानि अ० १ठो०                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बलम् ११०, १०;                                                                                                              | बुद्धियोगम् १०-१०;                                                                                                                                                                | <b>१४—२७; १७—२</b> ३                                                                                                                         | ११—५४; १८—५५                                                                                                                                                                                                          |
| 9- ११; <b>१६</b> १८;                                                                                                       | ? ? < - 40                                                                                                                                                                        | ब्रह्मणा ४—२४                                                                                                                                | मक्त्युपहृतम् ९—२६                                                                                                                                                                                                    |
| · १८—५३                                                                                                                    | बुद्धियोगात् २—४९                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | भगवन् १०-१४, १७                                                                                                                                                                                                       |
| बलात् ३—३६                                                                                                                 | बुद्धिसयोगम् ६—४३                                                                                                                                                                 | ब्रह्मनिर्वाणम् २—७२;                                                                                                                        | भजताम् १०—१०                                                                                                                                                                                                          |
| बह्वः १—९; ४—१०,                                                                                                           | बुद्धिम् ३-२; १२-८                                                                                                                                                                | ५—२४, २५, २६,                                                                                                                                | भजति ६—३१; १५—१९                                                                                                                                                                                                      |
| . ११—२८                                                                                                                    | बुंद्धिः २—३९, ४१, ४४,                                                                                                                                                            | ब्रह्मभूतम् ६२७                                                                                                                              | भजते ६-४७; ९-३०                                                                                                                                                                                                       |
| वहिः ५—२७; १३—१५                                                                                                           | ५२, ५३, ६५, ६६;                                                                                                                                                                   | ब्रह्मभूतः ५—२४;                                                                                                                             | भजन्ति ९—१३, २९                                                                                                                                                                                                       |
| बहुदष्ट्राकरालम् ११२३                                                                                                      | <b>३</b> —₹,४०,४२;७ —४,                                                                                                                                                           | <b>१८</b> —५४                                                                                                                                | भजन्ते ७— १६, २८;                                                                                                                                                                                                     |
| बहुधा ९—१५; १३—४                                                                                                           | १०;१०—४;१३—५;                                                                                                                                                                     | ब्रह्मभूयाय १४—२६                                                                                                                            | ₹0-6                                                                                                                                                                                                                  |
| बहुना १०-४२                                                                                                                | १८१७, ३०,३१,३२                                                                                                                                                                    | १८५३                                                                                                                                         | भजस्व ९—३३                                                                                                                                                                                                            |
| वहुबाहूरुपादम् ११२३                                                                                                        | बुद्धेः ३—४२, ४३;                                                                                                                                                                 | ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ५—२१                                                                                                                     | भजामि ४—११                                                                                                                                                                                                            |
| बहुमतः २—३५                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | भयम् १०-४; १८-३५                                                                                                                                                                                                      |
| बहुलायासम्                                                                                                                 | बुद्धौ २—४९                                                                                                                                                                       | ब्रह्मवित् ५-२०                                                                                                                              | भयात् २३५, ४०                                                                                                                                                                                                         |
| बहुवक्त्रनेत्रम् ११—२३                                                                                                     | बुद्धया २—३९, ५—११;                                                                                                                                                               | ब्रह्मविदः ८—२४                                                                                                                              | भयानकानि ११—२७                                                                                                                                                                                                        |
| बहुविधाः ४—३२                                                                                                              | ६-२५; १८-५१                                                                                                                                                                       | ब्रह्मसस्पर्शम् ६—२८                                                                                                                         | भयाभये १८—३०                                                                                                                                                                                                          |
| बहुशाखाः २—४१                                                                                                              | बुद्ध्वा ३—४३;१५—२०                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              | भयावहः ३—३५                                                                                                                                                                                                           |
| बहूदरम् ११२३                                                                                                               | बुधः ५—२२                                                                                                                                                                         | ब्रह्माग्नौ ४—२४, २५                                                                                                                         | भयेन ११—४५                                                                                                                                                                                                            |
| बहूनाम् ७—१९                                                                                                               | बुधाः ४—१९; १०—८                                                                                                                                                                  | ब्रह्माणम् . ११—१५                                                                                                                           | भरतर्षभ३४; ७११,                                                                                                                                                                                                       |
| बहूनि ४—५; ११—६                                                                                                            | <b>चृ</b> .                                                                                                                                                                       | व्रह्मोद्भवम् ३—१५                                                                                                                           | १६; ८—२३; <b>१३</b> –२६,                                                                                                                                                                                              |
| बहूर्न २—३६                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | STE                                                                                                                                          | १४-१२; १८-३६                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                            | वृहत्साम १०—३५                                                                                                                                                                    | न्रा.                                                                                                                                        | 10-113 10-14                                                                                                                                                                                                          |
| चा.                                                                                                                        | वृहत्साम १०—२५ वृहस्पतिम् १०—२४                                                                                                                                                   | मा.<br>ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्                                                                                                                | भरतश्रेष्ठ १७—१२                                                                                                                                                                                                      |
| बालाः ५—४                                                                                                                  | वृहस्पतिम् १०—२४                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | भरतश्रेष्ठ <b>१७</b> —१२<br>भरतसत्तम <b>१८</b> —४                                                                                                                                                                     |
| बाह्यस्पर्शेषु ५—२१                                                                                                        | बृहस्पतिम् <b>१०</b> —२४<br><b>बो.</b>                                                                                                                                            | व्राह्मणक्षत्रियविशाम्                                                                                                                       | भरतश्रेष्ठ १७—१२                                                                                                                                                                                                      |
| बाह्यस्पर्शेषु ५—२१<br>बाह्यस्पर्शेषु ५—२७                                                                                 | वृहस्पतिम् <b>१०</b> —२४<br><b>बो.</b><br>बोद्धव्यम्४—१७,१७,१७                                                                                                                    | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्<br><b>१८</b> —४१                                                                                                      | भरतश्रेष्ठ <b>१७</b> —१२<br>भरतसत्तम <b>१८</b> —४                                                                                                                                                                     |
| बाह्यस्पर्शेषु ५—२१<br>बाह्यस्पर्शेषु ५—२७<br>वाह्यान् ५—२७                                                                | वृहस्पतिम् <b>१०</b> —२४ <b>बो.</b><br>बोद्धव्यम्४—१७,१७,१७<br>बोधयन्तः <b>१०</b> —९                                                                                              | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्<br><b>१८</b> —४१<br>ब्राह्मणस्य २—४६                                                                                  | भरतश्रेष्ठ १७—१२<br>भरतसत्तम १८—४<br>भर्ता ९—१८; १३—२२<br>भव २—४५, ६—४६;<br>८—२७, ९—३४,                                                                                                                               |
| बालाः ५—४<br>बाह्यस्पर्शेषु ५—२१<br>वाह्यान् ५—२७<br>. बि.<br>बिमर्ति १५—१७                                                | वृहस्पतिम् <b>१०</b> —२४ <b>चो.</b> वोद्धव्यम्४—१७, १७, १७ वोधयन्तः <b>१०</b> —९                                                                                                  | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्<br>१८—४१<br>ब्राह्मणस्य २—४६<br>ब्राह्मणाः ९—३३;                                                                      | भरतश्रेष्ठ १७—१२<br>भरतसत्तम १८—४<br>भर्ता ९—१८; १३—२२<br>भव २—४५, ६—४६;<br>८—२७, ९—३४,<br>११—३३, ४६, १२-१०,                                                                                                          |
| बालाः ५—४<br>बाह्यस्पर्शेषु ५—२१<br>बाह्यान् ५—२७<br>. बि.<br>बिमर्ति १५—१७                                                | वृहस्पतिम् <b>१०</b> —२४ <b>चो.</b> बोद्धव्यम्४—१७, १७, १७ बोधयन्तः <b>१०</b> —९ <b>म.</b> ब्रवीमि <b>१</b> —७                                                                    | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्<br>१८—४१<br>ब्राह्मणस्य २—४६<br>ब्राह्मणाः ९—३३;<br>१७—२३                                                             | भरतश्रेष्ठ १७—१२<br>भरतसत्तम १८—४<br>भर्ता ९—१८; १३—२२<br>भव २—४५, ६—४६;<br>८—२७, ९—३४,<br>११—३३, ४६, १२-१०,<br>६८—५७, ६५                                                                                             |
| बालाः ५—४<br>बाह्यस्पर्शेषु ५—२१<br>बाह्यान् ५—२७<br>• बि.<br>बिभर्ति १५—१७<br>• बीजप्रदः १४—४                             | बृहस्पतिम् <b>१०</b> —२४ <b>बो.</b> बोद्धव्यम् <b>४</b> —१७, १७, १७ बोधयन्तः <b>१०</b> —९ <b>म.</b> ब्रवीमि <b>१</b> —७ व्रवीषि <b>१०</b> —१३                                     | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्<br>१८—४१<br>ब्राह्मणस्य २—४६<br>ब्राह्मणाः ९—३३;<br>१७—२३<br>ब्राह्मणे ५—१८                                           | भरतश्रेष्ठ १७—१२<br>भरतसत्तम १८—४<br>भर्ता ९—१८; १३—२२<br>भव २—४५, ६—४६;<br>८—२७, ९—३४,<br>११—३३, ४६, १२-१०,<br>१८—५७, ६५<br>भवतः ४—४; १४—१७                                                                          |
| बालाः ५—४<br>बाह्यस्पर्शेषु ५—२१<br>बाह्यान् ५—२७<br>. बि.<br>बिमर्ति १५—१७<br>. बी.<br>बीजप्रदः १४—४<br>बीजम् ७—१०; ९—१८, | बृहस्पतिम् १०—२४<br>बो.<br>बोद्धव्यम्४—१७,१७,१७<br>बोधयन्तः १०—९<br>म.<br>व्रवीमि १—७<br>व्रवीषि १०—१३<br>ब्रह्म३—१५,१५,४—२४,                                                     | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्<br>१८—४१<br>ब्राह्मणस्य २—४६<br>ब्राह्मणाः ९—३३;<br>१७—२३<br>ब्राह्मणे ५—१८<br>ब्राह्मी २—७२                          | भरतश्रेष्ठ १७—१२<br>भरतसत्तम १८—४<br>भर्ता ९—१८; १३—२२<br>भव २—४५, ६—४६;<br>८—२७, ९—३४,<br>११—३३, ४६, १२-१०,<br>१८—५७, ६५<br>भवतः ४—४; १४—१७<br>भवति १—४४, २—६३,                                                      |
| बालाः ५—४<br>बाह्यस्पर्शेषु ५—२१<br>बाह्यान् ५—२७<br>बि.<br>बिमर्ति १५—१७<br>बीजप्रदः १४—४<br>बीजम् ७—१०; ९—१८,<br>१०—३९   | वृहस्पतिम् १०—२४<br>बो.<br>बोद्धव्यम्४—१७, १७, १७<br>बोधयन्तः १०—९<br>म.<br>व्रवीमि १—७<br>व्रवीषि १०—१३<br>ब्रह्म३—१५,१५,४—२४,                                                   | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्<br>१८—४१<br>ब्राह्मणस्य २—४६<br>ब्राह्मणाः ९—३३;<br>१७—२३<br>ब्राह्मणे ५—१८<br>ब्राह्मी २—७२                          | भरतश्रेष्ठ १७—१२<br>भरतसत्तम १८—४<br>भर्ता ९—१८; १३—२२<br>भव २—४५, ६—४६;<br>८—२७, ९—३४,<br>११—३३, ४६, १२–१०,<br>१८—५७, ६५<br>भवतः ४—४; १४—१७<br>भवतः ४—४, १८—१०<br>भवति १—४४, २—६३,                                   |
| बालाः ५—४<br>बाह्यस्पर्शेषु ५—२१<br>बाह्यान् ५—२७<br>बि.<br>बिमर्ति १५—१७<br>बीजप्रदः १४—४<br>बीजम् ७—१०; ९—१८,<br>१०—३९   | बृहस्पतिम् १०—२४<br>बो.<br>बोद्धव्यम्४—१७, १७, १७<br>बोधयन्तः १०—९<br>म.<br>व्रवीमि १—७<br>व्रवीषि १०—१३<br>व्रह्म ३—१५,१५,४—२४,<br>२४, २४, ३१; ५—६,                              | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् १८—४१ ब्राह्मणस्य २—४६ ब्राह्मणाः ९—३३; १७—२३ ब्राह्मणे ५—१८ ब्राह्मी २—७२                                            | भरतश्रेष्ठ १७—१२<br>भरतसत्तम १८—४<br>भर्ता ९—१८; १३—२२<br>भव २—४५, ६—४६;<br>८—२७, ९—३४,<br>११—३३, ४६, १२-१०,<br>१८—५७, ६५<br>भवतः ४—४; १४—१७<br>भवतः ४—४, १८—१७<br>भवति १—४४, २—६३,<br>३—१४, ४—७, १२,<br>६—२, १७, ४२; |
| बालाः ५—४<br>बाह्यस्पर्शेषु ५—२१<br>बाह्यान् ५—२७<br>बि.<br>बिमर्ति १५—१७<br>बीजपदः १४—४<br>बीजम् ७—१०; ९—१८,<br>१०—३९     | बृहस्पतिम् १०—२४<br>बो.<br>बोद्धव्यम्४—१७,१७,१७<br>बोधयन्तः १०—९<br>म.<br>व्रवीमि १—७<br>व्रवीषि १०—१३<br>व्रह्म ३—१५,१५,४—२४,<br>२४,२४,३२;५—६,<br>१९;७—२९;८—१,<br>३,१३,२४,१०—१२, | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्<br>१८—४१<br>ब्राह्मणस्य २—४६<br>ब्राह्मणाः ९—३३;<br>१७—२३<br>ब्राह्मणे ५—१८<br>ब्राह्मी २—७२<br>ब्राह्मी २—७२         | भरतश्रेष्ठ १७—१२<br>भरतसत्तम १८—४<br>भर्ता ९—१८; १३—२२<br>भव २—४५, ६—४६;<br>८—२७, ९—३४,<br>११—३३, ४६, १२-१०,<br>१८—५७, ६५<br>भवतः ४—४; १४—१७<br>भवतः ४—४, १५—६३,<br>३—२४, ४—७, १२,<br>६—२, १७, ४२;<br>७—२३; ९—३१:     |
| बालाः ५—४ बाह्यस्पर्शेषु ५—२१ प—२७ बाह्यस्पर्शेषु ५—२७ ५—२७ बि. बिमर्ति १५—१७ बीजम् ७—१०; ९—१८, १०—३९ वे. बुद्ध्यः २—४१    | बृहस्पतिम् १०—२४<br>बो.<br>बोद्धव्यम्४—१७,१७,१७<br>बोधयन्तः १०—९<br>म.<br>व्रवीमि १—७<br>व्रवीषि १०—१३<br>व्रह्म ३—१५,१५,४—२४,<br>२४,२४,३१,५—६,<br>१९;७—२९;८—१,<br>३,१३,२४,१०—१२, | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् १८—४१ ब्राह्मणस्य २—४६ ब्राह्मणाः ९—३३; १७—२३ ब्राह्मणे ५—१८ ब्राह्मणे २—७२ ब्राह्म २—७, ५—१ म. भक्तः ४—३; ७—२१; ९—३१ | भरतश्रेष्ठ भरतसत्तम १८—४ भरतसत्तम भर्ता ९—१८; १३—२२ भव २—४५, ६—४६; ८—२७, ९—३४, ११—३३, ४६, १२–१०, १८—५७, ६५ भवतः ४—४; १४—१७ भवतः ४—४, २—६३, ३—१४, ४—७, १२, ६—२, १७, ४२; ७—२३; ९—३१:                                    |
| बालाः ५—४ बाह्यस्पर्शेषु ५—२१ प—२७ बाह्यस्पर्शेषु ५—२७ ५—२७ बि. बिमर्ति १५—१७ बीजम् ७—१०; ९—१८, १०—३९ वे. बुद्ध्यः २—४१    | बृहस्पतिम् १०—२४<br>बो.<br>बोद्धव्यम्४—१७,१७,१७<br>बोधयन्तः १०—९<br>म.<br>व्रवीमि १—७<br>व्रवीषि १०—१३<br>व्रह्म ३—१५,१५,४—२४,<br>२४,२४,३१,५—६,<br>१९;७—२९;८—१,<br>३,१३,२४,१०—१२, | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् १८—४१ ब्राह्मणस्य २—४६ ब्राह्मणाः ९—३३; १७—२३ ब्राह्मणे ५—१८ ब्राह्मणे २—७२ ब्राह्म २—७, ५—१ म. भक्तः ४—३; ७—२१; ९—३१ | भरतश्रेष्ठ भरतसत्तम १८—४ भरतसत्तम १८—४ भर्ता ९—१८; १३—२२ भव २—४५, ६—४६; ८—२७, ९—३४, ११—३३, ४६, १२–१०, १८—५७, ६५ भवतः ४—४; १४—१७ भवतः ४—४, २—६३, ३—१४, ४—७, १२, ६—२, १७, ४२; ७—२३; ९—३१:                               |
| बालाः ५—४ बाह्यस्पर्शेषु ५—२१ प—२७ बाह्यस्पर्शेषु ५—२७ ५—२७ बि. बिमर्ति १५—१७ बीजम् ७—१०; ९—१८, १०—३९ वे. बुद्धयः —४१      | बृहस्पतिम् १०—२४<br>बो.<br>बोद्धव्यम्४—१७,१७,१७<br>बोधयन्तः १०—९<br>म.<br>व्रवीमि १—७<br>व्रवीषि १०—१३<br>व्रह्म ३—१५,१५,४—२४,<br>२४,२४,३१,५—६,<br>१९;७—२९;८—१,<br>३,१३,२४,१०—१२, | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् १८—४१ ब्राह्मणस्य २—४६ ब्राह्मणाः ९—३३; १७—२३ ब्राह्मणे ५—१८ ब्राह्मणे २—७२ ब्राह्म २—७, ५—१ म. भक्तः ४—३; ७—२१; ९—३१ | भरतश्रेष्ठ भरतसत्तम १८—४ भरतसत्तम १८—४ भर्ता ९—१८; १३—२२ भव २—४५, ६—४६; ८—२७, ९—३४, ११—३३, ४६, १२–१०, १८—५७, ६५ भवतः ४—४; १४—१७ भवतः ४—४, २—६३, ३—१४, ४—७, १२, ६—२, १७, ४२; ७—२३; ९—३१:                               |
| बालाः ५—४ बाह्यस्पर्शेषु ५—२१ प—२७ बाह्यस्पर्शेषु ५—२७ ५—२७ बि. बिमर्ति १५—१७ बीजम् ७—१०; ९—१८, १०—३९ वे. बुद्धयः —४१      | बृहस्पतिम् १०—२४<br>बो.<br>बोद्धव्यम्४—१७,१७,१७<br>बोधयन्तः १०—९<br>म.<br>व्रवीमि १—७<br>व्रवीषि १०—१३<br>व्रह्म ३—१५,१५,४—२४,<br>२४,२४,३१,५—६,<br>१९;७—२९;८—१,<br>३,१३,२४,१०—१२, | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् १८—४१ ब्राह्मणस्य २—४६ ब्राह्मणाः ९—३३; १७—२३ ब्राह्मणे ५—१८ ब्राह्मणे २—७२ ब्राह्म २—७, ५—१ म. भक्तः ४—३; ७—२१; ९—३१ | भरतश्रेष्ठ भरतसत्तम १८—४ भरतसत्तम भर्ता ९—१८; १३—२२ भव २—४५, ६—४६; ८—२७, ९—३४, ११—३३, ४६, १२–१०, १८—५७, ६५ भवतः ४—४; १४—१७ भवतः ४—४, २—६३, ३—१४, ४—७, १२, ६—२, १७, ४२; ७—२३; ९—३१:                                    |
| बालाः ५—४ बाह्यस्पर्शेषु ५—२१ प—२७ बाह्यस्पर्शेषु ५—२७ ५—२७ बि. बिमर्ति १५—१७ बीजम् ७—१०; ९—१८, १०—३९ वे. बुद्धयः —४१      | बृहस्पतिम् १०—२४<br>बो.<br>बोद्धव्यम्४—१७,१७,१७<br>बोधयन्तः १०—९<br>म.<br>व्रवीमि १—७<br>व्रवीषि १०—१३<br>व्रह्म ३—१५,१५,४—२४,<br>२४,२४,३१,५—६,<br>१९;७—२९;८—१,<br>३,१३,२४,१०—१२, | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् १८—४१ ब्राह्मणस्य २—४६ ब्राह्मणाः ९—३३; १७—२३ ब्राह्मणे ५—१८ ब्राह्मणे २—७२ ब्राह्म २—७, ५—१ म. भक्तः ४—३; ७—२१; ९—३१ | भरतश्रेष्ठ भरतसत्तम १८—४ भरतसत्तम भर्ता ९—१८; १३—२२ भव २—४५, ६—४६; ८—२७, ९—३४, ११—३३, ४६, १२–१०, १८—५७, ६५ भवतः ४—४; १४—१७ भवतः ४—४, २—६३, ३—१४, ४—७, १२, ६—२, १७, ४२; ७—२३; ९—३१:                                    |
| बालाः ५—४ बाह्यस्पर्शेषु ५—२१ प—२७ बाह्यस्पर्शेषु ५—२७ ५—२७ बि. बिमर्ति १५—१७ बीजम् ७—१०; ९—१८, १०—३९ वे. बुद्धयः —४१      | बृहस्पतिम् १०—२४<br>बो.<br>बोद्धव्यम्४—१७,१७,१७<br>बोधयन्तः १०—९<br>म.<br>व्रवीमि १—७<br>व्रवीषि १०—१३<br>व्रह्म ३—१५,१५,४—२४,<br>२४,२४,३१,५—६,<br>१९;७—२९;८—१,<br>३,१३,२४,१०—१२, | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् १८—४१ ब्राह्मणस्य २—४६ ब्राह्मणाः ९—३३; १७—२३ ब्राह्मणे ५—१८ ब्राह्मणे २—७२ ब्राह्म २—७, ५—१ म. भक्तः ४—३; ७—२१; ९—३१ | भरतश्रेष्ठ भरतसत्तम १८—४ भरतसत्तम १८—४ भर्ता ९—१८; १३—२२ भव २—४५, ६—४६; ८—२७, ९—३४, ११—३३, ४६, १२–१०, १८—५७, ६५ भवतः ४—४; १४—१७ भवतः ४—४, २—६३, ३—१४, ४—७, १२, ६—२, १७, ४२; ७—२३; ९—३१:                               |
| बालाः ५—४<br>बाह्यस्पर्शेषु ५—२१<br>बाह्यान् ५—२७<br>बि.<br>बिमर्ति १५—१७<br>बीजपदः १४—४<br>बीजम् ७—१०; ९—१८,<br>१०—३९     | बृहस्पतिम् १०—२४<br>बो.<br>बोद्धव्यम्४—१७,१७,१७<br>बोधयन्तः १०—९<br>म.<br>व्रवीमि १—७<br>व्रवीषि १०—१३<br>व्रह्म ३—१५,१५,४—२४,<br>२४,२४,३१,५—६,<br>१९;७—२९;८—१,<br>३,१३,२४,१०—१२, | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् १८—४१ ब्राह्मणस्य २—४६ ब्राह्मणाः ९—३३; १७—२३ ब्राह्मणे ५—१८ ब्राह्मणे २—७२ ब्राह्म २—७, ५—१ म. भक्तः ४—३; ७—२१; ९—३१ | भरतश्रेष्ठ भरतसत्तम १८—४ भरतसत्तम भर्ता ९—१८; १३—२२ भव २—४५, ६—४६; ८—२७, ९—३४, ११—३३, ४६, १२–१०, १८—५७, ६५ भवतः ४—४; १४—१७ भवतः ४—४, २—६३, ३—१४, ४—७, १२, ६—२, १७, ४२; ७—२३; ९—३१:                                    |

गी० शा॰ भा० ६४—

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 6.                                 | marks as a second                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पदानि अ० श्लो०                            | पदानि अ० क्षो०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | पदानि अ० रहो०                                                                                                      |
| मवाप्ययौ ११—२                             | भीतम् ११—५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०, २२,११–२; १३–१५,                  | <b>भ्र</b> .                                                                                                       |
| भवामि १२—७                                | भीतानि ११—३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १८—४६<br>भृतिः १८—७८                 | मुवो. ५-२७; ८१०                                                                                                    |
| भविता १८—६९                               | भीताः ११—२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भूतेज्याः ९—२५                       |                                                                                                                    |
| भविष्यताम् १०—३४                          | भीमकर्मा ११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भृतेश १०—१५                          | म.                                                                                                                 |
| भविष्यति १६१३                             | मीमाभिरक्षितम् १—१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भृतेषु ७—११; ८—२०,                   | मकरः १०—३१                                                                                                         |
| भविप्यन्ति ११—३२                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३१६, २७; १६२;                       | .मचित्तः ६—१४,                                                                                                     |
| भविष्याणि ७—२६                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८-२१, ५४                            | १८—५७, ५८                                                                                                          |
| भविष्यामः २—१३                            | भोष्मम् १११, २४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भृत्वा २२०, ३५, ४८;                  | मचित्ताः १०—९                                                                                                      |
| भवेत् १४६, १११                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३-३0; ८-१९, १९;                      | मिणगणाः ७—७                                                                                                        |
| मस्मवात् . ४—३७, ३।                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ११-५०,१५-१३,१४                       | मतम् ३—३१,३२;                                                                                                      |
| •                                         | भीष्माभिरक्षितम् १—१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | म्।मः ७—४                            | ७—१८, १३-२, १८-६                                                                                                   |
| सा.                                       | स्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भूमो २—८<br>भूयः २—२०; ६—४३,         | मतः ६—३२, ४६, ४७;                                                                                                  |
| भारत १—२४; २—१०                           | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | ₹₹—१८, ₹८—९                                                                                                        |
| १४, १८, २८, ३०                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 31 30 1                            | मता ३१,१६५                                                                                                         |
| <b>३</b> —२५, ४—७, ४३                     | ``\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रिच-र३; १४-१,                        | मताः १२—२                                                                                                          |
| ७—२७, ११—                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 44-81 45-48                        | मतिः ६—३६, १८—७०,                                                                                                  |
| १३—२, ३३;१४—                              | 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4-80                                 | ১৩                                                                                                                 |
| ८, ९, १०; ६५-१                            | ਮੁਕੀਸ਼ ਨੂੰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +4.                                  | मते ८—२६                                                                                                           |
| २०;१६—३,१७—                               | ्राचित्र १८ है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भिरा. १० — २७                        | मत्कर्मकृत् ११—५५                                                                                                  |
| १८— <sup>8</sup><br>भावना २— <sup>8</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भे.                                  | मत्कर्मपरमः १२—१०                                                                                                  |
| 7                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भेदम् १७—७; १८—२९                    | मत्तः ७-७, १२;                                                                                                     |
| भावयत ३—-१                                | 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144.                                 | ₹0-4, ८, ₹4-84                                                                                                     |
| भावयन्तु ३—                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41.                                  | मत्परमः ११-५५                                                                                                      |
| भावसमन्विताः १०-                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मध्यम् २—५                           | मत्परमाः १२२०                                                                                                      |
| भावसञ्चाद्धः १७—                          | १६ भ्तप्रकृतिमोक्षम् १३—३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41.                                  | मत्परः २६१;                                                                                                        |
| भावम् ७—१५, २                             | ४; भूतमर्त् १३—१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६ भाक्ता <b>९</b> —२४, <b>१३</b> —२२ | E-18; 36-40                                                                                                        |
| ८६,९-११,१८-                               | २० भूतभावन १०—१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 431 (10) (4)                         | 0 -3Y                                                                                                              |
| भावः २—१६,८—                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भोक्तृत्वे १३—२०                     |                                                                                                                    |
| २०;१८—                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३ मोक्यसे २—३७                       |                                                                                                                    |
| भावा. ७—१२, १०-                           | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 77=77 3 -21. 80-61                                                                                                 |
| भावेषु १०—<br>भावेः ७—                    | January ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विकास हिंद ०४                        | 88_X8                                                                                                              |
| भाषरे २—                                  | ०० दिवानसम्प्रभार ११- १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भोगैश्वर्यगतिम् २-४३                 | 014                                                                                                                |
| भाषा २—                                   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भोगैअयं-                             | मत्रशानि ९—४, ५, ६                                                                                                 |
|                                           | July 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | े गमकानाम २४४                        | मदनुग्रहाय ११—१                                                                                                    |
| भासः १११२,                                | ३० भूतादिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३ मोगैः १—३२                         | मदर्थम् १२-१०                                                                                                      |
| भास्वता १०—                               | -११ भ्तानि २—२८, ३०,३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | र भोजनम् १७—१०                       | मदनुग्रहाय<br>मदर्थम्<br>मदर्थे १–९<br>०—२७                                                                        |
| भाः ११—                                   | १२<br>३०<br>भूतादिम् १०—३<br>१०—३<br>१०—३<br>१०—३<br>१०—३<br>१०—३<br>१०—३<br>१०—३<br>१०—३<br>१०—३<br>१०—३<br>१०—३<br>१०—३<br>१०—३<br>१०—३<br>१०, १०<br>१०, १० | भूमति १—३०                           | मदर्पणम् ९—२७                                                                                                      |
| मि.                                       | ४—३५,७—६, २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | इ, भ्रमात<br>भ्रा.                   | मदम् १८—३५                                                                                                         |
| भिन्ना ७                                  | -४ ८-२२,९-५,६,२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4; 71. 9—28                          | मदाश्रयः ७—१                                                                                                       |
| भी.                                       | -१२<br>६९, ३—१४, ३<br>४—३५,७—६, २<br>८—२२,९—५,६,२<br>१५—१३,<br>-३५ भ्तानाम् ४—६;१०—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६ भातृन १—२६<br>५, भ्रामयन १८—६१     | मदनुग्रहाय ११—१<br>मदर्थम् १२—१०<br>मदर्थे १—९<br>मदर्पणम् ९—२७<br>मदम् १८—३५<br>मदाश्रयः ७—१<br>मद्रतप्राणाः १०—९ |
| भीतभीतः ११-                               | – ३५। भृतानाम् ४—६; ८०—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | איי אומגיל אונגעול איי               |                                                                                                                    |

### अकारादिवर्णानुक्रमः

| पदानि अ०           | श्लो०                | पदानि अ०              | र <b>लो</b> ०        | पदानि       | अ०          | इ <b>लो</b> ०                                       | पदानि          | अ० इलो             |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| मद्गतेन            | ७४—3                 | मनःषष्ठानि            | 612-10               | \$ C4-      | २०;         | <b>१६—१३</b> ,                                      | महार्थः        | ? 8, 90            |
| मद्रकः ९—३४,       | ११-५५,               | मनीपिणः               | २—५१                 | १४५         | १५,         | १८६३                                                | महार्थाः       | <b>₹</b> —६; ₹—३   |
| १२-१४, १६;         | १३-१८.               |                       | १८─३                 | मिय ३-      | —₹o,        | ४—३५,                                               | महाशङ्खम्      | 3-30               |
|                    | १८—६५                | मनीपिणाम्             | १८-4                 | ६—३         | ०, ३१       | , 9?,                                               | महाशनः         | ₹₹७                |
| मद्रकाः            | <b>13</b> —23        | मनुष्यलोके            | 84-5                 | ७, १२       | , -         | ७,९-२९,                                             | महिमानम्       | ११ <u>—</u> ४१     |
| मद्भिम्            | १८—५४                | मनुष्याणाम्           | ₹— <b>४</b> ४;       | 82-         | २, ६९       | 6, 6, 6,                                            | महीकृते        | ٩ ٥ ٧              |
| मद्रकेषु           | १८६८                 |                       | <b>७</b> —3          | 6, 9,       | १४,         | <b>१३</b> —१०,                                      | महीक्षिताम     | र् १—२५            |
| मद्भावम्           | ४—१०,                | मनुष्याः ३२           | ३,४—११               |             | 36-         | <u>   ५७,६८                                    </u> | महीपते         | १२१                |
| <u>الرب</u>        | ₹४—१९                | मनुष्येपु             | 8-86,                | मरणात्      |             | ₹—३४                                                | महीम्          | 2-30               |
| मद्भावाय           | १३१८                 |                       | १८६९                 | मरीचि.      |             | १०-२१                                               | महेश्वर •      | १३२२               |
| मङावाः             | १०६                  | मनुः                  | 88                   | मरुत:       | 3 5         | —६, २२                                              | महेप्यासाः     | ર્—-૪              |
| मद्याजिनः          | ९—२५                 | मनोगतान्              | <b>२</b> —५५         | मरुताम्     |             | १०२१                                                | मस्यन्ते       | २३५                |
| मद्याजी            | 6-58,                | मनोरथम्               | ₹ <b>६</b> —२३       | मर्त्यलोका  | म्          | 9 28                                                |                | मा-                |
| _                  | १८६५                 | <b>मन्तव्यः</b>       | 9-30                 | मत्येंपु    |             | ₹0—3                                                | मा २—          | -₹,४७,४७,४७;       |
| मद्योगम्           | १२—११                | मन्त्रहीनम्           | १७१३                 | मञेन        |             | ३—३८                                                | ११—३           | ४, ४९, ४९,         |
| मद्यपाश्रय.        | १८—५६                | मन्त्र:               | ९—१६                 | मह्तः       |             | 2-80                                                | १६.            | —५; १८—६ <b>६</b>  |
| मबुस्दन १३५        | ५, २—४,              | मन्दान्               | 3 ? ?                | महता        |             | ४—२                                                 | माता           | 9-20               |
| <b>€</b> .—₹       | ₹, ८—२               | मन्मनाः               | ९—३४,                | महति        |             | 3-88                                                | मातुलान्       | १२६                |
| म्बुगूद्नः         | ₹१                   |                       | १८—६५                | महतीम्      |             | <b>१</b> —३                                         | मातुलाः        | ₹₹४                |
| मध्यम् १०—         | २०, ३२,              | मन्मयाः               | 8-20                 | महत् १-     | _४५,        | ११—२३                                               | मात्रास्पर्शाः | <b>२</b> —१४       |
|                    | ११—१६                | मन्यते २१९,           | <b>3</b> —२७,        | महद्व्रहा   |             | ₹8—₹                                                | माधव           | १्३७               |
| मध्ये १            | २१, २४,              | ६२२,                  | १८—३२                | महद्योनिः   |             | १४—४                                                | माधवः          | <b>१</b> — १४      |
| २—१०,              | <b>١</b> —१०,        | मन्यन्ते              | <b>७</b> —¹२४        | महर्षयः     | ξ           | ०—२, ६                                              | मानवः ३-       | —१७, <b>१८</b> –४६ |
|                    | १४—१८                | मन्यसे                | २—२६,                | महर्पिसिद्व | सघाः        | ११२१                                                | मानवाः         | ₹—३१               |
| मनवः               | १०—६                 | <b>११४</b> ,          | १८५९                 | महर्पीणाम्  | 20-         | २, २५                                               | मानसम्         | १७—१६              |
| मनवे               | 88                   | मन्ये ६३४;            | १०-१४                |             |             | ्रेट-७४                                             | मानसाः         | १०—६               |
|                    | <del></del> ६, ७,    | मन्येत                | 4-6                  | महात्मन्    |             | -२०, ३७                                             | मानापमानः      |                    |
| <b>५</b> —११,१३,   |                      | मम १—७, २९            | 3, 2—6,              | महातमा ७    | • • •       | १३-५०                                               | <b>१२</b> —    |                    |
|                    | < < < < < < < < < <- | ३२३,                  | છ <del>`</del> - ११; | महात्मानः   |             | ,१९—१३                                              | मानुषम्        | ११५१               |
| मनस.               | <b>3</b> —82         | ७—१४,                 | १७, २४,              | महानुभाव    |             | ર—                                                  | मानुपीम्       | <b>९—</b> ११       |
| सनः १ <u>—३०</u> , |                      | ' ८—२१, ९             | —५, ११,              | महान् ९     | –ξ,         | १८७७                                                | मानुपे         | ४१२                |
| €७, ३ <u>—</u>     |                      | ₹0-0, ≥               | ८०, ४१,              | महापाप्मा   |             | <b>३</b> —३७                                        | मामकम्         | \$4-85             |
| 4                  | <i>६१२</i> ,         | ११—१, ७,              | ४९, ५२;              | महावाहु:    |             | 2-2/                                                | मामनाः         | ₹—-१               |
| १४, २५,            | २६, ३४,              | १३२, १६               |                      | महावाहो     | 2           | २६, ६८,                                             | मामिकाम्       | <b>9</b> —0        |
| ३५,७—४;            | ८—१२,                | १५—६,७,               | १८—७८                |             |             |                                                     | मायया ७-       | -१५; ६८-६१         |
| ₹0—२२, १           |                      | मया १२२,              | રૂ—૩,                |             |             | (y===================================               | माया           | 9-28               |
| <b>१२२</b> , ८;    | १५—११<br>१७—११       | ४—३, १ <sup>३</sup> , | ७—२२,                | 90-9        | 9           | 3-03.                                               | मायाम्         | 9-28               |
|                    | १७—१६                | D V - 2 0 -           | १०—१७,               | ₹8—·        | , ?C-       | -2, 23                                              | मारुत          | २—२३               |
| मनःप्राणेन्द्रिय-  | , , ,                | ३९, ४०, र्र           | — <, 8,              | महाभृतानि   | Ī           | १३—५                                                | मार्गशीर्पः    | 10-34              |
|                    | \$ 6mm \$ 3          |                       | cs: xa!              | महायोगेस्व  | ार <b>ः</b> | 55-61                                               | मार्द्वम्      | १६२                |
|                    |                      |                       |                      |             |             |                                                     |                |                    |

| पटानि अ० इलो०।          | पदानि अ० इलो०         | पटानि अ० व्लो०                 | पदानि अ० दलो०               |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| मासानाम् १०—३५          | मुखे ४—३२             | १८, ३१, ४५, ४७, ४७,            | <b>镇</b> ·                  |
| माहातम्यम् ११—२         | मुख्यम् १०—२४         | ४९; १२—२, १४, १५,              | म्रियते २—२०                |
| माम् १—४६; २—७;         | मुच्यन्ते ३-१३,३१     | १६, १७, १९, २०;                | य• ्                        |
| ३—१;४—९,१०,११,          | मुनयः १४—१            | १३—३; १६—६, १३:                | यक्षरक्षसाम् १०—२३          |
| १३, १४, १४; ५—२९,       | मुनिः २—५६; ५—६,      | १८४, ६, १३, ३६,                | यक्षरक्षांसि १७—४           |
| ६—३०, ३१, ४७ <b>,</b>   | २८, १०-–२६            | ५०, ६४, ६४, ६५, ६९,            | यध्ये १६—१५                 |
| ७१, ३,१०,१३,१४.         | मुनीनाम् १०—३७        | ६९, ७०, ७७                     | यच्छ्दः १७—३                |
| १५, १६, १८, १९, २३,     |                       | मेधाः १०३४                     | यजन्तः ९—१५                 |
| २४, २५, २६, २८, २९,     |                       | मेधावी १८—१०                   | यजन्ति ९—२३                 |
| ३०, ३०,८—५,७,७,         | 1 0                   | मेरुः १०—२३                    | यजन्ते ४—१२, ९—२३;          |
| १३, १४, १५, १६,         |                       | मै.                            | १६ -१७; १७-१,४,४            |
| <b>९</b> —३,९,११,१३,१४, |                       | मैत्रः १२२३                    | यजुः ९—१७                   |
| १४, १५, २०, २२, २३,     | 1                     | मो.                            | यज्ञक्षपितकल्मषाः ४—३०      |
| २४, २५, २८, २९, ३०,     | 1                     |                                | यजतपषाम् ५—२९               |
| ३२, ३३, ३४, ३४;         | मूढयोनिषु १४—१५       | मोक्षकाङ्किमिः १७२५            | यज्ञतपःक्रियाः १७—२५        |
| ₹0-₹, ८, ९, १०          |                       | मोक्षपरायणः ५—२८               | यज्ञदानतपःकर्म १८—३,५       |
| १४, २४, २७, ११—८        | 1.20 0110             | मोर्क्षायप्यामि १८—६६          | यज्ञदानतपः क्रिया. १७ — २४- |
| 43, 44; \$2-7,8         |                       | मोक्षम् १८३०<br>मोक्ष्यसे ४१६; | यज्ञभाविताः ३—१२            |
| ६, ९; १३—२              | ; मूर्तयः १४—४        | 0 9-3/                         | यज्ञविदः ४—३०               |
| १४-२६; १५-१९            | D**                   |                                | यजशिष्टामृतभुजः ४—३१        |
| १९; १६—१८, २०           | ; मूलानि ' १५—२       | 1                              | यज्ञशिष्टागिनः ३—१३         |
| १७६; १८५५               | , सृ.                 |                                | यज्ञम् ४—२५, २५;            |
| ५%, ६५, ६५, ६६          | , मृगाणाम् १०—३०      | 1 -                            | 10-10                       |
| ६७, ६८;                 | मृगेन्द्रः १०—३०      | मोवाशाः ९१२                    | यजः ३—१४; ९—१६;             |
| मि                      | मृतस्य २—२७           | 'गोटकलिलम २५२                  | १६-१;१७-७,११;               |
| मित्रद्रोहे १—३         |                       | मोहजालसमान्नताः १६—१६          | १८—4, 4                     |
| मित्रारिपक्षयोः १४२     |                       | गोरमा १४—/: १८-३९              | यज्ञात् ३—१४; ४—३३          |
| मित्रे १२—१             | 30                    | ्रागेट्यमि ३—२                 | यज्ञानाम् १० - २५           |
| मिथ्या १८—५             |                       | मोहम् ४—३५; १४—२२              | यशाय •                      |
| मिथ्याचारः ३—           | ६ मृत्युः २—२७, ९—-१९ |                                | यज्ञायात् ५                 |
| मिश्रम् १८—१            | ₹0—38                 | ₹८—७३                          | यज्ञाः ४—३२; १७—२७          |
| मु∙                     | मे.                   | मोहात् १६—१०,                  | यजे ३—१५; १७—२७ यजेन ४—२५   |
| मुक्तसङ्गः ३—९; १८–२    |                       | १८—७, २५, ६०                   | A min                       |
| मुक्तस्य ४—             | 04, 00, 4000          | र्गा <sub>मोहितम</sub> ७—१३    | यजैः ९—२०                   |
| मुक्तम् १८—             |                       | ' गोहिताः ४—१६                 |                             |
| मुक्तः ५—२              |                       | ) \                            | 70                          |
| १२१५; १८-               | •                     | 3                              | £-20                        |
| 3                       | -५ ५,१८,९—५,२६,२९     |                                | यतचित्तेन्द्रियकिषः ६—१२    |
| मुखम् १—                |                       |                                | 35                          |
| स्राचानि 🤰 🥌            | २५ १८,१९ :११ ४,५,6    | ) विश्वा                       | 1                           |

| पदानि अ० श्लो०                                             | पदानि अ० श्लो०                                         | पदानि अ० श्लो०                            | पदानि अ० श्लो०                                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | ८—२३;१८—३६,७८,                                         |                                           | युक्ततमः ६—४७                                    |
|                                                            | ७८                                                     | ५—३, ५, १०, २३, २४,                       | युक्ततमाः १२—२                                   |
|                                                            | यथा २—१३, २२;                                          | २४, २८; ६—१, ३०,<br>३१, ३२, ३३, ४७;       | युक्तस्वप्रावबोधस्य ६—१७                         |
| यतताम्                                                     | <b>3</b> —-२५, ३८, ३८;                                 |                                           | युक्तः २३९,६१;३-२६;                              |
|                                                            | ४—११, ३७; ६—१९,                                        | ९, १३, १४, २०; <b>९</b> —                 | 8- १८; ५-८, १२,                                  |
| यतते ६—४३                                                  | ७—१; ९–६; ११–३,                                        | ₹0—₹, ७; <b>१</b> ₹—५५;                   | २३; ६—८, १४, १८;                                 |
| यतवाकायमानसः १८—५२                                         | २८, २९, ५३; १२२०;                                      | <b>?</b> ~~?%, १५, १५, १६,                | ७-२२; ८-१०; १८-५१                                |
| यतन्तः ९—१४;                                               | <b>१३</b> —३२, ३३; <b>१८</b> —४५,                      | १७, १७; १३१, ३,                           | युक्तात्मा ७१८                                   |
| <b>१</b> ५—-११, ११                                         | ५'०, ६३                                                | २३, २७, २९, १४—२३,                        | युक्ताहारविहारस्य ६—१७                           |
| यतन्ति ७—२९                                                | यथाभागम् १—११                                          | २३, ६६, १५—१, १७,                         | युक्ते १—१४                                      |
| यतमानः ६—४५                                                | यथावत् १८—१९                                           | १९; १६२३; १७-३,                           | युक्तैः १७—१७                                    |
| यतयः ४—२८; ८—११                                            | यदा २-५२, ५३, ५५,                                      | ११;१८-११,१६,५५,                           | युक्तवा ९—१४                                     |
| यतः ६-२६, २६, १३-३,                                        | ५८३ ४—७,७,६—४,                                         | ६७, ६८, ७०, ७१                            | युगपत् ११—१२                                     |
| १५-४; १८ -४६                                               | १८; १३-३०;१४-११,                                       |                                           | युगसहस्रान्ताम् ८—१७                             |
| यतात्मवान् १२—११                                           | १४, १९                                                 | या.                                       | युगे ४—८,८                                       |
| यतात्मा १२१४                                               | यदि१३८,४६,२६,                                          | या २—६९: १८—३०,                           | युज्यते १०—७; १७—२६                              |
| यतात्मानः ५—२५                                             | ३—२३; ६—३२;                                            | ३२, ५०                                    | युज्यस्व २—३८,५०                                 |
| यतीनाम् ५—२६                                               | ११—४, १२                                               | यातयामम् १७१०                             | युक्जतः ६—१९                                     |
| यतेन्द्रियमनोबुद्धिः ५—२८                                  | यदच्छया २—३२                                           | याति ६४५; ८५, ८,                          | युञ्जन्६—१५,२८,७—१                               |
| यत् १४५; २६, ७,                                            | यद्दन्छालाभसतुष्टः ४२२                                 | १३, २६; १३—२८;                            | युङ्जीत ६—१०                                     |
| ८, ६७; ३—२१, २१                                            | यद्दत् २—७०                                            | <b>१४</b> —१४; <b>१६</b> —२२              | युङ्ग्यात् ६—१२                                  |
| २१; ४—१६, ३५;                                              | यद्विकारि १३—३                                         | यादव ११४१                                 | 2 22                                             |
| <b>५</b> —१,५,२१;६—२१,                                     | यन्त्रारूढानि १८६१                                     | यादसाम् १०—२९                             | 2 20                                             |
| ४२; ७—२; ८—११,                                             | यमः १० - २९; ११ - ३९                                   | याद्यक् १३—३                              | युद्धात् २—३७,३८                                 |
| ११, ११, १७, २८,                                            | यया २—३९;७—५;                                          | यान् २—६                                  | युद्धे १२३,३३;                                   |
| ९—१, २७, २७, २७,                                           | १८ ३१, ३३, ३४, ३५                                      | यान्ति ३३३; ४३१,                          | <b>१८</b> —४३                                    |
| २७, २७; १०—१,१४,                                           | यमः १०—५; ११—३३                                        | ७—२३, २३, २७,                             | युधामन्युः १—६                                   |
| ३९, ३९,४१,४१; ११-१,                                        | यष्टव्यम् १७—११                                        | ८—२३; ९—७, २५,<br>२५, २५, २५, ३२,         | युधि १—४                                         |
| 6, 36, 88, 88, 80,                                         | यसात् १२—१५;                                           | <b>१३</b> —३४; <b>१६</b> —२०              | युधिष्ठिरः १—१६                                  |
| ५२; <b>१</b> ३२, ३, ३,<br><b>१</b> २, १२, १२, <b>१४</b> १, | 0                                                      | याभिः १०—१६                               | युध्य ८—७                                        |
| <b>१</b> ५६, ८, ८, १२,१२,                                  | 7 50 54                                                | यावत् १२२; १३२६                           | युध्यस्व २—१८, ३—३०;                             |
| १ <b>२; १७</b> —१०, १२, १५,                                | 0 90: /_ 22: \$6-9:                                    | यावान् २—४६; १८—५५                        | ₹₹—-३४                                           |
| १८, १९, २०, २१, २२,                                        | १८१७, १७                                               | यास्त्रसि २—३५; ४—३५<br>याम् २—४२;७-२१,२१ | युयुधानः १—४                                     |
| २८, १८—८, ९, १५,                                           | यस्याम् २—६९                                           | याम् २-४२;७-२१,२१                         | युयुत्सवः <b>१</b> —१<br>युयुत्सुम् <b>१</b> —२८ |
| २१० २२, २३, २४, २५,                                        | 22./8.8.28                                             | याः १४—४                                  | युयुत्सुम् १—२८                                  |
| ३७, ३८, ३९, ४०, ५९,                                        | यः २—१९, १९, २१,                                       | ਹ.                                        | ये.                                              |
| ६०                                                         | ६७, ७१; ३—६, ७,<br>१२, १६, १७, ४२,<br>४—९, १४, १८, १८; | 3.                                        | à 1_10. Da: 3_83.                                |
| यत्प्रभावः १३—३                                            | १२, १६, १७, ४२,                                        | युक्तचतसः ७३०                             | 29, 39: 22-22:                                   |
| यत्र देन्यर्ग, २०, २१;                                     | । ४९। १४, १८, १८।                                      | 'युक्तचक्षस्य ६—८७।                       | 411 411 6 111                                    |
|                                                            |                                                        |                                           |                                                  |

|                         |                                     |                                          |                                         |                       |                            |                            | W                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| पदानि र                 | <b>ઝ</b> ૦ ક્ટો                     | ०   पदानि                                | अ० क्षो०                                | पदानि ङ               | १० स्हो०                   | पदानि                      | ত্ৰ প্ৰ                                                         |
| 1                       | ७—१२, १३                            |                                          | ह—३ <b>७</b>                            | 1                     | वः ३—३७                    | राज्यमृ                    | १—३२, ३३,                                                       |
|                         | ३०, ९—२                             |                                          | 2-40                                    |                       | १—२२                       | -                          | —८; ११—३३                                                       |
|                         | _                                   | २: योगारूढस                              |                                         | रणात                  | २—३५                       | राज्येन                    | १—३२                                                            |
|                         | २ <b>९</b> , ३<br>, <b>३२, १२</b> — |                                          |                                         | रणे १—४               | ६; ११— ३४                  | रात्रिस्,                  | 2-10                                                            |
| • •                     |                                     | <ul><li>वागालक</li><li>वोगिनम्</li></ul> | <b>६</b> —२७                            |                       |                            | रात्रिः                    | ·                                                               |
| • •                     | २, ५, ५<br>, १७—-१,                 |                                          | <b>४</b> —२५,                           |                       |                            | राज्यागमे                  |                                                                 |
| -                       | , <b>१७</b> —२,<br>—१७, ३—          |                                          |                                         |                       | १ —२४                      | राधनम्                     | 9-77                                                            |
|                         | — १७, ५<br>६—६; ८–२                 |                                          | ४, २३; <b>१५</b> —११                    |                       | १—४७                       | रामः                       | ₹0—३१                                                           |
|                         |                                     |                                          |                                         |                       | २; १८—३६                   |                            | रि.                                                             |
| ₹0                      | १८—२०,                              |                                          | ે.<br>દ—૪૨, ૪૫                          |                       | 30-3                       | रिपुः                      | &4                                                              |
|                         | ्ट—्रः<br>–३३, <i>२</i> —ः          |                                          | १०१७                                    |                       | २१;१३—३३                   |                            | ₹.                                                              |
|                         | १९: ७—ः                             |                                          | ५—२४                                    |                       | ₹ <b>५</b> —९              | <b>स्द्राणाम्</b>          | १०—२३                                                           |
| 7-599                   | 20-                                 |                                          | , २, ८, १०, १५                          |                       | २—५९                       | रुद्रादित्य<br>रुद्रादित्य |                                                                 |
|                         | •                                   |                                          | १, ३२, ४५, ४६                           |                       | -49, ७८                    | रुद्रान्                   | ११—६                                                            |
|                         | यां.<br>६—                          |                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | , रसात्मकः            | E4-13                      | रुद्ध्वा                   | 8-79                                                            |
| योक्तव्यः               | `                                   | 510                                      | २८, १२—१                                |                       | 30-6                       | रुधिरप्रवि                 | देग्धान् २—५                                                    |
| योगञ्जेमम्              | _                                   | 22                                       | ₹—₹                                     |                       | 880                        |                            | 死.                                                              |
| योगधारणाः<br>जोगवलेन    |                                     | , ,                                      | १०—७; १२—६                              |                       | ક—₃                        | रूपस्य                     | , ११—५२                                                         |
| योगवलेन                 |                                     | 63                                       |                                         | ,                     | रा.                        |                            | ११—३, ९, २०,                                                    |
| योगभ्रष्टः              |                                     | -४१   २२<br>-२५   योगेश्वर               | <b>११</b> —                             | 1                     | <b>९</b> —१२               |                            | ४५, ४७, ४९,                                                     |
| योगमायास<br>योगगचाः     |                                     | -२८ योगेश्वर                             |                                         | राक्षणम्              | •                          |                            | ५०, ५१, ६२;                                                     |
| योगयज्ञाः<br>योगयुक्तः  |                                     | 777.77                                   |                                         | रागद्वपात्रवुर        | <br>₹४; <b>१८-</b> ५१      |                            | १५—३,१८—७७                                                      |
| नागञ्जकः                |                                     | _२७ योगैः                                | (s,                                     | रागद्या र             | —२०, <u>२८</u><br>१४— ७    | 1                          | 22-4                                                            |
| योगयुक्तात              |                                     | _२९ योत्स्यम                             | गनान् १—२                               |                       | १८२७                       |                            | ११—४६                                                           |
| यागश्रुकार<br>योगवित्तम |                                     | , ,                                      | 2-9, 26-4                               | राजगुद्यम्            | 85                         |                            | रो.                                                             |
| योगसज्ञित               |                                     | _२३ योद्रव्य                             | म् १—न                                  | राजन ११-              | -,९,१८७६                   |                            |                                                                 |
| योगसंन्यस               |                                     | योद्धका                                  |                                         | रर                    | ७७                         |                            | 2 70                                                            |
| कर्माणम्                |                                     | —४१ योवमु                                |                                         | े जासकाराः 😕          | <del></del> २, <b>९</b> ३३ |                            | ल.                                                              |
| योगसिं                  |                                     | —३८ योधवी                                | रान् ११—<br>११—                         | <b>र</b> ०            | 97                         | लच्चार्श                   | ते १८-५२                                                        |
| योगससि                  |                                     | —३७<br>—३७<br>योनिप                      | -                                       | 41                    | 20-9                       |                            | १६-१३                                                           |
| योगसेवय                 |                                     | —२० योनिम्                               |                                         | , , ,                 | १७—१२, १८                  | ' लब्ध्वा                  | ४—३९; ६—२२                                                      |
| योगस्थः                 |                                     | —४८ योनिः                                | 0-1                                     | 2 20                  | १८—८, २१                   | ,                          | 3 / 9 3                                                         |
| योगस्य                  | દ                                   | XX                                       | यौ.                                     |                       | २४, ३८                     | लभते                       | ४— ३९, ६—४३                                                     |
| योगम्                   | २५३, १                              | 3—१,<br>3—१,<br>यौवन                     | म् २—                                   | १३ राजसः              | \$८                        | 5-e                        | १२, १८ – ४५, ५४                                                 |
| 84,                     | 7 () ()                             | 6 ()                                     | ₹.                                      | राजसाः ७-             | —१२;१४-१८                  | ' लभन्ते                   | ४— ३९, ६—४ <sup>3</sup><br>१२, १८—४५, ५४<br>२—३२, ५—२५;<br>९—२१ |
|                         | १२, १९, V                           | O d Territ                               | ia 59_                                  | .38                   | 30-1                       | 8                          | 2-28<br>22-25<br>22-26<br>24-26                                 |
|                         | 936.36                              | ७५ रजमः                                  | : १४१६,                                 | १७ राजसी              | 3/- 20 20                  | ं लभस्व                    | 88-86                                                           |
| माता है।                |                                     | 8-रा रजार                                | 1 40-10                                 | १५                    | 2-2. 28                    | ् लभ                       | 26-0                                                            |
| ₹, ₹                    | ६१६, १७                             | 9, -२३, रजः                              | १४-4, ७, ९,<br>१०, १०; १७-              | १०, राजा<br>कार्यक्रम | ग्रेमेत १—४६               | सन्मः                      | E-25                                                            |
|                         | ,                                   | ३३, ३६                                   | 603 603 5/0-                            | ( 1 KIN 12 CAG        | ( 1.1 S A                  |                            |                                                                 |

|                    | ^            | 1 4           |                |                       |               |                       | · <u></u>     |                 |                   |                                        |
|--------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|
| पदानि              | अर्०         | इस्लो         | पढानि          | अ०                    | <b>ः</b> लो०  | पदानि                 | अ०            | <b>ः</b> लो०    | पदानि             | अ० इंडो                                |
|                    | ला.          |               | 744            | व.                    |               | वय्नाम्               |               | १०—२३           | विकान्तः          | ₹1                                     |
| लाघवम्             |              | ₹             | , वक्तम्       | ۶                     | o—१६          | वस्न्                 |               | ११६             | विगतकरमप          | : ६—२                                  |
| लाभम्              |              | \$3           | 0              | १-२७,                 | २८, २९        | वहामि                 |               | 9-77            | विगतज्वरः         | ३३०                                    |
| लाभालाभौ           | ſ            | 2-3           |                | 9-7;                  |               | विहः                  |               | 3-36            | विगतभीः           | <b>६—</b> ११                           |
|                    | लि.          | t f           | 1              | —१ <b>;</b> १         |               | वः                    | ३१            | ०,११,१२         | विगतस्पृहः        | عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| लिङ्गै:            |              | ₹ध            |                | 7, 28                 |               |                       | वा.           |                 |                   | १८—४९                                  |
| लिप्यते            |              | —७, १०        | 1              | ?                     | <u>د — ७३</u> |                       |               |                 | विगत.             | ₹ <b>₹</b> —₹                          |
|                    |              | ₹८ १।         | -              | <b>?</b> 0 , <b>?</b> | (02;          |                       |               | २ ६,६,          | THE OTHER         | यक्रोब.५—२८                            |
| लिम्पन्ति          | ``,          | 88            | 99             | १, <b>१</b> ८         | <u>-</u> ६४,  |                       |               | ३७, ३७,         | 1.13.1.4          | ३५,१८-४७                               |
|                    | छ.           | • ,           | वज्रम्         | १                     | 0-76          | ફ—३                   |               | , ८–६;          |                   | ₹८—₹                                   |
| <u>छप्तपिण्डोद</u> | _            | , <b>9</b>    | वद             |                       | ₹—₹           | ₹0-                   | -४१, १        | ११—४१,          | ,                 | ३—२९                                   |
| छतानण्डाप<br>छन्धः | रमामामा      | T .           | <b>ब</b> द्दति |                       | २—२९          | १५-१                  | २०,२०;        | १७-१९;          | विचाल्यते         | ६—२२                                   |
| 3.4.               | 7            | १८२।          | वदनैः          | 2                     | ₹—३0          | २१,                   | १८१           | ५, १५,          |                   | १४—२३                                  |
| 20-2               | ले.          |               | वदन्ति         |                       | <             |                       | २४,           | 80, 80          | विचेतसः           | ९—१२                                   |
| लेलिह्यमे          | •            | ₹₹₹           | वदसि           | 2                     | 890           | वाक्                  |               | रै०३४           | विजयम्            | र्३२                                   |
| ,                  | लो.          |               | वदिप्यन्ति     |                       | २—३६          | वाक्यम्               | ₹—-२१,        | २१,             | विजय.             | 36-06                                  |
| लोकक्षयकु          |              | <b>११</b> —3  | २ वयम्         | ₹३                    | ७, ४५,        |                       | •             | १७—१५           | विजानतः           | २४६                                    |
| लोकत्रयम्          |              | ११—२०         |                |                       | २—१२          | वाक्येन               |               | ₹—₹             | विजानीतः          | २—१९                                   |
|                    |              | ₹4-81         | 11             |                       | <-8           | वाड्मयम्              | 3             | १७—१५           | विजानीयाम्        | 8-8                                    |
| लोकत्रये           |              | <b>११</b> —४  | विरुणः १०      |                       | ११-३९         | वाचम्                 |               | ₹—४२            | विजितात्मा        | ٥ه                                     |
| लोकमहेश्वर         | •            | ₹o—           | 21/11/11       |                       |               | वाच्यम्               | 3             | १८६७            | विजितेन्द्रियः    | 5-6                                    |
| लोकसग्रहम          |              |               | 101 6 100      |                       | ₹—४३          | वादः                  |               | <b>र्०</b> —३२  | विज्ञातुम्        | ११— ३१                                 |
| लोकस्य ५-          |              |               | 1 1 1 1 1 1 1  |                       | <b>?—</b> ४१  | वादिनः                |               | <b>२</b> ४२     | विज्ञानसहितम्     |                                        |
| लोकम् ९-           |              |               | 1 (11)         | —२६, ह                | <b>₹</b> ₹,   | वायुः                 | २६७;          | <b>७</b> —४,    | विज्ञानम्         | ₹८—४२                                  |
| लोकः ३—            |              |               |                | 3                     | ξ₹            | ९-६,                  | ११−३९         | , दूष-८;        | विज्ञाय           | <b>१३</b> १८                           |
| 80,0-              |              | १०६           | 3/11/11        | -76;                  | 4-9;          | वायोः                 |               | ६—३४            | वितता             | <b>४</b> —३२                           |
| ->                 |              | 32            | - 1            | ?                     | ४—२३          | वार्णेय               | ₹—४१,         | ३—३६            | वित्तेगः          | <b>१०—</b> २३                          |
| लोकात्             |              | <b>१२</b> १   | 1/1/1/1/1/     |                       | <b>१३</b> -२३ | वासवः                 | ?             | र०—२२           |                   | <b>७</b> २१                            |
| लोकान्६ -          |              |               | 3/(1414111)    |                       | ७—२६          | वासः                  |               | ₹४४             | विदितात्मनाम्     |                                        |
| <b>₹₹</b> ₹        |              | १४-१४         | 177            |                       | <b>३</b> —२२  | वासासि                |               | <b>२</b> —२२    |                   | २५,८—२८                                |
| लोकाः ३-           |              | —१७, ७        | 900            |                       | €€            | वासुकिः               | 3             | ०—२८            | विदुः ४—          | -२, <b>७</b> —-२९,                     |
| लायाः स्           |              |               | 343.7          |                       | 3२३           | वासुदेवस              | र रै          | K68             | ३०, ३०,           | <b>ر</b> —१७,                          |
| लोके               |              | —२३,२<br>     | -11.1          | —-२३, '               | ४—११          | वासुदेवः              | (             | 9—१९,           | ₹०—२,१            | ४,१३—३४,                               |
| ४१ः                |              | , ३—३<br>६—४  | 2              | •                     | <b>२</b> —१९  | १०-                   | —३७; <u>३</u> | 3-40            | ₹ <b>६</b> —      | -७, १८—२                               |
|                    |              | <b>१</b> ५—१६ | , पराय ।       | ₹—₹४,                 |               |                       | वि.           | .हे <u>—</u> ५० | विद्धि २—१        | ७; ३—१५,                               |
|                    |              | ; १६          | वशात्          |                       | ٧८            |                       |               |                 |                   | <b>ડ</b> —१३, ३२,                      |
| लोकेपु             |              | ₹₹            | र्विंगा        |                       | 2             | विकम्पितुः<br>विकर्णः | ٦             | २— ३१           |                   |                                        |
| लोभः               | <b>\$8</b> — |               |                |                       | २—६१<br>इ इ.  |                       |               | 3-01-           | 20: 30-           | _ <b>?</b> %, <b>?</b> &.              |
| लोभोपइत            | चेच्य-       |               | १ वस्यात्मना   |                       |               | विकर्मणः<br>विकासन    | ą             | 3 00            | 82 2 0<br>773 70- | ; ७—५,१०,<br>—२४,  २७.<br>९, १९, २६    |
| लामाप्रत           | पत्रचः       | ₹—-३          | ८ । वसवः       | <                     | <             | विकारान्              | 4             | 4-55            | ₹5-—₹3 ₹          |                                        |
|                    |              |               |                |                       |               |                       |               |                 |                   |                                        |

| १४—७, ८; १५—१२; विभावसी १०—९ विशिष्टाः १—७ विश्वस्य १८—२०, १८ विश्वस्य १०—१३ विश्वस्य ३—७; ५—२; विस्सयाँ विष्टः ११ विश्वस्य १०—१५ विश्वस्य १८—५१ विश्वस्य १८—१५ विश्वस्य १८—१४ विश्वस्य १ | ₹—४२<br>७—२२<br>७—२३<br>१—२२<br>४—१०<br>८—११ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| १७—६,१२;१८—२०, विभुम् १०—१३ विशिष्यते ३—७; ५—२; विस्पर्गाविष्टः ११ विद्यः २—६ विभुतिभः १०—१६ विशुद्धया १८—५१ विश्वयः २—२२, २ विश्वते २—१६, १६, ३१, विभूतिमत् १०—४१ विश्वतोमुखम् ९—१५; विश्वतामा १०—७ विश्वतोमुखम् ९—१५; विश्वतामा १०—७ विश्वतोमुखम् १०—४० विश्वतोमुखम् ९—१५; विश्वताम् १०—४० विश्वतोमुखः १०—३३ विश्वताम् १०—३२ विभ्वतः १०—४० विश्वतोमुखः १०—३३ विश्वताम् १०—३२ विभ्वतः १०—४० विश्वलप् ११—१६ विश्वस्प ११—१६ विश्वस्प ११—१६ विश्वस्प ११—१६ विश्वस्प ११—१८ विश्वस्प ११—२२ विश्वस्प ११—१२ विश्वस्प ११ —१२ विश् | १—१४<br>१—४१<br>१—४२<br>१—२२<br>१—२२<br>८—११ |
| विद्याः २—६ विभृतिभिः १०—१६ विशुद्धाया १८—५१ विद्याय २—२२, २ विद्याते २—१६, १६, ३१, विभृतिभः १०—४१ विशुद्धातमा ५—७ विद्यात् २—१६, १६, ३१, विभृतिम् १०—५० विश्वतोमुखम् ९—१५; विद्यातमा ५—७ विद्यात् ६—२३;१४—११ विभृतीनाम् १०—४० विभृतीनाम् १०—४० विभृतीः १०—४० विश्वतोमुखः १०—३३ विद्यानम् १०—३२ विमत्सरः ४—२२ विश्वतम् ११—४६ विश्वत् ११—४६ विश्वतम् १०—२० विश्वतः ११—४६ विश्वतः ११—४६ विश्वतः ११—२० विश्वतः ११—१८ विश्वतः ११—२० विश्वतः ११—२० विश्वतः ११—१८ विश्वतः १८—२२ विश्वतः १८—१२ विश्वतः १८—१८ विश्वतः १८  | ₹—२२<br>१—४२<br>१—२२<br>७—२३<br>१—२२<br>८—११ |
| विद्याः २—६ विभ्तिभिः १०—१६ विद्युद्धया १८—५१ विहाय २—२२, २ विद्युद्धतमा १०—४१ विहाय १०—४१ विहाय १०—४१ विहाय १०—४१ विहाय १०—४१ विहाय १०—४० विहाय १०—४० विहाय १०—४० विहाय १०—४० विहाय १०—३३ विहितान् १०—३२ विद्यानम् १०—३२ विद्यानम् १०—३२ विद्यानम् १०—३२ विद्यानम् १०—२८ विद्याम् १०—१८ विद्याम् १०—१८ विद्याम् १०—१८ विद्याम् १०—०१८ विद्याम् १०—१८ विद्याम् १०—१८ विद्याम् १०—१८ विद्याम् १०—१८ विद्याम् १०—१८ विद्याम् १०—५० विद्याम् १०—१८ विद्याम् १०—१८ विद्याम् १०—१८ विद्याम् १०—१८ विद्याम् १८—५२ विद्याम् १८—५२ विद्याम् १८—१८ विद्याम् १८—५२ विद्याम् १८—५२ विद्याम् १८—१८ विद्याम् १८—१८ विद्याम् १८—१८ विद्याम् १८—५२ विद्याम् १८—५२ विद्याम् १८—५२ विद्याम् १८—१८ विद्याम् १८ विद्याम् १८ विद्याम् १८ विद्याम् १८ विद्याम् १८ विद्याम् १८ विद्याम्यम् १८ विद्याम् १८ वि | १—४१<br>७—२२<br>७—२३<br>१—२२<br>८—११         |
| विद्यते २—१६, १६, ३१, विभ्तिमत् १०—४१ विद्युद्धातमा ५—७ विहार्खाय्यामन- ४०; ३—१७; ४—३८; विभृतिम् १०—७, १८ विश्वतोमुखम् ९—१५; मोजनेषु ११ विद्यात् ६—२३;१४—११ विभृतीनाम् १०—४० विश्वतोमुखः १०—३३ विहितान् ११ विद्यावन्यसंपन्ने ५—१८ विम्रतः ४—२२ विश्वलप ११—४६ विश्वलप ११—१६ विश्वलप ११  | ₹—४२<br>७—२२<br>७—२३<br>१—२२<br>४—१०<br>८—११ |
| ४०; ३—१७; ४—३८; विभृतिम् १०—७, १८ विश्वतोमुखम् ९—१५; मोजनेषु ११ ६—४०;८—१६; १६—७ विभृतीनाम् १०—४० विश्वतोमुखम् ९—१५ विहितान् १० विश्वतोमुखः १०—३३ विहितान् १० विश्वतोमुखः १०—३३ विहिताः १५ विश्वताम् १०—३२ विम्तरः ४—२२ विश्वस्य ११—४६ विश्वस्य ११—१६ विश्वस्य ११—१६ विश्वस्य ११—१८, ३८ विश्वस्य ११—१८, ३८ विश्वस्य ११—२२ विश्वस्य ११—१८, ३८, ४७ विश्वस्य १९—२२ विश्वस्य ११—२२ विश्वस्य ११—१२ विश्वस्य ११—१४ विश्वस्य ११ —१४ विश्वस्य १४  | ७—२२<br>७—२३<br>१—२२<br>४—१०<br>८—११         |
| ६—४०;८-१६;१६-७ विभृतीनाम् १०—४० ११—११ विहितान् १० विद्यात् ६—२३;१४—११ विभृतेः १०—४० विश्वतोमुखः १०—३३ विहिताः १० विद्यानाम् १०—३२ विमत्तरः ४—२२ विश्वमूर्ते ११—४६ विहिताः १० विद्याम् १०—१० विमत्तरः ९—२८; विश्वस्प ११—१६ विश्वस्त ११—१६ विद्यान्ते १८—२० १६—२२ विश्वस्प ११—१८, ३८ विद्यान्ते १८—५६ विद्यान्ते १८—५५ विश्वम्११—१९, ३८, ४७ वितरागाः १७—२४ विमुक्तः १८—५३ विश्वयं ११—२२ विश्वस्य ११—१२ विश्वस्य ११ —१२ विश्वस्य  | ७—२२<br>७—२३<br>१—२२<br>४—१०<br>८—११         |
| ६—४०;८-१६;१६-७ विभृतीनाम् १०—४० ११—११ विहितान् १० विद्यात् ६—२३;१४—११ विभृतेः १०—४० विश्वतोमुखः १०—३३ विहिताः १० विद्यानाम् १०—३२ विमत्तरः ४—२२ विश्वमूर्ते ११—४६ विहिताः १० विद्याम् १०—१० विमत्तरः ९—२८; विश्वस्प ११—१६ विश्वस्त ११—१६ विद्यान्ते १८—२० १६—२२ विश्वस्प ११—१८, ३८ विद्यान्ते १८—५६ विद्यान्ते १८—५५ विश्वम्११—१९, ३८, ४७ वितरागाः १७—२४ विमुक्तः १८—५३ विश्वयं ११—२२ विश्वस्य ११—१२ विश्वस्य ११ —१२ विश्वस्य  | ७—२३<br>१—२२<br>४—१०<br>८—११                 |
| विद्यात् ६—२३;१४—११ विभृतेः १०—४० विश्वतोमुखः १०—३३ विहिताः १५ विद्यानाम् १०—३२ विमत्तरः ४—२२ विश्वतमूर्ते ११—४६ विद्याम् १०—१७ विम्रक्तः ९—२८; विश्वस्य ११—१६ विश्वस्य ११—१८, ३८ विद्याम् १०—१७ विम्रक्ताः १५—५ विश्वम् ११—१९, ३८, ४७ वितरागाः १७—२४ विम्रक्तः १८—५३ विद्ये ११—२२ विश्वम् १०—१० विश्वस्य ११—२२ विश्वम् १०—१० विश्वस्य ११—२२ विश्वम् १०—१० विश्वस्य ११—२२ विश्वम् १०—२४ विम्रक्तिः १८—५३ विद्ये ११—२२ विश्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १—२२<br>४—१०<br>८—११                         |
| विद्याविनयसंपन्ने ५—१८ विमुक्तः ९—२८; विश्वरूप ११—१६ विश्वयन्ते १९ विद्याम् १०—१७ १४—-२०, १६—-२२ विश्वय ११—१८, ३८ वित्रागमयक्रोधाः १ विद्यान् ३—२५, २६ विमुक्ताः १५—५ विश्वम्११—१९, ३८, ४७ वित्रागाः १७—२४ विमुक्य १८—५३ विद्ये ११—२२ विश्ववन् १-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४—१०<br>८—११                                 |
| विद्याविनयसंपन्ने ५—१८ विमुक्तः ९—२८; विश्वरूप ११—१६ विश्वरूनते १९ विद्याम् १०—१७ १४—-२०, १६—२२ विश्वस्य ११—१८, ३८ वितरागमयकोधाः ६ विद्यान् ३—२५, २६ विमुक्ताः १५—५ विश्वम्११—१९, ३८, ४७ वितरागाः विधानोक्ताः १७—२४ विमुक्य १८—५३ विद्ये ११—२२ विर्यवान् १—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४—१०<br>८—११                                 |
| विद्याम् १०—१७ १४—-२०, १६—-२२ विश्वस्य ११—१८, ३८ वीतरागमयकोघाः १ विद्यान् ३—-२५, २६ विमुक्ताः १५—५ विश्वम्११—१९, ३८, ४७ वीतरागाः विधानोक्ताः १७—२४ विमुच्य १८—५३ विद्ये ११—२२ वीर्यवान् १-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४—१०<br>८—११                                 |
| विद्वान् ३—२५, २६ विमुक्ताः १५—५ विश्वम्११—१९, ३८, ४७ वीतरागाः विधानोक्ताः १७—२४ विमुच्य १८—५३ विद्वे ११—२२ वीर्यवान् १-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>د-</b> ११                                 |
| विधानोक्ताः १७—२४ विमुच्य १८—५३ विश्वे ११—२२ वीर्यवान् १-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| विधित्य १७ १० वर्षाचित्र १८ ३७ विभावति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| 11111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५, ६                                         |
| विधिहीतम १७—१३ विमहाति २—७२ जिल्हे २ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| विष्णीमले २ ५५ किएकः ६ ३८ ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>?</b> — ? 4                               |
| विभेगातम ३—६५ विमन्त्रातः १३—४९ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४—३ <b>६</b>                                 |
| विन्द्रध्यमि १८-५८ विम्हातम ३-६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o30                                          |
| विनद्य १-१२ विमूढाः १५-१० १८-५१ वे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| 7 / / / /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4</b> 23                                  |
| विनश्यत्सु १३—२७ विमोक्षाय १६—५ विषयेन्द्रिय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹३८                                          |
| विना १०—३९ विमोध्यसे ४—३२ सयोगात् १८—३८ वेत्ति २—१९;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8-9;                                         |
| विनाशम् २—१७ विमोहयति ३—४० विषम् १८—३७, ३८ ६—२१;७-३;१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (0-₹,                                        |
| विनाजः ६—४० विरादः १-४,१७ विपादम् १८—३५ ७, १३—१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २३;                                          |
| विनाशाय ४—८ विलग्नाः ११—२७ विषादी १८—२८ १४ –१९; १८-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २१, ३०                                       |
| विनियतम् ६—१८ विवस्वतः ४—४ विषीदन् १—२८ वेत्थ ४—५; १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-184                                        |
| विनियम्य ६—२४ विवस्वते ४—१ विषीदन्तम् २—१, १० वेद २—२१, २९;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18-45                                        |
| विनिवर्तन्ते २—५९ विवस्वान् ४—१ विष्टभ्य १०—४२ ७—२६, २६; ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५-१                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3-86                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2-87                                         |
| विन्दति ४—३८; ५—२१; विविक्तसेवी १८—५२ विष्णा ११—२४, ३० वेदवित् १५—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -2,24                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | c-11                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-77                                         |
| विन्दामि ११—२४ विविधेः १३—४ विस्जामि ९—७,८ वेदान्तऋत् १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4-84                                         |
| विपरिवर्तते ९—१० विवृद्धम् १४—११ विस्जय १—४७ वेदाः २—४५;१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9—२३                                         |
| विपरीतम् १८—१५ जिन्हे १० १२ १३ जिल्लामः ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29-86                                        |
| विपरीतानि १—३१ विश्व १४—१५, १२ विस्तरशाः ११—५, १६—६ विद्तुम् १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८-1                                         |
| विपश्चितः २—६० विश्वन्ति ८—११;९—२१; विस्तरः १०—४० वेदेषु २—४६;८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25-56                                        |
| विषरीतानि १—३१ विश्व १८—५५ विस्तरस्य १०—१९ वेदितुम् १ विभक्ताः २—६० विमक्तम् १३—१६ विश्वालम् ९—२१ विस्तरम् १०—१८ वेदेः ११—५३; १ विस्तरम् १३—२० विश्वालम् ९—२१ विस्तारम् १३—३० वेदेः ११—५३; १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3-96                                         |
| विभक्तेषु १८—२० विशालम् ९—२१ विस्तारम् १३—३० वेदैः ११—५३; १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |

## अकारादिवर्णीनुक्रमः

| ÷                    | * 1° 46 4     |             |               |                               |               |      |                |                         |                                    |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|
| पदानि अ०             | के स्रो०      | पदानि       | अ०            | श्लो०                         | पदानि         | अ०   | श्लो०          | पदानि                   | अ० स्रो                            |
| वेद्यम् ९१७;         | ₹ 32          | व्यासः      | ₹ <b>o</b> −  | –१३, ३७                       | गरीरस्यम्     |      | १७—६           | ग्रास्त्रविधान <u>े</u> | गोक्तम् १६ — २४                    |
|                      | ع دومنسع يو   | व्याहरन्    |               | <b>८</b> —१३                  | गरीरस्थः      |      | १३३१           | गास्त्रविधिम            | र् <b>१</b> ६— २३                  |
| वेपथु:               | 2-79          |             | च्यु.         |                               | गरीरम् १३     | ?    | 14-6           |                         | <b>१७</b> —१                       |
| वेपमानः              | 22-34         | ब्युदस्य (  |               | १८—५१                         | गरीराणि       |      | २२२            | गास्त्रम् १५            | —२० <i>;</i> १६–२४                 |
| वै.                  | ***           |             | च्यू.         |                               | गरीरिणः       |      | 12-26          |                         | शि.                                |
| वैनतेयः              | ₹030          | व्यूढम्     | •             | १ २                           | शरीरे १-      | -२९; | २—२०,          | <b>शिखण्डी</b>          | <b>१</b> १७                        |
| 4                    | ८, १८-५२      | व्यूढाम्    |               | ₹—३                           |               |      | ११—१३          | <b>शिखरिणाम</b>         |                                    |
| वैराग्येण            | €—३५          |             | त्र.          |                               | गर्म          |      | <b>१</b> १—२५  | शिरसा                   | <b>₹</b> ₹                         |
| वैरिणम्              | 330           | व्रज        |               | १८—६६                         | गगाङ्गः       |      | ११—३९,         | शिप्यः                  | <b>3</b> —0                        |
| वैश्यकर्भ            | १८४४          | व्रजेत      |               | 2-48                          |               |      | १५—६           | हिन् <u>य</u> ण         | ₹—-                                |
| वैश्याः              | <b>९</b> —३२  |             | श.            |                               | गगिसूर्यने ह  | •    | ११—१९          | 101000                  |                                    |
| वैश्वानरः            | 24-28         | शकोति       |               | ५—२३                          | शशिसूर्ययोः   | :    | 5-0            | 2                       | शी.                                |
|                      | ( ( 8         | शकोमि       |               | <b>१</b> —३०                  | গহাী          |      | १०२१           |                         | बदुःखदाः २-१४                      |
| व्य.                 |               | शकोपि       |               | १२—९                          | হাश्বत्       |      | ९—३१           | गाताप्णसुख              | ादुःखेषु ६—७                       |
| व्यक्तमध्यानि        | २—२८          | शक्यसे      |               | 88                            | शस्त्रपाणयः   |      | १४६            |                         | <b>१२</b> १८                       |
| व्यक्तयः             | <b>८</b> —१८  | शक्यम् ११   | -8            | १८-११                         | शस्त्रभृताम्  |      | १० ३१          |                         | গ্যু.                              |
| व्यक्तिम् ७—२        | ४, १०–१४      | शक्यः ६—    | –३६,          | ११—४८,                        | शस्त्रसपाते   |      | १—२०           | गुक्रकृष्णे             | ८—२६                               |
| व्यतितरिष्यति        | २५२           |             |               | ५३, ५४                        | गस्त्राणि     |      | ₹              | गुक्रः                  | ८—२४                               |
| व्यतीतानि            | ४—५           | गह्मम्      |               | ११२                           | शङ्करः        |      | <b>१०</b> — २३ | गुचः १६-                | —५, १८—६६                          |
| व्यथन्ति             | १४२           | गङ्खाः      |               | <b>१</b> —-१३                 | गससि          |      | 4-5            | गुचिः                   | १२१६                               |
| व्यथयन्ति            | २—१५          | शङ्खान्     |               | ₹—१८                          |               | शा.  |                | ग्रुचीनाम्              | 843                                |
| व्यथां, 📜            | <b>११</b> —४९ | शङ्खी       |               | <b>१</b> —१४                  | रागना •       | •    | 9 to           | ग्रुचौ                  | 89-3                               |
| व्यथिष्ठा.           | <b>११</b> —३४ | शठः<br>शतशः |               | <b>१८</b> —२८<br><b>११</b> —५ | शाखाः<br>गाधि |      | <b>१</b> ५—२   | शुनि                    | 4-86                               |
| व्यदारयत्            | 368           | गतराः       |               | ξξ                            |               |      | ₹ <u>~</u> ७   | ग्रुभान्                | १८७१                               |
| व्यनुनादयन्          | ११९           | शतुरव       |               | <b>६</b> ६                    | गान्तरजसम     | H,   | ६—२७           | शुभाग्रभपरि             |                                    |
| <b>च्यपा</b> श्रित्य | <b>९</b> —३२  | गतुम्       |               | ₹—-४३                         | रागितः        | -    | १८—५३          | गुभागुभक                | है: ९—२८                           |
| व्यपेतभी:            | <b>११—४९</b>  |             |               | 18-18                         | शान्तिम्      |      | - ७०, ७१,      | गुभागुभम्               | <b>३</b> —५७                       |
| व्यवसाय:             | १०३६,         |             |               | <b>११</b> —३३                 | 8-36          |      | -१२, २९,       |                         | शू.                                |
|                      | १८—५९         |             |               | १२१८                          | ६—१५          | ,    | <b>९</b> —३१;  | <b>ज्रुद्रस्य</b>       | <b>{&lt;</b> 88                    |
| व्यवसायात्मिका       | २—४१,         | शनैः        | <b>E-</b>     | —२५, २५                       |               |      | १८—६२          | श्रृहाणाम्              | ₹ <b>८</b> —४१                     |
|                      | 88            |             |               | ₹—- <b>४</b> ४                | गान्तिः २-    | –६६  |                | शुद्राः                 | ९३२                                |
| व्यवसितः             | 930           | शब्दः       | •             | ₹, ७—८                        |               | ~ ~  | १६—२           | ग्र्रा.                 | १-४, ९                             |
| व्यवसिताः            | 2-84          |             | 8-4           | ६,१८-५१                       |               | -    | , १७–१४        |                         | পূ.                                |
| व्यवस्थितान्         | १—२०          | शमम्        | =             | ११—२४<br>: १०—४:              |               |      | ११—१८          | omm D_                  |                                    |
| व्यवस्थितौ           | ₹—३४          | , રામ• પ    | ~             | १८४२                          | गास्रतस्य     |      | ₹8—₹6          | 20-2                    | —३९, ७—१३<br>,३—३,                 |
| च्या                 | •             | शरणम २      | <b>४</b> ९    | ; ९-१८,                       | गाश्वतम्      | 9 4  | ₹0—₹₹3         | \$5_5                   | 9 (C                               |
| व्यात्ताननम्         | <b>११</b> —२४ |             | 36-           | –६२, ६६                       | ज्ञाधानः      | 36-  | 743 44         | (9: 3/-                 | १७—२,<br>-४, १९, २९,<br>३६, ४५, ६४ |
| व्याप्तम्            | ११२0          | शरीरयात्र   | T             | 3-6                           | गाश्वतः       |      | 9              | 0, (6                   | -४, १९, २९,<br>३६, ४५, ६४          |
| व्यामिश्रेण          | ₹₹            | शरीरवाड     | ानोभ <u>ि</u> | :<br>१८—१५                    | 1 Diratii     |      |                |                         | 1.                                 |
| व्याप्य              | १०—१६         |             |               | १८—१५                         | સાશ્વતાઃ      |      | 4-84           | श्रुणुयात्<br>श्रुणोति  | ₹८—७१<br>२—२९                      |
| व्यासप्रसादात्       | ₹८७५          | । शरीरविमो  | क्षणात्       | ( ५—२३                        | शाश्वते       |      | c44            | -2-1111                 | , , ,                              |
|                      |               |             |               |                               |               |      |                |                         |                                    |

| पटानि अ० क्षो०                   | पदानि अ० क्षो०।                                | पदानि अ० च्लो०                                                                       | पटानि अ० श्लो०                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                  | पदानि अ० का०।<br>१ <b>२</b> —२, १ <b>३</b> —१; |                                                                                      |                                               |
|                                  |                                                | स.                                                                                   |                                               |
| शृण्वन्                          |                                                | सक्तम् १८२२                                                                          | सत्त्वस्थाः १४—१८                             |
| शै.                              | ₹ <b>६</b> —१; <b>₹७</b> —२;<br><b>१८</b> —२   | सक्तः ५—१२                                                                           | सत्त्वम् १०—३६, ४१;                           |
| शैव्यः १५                        |                                                | सक्ताः ३—२५                                                                          | <b>!</b> ३—२६; <b>!४—</b> ५, ६,               |
| र्जा ।                           | श्रीमताम् ६—४१<br>श्रीमत् १०—४१                | सला ४—३, ११—४१,                                                                      | 9, 20, 20, 20, 22,                            |
|                                  |                                                | XX                                                                                   | <b>१७—१; १८—४</b> ०<br>सत्त्वात <b>१४—१</b> ७ |
| शोकम् २—८; १८—३५                 |                                                | सखीन् १—२६                                                                           |                                               |
| शोनाति १२—१७,                    | શ્રુ.                                          | सखे ११—४१                                                                            | सत्त्वानुरूपा १७—३                            |
| 36-68                            | श्रुतवान् १८—७५                                | सच्युः ११—४४                                                                         | 0.0                                           |
| द्योचितुम्२—-२६,२७,३०            | श्रुतस्य २—५२                                  | सगद्रदम् ११३५                                                                        | सदसत्परम् १६—३७ सदसद्योनिजन्मसु १३—२१         |
| शोपयति २—२३                      | श्रुतम् १८—७२                                  | सङ्गरहितम् १८—२३                                                                     |                                               |
| शौ.                              | श्रुतिपरायणाः १३—२५                            | सङ्गवर्जितः ११—५५                                                                    | सदा ५—२८, ६—१५,                               |
|                                  | श्रुतिविप्रतिपन्ना २—५३                        | सङ्गविवर्जितः १२—१८                                                                  | १८—५६                                         |
| गौचम् १३—७; १६—३,                | श्रुतौ ११—२                                    | सङ्गम् २—४८, ५—१०,                                                                   | सहजम् ३—३३; ४—३८                              |
| 6; \$0-28, \$<-82                | श्रुत्वा २—२९; ११—३५;                          | ११; १८—६, ९                                                                          | सहगः १६—१५                                    |
| शौर्यम् १८—४३                    | <b>१३</b> —२५                                  | सङ्गः २—४७, ६२                                                                       | सहर्शी ११—१२                                  |
| च्या.                            | શ્રે.                                          | सङ्गात् २—६२                                                                         | सदोपम् १८—४८                                  |
| <u> २</u> —३४                    | श्रेयः १—३१; २—५, ७,                           | सह्ग्रामम् २—३३                                                                      | सद्भावे १७२६                                  |
| <b>अ</b> .                       | ३१; ३—२, ११, ३५;                               | सचराचरम् ९—१०,                                                                       | सनातनम्४—३१,७—१०                              |
| श्रद्धानाः १२२०                  | ५—१; १२—१२;                                    | 22-0                                                                                 | सनातन.२—२४;८—२०;                              |
| श्रद्धया <b>६—३७; ७—</b> २१,     | <b>१६</b> —-२२                                 | सचेताः ११—५१                                                                         | 33-86,54-10                                   |
| २२, ९—२३; १२—२,                  | श्रेयान् ३-३५; ४-३३;                           | सच्छन्दः १७—२६                                                                       | सनातनाः ६—४०                                  |
| १७१, १७                          | १८४७                                           | सजाते ३—२८                                                                           | सन् ४६, ६                                     |
| श्रद्वा १७ <del></del> २, ३      | श्रेष्ठः ३—-२१                                 | सजनते ३—२९                                                                           | सन्तः ३—१३                                    |
| श्रद्धामयः १७—३                  | श्रो.                                          | सततयुक्तानाम् १०—१० सततयक्ताः १२—१                                                   | सपत्नान् ११३४                                 |
| श्रद्वावन्तः ३—३१                | श्रोतव्यस्य २—५२                               |                                                                                      | सप्त १०—६                                     |
| श्रद्धावान् ४-३९, ६-४७;          | अोत्रम १५—९                                    | सततम् ३—१९,६—१०;<br>  ८—१४, <b>९</b> —१४,                                            | समक्षम् ११—४२                                 |
| १८७१                             | श्रोत्रादीनि ४—-२६                             | १२-१४, १७-२४;                                                                        | समग्रम् ४—२३, ७—?                             |
| श्रद्धाविरहितम् १७—१३            | श्रोप्यति १८—५८                                | £2-40                                                                                | 22-30                                         |
| श्रहाम् ७—२१                     | 稻.                                             | सतः २—१६                                                                             | समग्रान् ११—२०                                |
| श्रि.                            | श्वपाके ५—१८                                   | सति १८—१६                                                                            | समचित्तत्वम् '१३ - ५<br>समता १०—५             |
| श्रिताः ९—१२                     | श्वश्रान १—२७                                  | सत् ९—१९; ११—३७,                                                                     | समता १०—१                                     |
| <sup>श्रिताः</sup> ९—१२<br>श्री. | श्रद्धाः १—३४                                  | सत् ९—१९; ११—३७,<br>१३—१२, १७—२३,<br>२६, २७, २७                                      | समतीतानि ७—२६<br>समतीत्य १४—२६                |
| श्रीभगवान् २२, ११                | 0                                              | २६, २७, २७                                                                           | समत्वम् २-४८                                  |
| ५५; ३—३,३७,४—१                   | , श्रे.                                        | सत्कारमानपूजार्थम् १७-१८                                                             | समत्वम् ५ ००                                  |
|                                  | , इवेतैः १—१४                                  | सत्कारमानपूजार्थम् १७-१८<br>सत्यम् १०-४; १६-२,<br>७;१७-१५;१८-६५<br>सत्त्ववताम् १०-३६ | वान्य वाक्यात ३—१७                            |
| ५,५—२, ६—१, ३५<br>४०; ७—१; ८—३   | ,                                              | ७; रु७—१५; रु८—६५                                                                    | यान्यानम् १०—१३                               |
| ९—१; १०—१, १९                    |                                                | सत्त्ववताम् १०—३६                                                                    | वमदुःखवलः १९-१०)                              |
| 1 27 VID. 62                     | ाण्यासाः ८—२४, २५                              | सत्त्वसमाविष्टः १८—१०                                                                | १४—२४                                         |

# अकारादिवणीनुक्रमः

| A THE PARTY OF THE |                                        | _                   | <b>\</b>         |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| पदानि अ० व्लो०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पदानि अ० इल                            | ो० पटानि अ०         |                  | पदानि अ          |                 |
| समधिगच्छति ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | समे २—                                 |                     | १८—६६            | ७—७, १           | ३, १९;          |
| समबुद्धयः १२-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | समी ५—                                 | 1 .                 | १८—६६            | ८—२२, २८         | :, <b>९</b> —४; |
| समबुद्धिः ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सम्यक् ५-४, ८-१                        |                     | १०—३             | १०-८, १४         | ; { { - 80 ;    |
| समलोप्टारम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۹                                      | ३० सर्वभावेन        | १५-१९,           | 13-13,           | १८-86           |
| काञ्चनः६—८; १४—२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सरंसाम् १०—                            | २४                  | १८—६२            | सर्वः ३—५        | 13-80           |
| समवस्थितम् १३२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                     | ६—२९             | सर्वाणि २-       | –३०, ६१;        |
| समवेतान् १—२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सर्गाणाम् १०-                          |                     | ६—३१             | ₹—३०, ६          | 3—५, २७;        |
| समवेताः ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सर्गे ७२७; १४-                         | _२ सर्वभूतिहते      | ५—२५,            | ७—६;९—           | -६,१२—६,        |
| समम् ५—१९, ६—१३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सर्पाणाम् १०-                          |                     | १्२—४            |                  | १५-१६           |
| ३२, १३२७, २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सर्व ११—                               | ४० सर्वभूतात्मभूतात |                  | सर्वान् १२       | e; ર—५५,        |
| समन्ततः ६—२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सर्वकर्मणाम् १८—                       | १३ सर्वभूतानाम्     | २—६९.            | ७१, ४ —३         | २, ६—२४,        |
| समन्तात् ११—१७, ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मर्वकर्मफलत्यागम् १२-                  | ११, ५-२९,           | ७—१०,            | ११               | - १५, १५        |
| सम. २—४८, ४—२२;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25-                                    |                     | १२—१३,           | सर्वारम्भपरित्या | गी              |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सवकमाणि ३—                             |                     | १८६१             | १२१६             | 18 २५           |
| १८५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | १३, सर्वभृतानि      | €—- <b>?</b> 9;  | सर्वारम्भाः      | 25-86           |
| समागताः १—२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८—५६,<br>सर्वकामेभ्यः ६—              | G (0)               | ९—४, ७;          | सर्वार्थान्      | १८३२            |
| समाचर ३—९, १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (19 गान न                              | 93                  | १८—६१            | सर्वाश्चर्यमयम्  | <b>११</b> —११   |
| समाचरन् ३२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | —२ सवभूताशयास्थत    | तः १०—२०         | सर्वाः           | <del></del>     |
| समाधानुम् १२—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | यक्त रहेग           | ₹-—१८,           | ११२०.            | £443            |
| समाधाय १७—१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | `                                      | 10-0.               | ९—२९,            | सर्वे १-         | -६, ९, ११,      |
| समाधिस्थस्य २—५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र सर्वगतः २-                           |                     | ₹८—२०            | २—१२, ७          | ०, ४१९,         |
| समाधौ २—४४, ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                     | १३—१४            | ३०,७-१८          | <b>₹9−₹₹</b> ,  |
| समान्नोषि ११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | -३२ सर्वयज्ञानाम्   | 658              | ११२२,            | २६, ३२,         |
| समारम्भाः ४-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ्रसर्वतः२४६, ११                        |                     | \$8—8            |                  | ६६; १४—१        |
| समासतः १३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | ४० सर्वलोकमहेश्वर   | म् ५—२९          | सर्वेन्द्रिय-    |                 |
| समासेन १३—३, ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सवतःपाणपादम् १२—                       | । सवावत्            | १५१९             | गुणाभासम्        | <b>₹3</b> —₹४   |
| १८4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | add Sunt 24                            | -र र सर्ववृक्षाणाम् | ६०—२६            | सर्वेन्द्रिय-    |                 |
| समाहु भ् र्र - ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विवागिनासारा                           | -१३ सर्ववेदेपु      | 5-6              | विवर्जितम्       | 8388            |
| समाहितः ६—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57-00                                  | 7                   | ८, २५८,          | सर्वेभ्य.        | ४३६             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 3 100 8                             | 30, ६८; ३           | —२३, २७ <u>,</u> | , ,              | ५, ६—४७         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32,82-8,83-                            | २८, ४—११,           | ₹0—₹,            | मर्वेषु ११       | १, २—४६.        |
| समितिंजय॰ १—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34, 12-                                |                     | १३-२९            |                  | २०, २७,         |
| सिमद्धः ४—३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तिवनार,                                | — ३ सर्वसकरपसन्या   |                  |                  | ८-२१, ५४        |
| समीक्ष्य १—-२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७ सर्वत्रग. ९                          | —६ सर्वस्य          | २—३०,            | सवे:             | १ ·4 — १ ·4     |
| समुद्रम् २—७०; ११—२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ८ सवत्रममद्गनः ६-                      | -23 0-24;           | <u>د-</u> ۶,     | सविकारम्         | <b>?</b> ३—६    |
| समुद्धतो १२—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७ सर्वया ६—- २८७ ६४<br>सर्वहर्गाणि १८— | -46 30-6;           | १३—१७;           | सविज्ञानम्       | Ş0              |
| समुपस्थितम् १ —२८, २-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | र सर्वदुःखानाम् २-                     | -Eu 84-84,          | ₹७—३,७           | सन्यमाचन्        | 3               |
| समुपाश्रितः १८—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २ सर्वटेहिनाम् १४                      | —८ सर्वहर           | ₹0—3¥            | सगरम्            | 15-25-          |
| समीक्ष्य १—२<br>समुद्रम् २—७०; ११—२<br>समुद्धर्ता १२—<br>समुपस्थितम् १—२८, २—<br>समुपश्रितः १८—५<br>समुद्रम् ११—२९, इ<br>समुद्धम् ११—ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९ मर्बद्वाराणि ८-                      | –१२ सर्वेम्         | ۶ <u>—</u> ۶७.   | नह १-५५          | 13-53           |
| समृद्धम् ११—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३ सर्वद्वारेष 3,४-                     | -११ <b>४-</b> -३३,३ | q, q=; c;        | . ~~             | 14              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                     |                  |                  |                 |

| पदानि अ० च्लो०          | पदानि अ० इलो०                                    | पदानि अ० व्लो०             | पदानि अ० इली०                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| सहजम् १८—४८             | सन्यासिनाम् १८—१२                                | ८-१५,१८-४५                 | सात्त्विकः १७-११;                                                              |
| सहदेवः १—१६             | सन्यासी ६१                                       | सिसदी ६-४३                 | १८९, २६                                                                        |
| सहयजाः ३—१०             | सन्यासेन १८—४९                                   | सस्तभ्य ३—८३               | सात्त्विकः ७-१२,१७४                                                            |
| सहसा १- १३              | सपत् १६-५                                        | सस्पर्गजाः ५—२२            | सात्त्विकी १७२;                                                                |
| सहस्रकृत्वः ११—३९       | सपदम् १६—३,४,५                                   | सस्मृत्य १८—७६, ७६,        | १८—३०, ३३                                                                      |
| सहस्रवाहो ११—४६         | सपद्यते १३—-३०                                   | ৩৩, ৩৩                     | साधर्म् १४—२                                                                   |
| सहस्रयुगपर्यन्तम् ८—१७  | संपञ्यन् ३२०                                     | संहरते २५८                 | साधिभूताधिदैवम् ७—३०                                                           |
| सहस्रशः ११५             | संप्रकीर्तितः १८-४                               | सः.                        | साधियज्ञम् ७—३०                                                                |
| सहस्रेषु ७—३            | संप्रतिष्ठा १५—३                                 | सः ११३,१९,२७;              | साधुमावे १७—२६                                                                 |
| संकरस्य ३ — २४          | सप्रवृत्तानि १४ २२                               | २ - १५, २१, ७०, ७१         | साधुपु ६—९                                                                     |
| संकरः १४२               | सप्रेक्ष्य ६—१३                                  | <b>३</b> —६, ७, १२, १६,२१, | साधुः ९—३०                                                                     |
| सकल्पप्रमवान् ६—२४      | सप्छतोदके २-४६                                   | ४२; ४—२, ३, ९, १४,         | साधूनाम् ४—८                                                                   |
| सख्ये १-४७; २-४         | सवन्धिनः १३४                                     | १८, १८, २०; ५—३,           | साध्याः ११—२२                                                                  |
| सग्रहेण ८—११            | सभवन्ति १४४                                      | ५, १०, २१, २३, २३,         | साम ९—१७                                                                       |
| सवातः १३६               | सभवः १४—३                                        |                            | सामध्रम् २—३६                                                                  |
| संजय १—१                | संभवामि ४—६, ८                                   | ३१, ३२, ४४, ४७,            | सामवेदः १०—२२                                                                  |
| सजयः १—२, २४, ४७;       | संभावितस्य २—३४                                  | ७—१७, १८, १९, २२;          | सामासिकस्य १०—३३                                                               |
| २—१, ९; ११—९,           | समोहम् ७—२७                                      | ८—५, १०, १३, १९,           | साम्नाम् १०—३५                                                                 |
| ३५,५०,१८—७४             | समोहः २—६३                                       | २०, २२; ९—३०, ३०;          | साम्ये ५—१९                                                                    |
| सजनयन् १—१२             | समोहात् २—६३                                     | १०३, ७; १११४;              | 01-4-1                                                                         |
| संजयति १४—९, ९          | संयतेन्द्रियः ४३९                                | 44; 2228, 24,              | साहकारेण १८—२४<br>साख्ययोगौ ५—४                                                |
| संजायते २—६२,           | 19.1111.7                                        |                            |                                                                                |
| १३२६; १४१७              | संयमाग्निपु ४२६                                  | २३, २७, २९;१४—, °°,        | साख्यम् ५-५                                                                    |
| सज्ञार्थम् १—७          | 13.11                                            |                            | साख्यानाम् ३—३                                                                 |
| संतरिष्यसि ४—३६         | 44.1                                             | १६—२३; १७—३, ३,            | साख्ये २—३९; १८— <sup>१३</sup>                                                 |
| सतुष्टः ३—१७            |                                                  | ११; १८—८, ९, ११,           | साख्येन १३—२४<br>साख्यैः ५५                                                    |
| १२—१४, १९               | adia ( )                                         |                            |                                                                                |
| सद्य्यन्ते ११—२७        | त्यापम् १८ ०० १०० १                              |                            | सि.                                                                            |
| संनियम्य १२—४           | 4800                                             | सा २—६९, ६—१९,             | सिद्धये ७—३, १८—१३                                                             |
| सनिविष्टः १५—१५         | 1101767                                          | १११२, १७२,                 | ·सिद्धसघा ११—३६                                                                |
| सन्यसनात् ३—१           | संशयम् ४— ६९, ५— ९ऽ                              | १८—३०, ३१, ३२,             | सिद्धः १६—१४                                                                   |
| संन्यस्य ३—३०; ५—१३     | संगयः ८—५, १०—७                                  | 1 .                        | सिंडानाम् ७—३,                                                                 |
| १२—६, १८—५।             | 12-6                                             | साक्षात् १८—७५             | (0-17                                                                          |
| सन्यासयोग-              | सशयात्मनः <b>४</b> —४०<br>संशयात्मा <b>४</b> —४० | साक्षी ९—१८                | 18184 2-8,8                                                                    |
| युक्तात्मा ९—२          |                                                  | सागरः ६०—२४                | 58-23. 16-841                                                                  |
| संन्यासस्य १८-          | १ सिंगतवताः ४—२८                                 | सात्यिकः ११७               | १०—२६<br>सिडिम् ३—४, ४—१२;<br>१२—१०, १४—१,<br>१६—२३, १८—४५,<br>४६, ५०<br>सिडि: |
| सन्यासम् ५-१; ६-२       | ; संग्रुद्धिकिल्बिपः े ६—४५                      | सात्त्वकांप्रयाः १७—८      | सिद्धिः <b>४</b> —१२                                                           |
| १८—<br>संन्यामः ५—-२, ६ | २ संश्रिताः १६—१८<br>, ससारेपु १६—१९             | सात्त्विकम् १५—१६,         | सिद्धी ४—२२                                                                    |
| संन्यामः ५२, ६          | , ससारपु १६—१९                                   | 70-703                     | चित्रकविद्योः २-४६                                                             |

|                                                                                          | -             | *************************************** |          |               |                         |              |                               |                            |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| पदानि अ०                                                                                 | इलो ०         | पदानि                                   | अ०       | ≅लो∘          | पदानि                   | अ०           | <b>इलो</b> ०                  | पदानि                      | अ०              | इल <u>ो</u> ०    |
|                                                                                          | १८२६          | सुसुखम्                                 |          | ९२            |                         | स्क.         |                               | स्थिराम्                   |                 | <b>&amp;</b> —३३ |
| सिहनादम्                                                                                 |               | सुहृत्                                  |          | 9-96          | स्कन्द:                 |              | 80-28                         | स्थिराः                    |                 | 30-0             |
| सी.                                                                                      |               | सुहृदम्                                 |          | 429           |                         | स्त.         |                               |                            | स्थे.           |                  |
|                                                                                          |               | सुहृद:                                  |          | १२७           | स्तब्धः                 |              | १८-२८                         | स्थैर्यम्                  |                 | १३—७             |
| <b>धीद</b> न्ति                                                                          | 4             | सुहृन्मित्रार्थु                        | दासीन    |               | स्तव्धाः                |              | १६१७                          |                            | स्ति.           |                  |
| सु.                                                                                      |               | मध्यस्थद्धे ६                           |          |               |                         | स्तु.        |                               | स्निग्धाः                  |                 | १७८              |
| <b>सुकृतदु</b> प्कृते                                                                    | 2-40          |                                         |          | 3 ` .         | स्तुतिभिः               |              | ११२१                          |                            | स्प.            |                  |
| सुकृतस्य                                                                                 | १४१६          | 770                                     | स्.      | 62            | स्तुवन्ति               |              | ११२१                          | स्पर्शनम्                  |                 | 30-6             |
| <b>पु</b> कृतम्                                                                          | 4             | स्क्ष्मत्वात्                           |          | <b>१3</b> —१५ |                         | स्ते.        |                               | स्पर्शान्                  |                 | 4-20             |
| <b>सुकृतिनः</b>                                                                          | (y < G        | स्तपुत्रः<br>—े                         |          | ११—२६         | स्तेन:                  |              | 3 १२                          |                            | स्पृ.           |                  |
| <b>सुखदुः</b> खे                                                                         | - D/          | सूत्रे                                  |          | <b>6</b> —6   |                         | स्त्रि.      |                               | स्पृशन्                    |                 | 4-6              |
| सुखदुःखस <u>जैः</u>                                                                      |               | स्यते                                   |          | 990           | स्त्रिय.                |              | ९३२                           | स्पृहा ४-                  | •               | १४१२             |
| सुखदुःखानाम्<br>-                                                                        |               | सूर्यसहस्रस्य                           |          | १११२          |                         | स्त्री.      |                               |                            | स्म.            |                  |
| <b>सु</b> खसङ्गेन                                                                        | १४—६          | सूर्यः                                  |          | ६५—६          | स्त्रीषु                | /4           | 2-88                          | स                          |                 | ₹₹               |
| सुखस्य                                                                                   | १४२७          |                                         | सृ.      |               | MIG                     | स्था.        |                               | स्मरति                     |                 | <                |
| षुखम्२—६६;-                                                                              | -880;         | सुजति                                   |          | 4-18          | 257111T+                | 2111         | 2-2~                          | सरन्                       | Д—— Ç ў .       | ८५, ह            |
| ५—३, १३,                                                                                 |               | सुजामि                                  |          | 86            | स्थाणुः<br>स्थानम्      | : با         | ₹—₹४<br>; <b>८</b> —₹८;       | स्मृतम्                    | स्मृ.<br>१/9—   | -२०,२१;          |
| <b>६</b> —२१, २७,                                                                        |               | सृती                                    |          | 2-70          | · ·                     | -26,         | १८—६२                         | 18117                      | -               | 2-36             |
| _                                                                                        | 101 4 (1)     | सृष्टम्                                 |          | 8१३           | स्थाने                  | ,0,          | ११३६                          | स्मृत:                     | 8               | <b>9</b> — २३    |
| ₹0—४;                                                                                    |               | सुष्ट्वा                                |          | 3 90          | स्थापय                  |              | 3                             | स्मृता                     | _               | E                |
|                                                                                          | 10 11         |                                         | से.      |               | स्थापयित्व              | T            | १—२४                          | स्मृतिभ्रशा<br>स्मृतिविभ्र |                 | २—६३<br>२—६३     |
|                                                                                          | , ३८, ३९,     | सेनयोः                                  | <b>)</b> | -२१, २४,      | स्थावरजङ्ग              | भम्          | १३२६                          | स्मृतिः                    |                 | 0-38;            |
|                                                                                          |               | जन्म ।                                  | 210      |               | स्थावराण                | ाम्          | १०—२५                         |                            | १५;             | 3-15             |
| सुखिनः १३७                                                                               |               | <del>એ 11 - 11 - 11 1</del>             | 40       | , 2 20        | स्थास्यति               |              | २५३                           |                            | स्य.            |                  |
| सुखी ५—२३;                                                                               | 11 , ,        | सेनानीनाम्<br>रेज्ने                    |          | ₹0—₹४         |                         | स्थि.        |                               | स्यन्दने                   |                 | 3-68             |
| सुखे                                                                                     | (8)           | सेवते                                   |          | १४ २६         | स्थितप्रशस              | स्र          | २—५४                          |                            | स्या.           |                  |
| <b>सु</b> खेन                                                                            | ६—२८          | सेवया                                   | 4        | <b>४</b> —३४  | स्थितप्रज्ञः            |              | २—५५                          | स्यात्                     | <b>१</b> —३६    |                  |
| सुखेषु                                                                                   | २—५६          |                                         | सै.      |               | स्थित्वा                |              | <b>२</b> —७२                  | ३ <u>—</u><br>११ <u>—</u>  |                 | o—३९;<br>५—२०;   |
| सुघोषमणिपुष्पकौ                                                                          | १ - १६        | सैन्यस्य                                |          | १—७           | स्थितधीः                | ₹-           | —५४,५६<br>•• - <sup>9</sup> ° | ,,                         |                 | <80              |
| सुदुराचारः                                                                               | ९—३०          |                                         | सो.      |               | स्थितम्<br>१ <b>३</b> — | -१६,         | ५—१९,<br>१५—१०                | स्याम                      |                 | 2-30             |
|                                                                                          |               | सोढुम् ५—                               | -२३;     | <b>१</b> १—४४ | स्थितः ५-               |              | £ 80,                         | स्याम् ३-                  | - <b>२४</b> ; र | 00               |
| सुदुर्दर्शम्<br>——                                                                       | ११—५२         | सोमपाः                                  |          | 9-70          |                         | 2,27;        | १०—४२,                        | TIT.                       | स्यु.           | ९३२              |
| सुदुर्लभः                                                                                | 199-0         | सोमः                                    |          | १५-१३         |                         | *, * *,      | १८७३                          | स्युः                      | स्र.            | 144              |
| सुदुष्करम्                                                                               | ६—३४          |                                         | सौ.      |               | स्थितान्                |              | १—२६                          | स्रंसते                    |                 | १—३०             |
| सुनिश्चितम्                                                                              | 4             | मोध्यमन                                 | (11.     | 92 50         | स्थिताः                 |              | 4-66                          |                            | स्रो.           |                  |
| सुनिश्चितम्<br>सुरगणाः<br>सुरसघाः<br>सुराणाम्<br>सुरेन्द्रलोकम्<br>सुलभः<br>सुविरूडमूलम् | ₹0₹           | तादम्यात् सीगनः                         | 9        | -E 01         | स्थितिम्                | 167          | ₹—3 ₹                         | स्रोतसाम्                  | 3               | 95-0             |
| सुरसघाः                                                                                  | <b>२</b> २—२१ | सीम्बर्ग =                              | *        | 37 (2-        | स्थात र-<br>क्रिजी      | - 64,        | 3-22                          |                            | स्व.            |                  |
| सुराणाम्                                                                                 | २—८           | जामदात्तः                               |          | ζ—c           | ाखता<br>भ्याग्वदि       |              | 4-20                          | स्वकर्मणा                  | *               | <b>८—४</b> ६     |
| सुरेन्द्रलोकम्                                                                           | <50           | साम्यत्वम्                              |          | र७१६          | स्थिरमति.               |              | १२१९                          | स्वकर्मनिरत                | . ?             | c84              |
| मलभः                                                                                     | < 88          | सौम्यवपुः                               |          | 19-40         | स्थिरम् १               | <del>-</del> | , १२—९                        | स्वकम्                     | *               | 2-40             |
| 3                                                                                        |               | _                                       |          |               |                         |              |                               |                            |                 |                  |

|                             |                       |               |             |               |         |                 |                              |              | <del></del> |                  |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|
| पदानि अ०                    | इलो <b>०</b>          | पदानि         | अ०          | इलो०          | पदानि   | अ०              |                              | पदानि        | अ°<br>—     | <b>रलो</b> ०     |
| स्वजनम् १२                  | ८,३१,३७,              | म्बम्         |             | ६—१३          | ह्विः   |                 | ४—२४                         | •            | हु.         | •                |
| =                           | ४५                    |               | स्वा.       |               | हस्तात् |                 | ₹—३0                         | हुतम् ४—     | २४; '       | ९—१६;            |
|                             |                       | स्वाध्यायज    |             | 8-26          | इस्तिनि |                 | 4-15                         |              | . ?         | 390/             |
| स्वतेजसा                    | <b>११—१९</b>          | स्वाध्यायः    | •           | ₹ <b>६</b> —१ |         | हा.             |                              |              | ह.          |                  |
|                             | <b>र—३१,३३</b>        | स्वाध्यायाः   | यसतम        |               |         | 6               | 5 61                         | हृतजानाः     |             | 19-RO            |
| स्वधर्म.३—३५                | •                     | स्वाम्        |             | ६; ९—८        | हानिः   |                 | <b>२</b> ५५                  | हत्स्यम्     |             | 885              |
| स्वधर्मे                    | <b>3</b> —३५          | (नान्         | _           | () 1          |         | हि.             |                              | हृदयदौर्वरय  | म           | २—३              |
| स्वधा                       | ९—१६                  | _             | स्वे.       |               | हि      | ş 2 <b>?</b>    | ,३७,४२;                      | हृदयानि      |             | १—१९,            |
| म्बनुष्रितात्               | ₹—३५,                 | स्वे          | <b>₹</b> ८- | -४५, ४५       |         | •               | २७, ३१,                      | हिंद ८—      | १२. १       | •                |
|                             | १८४७                  | स्वेन         |             | १८६०          |         |                 | ६०, ६१,                      | (6.7)        |             | 84-84            |
| स्वपन् '                    | 46                    |               | ह.          |               | 1       |                 | ري وي                        | हृदेगे       |             | १८—६१            |
| स्वप्नम् े                  | <b>१८३</b> ५          | ह             |             | २९            | 1       | १९, २०,         |                              |              |             | 20-6             |
| स्ववान्धवान्                | <b>१</b> ——३७         | इतम्          |             | २—१९          |         |                 | १७, ३८                       |              |             | 88 <u>-84</u>    |
| स्वभावजम् १ ८               | —४२, ४ <sup>३</sup> , | हतः २         | <u> </u>    | १६१४          | _       | •               | २०, ६–२,<br>१२, <b>६</b> –२, |              | 2 3         | • •              |
|                             | 88, 88                |               |             | \$338         |         |                 | , ३९,४०,                     |              |             | १—२१;            |
|                             |                       | हत्वा         | १—३         | १,३६,३७,      |         | 88; 9-          |                              | हिपाकगम्     |             | <b>2</b> —9      |
| स्वभावजा "                  | · \$19                | <b>3</b> 4    | , ६,        | १८१७          | 1 82,   | <b>२</b> २,     | <b>८—२</b> ६                 |              | 9_          | _१५, <b>२</b> ४; |
| स्वभावजेन्                  | १८—६०                 | हनिष्ये       |             | १६१४          |         | -77, 30         |                              | (C. 1415001) |             | 2 90             |
| स्वभावनियतम्                | <b>१८</b> ४७          | हन्त          |             | ₹0१°          | \$ 50-  | —२, १४ <u>,</u> | १६, १८                       |              |             | 88-88            |
| स्वभावप्रभवैः               | १८४१                  | ्<br>हन्तारम् |             | <b>२</b> १५   | 5       |                 |                              | र हिष्टरामा  |             | १२१७             |
| स्वभावः ५-                  | - 28, 2-              | १ हन्ति       | ર્          | <del></del>   | •       |                 | , २०, २१                     |              | 9.4         | <u> —</u> ७६, ७७ |
| स्वयम्४—३८                  | ८, १०—१३              | ,             |             | १८१1          | 1       |                 | २—५, १२                      | 1            | ξC<br>2     |                  |
| ् १                         | ५; १८—७               |               | ₹—-         | ६५, ३७,४      | •       |                 | ः १४-२७                      | ,,           | 8.          | - W0 V9          |
| Tani                        | <b>७</b> २            | हन्यते        | ्           | .—१९, २       |         | <b>१८—</b> `    | ४, ११,४                      | ८ हे         | ११          | .४१,४१,४१        |
| स्वया<br>स्वर्गतिम्         | <b>९</b>              | ू हिन्यमा     | Ŧ           | ર—ર           | - 1     |                 |                              | हेतवः        |             | १८—१५<br>९—१०    |
| स्वर्गातम्<br>स्वर्गद्वारम् | ₹₹                    | 6.3.          |             | ₹—-४<br>₹—-१  | 116(17) | ाम्यया          | १०                           | 620          |             |                  |
| 'स्वर्गपरा.                 | ₹                     | 4.1           |             | <b>३</b> —६   |         |                 | १८—६                         | ४ हितुमिद्धः |             | <b>\$3</b> 8     |
| स्वर्गलोकम्                 | ۶ <del></del>         |               |             | ર્६           | 1       | [               | २—३                          | •            | 83          | ३—२०,२०<br>१—३७  |
| स्वर्गम्<br>स्वर्गम्        | ₹                     | 1 4 " "       |             | ₹ <u>-</u> -  |         |                 | <b>₹3</b> —₹                 | ८ हेतोः      | _           | •                |
| स्वरुपम्<br>स्वरुपम्        | <b>ર</b> —≀           |               |             | ₹ <b>८</b>    | 010     |                 | ₹ <b>0-</b> -₹               |              | हि          |                  |
| स्वस्ति                     | \$ <b>\$</b>          |               | कान्वित.    | १८            | 16मार   |                 | •                            | े हियते      | C           | E-88             |
| स्वस्थः                     | ₹8—:                  | ,             | W.C. 480    | ₹             | Taracta | मकः             | 36-3                         |              | ही          | િ<br>૧૬—         |
| स्वस्याः                    | 3                     | ३३ हर्वाम     | र्भयोद्धेगै | : १२          |         | Ą               | 36-                          | १५∫ही.       |             | 30               |
| ×1×11                       | ₹,                    |               |             | •             |         |                 |                              |              |             |                  |

समातिमगमद्यं श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानां

वर्णानुक्रमः ।

# गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ

| श्रीमद्भगवद्गीता-तत्त्वविवेचनी-'कन्याण'के 'गीता-तत्त्वाङ्क'मे प्रकाशिन गीताकी हिंदी-   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| टीकाका सशोधित सस्करण, टीकाकार—श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ट ६८४,                        |           |
| रगीन चित्र ४, मूल्य                                                                    | ઠ)        |
| श्रीसद्भगवद्गीता-[श्रीशाकरभाष्यका सरल हिडी-अनुवाद] इसमे म्ल भाष्य तथा भाष्यके          |           |
| सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ने ओर समझनेमे सुगमता कर दी गयी है।                              |           |
| पृष्ठ ५२०, तिरगे चित्र ३, मूल्य                                                        | २॥।)      |
| श्रीमद्भगवद्गीता—[श्रीरामानुजभाष्यका सरल हिंदी-अनुत्राद ] डिमाई आठपेजी, पृष्ठ ६०८,     |           |
| तिरगे चित्र ३, सजिल्ढ, मून्य                                                           | २॥)       |
| श्रीमद्भगवद्गीता—मूळ, पदच्छेट, अन्वय साचारण भापाटीका, टिप्पणी, प्रवान और               |           |
| सूक्ष्म विषय एव त्यागसे भगवत्प्राप्तिसहित, मोटा टाइप, कपडेकी जिल्ह,                    |           |
| पृष्ठ ५७२, रगीन चित्र ४, मून्य                                                         | (1)       |
| श्रीमद्भगवद्गीता—प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित, सटीक, मोटा टाइप, सचित्र, पृष्ठ ४२४,  |           |
| मून्य ॥ = ), सिनल्द                                                                    | १।)       |
| श्रीमद्भगवद्गीता—[मझली] प्राय सभी विषय १।) वाली न० ४ के समान, विशेषता                  |           |
| यह है कि स्रोकोंके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ है, साइज और टाइप कुछ मोटे,                   |           |
| पृष्ठ ४६८, रगीन चित्र ४, मूल्य । ⊨), सजिल्द                                            | <b>१)</b> |
| श्रीमद्भगवद्गीता-स्रोक, सावारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रवान विषय, मोटा टाइप,              |           |
| पृष्ठ ३१६, मून्य ॥), सिजल्द                                                            | 111=)     |
| श्रीमद्भगवद्गीता—मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, पृष्ठ-२१६, मून्य ।-), सजिल्द             | 11-)      |
| श्रीमद्भगवद्गीता-केवल भाषा, अक्षर मोटे है, पृष्ठ १९२, १ चित्र, मून्य                   | 1)        |
| श्रीमद्भगवद्गीता-पञ्चरत, मूल, सचित्र, गुटका साइज, पृष्ठ १८४, मूच्य                     | =)        |
| श्रीमद्भगवद्गीता—साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ ३५२, म्न्य 🔑 ॥, स०         | 1)11      |
| श्रीमद्भगवद्गीता—मूळ, ताबीजी, साइज २×२॥ इच, पृष्ठ २९६, सजिल्ट, मूल्य ·                 | =)        |
| श्रीमद्भगवद्गीता—विष्णुसहस्रनामसहित, पृष्ठ १२८, सचित्र मृन्य                           | -)11      |
| श्रीमद्भगवद्गीता—(अग्रेजी-अनुत्रादसहित) पाकेट-साइज, सचित्र पृष्ठ ४०४, मृल्य ।), सजिन्द | (F)       |
| डाकवर्च अलग ।                                                                          |           |
| <sup>पता</sup> —गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरख                                         | ापुर)     |

